( प्रथमप्रसूनरूपा )

# श्रीमद्विद्वद्वर-वरदराजाचार्य्य-प्रणीता

# \* लघुसिद्धान्तकोमुदी \*

तत्र

( पूर्वार्द्धरूपः प्रथमो भागः )

सा चेयं

श्रीभीमसेन-शास्त्रि-प्रभाकर-निर्मितया

भैमीनाम्न्यातिपरिष्कृत-

हिन्दीव्याख्यया समुद्रासिता

<del>--</del>%---

प्राप्ति-स्थानम् लाजपतराय मार्केट नम्बर दीवानहाल के सामने, दिल्ली

प्रथम संस्करणम् ) (२०७० मृल्यंू स्टाकाएयध्टी (८-००) सम्बत् २००६ बै

प्रकाशक— भीमसेन शास्त्री प्रभाकर, गाधीनगर, दिल्ली।

> ( सर्वेऽधिकारा प्रकाशकायत्तीकृता ) ( All rights reserved by the publisher )

> > मुद्रक—
> >
> > १ प० कूडाराम
> >
> > 'शान्तिप्रेस' नया बाजार, दिक्जी।
> >
> > ( पृष्ठ १ से ४६४ तक)
> >
> > २ सेठ गोपीनाथ
> >
> > 'नवीनप्रेस' फ्रेंज बाजार, दिक्जी।
> >
> > ( शेष समग्र प्रन्थ)

# प्रकरगा-सूची

| (१) प्राक्कथनम्                   | (\$)—(\$)         |
|-----------------------------------|-------------------|
| (२) त्रात्मनिवेदनम्               | (৩)—(१७)          |
| (३) द्वित्राः शब्दाः              | (₹ <b>4)—(</b> ₹) |
| (४) सानुरोधनिवेदनम्               | (0)—(39)          |
| (५) मझलाचरणम्                     | १— १              |
| (६) स <sup>ु</sup> ज्ञा-प्रकरण्म् | १— ३४             |
| (७) श्रच्सन्धि-प्रकरणम्           | ३६—१०४            |
| (८) हल्सन्धि-प्रकरणम्             | १०६—१४४           |
| (९) विसर्गसन्धि-प्रकरण्म          | १४६ —१७२          |
| (१०) षड्लिड्ग्याम                 |                   |
| ् [१] श्रजन्तपुल्लिङ्ग-प्रकरणम्   | १७३३१४            |
| [२] अजन्तस्त्रीलिङ्ग-प्रकरणम्     | ३१४—३४६           |
| [३] ऋजन्तनपुसकत्तिङ्ग-प्रकरणम्    | ३४७—३६१           |
| े [४] हलन्तपुल्लिङ्ग-प्रकरणम्     | ३६२— ४४४          |
| [४] हलन्तम्त्रीलिङ्ग-प्रकरणम्     | ४४४—४६२           |
| [६] हलन्तनपुसकलिङ्ग प्रकरणम्      | ४६३—४८६           |
| (११) श्रव्यय-प्रकरणम्             | ४६०—६३७           |
| (१२) परिशिष्टे—-                  |                   |
| ि [१] सूत्र <b>स्</b> ची          | ?— v              |
| िर्] वार्त्तिकसूची                | · v               |
| [३] परिभाषादिसूची                 | 3 —0              |
| [४] सुबन्तराब्दसूची               | १०— १३            |
|                                   |                   |

### प्राक्कथनम्

- **-**○&'o---

यह प्रन्थ १७ त्रागस्त १६४१ में लिखा जाना त्रारम्भ होकर सन् १६४६ के श्रगस्त के श्रन्तिमचरण में समाप्त हुश्रा था । बीच के कुछ वर्षों में सामग्री के श्रभाव वा कुछ श्रन्य सासारिक परिस्थितियों के कारण यह रुक गया था। इसका मुद्रुण १६४६ के अगस्तमास के अन्तिम चरण से आरम्भ होकर दिसम्बर १६४६ में समाप्त हुआ है। मुद्रण के इस काल में मातृभूमि के खरहश होने का दुर्भाग्यपूर्ण काल भी सम्मिलित है। पाकिस्तान बनने से लेखक को ओ आर्थिक वा मानसिक ज्ञति हुई - वह वर्णनातीते है। इसका प्रभाव श्रन्थ पर भी पडा। लेखक के मन मे जैसा इसका सौन्दर्यावह रूप चित्रित था-वैसा न बन पड़ा। कागजो की महर्घता वा दुर्लभता भी कम रुकावट न थी। बाजार मे इस साइज का कागज मिलना बहुत ही कठिन था। हम ने कई बार इसे मुद्रण के बीच मे ही छोड देना चाहा, पर हमें सदा यही ध्यान त्राता रहा कि जिस प्रन्थ को इतने परिश्रम से लिखा गया है उसका कम-से-कम एक संस्करण तो जनता के आगे श्रा जाना चाहिये-फिर जनता जाने श्रीर उसका काम जाने। हमारे कई विद्वान मित्रों ने भी हमे धेर्य बन्धाया और कहा-"तुन्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जायगा, श्रभी भारत में हुँगायाहको का श्रभाव नहीं हुआ, एक बार प्रन्थ किसी-न किसी प्रकार मुद्रित त्रवश्य करा लो '। त्राज वृद्धो के शुभाशीर्वाद श्रौर मित्रों की मङ्गल-प्रेरणास्त्ररूप यह प्रनथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत है।

यह प्रनथ दिल्ली के—'शान्ति प्रेस' और 'नवीन प्रेस' नामक दो मुद्रणा-लयों मे मुद्रित हुआ हैं। इस प्रनथ का प्राय एकतिहाई भाग सुन्दर विलायती कागज पर मुद्रित किया गया है। शेष दोतिहाई भाग कागज की दुर्लभता वा महर्घता के कारण देशी कागज पर। इस हिन्दीयुग मे जब कि भारत की राज-धानी मे संस्कृत तो क्या, संस्कृतगर्भ हिन्दी के लिए भी उपयुक्त टाइप आदि का अभाव है—इस से अधिक सुन्दर वा शुद्ध संस्करण छपने की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रनथ को प्रकाशित करने का उद्देश्य कुछ धनादि का अर्जन करना नहीं है। यह प्रनथ प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार के उद्देश्य से लिखा और प्रकाशित किया गया है। यह तो "घाटे का सौदा" है। यद्यपि 'पाकिस्तान' बनने से पूर्व हमारा विचार इस प्रनथ को अत्यल्प नाममात्र मूल्य पर देने का था तथापि अब अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण वैसा नहीं किया जा सकता। फिर भी यह प्रनथ लागत से बहुत कम मूल्य पर घाटा सह कर दिया जा रहा है। सम्पूर्ण ज्यय का विवरण इस प्रकार है—

| 8 | कागज प्राय १७० रिम        | 8850=1       |
|---|---------------------------|--------------|
| २ | छपाई त्र्यादि             | ४२००)        |
| ३ | सशोधनादि का व्यय          | ७५३॥=)       |
| 8 | जिल्द, फोल्डिङ्ग त्र्यादि | १५००)        |
| ሂ | मजदूरी त्रादि फुटकर       | १६३।)        |
| ६ | विद्वज्जनोपहार            | <b>८६०</b> ) |
|   | योग                       | १२५४७)       |

कुल दो हजार प्रतियो का यह सस्करण छपवाया गया है। इस प्रकार यह प्रन्थ हमे प्राय सवा छ रुपया प्रतिपुस्तक के हिसाब से पडता है। परन्तु हम यह प्रन्थ चार रुपये आठ आना प्रतिपुस्तक के हिसाब दे रहे है। इस प्रकार हमे ३४४७) रु० का घाटा रहेगा। इसके अतिरिक्त बुकसैंलरों वा ब्याज आदि का खर्चा जोडने से यह घाटा पाञ्च हजार रुपयों से भी ऊपर पहुँच जायगा। पर इतना होने पर भी यदि जनता वा संस्कृतान्वेषणप्रेमी इस प्रन्थ को अपना कर कुछ लाभान्वित हो सके तो मैं अपने परिश्रम को सफल मानृगा और इस प्रन्थ का उत्तरार्थ तथा इसी प्रकार की विस्तृत-व्याख्यायुत 'सिद्धान्तकौमुदी' और 'अष्टाध्यायी' भी शीघातिशीघ प्रकाशित करने मे सफल हो सकूगा।

निवेदको गाधीनगर दिल्ली विदुषामनुचरो (यमुना पार) भीमसेन: ६ –१—४० [शास्त्री प्रभाकर ]

# श्रात्म-निवेदनम्

——o×o——

सस्कृतभाषा सब भाषात्रों की जननी है त्रात एव वह ससार. की त्रात्यनत प्राचीनतम भाषा है—यह बात प्राय निर्विवाद सिद्ध है। यदि कोई पुरुष सस्कृत-भाषा पर त्राधकार करले तो ससार की किसी भी भाषा पर उसका आधिपत्य त्राल्पायास से ही सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त संस्कृताध्ययन का एक और भी बड़ा प्रयोजन है। क्योंकि प्राय ससार भर की सम्पूर्ण सांस्कृतिक परम्परात्रों वा कलाकौशल आदि विद्याओं का आदिस्रोत भारत और तत्कालीन भाषा संस्कृत ही रही हैं अत ससार की सांस्कृतिक परम्परा वा उनके सच्चे इतिहास का ज्ञान होना तब तक सम्भव नहीं जब तक संस्कृतभाषा पर आधिपत्य प्राप्त न कर लिया जावे। हिन्दू, आयों के लिए संस्कृत का जानना तो और भी आवश्यक है, क्योंकि उनकी सारी की सारी धार्मिक वा सांस्कृतिक परम्परा संस्कृतभाषा में ही निबद्ध है। संस्कृतभाषा में केवल भारत का ही नहीं किन्तु विश्व और मानवजाति का लाखों वर्ष पूर्व का इतिहास अब इस जीर्णावस्था में भी सुरन्तित है।

यद्यपि संस्कृतभाषा लाखों वर्षों तक विश्व में लोकव्यवहार वा बोलचाल की भाषा रह चुकी है और उसमें यह गुण संसार की किसी भी भाषा से कम नहीं है—तथापि विधिवशात लोकव्यवहार वा बोलचाल से सर्वथा उठ जाने के कारण वह त्राज मृतभाषा [ Dead Language ] कही जाती है। त्रात त्राज के युग में उसका अध्ययन विना व्याकरण्डान के होना सम्भव नहीं। संसार में केवल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसका व्याकरण् सर्वाङ्गीण और पूर्ण [ Complete ] कहा जा सकता है। संस्कृतभाषा के व्याकरणों में महामुनि पाणिनिमित पाणिनीयव्याकरण् ही इस समय तक के बने व्याकरणों में सर्वश्रेष्ठ, श्रत्यन्तपरिष्कृत, वेदाङ्गों में गण्नीय, प्राचीन और लब्धप्रतिष्ठ है।

महामुनि पाणिनिजी का काल अभी निश्चित नहीं हुआ, परन्तु इतना तो निर्विवाद है कि उनका आविभाव भगवान बुद्ध से बहुत पूर्व हो चुका था। कुछ विद्वानों की सम्मित में छन्द सूत्र के निर्माता श्रीपिङ्गल उनके छोटे श्राता थे†। उनका जन्म निरुक्तकार यास्क से या तो कुछ पहले या समकाल में हुआ प्रतीत होता हैं । महामुनि पाणिनि सरीखा वैयाकरण ससार में फिर आजतक उत्पन्न नहीं हुआ। साङ्गोपाङ्ग वेद, उसकी अनेकविध शाखाएँ, ब्राह्मणप्रन्थ, उपनिषत, कल्प, ज्योतिष, इतिहास, कोष, विविध कलात्मक साहित्य काज्यादि, अनेकविध देशीय वा प्रान्तीय भाषाओं के सुद्मप्रभेदक प्रन्थ, इस प्रकार न जाने अन्य भी

† सम्भवत यह मत ठीक ही है। पिङ्गल भी ऋपने ज्येष्ठ आता का ऋनुकरण करते हुए ऋष्टा व्यायी के समान छन्द सूत्र को ऋाठ ही ऋ व्यायों में निवद्न करते हैं। षड्गुरुिश्च ऋपनी वेदार्थदीपिका में लिखता है—

"तथा च सून्यते हि भगवता पिङ्गलेन पाणिन्यनुजेन 'क्वचिन्नवकाश्चःवार' इति परिभाषा"। ऋर्थात् पाणिनि के ऋनुज = किनष्ठ आता भगवान् पिङ्गल ने 'क्वचिन्नव काश्चत्वार' सूत्र बनाया। यह सूत्र पिङ्गल के छुन्द सूत्र मे ३।३३ पर पढा गया है।

व्यान रहे कि पाणिनि के नाम से प्रचलित 'पाणिनीयशिद्या' भी पाणिनि के किनिष्ठ आता पिक्रल द्वारा ही छुन्दोबद्ध की गई है। पाणिनि ने अपनी शिद्या निश्चय ही सूत्रबद्ध की थी। 'बनारस संस्कृत सीरीज' के शिद्यासङ्ग्रह मे छुपी ऋग्वेदीय पाणिनीयशिद्या पर एक व्याख्या 'शिद्याप्रकाश' नामक है। उसका कर्ता सम्भवत' यादवप्रकाश वा हलायुध है। उसके आरम्भ मे यह दूसरा श्लोक आया है—''व्याख्याय पिक्रलाचार्यस्त्राण्यादौ यथायथम्। शिद्यां तदीया व्याख्यास्ये पाणिनीयानुसारिणीम्''। इसी प्रकार आगे—''ज्येष्ठआनुभिविंहितो [ ज्येष्ट-१ ] व्याकरणेऽनुजस्तत्र भगवान् पिक्रलाचार्यस्तन्मतमनुभाव्य शिद्धां वक्तुं प्रतिजानीते" [ शिद्यासम्ब पृष्ठ ३८५ ]

श्रार्यसमाज के अवर्त्तक श्रीस्वामीदग्रानन्दसरस्वती ने जिन शिक्वास्त्रों पर श्रपना व्याख्यान लिखा है—सम्भवत वे वास्तविक पाणिनिशिद्धा के सूत्र हैं। काशिका मे उज्जत शिक्तासूत्र इसी शिक्ता के ही सूत्र प्रतीत होते हैं।

श्रियास्क ने अपने निष्क्त मे पाणिनि का एक सूत्र उद्धृत किया है—'पर सन्निकर्ष संहिता (देखो निष्क्त १।१७।)। हमारा तो यह विचार है कि पिङ्गलपाणिनि और यास्क सम्भवत समकालीन ही हैं। 'उरोबृह्तीति यास्कस्य' (छन्दःसूत्र ३.३०) सूत्र मे पिङ्गल यास्क का स्मरण करता है। यास्क 'पर' सन्निकर्ष सहिता' कह कर पाणिनि का स्मरण करता है और पाणिनि ।६।२।८५। के गण मे पिङ्गल का तथा ।४।३।७३। के गण में पिङ्गलहत 'छन्दोविचिति' अन्य का न्मरण करता है।

कतना त्रशाल वाड्मय उनक अध्ययन आर मनन का विषय रहा होगा—इसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका निस्सन्देह लोक एव वेद पर समानरूप से अधिकार था। वे अपने प्रसिद्ध प्रन्थ अष्टाध्यायी में प्रत्यत्तत वा अप्रत्यत्त्वत सैकडों व्यक्तियों, प्रन्थों और स्थानों का स्मरण करते हैं + । इसमें कुछ सन्देह नहीं कि उन्हें सृष्टि के आदि से चली आ रही इतिहासपरम्परा, साहित्य, कला, दर्शन आदि का पूर्ण ज्ञान था। सचमुच वह अलौकिकप्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन जैसे व्यक्ति को जन्म देकर भारत का मुख चिरकांल तक उज्ज्वल रहेगा। इस प्रकार के व्यक्ति सृष्टि में बार बार उत्पन्न नहीं होते। एक सुभाषित के अनुसार उनका निधन एक जङ्गली सिंह के कारण हुआ माना जाता हैं।

पाणिनि के व्याकरण का सम्भवत उसकी विशेषतात्रों के कारण बहुत शीघ प्रचार हुआ। लोगों ने पाणिनीयव्याकरण के आगे पूर्व के सब व्याकरणों को तुच्छ वा हेय समका। इनके कई शताब्दी बाद कात्यायन और पतब्जिल ने पाणिनीयव्याकरण को परिष्ठित करने का अपूर्व कार्य किया। कात्यायन ने अपने वार्त्तिको द्वारा सूत्रार्थ वा पाणिनि के गुन्त आशयों को भली प्रकार प्रकट किया। महामुनि पतब्जिल ने रही-सही सब कसर पूरी करके पाणिनीयव्याकरण की

सिंहों व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राग्णान् प्रियान् पाणिने , हिंहीं क्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राग्णान् प्रियान् पाणिने , हिंहीं सीमासाकृतसुन्ममाय सहसा हस्ती सुनि जैमिनिम् । हिंहीं कुन्दोज्ञानिनिधिं जधान मकरो वेलातटे पिङ्गलम् , हिंहीं ख्रानासृतचेतसामितिम्पा कोऽर्थम्तिरश्चां गुणैं ॥

<sup>+</sup> यथा—वासुदेवार्ज्ज नाम्या वृन् (४३ ६८), कठचरका ब्लुक् (४३ १०७), पाराश्यंशिलालिम्या भिन्नुन दस्त्रयोः (४३ ११०), तित्तिरिवरतन्तुखिएडकोखाच्छुण (४३ १०२), काश्यपकौशिका भ्यासिष्म्या णिनि (४३ १०३), कालापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च (४३ १०४), पुराण्योक्तेषु ब्राह्मण्कल्पेषु (४२ १०५), शौनकादिभ्यश्छ्रन्दिस (४३ १०६), वर्मन्दकृशाश्वादिनि (४३ १११), सिन्धुतन्त्रिशलादिभ्योऽण्जो (४३ ६३), त्दीशलादुरवर्मतीकृचवारात् (४३ ६४), लोपः शाकल्यस्य (८३ १६), लड शाकदायनस्यैव (३४ १११), ऋतो भारद्वाञस्य (७२ ६३) इत्यादि।

कीर्त्तिपताका चहु दिशाश्रों मे फहरा दी। पाणिनीयव्याकरण पर पतञ्जलि का लिखा ''महाभाष्य'' नामक प्रन्थ श्रत्यन्त प्रामाणिक श्रौर श्रपनी शैली का श्रप्वे भाष्य हैं\*।

इस प्रकार सैकड़ो वर्षो तक पाणिनीयव्याकरण अपने असली रूप अर्थात् सूत्रपाठ के कमानुसार पठनपाठन में प्रचलित रहा√। परन्त जब संस्कृत का स्थान अपभ्रश वा प्राकृत आदि भाषाओं ने लेना शुरू किया-और संस्कृत केवल साहित्य में ही प्रयुक्त होने लगी तब लोगों को जरा श्रसुगमता का भास हुआ। तव उन्होंने सूत्रक्रम के साथ प्रक्रियाक्रम का भी प्रचलन आरम्भ किया। इसके फलस्वरूप पाणिनिव्याकरण का आश्रय करते हुए माधवीय धातुवृत्ति, प्रक्रिया-कौमुदी, प्रक्रियासर्वस्व, सिद्धान्तकौमुदी आदि अनेक प्रन्थ बने। परन्तु जिस प्रकार पाणिनि का व्याकरण अपने से पूर्ववर्ती सब व्याकरणों में मूर्धस्थानीय बन पडा था, ठीक उसी प्रकार श्रीभट्रोजिदीचित की 'सिद्धान्त कौमुदी' भी प्रक्रिया-पन्थ का सर्वोत्तम प्रनथ बना। दीन्तितजी की यह कृति प्रक्रियामार्ग की पराकाष्ठा वा चरमसीमा सममानी चाहिये। अत एव भारत मे उसके प्रनथ का महान् आदर हुआ । दीन्नितजी पाणिनीयव्याकरण मे कृतभूरिपरिश्रम थे । श्रष्टाध्यायीक्रमानुसार लिखा गया उनका 'शब्द-कौस्तुभ' नामक प्रन्थ उनके पाण्डित्य का परिचायक है। कई लोग दीन्नितजी की कुछ ऋशुद्धियों को देखकर उनके पारिडत्य पर ऋान्तेप करते है-यह उनकी भूल है, अशुद्धियां करना मानव का स्वभाव है। इससे दीचितजी की कीर्त्तिचन्द्रिका कलाद्भित नहीं की जा सकती।

<sup>\*</sup>पतन्जिल के विषय मे विस्तृतिविचार "महर्पि पतन्जिल श्रीर तत्कालीन भारत" नामक लघुपुस्तक मे देखे । यह पुस्तिका 'गुरुकुल विश्वविद्यालय काज्ञडी हरिद्वार' से प्रकाशित हुई है।

<sup>√</sup> देखो 'इत्सिङ्ग की भारत यात्रा'।

<sup>†</sup> भट्टोजिदीचित का काल सप्तर्ची शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। नाम के ख्रन्त में 'जी' के प्रयोग से इनका दाचिएगल्य होना प्रतीत होता है परन्तु इनका निवास काशी में था। इनके पिता का नाम श्रीलच्मीधरपिखत तथा गुरु का नाम श्रीरोपकृष्ण था। दीचितजी के पुत्र श्रीभानुजीदीचित की ग्रमरकोष पर 'व्याख्यासुधा' नामक व्याख्या श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। दीचितजी केवल वैयाकरए ही न थे किन्तु धर्मशास्त्र, कर्मकाए ग्रादि के भी महापिखत थे। इनके बनाए श्रन्थों की सङ्ख्या ३१ बताई जाती है।

इन्हीं दीचितजी के शिष्य श्रीवरदराज ने+ आजकल के समय आरम्भ से ही सिद्धान्तकों मुदी के अध्ययन में विद्यार्थियों की असमर्थता देखते हुए 'मध्य सिद्धान्त को मुदी' और 'लघु सिद्धान्त-को मुदी' नामक दो प्रन्थ सिद्धान्तकों मुदी को सङ्चिप्त करके लिखे। इन्हें सिद्धान्तकों मुदी का सङ्चिप्त सस्करण कहा जा सकता है। उनका विचार पाणिनीयव्याकरण में बालकों का सरलता से प्रवेश कराना था। यह बात प्रन्थारम्भ में स्वयं उन्होंने स्वीकार की है। इन दोनों सङ्चिप्त सस्करणों में 'लघु-सिद्धान्त-को मुदी' नामक प्रन्थ विशेषक्षप से प्रचलित हुआ है। प्राय विद्यार्थी प्रारम्भ में इसे पढ कर तदनन्तर 'सिद्धान्तको मुदी' के अध्ययन में प्रवृत्त हुआ करते हैं।

लघुकौ मुदी वा सिद्धान्तकौ मुदी पर—जहा तक भेरा विचार है — अभी तक कोई आधुनिक ढग पर विश्लेषणात्मक मर्म सममाने वाली विस्तृत हिन्दी व्याख्या नहीं निकली, जो थोडी बहुत हिन्दी व्याख्याए मिलती भी है वे भी प्राय सब पुरानी शैली की केवल संस्कृतशब्दों के स्थान पर हिन्दी पर्याय रख देने मात्र में

<sup>+</sup> श्रीवरदराज का काल भी दीचितजी वाला है। श्रीवरदराज के पिता का नाम 'दुर्गातनय' था। इन्होंने मन्यकौमुदी ग्रीर लघुकौमुदी के श्रातिरिक्त 'सारकौमुदी' श्रीर 'गीर्वाणपटमञ्जरी' नामक श्रम्य ग्रम्थ भी लिखे थे। श्रीवरदराज ने यटापि 'सिद्धान्तकौमुदी' का सङ्चित सस्करण ही 'लघुकौमुदी' बनाया है, तथापि प्रकरणों की दृष्टि से लघुकौमुदी का कम 'सिद्धान्तकौमुदी' के कम से बहुत श्रेंग्ठ है। सिद्धान्तकौमुदी में श्राव्ययप्रकरण के बाद 'स्त्रीप्रत्ययप्रकरण' श्रारम्भ हो जाता है, पर लघुकौमुदी में स्त्रीप्रत्ययप्रकरण सब प्रकरणों के श्रम्त में रखा गया है—श्रीर यह उचित भी है क्योंकि विना कृदन्त श्रीर तद्धितान्त का ज्ञान प्राप्त किये स्त्रीप्रत्ययप्रकरण के—'दिङ्दाण्ण्यं. ' 'कृदिकाराद्किन' श्रादि सूत्रों का समभना श्रतीव दुष्कर है। इसीप्रकार कारकप्रकरण के विषय में भी समभना चाहिये। कारकप्रकरणगत 'कर्तु करणयोस्तृतीया, श्रकथितञ्च' श्रादि सूत्र तथा श्राभिहित श्रानिमित्ति श्रादि की व्यवस्था विना तिङन्त श्रीर कुदन्त प्रकरणों के ज्ञान के समभनी कठिन है। श्रतः वरदराज ने तिङन्त श्रीर कृदन्त प्रकरणों के श्रानन्तर ही कारकप्रकरण को रखा है।

नत्वा वरदराज श्रीगुरून् मद्योजिदीिक्तान् ।
 करोति पाणिनीयाना मन्यसिद्धान्तकौमुदीम् ॥
 नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धा गुण्या करोम्यहम् ।
 पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ॥

ही सन्तोष प्रकट करने वाली है। प्रन्थकार के एक एक शब्द वा विचार का विस्को-रण कर पाठकों के हृद्यों में उसे श्रङ्कित कर देने का तो किसी को विचार ही उपस्थित नहीं हुआ। उदाहरणत —आप 'स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था', 'नप्त्रादीना श्रहण व्युत्पत्तिपच्चे नियमार्थम', 'श्रष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशो जश्शसोविषय आत्व ज्ञापयति'—इत्यादि स्थलों को उन टीकाओं में देखे, आप सन्तुष्ट नहीं हो सकेंगे।

श्राज जब भारत स्वतन्त्र हुत्रा है—श्रौर हिन्दी उसकी राष्ट्रभाषा बनने जा रही है—निस्सन्देह विदेशी वा स्वदेशी लोग उसकी राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपना वेगे। परन्तु यह निश्चित-सा है कि विना सस्कृत का अच्छा अध्ययन किये हिन्दी मे प्रौढता प्राप्त करना दुष्कर ही नहीं वरन् असम्भव सा है। अत इस काल मे सस्कृतप्रचार के लिए हमे हिन्दी मे ऊँचे-मेऊँचे ज्ञानवर्धक अन्वेषणात्मक प्रन्थ सरल से-सरल रीत्या लिखने चाहिये। हमने अपनी ब्याख्या इसी विचार को दृष्टिगोचर रखते हुए लिखी है। इसमे हमारी मुख्यदृष्टि अन्वेषण पर ही रही है। जिसे आज के युग मे व्याख्या का एक प्रमुख अङ्ग माना जाता है। मूल मे जहा-जहा कोई कठिन स्थल आया है वहा वहां हमने अन्थविस्तर का भय छोड उसका पूरा-पूरा वर्णन किया है। अपर के उद्धृत स्थलो पर आप हमारा व्याख्यान देख कर यह अनुभव करने लगेगे कि अब इस विपय पर कुछ शेष नहीं रहता।

यह व्याख्या सार्वजनीन अर्थात् सर्वजनोपयोगिनी है। इसे अत्यल्प ज्ञान वाले विद्यार्थी, व्युत्पन्न विद्यार्थी, जिज्ञासु, व्याकरणप्रेमी, अध्यापक, अन्वेषण-प्रेमी—जो भी देखेंगे अपने-अपने सामर्थ्यांतुकूल पूर्ण उपयोगी पाएगे। अध्यापक यदि इसका स्वय विचार करके विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाएगे, तो वे अन्थकार का आशय अपने छात्रों के हृद्यपटल पर अतिशीध अङ्कित करने मे समर्थ हो सकेंगे। इसी प्रकार यदि छात्र अपने अध्यापकों से अन्थ का पाठ पढ़ कर इस ब्याख्या का अवलोकन करेंगे तो उन्हें निश्चय ही अपूर्व लाभ होगा। एवम अन्वेषण्येमी विदेशी वा स्वदेशी विद्वानों के लिए भी यह समानक्ष्पेण उपयुक्त सिद्ध होगी।

हमने व्याकरण जैसे कठिन विषय को सरत से सरत करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया है। अनेक विवादास्पद स्थलों का स्पष्टीकरण करते हुए भिन्न-भिन्न विद्वानों की सम्मति भलीभाँ ति लिखकर अपनी सम्मति भी स्पष्टरूपेण अङ्कित की है। कई कठिन स्थल अन्यन्त सरल रीति से लौकिक उदाहरण देकर स्पष्ट किये गये है, यथा—'न लुमताङ्गस्य' की अनित्यता वाला स्थल, स्थानिबद्भाव में 'अनिल्वधी' वाला अश आदि।

इस मन्थ की कुछ मोटी-मोटी विशेषताए निम्नलिखित है—१ सूत्रार्थ, २ श्रभ्यास, ३ शब्दसूची, ४ श्रव्ययप्रकरण ।

#### सूत्रार्थ---

जहा तक हमे ज्ञात है कि लघुकौमुदी के किसी टीकाकार ने 'सूत्र से अर्थ कैसे उत्पन्न होता है'-इस पर कुछ भी विचार नहीं किया। लघुकौमुदी तो क्या सिद्धान्तकौमुदी तक के कुछ टीकाकारों को छोडकर प्राय सब व्याख्याकर्त्तात्रो ने इस विशेषता की ऋोर कुछ व्यान नहीं दिया। तीन ऋत्तरो के सूत्र का पैतीस त्राचरो वाला ऋर्थ कैसे हो गया—यह वे नही बताते। केवलमात्र वृत्ति को घोट कर सूत्रार्थ का स्मरण करना महान् दोषावह है। मैंने अनेक अच्छे-अच्छे व्यत्पन्न विद्यार्थी देखे है जो प्रत्येक सूत्र का ऋर्थ तो बता सकते है परन्तु सूत्र का पदच्छेद तक नहीं कर सकते। यह सारा दोष केवलमात्र वृत्ति घोटने (रटने) का है। हमारे विचार मे तो प्रत्येक विद्यार्थी को ब्याकरण अध्ययन करने से पूर्व पाणिनिजी का 'ऋष्टाध्यायी-सूत्रपाठ' क्रमपूर्वक कग्ठस्थ करना चाहिये। इससे वृत्ति रटने की त्रावश्यकता नहीं रहती, केवलमात्र वृत्ति को समभ लेना ही पर्याप्त होता है, क्योंकि सूत्रों का पौर्वापर्य तो विदित होता ही है। हमारी यह निश्चित धारणा है कि विना ऋष्टाध्यायीक्रम जाने—प्रक्रियामार्ग से 'पूर्वत्रासिद्धम'. एकसञ्ज्ञाधिकार, एकादेशाधिकार, भसञ्ज्ञा, पदसञ्ज्ञा, 'तद्धितश्चासर्वविभक्ति' वाला परिगणन आदि अनेक सृत्र वा स्थल ठीक ठीक रीति से कदापि हृदयङ्गम नहीं हो सकते। इसके ऋतिरिक्त ऋष्टाध्यायी मे दर्जनों प्रकरण एकत्रितावस्था मे अपने-अपने स्थान पर अवस्थित है। आपको यदि प्रक्रिया में कोई सूत्र भूल जाए या सन्देह पड़ जाय तो त्राप त्रष्टाध्यायी का वह सम्पूर्ण प्रकरण मन में पढ़ सकते हैं, तुरन्त श्रापका सन्देह मिट जायगा श्रथवा वह विस्मृत सूत्र याद त्रा जायगा। यथा—त्रापको कहीं प्रक्रिया में इत्सब्ज्ञक सूत्र के विषय में सन्देह हैं तो श्राप श्रष्टाध्यायी का वह प्रकरण मन ही मन पढ़ कर श्रपना सन्देह निवारण कर सकते है। ऋष्टाध्यायी का इत्सञ्ज्ञक प्रकरण प्रथमाध्याय के तृतीयपाद के आरम्भ मे निम्नप्रकारेण है—

> डपदेशेऽजनुनासिक इत् ।१।३।२॥ इतन्त्यम् ।१।३।३॥ न विभक्तौ तुस्मा १।३।४॥ श्रादिर्विटुडव १।३।४॥ ष प्रत्ययस्य ।१।३।६॥ चुद्व ।१।३।७॥ तशक्वतद्धिते ।१।३।६॥ तस्य लोप ।१।३।६॥

इस प्रकरण के अतिरिक्त इत्सञ्ज्ञाविषयक सूत्र आपको अन्यत्र कहीं भी अष्टाध्यायी मे नहीं मिलेगा। यह विशेषता प्रक्रियामार्गगामी कौमुदी आदि प्रन्थों में उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसी प्रकार—एत्व, षत्व, कित्त्व, पित्व, प्रगृद्ध-सञ्ज्ञा, आत्मनेपद्प्रक्रिया, परस्मैपद्प्रक्रिया, समासान्त, एकसञ्ज्ञाधिकार, एकादेशाधिकार आदि दर्जनों प्रकरण आपको एकत्रावस्थित अष्टाध्यायी में मिल सकेगे। पटना कालेज के ज्याकरणशास्त्र के प्रधानाध्यापक श्री पण्डित हरिशङ्कर शर्मा पाण्डिय स्वनिर्मित 'आर्ष पाणिनीय ज्याकरणम्' में इस विषय पर अत्यन्त मार्मिक लेखनी उठाते हुए लिखते हैं—

"यच्छास्त्र वदुभिर्दिनै कतिपयै क्रीडामनस्कैरिप , स्वाचार्यश्रमवासिभि सरलया रीत्या पुराधीयते । गुर्वर्थं परिपूर्णमुक्तमतया सङ्चिप्तकायञ्च यत् , तत्कीदृग्विपरीतरूपमधुना हा हन्त ! जोघुष्यते ?॥ तद्दिदानीं महाकाय भीमरूप गृहीतवत् । यद्दृष्ट्वा प्रपलायन्ते बाला कोमलबुद्धय ॥ योऽप्याप्रहेण पठित पाणिनिक्रमवर्जितम् । तद्वश्य स सम्पूर्णं यापयत्यत्र जीवितम् ॥ श्रिय विद्वद्वरा धीरा निजशिष्यायुष. च्यम् । रात्रिन्दिवं जायमानं मनागपि न पश्यथ !॥ तस्मारक्रमेण सूत्राणि पठनीयानि यत्नत । श्रनुवृत्त्यादिसौकर्यात्तदर्थोऽपि न दुर्भह् ॥ पाणिनीयपठनाय पाणिनेये क्रम स न कदापि हीयताम् । वृत्तिघोषणमहापरिश्रमान्मुक्तिरेव फलमस्य दृश्यताम् ॥"

तो हमने इस व्याख्यान में लघुकों मुदी के प्रत्येक सृत्र का पदच्छेद, पदों का विभक्ति-वचन, पिछले सृत्रों से आ रहे अनुवर्त्तित पद और उनका विभक्ति-वचन, समास और आवश्यक प्रत्यय तथा परिभाषाओं के कारण होने वाले परिवर्त्तनों का पूरा-पूरा वर्णन किया है। इसके पढ़ने से विद्यार्थी के हृदय में स्त्रार्थ के प्रति तनिक भी सन्देह शेष नहीं रह जाता—वह सृत्र के अन्दर तक घुस कर स्वय ही चृत्ति वाला अर्थ निकाल सकता है। मेरे ध्यान में आज तक इस प्रकार का प्रयत्न लघुकौ मुदी पर नहीं किया गया।

#### श्रभ्यास---

इस प्रन्थ की दूसरी बडी विशेषता—"अभ्यास" है। प्राय प्रत्येक प्रकरण वा अवान्तर प्राकरिणक विषय के अन्त में 'अभ्यास' जोड़ दिया गया है। ये अभ्यास साधारण पुस्तकों के अभ्यासों की तरह नहीं है, किन्तु महान् परिश्रम से जुटाए गये अभ्यास है। सिन्धप्रकरण के अभ्यासों में आप ऐसे अनेक उदाहरण पाएगे—जो अन्यत्र मिलने दुर्लभ हैं। इसी प्रकार अन्य अभ्यासों में भी विद्यार्थियों की ज्ञानविवृद्धि के लिये अनेक भ्रमोत्पादक रूप भ्रमोच्छेदपूर्वक बडे परिश्रम से सङ्गृहीत किये गये हैं, इन्हे देखकर विद्वत्समाज को निश्चय ही सन्तोष होगा। हमारी यह धारणा है कि यदि इन अभ्यासों को कोई छात्र युक्तरीत्या अभ्यस्त (हल) कर ले तो वह साधारण सिद्धान्तकौमुदी पढ़े-लिग्चे छात्र से अधिक व्युत्पन्न होगा। विद्याथियों को इन अभ्यासों का पुन -पुन मनन करना चाहिये। व्याख्यागत सभी विशिष्ट बाते प्राय इन अभ्यासों में प्रश्नरूप से पूछ ली गई है।

#### शब्दसूची--

इस व्याख्या की तीसरी श्रसाधारण विशेषता है—'शब्दसूची'। श्रापको श्राजतक के मुद्रित व्याकरणप्रन्थों में इस प्रकार का प्रयत्न कहीं भी किया गया नहीं मिलेगा। इन शब्दसूचियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को श्रनुवादादि के लिये श्रत्यन्त उपयोगिशब्दसङ्ग्रह प्रदान करना है। इन सूचियों में प्राय दो हजार (२०००) चुने हुए शब्दों का सार्थ सङ्ग्रह किया गया है। इनमें से कई सूचियां तो अत्यन्त कठोर परिश्रम से सङ्ग्रह की गई हैं। शब्दों के प्राय लोकप्रचित्तत

प्रसिद्ध ऋर्थ ही दिये गये है। विशेष-विशेष स्थानो पर काव्यकोषादि के वचन भी टिप्पण्रूपेण दे दिये है। विद्यार्थियो के सुभीते के लिए ण्त्वप्रक्रियानिर्देशक चिह्न भी सर्वत्र लगा दिये है।

#### श्रव्यय-प्रकरण--

इस व्याख्या की चौथी बड़ी तथा सब से ऋधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है—'अव्ययप्रकरण्'। आपको कही भी इस प्रकार की व्याख्या सहित 'अव्ययप्रकरण्' खेलने को नही मिलेगा। प्रत्येक अव्यय का विस्तृत अर्थ, उसका उदाहरण् [ जहा तक हो सका है किसी प्रसिद्ध सूक्ति वा सुभाषित को ही चुना गया है ] तथा तद्विषयक विस्तृतान्वेषण् आप इस प्रकरण् मे देख सकेगे। यह प्रकरण् ४० पृष्ठो मे समाप्त हुआ है। इस प्रकरण् के कई अव्यय विवाद का विषय बने हुए है—उन सब का स्पष्टीकरण् पूर्णरीत्या किया गया है। इन मे किन्हीं अव्ययो पर कई-कई मास भी सोच-विचार किया गया है और कई आदरण्यि विद्वानो की सम्मति भी ली गई है। इस प्रकरण् को लिखने मे सब से बड़ी सहायता हमारे विशाल सस्कृत पुस्तकालय की है जिस पर हमने प्राय तीस हजार रूपये व्यय कर, चुने हुए तीन हजार सस्कृत प्रन्थ सगृहीत किए हैं। यदि यह पुस्तकालय हमारे पास न होता तो स्थात् यह प्रकरण् अथवा समग्र ही यह प्रन्थ लिखा ही न जा सकता।

इस प्रनथ के मुद्रण वा प्रूफ आदि के सशोधन में मुक्ते प्राय अपने सब अन्तेवासियों ने यथाशक्ति पूरा-पूरा साहाय्य प्रदान किया है। चिरञ्जीव पुत्रकल्प श्यामसुन्दर ने इसमें अधिक परिश्रम किया है। मैं उसे भूयोभूय शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ।

श्रीपिएडत दीनानाथजी शास्त्री सारस्वत विद्यावागीश भूतपूर्व ग्रिंसिपल सनातनधर्म सस्कृत कालेज मुलतान का वर्णन न करना स्थात् कृतघ्नता की पराकाष्ठा मानी जायगी। गुरुकल्प श्रीपिएडतजी ने जिस परिश्रम, नि स्वार्थपरायणता, तन्मयता श्रीर लग्न के साथ इस प्रन्थ का आदि से श्रन्त तक सशोधन किया श्रीर श्रनेक स्थलों पर अपने दीर्घकालीन-श्रध्यापन के श्रनुभव से अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण विशेष-विशेष बाते सुमाई —वे वर्णनातीत है। जहा तक मै समम सका हू

<sup>†</sup> यह विशाल पुस्तकालय सौभाग्यवश पाकिस्तान के डेराइरमाईलगान (NWFP.) नामक नगर से किसी प्रकार बचकर यहा दिल्ली में सुरन्तित पहुँच गया है। परन्तु नथानादि की डीक ब्यवस्था न होने से आजकल इसकी अस्तब्यस्त दशा होती चली जा रही है।

कि पण्डितजी ने स्नेहातिरेक से इस कार्य्य को अपना ही कार्य्य समम लिया था—जो उनके उच्च व्यक्तित्व का ज्वलन्त प्रमाण है। उनकी आद्रणीय सम्मित प्रन्थारम्म से पूर्व आगे के पृष्ठों में विद्वज्जनों के अवलोकनार्थ मुद्रित की गई है। मैं नतमस्तक होकर केवल उनका आभार प्रदर्शन करने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता हू।

इतना परिश्रम करने पर भी इस प्रन्थ मे कुछ त्रुटिया रह गई है—जिनका यहा प्रदर्शन करना व्यर्थ साहै । आशा है विद्वज्जन अपनी उदारवृत्ति से सूचित करेंगे।

यह है हमारा आत्मिनिवेदन। अब आगे आप का काम है कि लेखक को उत्साहित कर आगे सेवा करने का अवसर दे या न दे।

इति निवेदयति

गाधीनगर ( यमुनापार ) दिल्जी (माघ कृष्ण २ सवत् २००६ ) विदुषामनुचरो

भीमसेन: [शास्त्री प्रभाकर:]

# द्वित्राः शन्दाः

#### ि लेखक--श्रीपरिडत दीनानाथजी शास्त्री सारस्वत विद्यावागीश ]

'लघुनैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी' श्रीमद्भट्टोजिदीच्तिशिष्येण श्रीवरदराजेन बालाना कृते प्राणायि। यद्यपि इय शब्दतो 'लघुकौमुदी', परमर्थतस्तथा न। यदि अदसीया अर्था कार्त्स्येन अधिगता स्यु, तद् 'वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी' अथवा एतदेव कथ्यतो यद् 'व्याकरण' कठिन न तिष्ठेत्। परं विषादस्य व्यतिकरो यद् अद्यतना प्रित्वार्थिन सर्व्वाम् 'लघुकौमुदीं' न, किन्तु तदीय पूर्वार्धमधीयते। पूर्व्वार्धस्यापि तेषामन्तरङ्गज्ञान सर्व्वथा न भवति। यदि स्यात्, तत् तेषा हृदि उत्तरार्द्धाध्ययनस्यापि उत्कटामिलाषो जागरूक स्यात्। व्याकृति-पठनस्य फलं शब्द्शुद्धिभीषाशुद्धिश्च। तत्फल लघुकौमुद्या निगदशब्दनेन न जायते, किन्तु तदन्त प्रवेशेन। तदन्त प्रवेशे जाते 'कौमुद्या' स आस्वाद आसाद्यते य्रकाब्योपन्यासाध्ययनेनापि नासाद्येत ।

तस्यैवास्वादस्य विद्यार्थिनां साधारणाध्यापकाना च त्रासत्ति स्याद्—इति विचिन्तयता गीर्वाणवाणीप्रणयिना डेराइस्माइलखानाभिजनेन श्रीभीमसेन-शास्त्रि-महाभागेन महत् परिश्रम्य 'लघुकौमुद्याः' इय हिन्दीटीका प्राणायि । यद्यपि प्रणेता

सस्कृतटीकामि कर्तु मत्वम्भूष्याुरासीत्, तथापि सर्वसाधारणाना हिन्दी-भाषाभिज्ञाना च लाभस्तथा न भवितुमहिति, यथा हिन्दीटीकया—इति विविच्य स हिन्दीटीकामकार्षीत्। सस्कृतटीकाया कदाचित् प्रणेतुरज्ञान गुप्तीभवति, परमत्र तथा नास्ति। त्रद्यत्वे हिन्दीटीकैव ज्ञानस्य निकषोऽस्ति। एतद्भिप्रेत्यैव प्रणेत्रा हिन्दीटीकायामध्यवसितम्।सा च बहुमूल्यापि तेन एतिजज्ञासुम्योऽल्पमूल्येन रवय हानि सोद्वापि दीयेत। इदानीमदसीय पूर्वार्द्वोऽसुना प्रकाश्यते। उत्तरार्द्ध पुन्प्रकाश्येत। ततश्च 'सिद्धान्तकौमुद्या' श्रपि ईदृश्येव टीका पाठकेम्य' समप्येत।

टीकाया श्रालोचना प्रयोजनीयता नापेज्ञते । इय स्वय स्वपरिचायिका वरी-वर्त्ति । विदुषो लेखकस्यात्र महान् परिश्रम प्रत्यच्च एव । महती सुगमता, सुस्पष्टता, विशदता चात्र वर्व्वर्त्ति । शब्दानामुच्चारणानि कात्स्न्येन लिखितानि । सूत्रार्था सम्यक् प्रस्फोटिताः । शब्देषु ब्याक्रिया-प्रक्रिया वैशद्येनाङ्किता । शब्दान्त्रस्त्राणा सूची श्रापि निर्दिष्टा, येन अनुवादेपि महिष्ठो लाभ आशास्येत । विशिष्टिक्षिया श्रापि सम्यक् सन्दब्धा , येन ज्ञानवृद्धिस्तित्पासा च विशद जागृयात् । श्रह लेखकमाशिषा युनिष्म यद्—यत् सदुद्देश्यमभिसन्धाय तेनेद प्रण्यन कृतम्, तस्य साफल्य तस्य भूयाद् भूयात् ।

भाद्रपद्शुक्ला २ बुधे स० २००३ वै० इति हृदा श्राशासाम — दीनानाथश्चर्मा शास्त्री सारस्वत: । [विद्यावागीश , विद्यामिधि , विद्याभूषण , प्रिंसिपल स० ध० सस्कृतकालेज मुलतान सिटी ]

# सानुरोध निवेदन

[ लेखक-अीपरिडत दीनानाथजी शास्त्री सारस्त्रत, विद्यावागीश ]

जब यह भें मी व्याख्या मैंने देखी थी, उसे पर्याप्त समय बीत चुका है। पाकिस्तान काण्ड ने एक दु खद अवसर उपस्थित किया। इस व्याख्या के प्रणेता बहुत हानि प्राप्तकर इसके छपवाने मे हतोत्साह हो चुके थे, पर मैंने इन्हे बहुत श्राश्वासन दिया, श्रोर इसे पूर्ण करने की प्रेरणा की। परमात्मा की कृपा से अब यह पुस्तक प्रकाशित होकर पाठको के करकमलों मे है। आज इस हिन्दी के राष्ट्रभाषात्व के युग मे व्याकर्ण-जैसे कठिन माने जाने वाले विषय पर हिन्दी-टीका की अपेन्ना थी, वह अब आप सज्जनों के समन्न है। जिस सदुदेश्य से यह लिखी गई है, उसी उद्देश्य से इसका प्रचार भी अपेन्तित है। आज एक सौ पृष्ठो की छोटी सी पुस्तक छपती है, उसका मूल्य कम से कम २)-२॥) रख दिया जाता है, परन्तु यह बडे त्राकार का सात सौ पृष्ठों का पोथा बडे सस्ते मूल्य केवल 🖦 मे दिया जा रहा है। सब माननीय श्रध्यापक महोदयो का कर्चव्य है कि इसका प्रत्येक संस्कृत के विद्यार्थी में प्रचार करें। यह केवल प्राज्ञ वा प्रथमा ही नहीं, यह विशारद, मध्यमा, शास्त्री त्रादि श्रेणियो के भी पास रखने योग्य है। न केवल विद्यार्थियो ऋषितु सभी ऋध्यापकों के भी पास रखने योग्य है। न केवल छात्रो श्रध्यापको, प्रत्युत पुस्तकालयों मे भी स्थान पाने योग्य है। यदि पाकिस्तानकाएड न होता, तो यह प्रनथ सभी को घर बैठे-बैठे २) मे मिलता । पर अब 📂) भी बहुत कम मूल्य है। त्राशा है—सभी त्राचार्यकुल, गुरुकुल, ऋषिकुल तथा सस्कृतमहा-विद्यालय एव विद्यालयों में इसका प्रचार होगा। इसके शीघ बिकने पर शेष उत्तरार्धं भी शीघ्र प्रकाशित किया जा सकेगा। मेरा प्रत्येक परिचित-अपरिचित प्रिंसिपल, अध्यापक तथा छात्रगण से सानुरोध निवेदन है कि इस का प्रचार स्व-कर्त्तव्य सममकर नि स्वार्थ भाव से करे।

निवेदक —

माघकुष्णा गर्णेशचतुर्थी शनिवासरे स० २००६ वै० दीनानाथशर्मा शास्त्री सारस्वतः । [ विद्यावागीश , विद्यानिधि , विद्याभूषण ] प्रिंसिपल श्रीरामदल संस्कृत हिन्दी विद्यालय , देहली ।

## **३ श्रो३**ष् \*

# 🏶 ऋथ लघुसिद्धान्तकोमुदी 🏶

भैभीव्याख्यया समुपवृ'हिता ।

[ ब्याख्याकर्तु में इलाचरणम् ]

प्राप्यतेऽन्विष्यमाणो न यः क्रुत्रचिद् योगिविद्वजनैद्दी कुतोऽन्यैर्नरैः । ष्ट्रादिमध्यान्तशून्य प्रमु निर्गुणां स्वस्य चित्तोषशान्त्यै तमेवाश्रये ॥ १ ॥

सर्वाभिलाष--दातारं, शरणागत-तारकम् । श्रभिलापशतं त्यक्त्वा, प्रपन्नोऽस्मि जगद्गुरुम् ॥ २ ॥ च्याख्याता स्र्रिभिः कामं, लघुसिद्धान्तकौस्रुदी । भाषाटीका तथाप्यस्या, ज्ञानदा नैव दश्यते॥ ३ ॥ सर्वे, विम्रखा भाववर्णनात् **श्चन्नरार्थपराः** जल्पन्तः, पारिडत्यमदगर्विताः ॥ ४ ॥ वृथानपेचं त्तेभ्यः खिन्नो विनोदाय, बालानाम्रुपकारिग्रीम् । स्वाधीतस्य प्रचाराय, टीकामेतां करोम्यहम् ॥ ४ ॥ सुस्पष्टपदत्तात्तित्यं, सुष्ठु भावस्य कीर्तनम् । चटून दृष्ट्वा कृतं सर्वी, न च पासिडस्यगर्गतः ॥ ६ ॥ टीकामेतां जगद्रदृष्ट्या, गदिष्यत्येकया गिरा बालानाम्रपकारोऽभूद्, यः कृतो नैव केनचित् ॥ ७॥ कृपा स्याज्जगदीशस्य, यत्नो में सफलो भवेत् । यतो मौरूर्याभिभृतस्य, को देवादपरोऽस्ति मे ॥ 🖺 ॥

[लघु ७] नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुएयां करोम्यहम्। पाश्चिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौ सुदीम्।। १।।

श्चर्मन्वयः शहम् [ वरदराज ] शुद्धां गुरुया सरस्वती देवी नत्वा पाणिनीय-प्रवेशाय समुद्धिद्धान्तकौमुदीं करोर्मि ।

त्र्र्थ:—में [ वरदराज ] शुद्ध तथा गुणो से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार कर के, पाणिनि के बनाये व्याकरणशास्त्र में ( बालको के ) प्रवेश के लिये 'लघुमिडान कौ मुदी' को बनाता हूँ।

व्याख्या— ज्ञान की अधिष्ठात्री (स्वामिनी) एक देवी मानी जाती है, जिसं सरस्वती कहते है। ग्रन्थकार ने श्रादि में उसे इसिलये नमस्कार किया है कि वह प्रमन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करे जिससे में प्रन्थ बनाने में समर्थ हो सकू। इस ग्रन्थ के बनाने वाले वरदराज नामक पण्डित है। इनका सम्पूर्ण वृत्तान्त भूमिका में लिखा है देख ले। जिम्पं किसी भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का ज्ञान हो, उसे उस भाषा का न्याकरण कहते हैं। मस्कृत भाषा के अनेक न्याकरण है। यथा—पाणिनीय, मुग्धबोध, सारस्वत श्रादि। सस्कृत भाषा के सम्पूर्ण व्याकरणों में पाणिनि-मुनि का बनाया न्याकरण ही सब से श्रेष्ठ और प्रचलित है। इसके श्रध्ययन में कठिनता का अनुभव कर वरदराज ने यह 'लघुसिद्धान्तकौमुदी' बनाई है। 'लघुसिद्धान्तकौमुदी' शब्द का श्रर्थ "कुछ व्याकरण सिद्धान्तो को चादनी के समान प्रकाशित करने वाली" है।

टिप्य्णी — गुण्याम्=प्रशस्ता गुणा सन्त्यस्या इति⇒गुण्या। ताम्⇒गुण्याम्। [ 'रूपादाइतप्रशसयोर्थप्' (१।२।१२०) इति सूत्रस्थेन अन्येभ्योऽपि दृश्यते' इति वातिकेन यप्। ] पाणिनीयप्रवेशाय = पाणिनिना प्रोक्तम् = पाणिनीयम्, तिस्मन् प्रवेश = पाणिनीय-प्रवेशाय । लघुसिद्धान्तकौमुदी = लघव = असमप्रा ये सिद्धान्ता = ऊहापोहकृत-निश्चितविचारास्तेषां कौमुदी = कौमुदीव = चन्द्रिकेव। [ अत्रस्यः कौमुदीशब्द कौमुदीवेत्यर्थे लाचिणिक। ] यथा हि ज्योत्स्ता तमो निरस्य सकलभावान् प्रकाशयति, दिनकरित्रणजनित तापमुपशमयति, तथेयमप्यज्ञानन्दूरीकृत्य महाभाष्यादिदुरूह- प्रन्थजनित तापमुपशमयय ब्याकरण सिद्धान्ता मानसे प्रकटीकरोतीति सादश्यम्।

[लघु०] अइउस् ॥१॥ ऋलुक् ॥२॥ एओख् ॥३॥ एओच् ॥४॥ हयवरट् ॥४॥ लँस् ॥६॥ जमङसनम् ॥ ७॥ कभञ् ॥८॥ घढधष् ॥६॥ जबगडदश् ॥१०॥ खफछ-ठथचटतव् ॥११॥ कपय् ॥१२॥ शषसर्॥ १३॥ हल् ॥१४॥

इति माहेश्वराणि स्त्राृष्यणादिमञ्ज्ञार्थानि । एवामन्त्या इतः । हकारादिष्वकार उचारणार्थः । लएमध्ये त्वितंसञ्ज्ञकः । त्र्राथी: — ये चौदह स्त्र माहेश्वर ऋर्थात् महादेव से आये हुए हैं। इनका प्रयोजन अया आदि सञ्ज्ञा करना है। इनके अन्त्य वर्ण इत्सञ्ज्ञक हैं। हकार आदियों में अकार उच्चारण के लिये है। परन्तु 'लख' सूत्र में वह इत्सञ्ज्ञक है।

व्याख्या— कहते हैं कि महामुनि पाणिनि विद्यार्थि-श्रवस्था मे श्रत्यन्त मन्दमित थे। जब इन्हें पढ़ने से भी कुछ ज्ञान न हुन्ना, तब ये खिन्न हो गुरुकुल छोड तपस्या करने के लिए हिमाचल पर चले गये। वहा इन्होंने शिवजी की श्राराधना की। शिवजी ने प्रसन्न हो, चौदहबार डमरू बजाया। उससे पाणिनि ने 'श्रइउण्' श्रादि चौदह सूत्र प्राप्त किये। इस लिये इन सूत्रों को माहेश्वर श्रर्थात् महादेव से प्राप्त हुन्ना कहते हैं। परन्तु कई एक इस बात को प्रमाण-शून्य होने से गलत मानते हैं। उनका कथन है कि इन सूत्रों को बनाने वाचे पाणिनि ही है । परन्तु चाहे कुछ भी क्यों न हो, इतना तो निर्विवाद सिद्ध है कि ये सूत्र व्याकरण के प्राण है। इनके बिना पाणिनीय-व्याकरण चल ही नहीं सकता। इनका उपयोग श्रागे चल 'श्रण्' श्रादि सजाश्रों के करने में किया जावेगा। हम वहीं पर इन्हें स्पष्ट करेंगे।

जो अन्त मे रहे उसे अन्त्य या अन्तिम कहते है, इन चौदह सूत्रो के 'ग्, क, क, च, ट, स, म, ज, प, श, व य, र, ल्' ये चौदह वर्ण अन्त्य है। इनकी इत्सन्ज्ञा है अर्थान् ये इत नाम वाले है। भ्यान रहे कि इस शास्त्र में सञ्ज्ञा, सञ्ज्ञक और सञ्ज्ञीशब्दों का बहुत न्यवहार होता है। जो नाम हो वह सन्जा ग्रीर जिसका नाम हो वह सन्जक या सन्जी होता है। जैसे 'इसका नाम देवदत्त है' यहा 'देवदत्त' यह शब्द सञ्ज्ञा श्रीर सामने खडा हुश्रा हाड मास वाला लम्बा चौडा मनुष्य सञ्ज्ञक या सञ्ज्ञी है। इसी प्रकार यहा ए क् त्रादि सञ्ज्ञक या सञ्ज्ञी होंगे त्रौर 'इत्' यह सञ्ज्ञा होगी। प्रत्येक वस्तु की सञ्ज्ञा व्यवहार की त्रासानी के लिये ही होती है, यथा मेरी सञ्ज्ञा 'भीमसेन' है। इससे यह होगा कि लोग मुक्ते व्यवहार मे श्रासानी से ला सकेंगे। कोई मुक्ते बुलाना चाहेगा तो कड़ेगा 'भीमयेन ! श्राश्री', कोई मुक्ते पढ़ाना चाहेगा तो कहेगा 'भीमसेन ! पढ़ो', कोई खिलाना चाहेगा तो कहेगा 'भीमसेन ! खाओं', कोई मेरा पता पूछेगा तो कहेगा 'भीमसेन कहा है ?' श्रब कल्पना करे कि यदि मेरा कोई नाम न होता तो जिसने मुक्ते बुलाना होता वह दूसरे के प्रति क्या कहता ? कि 'उस दुबले पतले मनुष्य को जिसका रङ्ग ऐसा २ है, सिर पर श्रमुक २ रङ्ग की पगडी है, पेर में फ़ला प्रकार का जूता है, लाश्रो'। तब सम्भव है कि सुनने वाला पुरुष उसे न समक पाता। श्रथवा मेरी जगह किमी श्रन्य को ला खडा करता. तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाम श्रर्थात् सज्ञा के बिना न तो जगत् का व्यवहार श्रीर न ही शास्त्र का व्यवहार चल सकता

<sup>\*</sup> यह विषय प्रन्थ के अन्त में 'प्रत्याहार-मूत्र किसने बनाये' नामक निबन्ध में देखें।

है। व्यवहार के लिये आवश्यक है कि जिसका हम व्यवहार करना चाहे उसकी कोई न कोई सक्ज़ा अवश्य करे। बिना सक्ज़ा के कभी व्यवहार नहीं चल सकता। यहा आगे 'आदिरन्त्येन सहेता (४) आदि सूत्रों में इन ण, क् आदि अचरों का व्यवहार करना है, अत इनकी इत्' यह सक्ज़ा की जाती है।

हमारी लिपि अर्थात् वर्णमाला में दो प्रकार के अत्तर है। एक तो 'अ, इ, उ' आदि स्वर, दूसरे 'क्, ख्, ग्, घ्' श्रादि न्यक्षन या हल्। न्यक्षनो का उच्चारण स्वरो के मिलार्थ बिना नहीं हो सकता। इसलिये श्राजकल की वर्णमाला की छोटी २ पुस्तको में भी 'क,'स्त, ग, घ, ड' इत्यादि प्रकार से श्रकार युक्त न्यक्षन देखने में आते हैं \*।

इन चौदह सूत्रों में हयवरट्' सूत्र के हकार से व्यक्षन त्रारम्भ होते हैं। इनमें भी श्रकार केत्रल इसीलिये हैं कि इनका उचारण हो सके, क्योंकि श्रकार के बिना 'ह यू व् र् ट्' इस प्रकार उच्चारण नहीं हो सकता। श्रत श्रकार का इनमें प्रहण नहीं करना चाहिये। यदि श्रलग २ श्रकार प्रहण के लिये होता तो उसका बार २ उच्चारण न होता। क्योंकि प्रहण तो एकबार के उच्चारण से भी हो जाता, तो पुन प्रन्थ क्यों बढाते ?।

'लगा' इस सूत्र में लकारस्थ [ लकार में ठहरा हुआ ] श्रकार उच्चारण के लिये नहीं किन्तु प्रयोजन-वशात् इत्सञ्ज्ञक है। इसका प्रयोजन 'रू' प्रत्याहार सिन्ड करना है जो श्रागे 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' (२८) सूत्र पर मूल में ही स्पष्ट हो जावेगा। हम भी इसकी वहीं व्याख्या करेंगे।

टिप्पणि महेरवरादागतानि=माहेरवराणि । 'तत त्रागत (१०६४) इत्यण् । श्रम श्रादिर्यासा ता श्रणादय श्रणादश्च ता सजा =श्रणादिसजा । श्रणादिसजा श्रर्थं प्रयो-येषान्तानीमानि=श्रणादिसंज्ञार्थानि ।

> श्चन्त्या वर्णा इतो ज्ञेयाः, प्रत्याहारोपयोगिनः । श्चकारोऽत्र सुखार्थोऽस्ति, इत्तु लगमूत्रगः स्मृतः ॥ १॥

> > \*व्यञ्जनों के साथ स्वर मिलाने का प्रकार यथा-

क्+श्र=क, क्+श्र=का, क्+र्=िक, क्+र्=की, क्+र्=कु, क्+श्र=कु, क्+श्र=क , क्+श्र=कृ, क्+श्र=क , क्+श्र=के, क्+श्र=के, क्+श्र=के, क्+श्र=के । इसी प्रकार श्रन्य व्यव्यवनों के साथ भी सयोग कर लेना चाहिए । इनमें से 'कि' पर विरोष ध्यान देना चाहिए । प्राय कई बालक 'कि' में 'ई' को प्रथम और क् को पश्चात लिखा माना करने हें, उन्हें उपमुक्त प्रकार से श्रपना आनित दूर कर लेनी चाहिए । ध्वान रहे कि बिना स्वर व्यव्यवन का न्योग जाने कदाचित इस प्रन्थ में प्रवेश नहीं हो सकता ।

### [लघु०]र्रः सञ्जा-स्त्रम—१ हलन्त्यम् ।१।३।३॥ उपदेशेऽन्त्यं हलित् स्यात्। उपदेश श्राद्योचारणम्। स्रत्रेष्वदृष्टम्पदं स्त्रान्तरादनुवर्त्तनीयं सर्वत्र ।

अर्थ:—उपदेश में वर्तामान अन्त्य हल् इत्सज्ञक हो। आद्यों के उच्चारण को अथवा धातु आदि के आद्य उच्चारण को उपदेश कहते हैं। सूत्रों में जो पद न हो [पर वृत्ति में दिखाई दे] वह पद सर्वत्र पिछुले [या कहीं २ अगले] सूत्रों से ले लेना चाहिये।

ट्या्ट्या—इस न्याकरण के प्रथम कर्त्ता महामुनि पाणिनि है। इन्हों ने 'श्रष्टा-ध्यायी' नामक जगव्यसिद्ध प्रन्थ रचा है। इस प्रन्थमें श्राठ श्रध्याय श्रीर प्रत्येक श्रध्याय में चार २ पाद है। श्र्यांत् सब मिला बत्तीस पाद श्रष्टाध्यायी में है। हर एक पाद में भिन्न भिन्न सङ्ख्याश्रों में सूत्र है। इन सब की तालिका निम्न-प्रकार से समक्षनी चाहिये ॥।

| श्रध्याय नाम          | प्रथमपादे      | द्वितीयपादे | <b>तृ</b> तीयपादे | चतुर्थपादे | सम्पूर्ण सड्ख्या |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------------|------------|------------------|
| प्रथमाध्याये          | ७४             | ૭રૂ         | £ 3               | 308        | 388              |
| द्वितीयाध्याये        | <i>ত</i> গু    | ३८          | ७३                | <b>=</b> * | २६७              |
| <b>तृतीयाध्याये</b>   | 940            | 355         | १७६               | 330        | ६३१              |
| चतुर्थाध्याये         | १७६            | 188         | १६५               | 188        | ६२६              |
| पञ्चमाध्याये          | १३४            | 180         | 998               | 980        | <b>*</b> *8      |
| षष्ठाध्याये           | २१८            | 388         | १३८               | १७४        | ७३०              |
| सप्तमाध्याये          | १०३            | 335         | 120               | <b>e</b> 9 | ४३८              |
| <b>ग्रष्टमाध्याये</b> | 6.8            | 302         | 330               | ६८         | । ३६७            |
| समग्र श्रष्टाध्याय    | री की सूत्र सब | ्ख्या—      |                   |            | ३१६४             |

प्राचीन काल मे यह सम्पूर्ण श्रष्टाध्यायी क्रग्ठस्थ की जाती थी। + तदनन्तर व्याकरण पढ़ा जाता था। तभी तो काशिकाकार जयादित्य, पदमञ्जरीकार हरदत्त, शेखरकार

अत्रष्टा-यावीम्र सङ्ख्याविषयक एक निबन्ध हमने बडे परिश्रम मे लिखा है, वह इस प्रन्थ के श्रन्त में जोड़ दिया गया है। प्रत्येक श्रध्याय श्रीर प्रत्येक पाद की स्त्रमङ्ख्या का विस्तृत विचार वहीं देखें।

<sup>+</sup> देखो "इत्सिद्ध की भारत यात्रा" चौंतीसवा परिच्छेद ।

नागेशभट्ट सरीखे विद्वान् उत्पन्न होते थे। परन्तु श्रव इस परिपाटी के मन्द हो जाने से वैसे विद्वान् उत्पन्न नहीं होते। श्रव भी यदि इस परिपाटी का पुनरुद्धार होजावे तो पुन वैसे विद्वान् निकलने लग पडे गे। 'कर्त्त न्योऽत्र यन्त '।

इस प्रन्थमे श्रष्टा गायी के सूत्र बिखरे हुए हैं। उन सूत्रों के श्रागे तीन श्रक्क लिखे हैं। इन में से पहला प्रष्टा गायी के श्रण्याय का स्चक, दूसरा पादस्चक तथा तीमरा स्त्र-स्चक समक्तना चाहिये। यथा—हलन्त्यम्। १।३।३॥ यहा '१' से तात्पर्य प्रथमाध्याय, '३' से तात्पर्य तृतीयपाद श्रीर श्रन्तिम '३' से तात्पर्य तीसर स्त्र से हैं। तो इमप्रकार यह स्त्र प्रथमाण्याय के तृतीय पाद का तीसरा है ऐसा ज्ञान होता है। एवम् ग्रागे भी मर्वत्र समक लेना। पाणिनि के स्त्रपाठ के श्रर्थ करने का विचित्र ढग है। कई पदो का मूत्रों में नामो-निशान नहीं होता परन्तु श्रर्थ करते समय वे श्राजाया करते हैं। श्रत स्त्रों के श्रर्थ करने के ढग पर कुछ थोडा विचार करते हैं।

१ — मब से प्रथम स्त्रों का पदच्छेद करना चाहिये जैसे — हलन्त्यम् । १ । ३ । ३ ॥ हल । अन्यम् । आदिरन्त्यन महेता । १ । १ । ७० ॥ आदि । अन्येन । मह । इता । इको यणिच । ६ । १ । ७६ ॥ इक । यण् । अचि । अणुदि सवर्णस्य चाप्रत्यय । १ ! १ । ६ ६ ॥ अण् । उदिन् । सवर्णस्य । च । अप्रत्यय । कई स्थानो पर पिछले स्त्रों से तथा कही २ (। अप्रिम स्त्रों से मी पद ले लिये जाते हैं । महाप्तृनि पाणिनि ने यद्यपि इनकी इस स्वरित के चिह्न से व्यवस्था की थी, परन्तु अब वह व्यवस्था बिगड गई हे । अब तो गुरु-परम्परा से जो जो पद पीछे से या आगे से लिया जाता है लिया जाना चाहिये । इसमे अपनी अपेर से कोई गडबड नहीं करनी चाहिये। यथा — हलन्त्यम् । यहा पिछले 'उपदेशेऽजनुनासिक इन्' स्त्र से 'उपदेशे' और 'इन' ये दो पद आने हैं । इन पदो को भी पदच्छेद में लिखना चाहिये और कोष्ठ में बता देना चाहिये कि ये पद कहा से आते हैं + । यथा — उपदेशे । [ 'उपदेशेऽजनुनासिक इन' सूत्र से ] । हल् । अन्त्यम् । इत् । [ 'उपदेशेऽजनुनासिक इन' सूत्र से ] । हल् । अन्त्यम् । इत् । [ 'उपदेशेऽजनुनासिक इन' सूत्र से ] ।

(२) पदच्छेद के बाद उन पटो की विभिक्तिया जाननी चाहिये। यथा—हलन्त्यम्। उपदेशे । ७। १। अन्त्यम्। १। १। हल्। १। १। इत् । १। १। विहा पहले अक्कसे

अयथा 'ईश से' (७।२।७७) स्त्र में अगले स्त्रमें 'ध्वे' पद लावा जाता है ।

<sup>+</sup>इस अनुवृत्ति का व्यवहार लोक में भी देखा जाता है, जेमे किमी ने कहा 'मरत को चार आम दो' राम को तींन'। अब वहा 'राम को तींन' वह वाक्य अपूर्ण है, इसकी पूर्णता 'आम दो' इतने पद भिलाकर 'राम को तीन आम दो' इस प्रकार हो जाती है, तो यहाँ 'आम दो' इन दो पदों की अनुवृत्ति सममनी चाहिए। इस प्रकार इसका लोक में सर्वत्र अतीव प्रयोग देखा जाता है।

विभिन्त तथा दूसरे श्रद्ध से वचन समम्मना चाहिए। ] श्रादिरम्त्येन सहेता। श्रादि । १११। श्रम्प्येन। १।१। सह इत्यन्ययपदम्। इता। १११। इकी यण्चि। इक । ६११। यण् ११११। श्रम्प्येन। १।१। सह इत्यन्ययपदम्। इता। १११। उदिन । १११। सवर्णस्य । १११। च= इत्यन्ययपदम्। श्रप्रत्यय । १११। समरण् रहे कि कई स्थानो पर विभिन्त का लुक् तथा श्रम्य विभिन्त के स्थान पर श्रम्य विभिन्त भी लगी रहती है। इसे सूत्रकार की गलती नहीं सम को जाती क्योंकि 'छुन्दोवत्स्त्राण्यि भवन्ति' श्रर्थात् सूत्र वेट की नाई होते है। जैसे वेट मे विभिन्त का लुक् तथा श्रम्य विभिन्त के स्थान पर श्रम्य विभिन्ति के तथा त्र न्या त्र विभिन्ति के स्थान पर श्रम्य विभिन्ति है। विभिन्ति के स्थान पर श्रम्य विभिन्ति के तथा त्र विभिन्ति के स्थान पर श्रम्य विभिन्ति है। विभिन्ति का लुक् यथा— 'न लोप प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) यहां 'न' श्रीर 'प्रातिपदिक' शब्दों से परे षष्ठी-विभिन्ति का लुक् हुश्रार है। अन्यविभिन्ति के स्थान पर श्रम्य विभिन्ति लगे रहने के उदाहरण श्रागे यत्र तत्र बहुत श्राएगे।

- (३) पदच्छेद श्रौर विभिन्त जानने के परचात समास जानना चाहिए। समास कहीं होता है श्रोर कहीं नहीं भी होता। यथा 'तस्य लोप' (३) इस सूत्र में कोई समास नहीं। तुल्यास्प्रयत्न सवर्णन्' (१०) इत्यादि सूत्रों में समास है। श्रावश्यक तिहतादि का समा- वेश भी हमने समास में कर दिया है। श्रावीत समास के जानने के साथर श्रावश्यक तिहत श्रादि प्रत्या भी जान लेने चाहिये।
- (४) इतना जान लेने के परचात् महामुनि पाणिनि के अर्थ करने के नियमों का ध्यान रख कर सूत्र का अर्थ करना चाहिये। पाणिनि के वे नियम प्राय ये हे—
  - १ षष्टी स्थानेयोगा । १ । १ । ४८॥
  - २ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य । १ । १ । ६४ ॥
  - ३ तस्मादित्युत्तरस्य । १ । १ । ६६ ॥
  - ४ त्रलोऽन्यस्य । १ । १ । ४ १ ॥
  - २ त्रादे परस्य । १ । १ । ५३ ॥
  - ६ इको गुरावृद्धी। १। १। ३॥
  - ७ ग्रचरच। १ । २ । २ ८ ॥
  - द येन विधिस्तद्दन्तस्य । १ । १ । ७१ ॥
  - यस्मिन्विधिस्तदादावल्प्रहेश [वा०] इत्यादि ।
     इन सब को हम यथा-स्थान स्पष्ट करेंगे ।

<sup>\*</sup> यह समाधान सब करते श्राये हैं। पर यह किसीने नहीं लिखा कि सारे वाडमय को निय-न्त्रित करने वाले भगवान् पार्षि न क्यों श्रपने बनाये नियमों की श्रापही श्रवहेलना करते हैं?। यह विषय पर्याप्त गवेषणा का है। श्राशा है विद्वज्जन इस श्रोर भ्यान देंगे।

पीछे 'एषामन्त्या इत ' कह के ण् क् आदियों को 'इत्' कह आये हैं। अब वह सूत्रों से सिख करते हैं। 'इलन्त्यम्'। उपदेशे। ७।१॥ [ 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' सूत्र से ] इल्।१।१॥ अन्त्यम्।१।१॥ इत्।१।१॥ [ 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' सूत्र से ] अर्थ — [ उपदेशे ] उपदेश में विद्यमान [ अन्त्यम् ] अन्तिम [ इल् ] इल् व्यक्षन [ इत् ] इत्सव्क्षक होता है। यदि उपदेश में कही हमें अन्त्य इल् मिलेगा तो वह इत्सव्क्षक होगा। अब प्रश्न यह पेदा होता है कि उपदेश क्या है १ इसका उत्तर अन्यकार यह देते हैं कि 'उपदेश आदोचारणम्' आदोचारण उपदेश होता है। इस आदोचारण शब्द पर शेखरादि व्याकरण के उच्च अन्यों में बहुत विवाद है। हम उस विवाद के निकट नहीं जाते, क्योंकि वह प्रपञ्च बालकों की समक्ष में नहीं आ सकता। यहा सरल मार्ग यह है कि यहां षष्ठीतत्युरुषसमास है—आद्यानाम् उच्चारणम्=श्राद्योचारणम्। जो आद्यो अर्थात् शिव, पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि का उच्चारण है, उसे 'उपदेश' कहते हैं। माध्यकार ने सब्ध स्थल नियत कर दिये हैं, उनका कथन हैं कि पत्याहार-सूत्र, धातुपाट, गणपाट, प्रत्यय, आगम और आदेश ये सब उपदेश हैं। इनमें अन्त्य हल् इत्सव्क्षक होता है।

### [लघु०] सन्ज्ञा-स्त्रम्—२ ऋदर्शनं लोपः ।१।१। ५६॥

प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसञ्ज्ञं स्यात्।

अर्थः विद्यमान का अदर्शन लोप सञ्ज्ञक होता है।

व्याख्या—स्थानस्य । ६ । १ । ['स्थानेऽन्तरतम' सूत्र से 'स्थाने पद आकर विभिन्तिविपरिणाम से षष्ट्रान्त हो जाता है । ] अदर्शनम् । १ । १ । लोप । १ । १ । अर्थ — [स्थानस्य] विद्यमान का [अदर्शनम् ] न सुनाई देना [लोप.] क्रीप होतां है । यहाँ अदर्शन सञ्ज्ञी तथा लोप सञ्ज्ञा है । हमने 'अदर्शन' का अर्थ 'न सुनाई देना' किया है । इसका यह कारण है कि यह 'शब्दानुशासन' अर्थात् अब्द-शास्त्र है । इसमे शब्दों के साधु [ठीक] असाधु [गलत] होने का विवेचन है । शब्द कान से सुने जाते हैं, आँख से देखे नही जाते अत यहाँ पर 'अदर्शन' का अर्थ 'न दिखाई देना' की अपेसा 'न सुनाई देना' ही युक्त है । ऐसा अर्थ करने पर 'दर्श' धातु को ज्ञानार्थक मानना

१ प्रत्याहरस्त् वथा—'श्रह उस्' श्रादि । धातुपाठ वथा—हुपचष् पाके' श्रादि । गर्यापाठ वथा—नदर्, देवर्, श्रादि । प्रत्य वशा—तृच्, तृन्, तसिल्, श्रादि । श्रागम वथा—कुक्, इक्, इर्, श्रादि । श्रागम वथा—कुक्, इक्, इर्, श्रादि । श्रावेश वथा—'श्रवंश्वत्रसावनञ' (२६२) द्वारा 'तृ' श्रादेश इत्यादि ।

ॐप्रत्यवा शिवस्त्राखि, श्रादेशाश्रागमास्तथा । श्रातुपीठो गखेपाठ , उपदेशाः प्रकोत्तिता ''।।

चाहिये। ज्ञान—आंख, कान, नाक धादि सब से हो सकता है। 'शब्दानुशासन' का अधिकार होने से हम यहा ज्ञान कान-विषयक ही मानेगे। यहा 'स्थानेऽन्तरतम' (१७) से स्थान शब्द लाने का तात्पर्य यह है कि विद्यमान का अदर्शन ही लोप सञ्ज्ञक हो, अविद्यमान का अदर्शन लोपसञ्ज्ञक न हो। यथा—'दिध, मधु' यहाँ 'निवप्' प्रत्यय कभी नहीं हुआ। अत उसका अदर्शन है। यदि पीछे से स्थान शब्द न लावे तो यहा निवप् प्रत्यय का अदर्शन होने से प्रत्ययलचणद्वारा 'हस्वस्य पिति कृति तुक्' (७७७) से तुक् प्राप्त होगा जोकि अनिष्ट है, अत 'स्थान' शब्द की अनुवृत्ति कर विद्यमान के अदर्शन की ही लोपसञ्ज्ञा करनी युक्त है।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—३ तस्य लोपः ।१।३।६॥ तस्येतो लोपः स्यात् । गादयोऽगाद्यर्थाः ॥

श्रर्थः उस इत्सन्ज्क का लोप होता है। ग्ण् श्रादि 'त्रण्' श्रादियों के लिये हैं।

व्याख्या— तस्य १६१९। इत १६१९। ['उपदेशेऽजमुनासिक इत' सूत्र से प्रथमान्त 'इत' पद श्राकर विभिन्त-विपरिणाम से षष्टधन्त हो जाता है]। लोप १९१९। श्रर्थ — [तस्य] उस [इत ] इत्सञ्ज्ञक का [लोप ] लोप होता है। श्रव यहा यह शङ्का उत्पन्न होती है कि यदि इस सूत्र मे 'तस्य' पद न लेते तो भी श्रर्थ मे कोई हानि नहीं हो सकती थी, क्योंकि 'इत ' पद की श्रनुवृत्ति तो श्रा ही रही है। इस का समाधान यह है कि यदि 'तस्य' पद प्रहण न करते तो इत्सञ्ज्ञक के श्रन्त्य वर्ण का लोप होता, सम्पूर्ण इत्सञ्ज्ञक का लोप न होता। तथाहि— 'लिमिदा स्नेहने, दुनिद समृद्धौ, इकुल करणे' यहाँ 'श्रादि किंदुडव' (४६२) सूत्र द्वारा जि, दु, डु, की इत्सञ्ज्ञा होकर लोप प्राप्त होने पर 'श्रलोऽन्त्यस्य' (२१) सूत्र द्वारा श्रन्थ इकार, उकार का लोप होता है जो कि श्रनिष्ट है। श्रव यदि सूत्र मे 'तस्य' पद प्रहण करते हैं तो यह दोष नहीं श्राता क्योंकि श्रचार्य का 'तस्य' यह कहना जतलाता है कि श्राचार्य सारे का लोप चाहते हैं केवल श्रन्त्य का नहीं।

श्रव इस सूत्र से ण्, क्, ड्, च्, श्रादि इतों का लोप प्राप्त होता है । इस पर कहते हैं कि इनका लोप नहीं करना, क्योंकि इनसे श्राण् श्रादि प्रत्याहार बनाये जायेंगे। यदि इनका लोप करना होता तो इनका प्रहण किस लिये करते १ श्रत इनका लोप नहीं करना चाहिये।

श्रव ईत्सन्क्रको से प्रत्याहार बनाने के लिये श्रिम सूत्र लिखते है.—
[लघु०] सन्क्रा-स्त्रम्—४ श्रादिरन्त्येन सहेता ।१।१।७०॥
श्रन्त्येनेता सहित श्रादिर्मध्यगाना स्वस्य च मञ्ज्ञा स्यात

यथाग इति 'ग्रंडउ' वर्णानां मञ्ज्ञा । एवमक्, श्रच्, हल्, श्रल् इत्यादयः ।

अर्थ: — श्रन्त्य इत् से युक्त आदिवर्ण, मध्यगत वर्णों की तथा अपनी सञ्ज्ञा हो। जैसे 'श्रण्' यह 'श्र इ उ' वर्णों की सञ्ज्ञा है। इसी प्रकार श्रक्, श्रच्, हल्, श्रल् श्रादि भी जान लेने चाहिये।

ठ्याख्यां - त्रादि ।१।१। श्रन्त्येन ।३।१। सह=इत्यव्ययपदम् । इता ।३।१। स्वस्य ।६।१। [''स्त्र रूप शब्दस्याशब्दसञ्ज्ञा' से । 'स्वम्' यह प्रथमान्त पद श्राकर विभक्ति-विपरिणाम से षष्ट्यन्त हो जाता है। ] यह सूत्र सञ्ज्ञाधिकार के बीच पढा जाने से सञ्ज्ञासूत्र है। यहा 'श्रन्त्येनेता सहादि ' त्रर्थात् 'श्रन्त्य इत् से युक्त श्रादि' यह सञ्ज्ञा है। श्रव सञ्ज्ञी का निर्णय करना है कि सञ्ज्ञी कौन हो १ क्यों कि सत्र मे तो किसी का निर्देश ही नहीं । स्रादि स्रोर स्रन्त्य स्रवयव शब्द है । स्रवयवों से स्रवयवी लाया जाता है । श्रत यहा श्रवयवी ही सञ्ज्ञी होगा । उस श्रवयवी [समुदाय] से श्रादि श्रीर श्रन्त्य सञ्ज्ञा होने के कारण निकल जायेंगे। शेष मध्यगत वर्ण ही सब्झी ठहरेगे। पुन 'स्वस्य' पद की श्रनुवृत्ति त्राकर त्रादि भी सन्ज्ञी हो जाएगा । इस प्रकार त्रादि तथा मध्यगत वर्ण सन्ज्ञी बनेगे। तो श्रब इस सूत्र का ऋर्थ यह हुआ — ऋर्थ — [ग्रन्त्येन] ग्रन्त्य [इता] इत् से [सह] युक्त [त्रादि] त्रादि वर्ग [स्वस्य] ऋपनी तथा मध्यगत वर्गों की सब्ज्ञा होता है। यहा हमने 'स्वस्य' पद से त्राटि का ग्रहण किया है, पर कोई पूछ सकता है कि 'स्वस्य' पद से श्रन्त्य का प्रहरा कर 'श्रन्त्य इन् से युक्त श्रादि श्रन्त्य तथा मध्यगत वर्णों की सन्जा हो' ऐसा ऋर्य क्यो न किया जाय ? इसका उत्तर यह है कि 'स्व' यह सर्वनाम है। सर्वनाम प्रधान का ही निर्देश कराने वाले होते हैं, श्रप्रधान का नहीं। 'श्रन्थेनेता सहादि' यहां प्रधान श्रादि है, श्रन्त्य नहीं । क्योंकि 'सह्युक्तेऽप्रधाने' (२।३।१६) से श्रप्रधान मे ही तृतीया होती है, श्रत 'स्व' यह सर्वनाम प्रधान=ग्राहि का ही ग्रहण करायेगा, श्रप्रधान श्रन्त्य का नहीं।

'श्रह्उण्' यहा श्रन्त्य इत्=ण् है। श्रादि 'श्र' है। श्रत' श्रन्त्य इत से युक्त श्रादि 'श्रण्' हुआ। यह सब्ज्ञा है। 'इ उ' मध्यगत तथा 'श्र' श्रादि ये तीन सब्ज्ञी हैं। इसी प्रकार श्रच्, श्रक्, हल्, श्रल् श्रादि भी जानने चाहियें। इन श्रण् श्रादि सब्ज्ञाओं को पाणिनि से पूर्ववर्त्ती श्राचार्य 'प्रत्याहार' कहते चले श्रा रहे हैं। यहां इस शास्त्र में भी इनके लिये प्रत्याहार शब्द ब्यवहत होता है।

यहा श्रन्त्य श्रीर श्रादि 'श्र इ उण्' श्रादि सुत्रों की श्रपेशा से नहीं केने, किन्सु मन मे रखे समुदाय की श्रपेशा से लेने हैं। यथा---'इउण् ऋलुक्' इस समुदाय का श्रादि 'इ' श्रीर श्रन्त्य 'क्' है । श्रन्त्य युक्त श्रादि=इक् सञ्ज्ञा होगा । 'रट्ल' यहा 'उपदेशेऽजनुनासिक इत' (२८) से लकारस्थ श्रकार इत् है । समुदाय का श्रादि 'र्' है । श्रन्त्य श्रॅ है । श्रन्त्य युक्त श्रादि र्+श्रॅ='ऱ्र' यह सञ्ज्ञा होगा । इस सञ्ज्ञा के 'र' श्रीर 'ल्' दो ही सञ्ज्ञी हैं ।

श्रव यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्रण् श्रादि प्रत्याहारों में श्रादि श्रीर मध्यगत वर्ण सन्ज्ञी होते हैं तो इक् प्रत्याहार में 'क्' भले ही न श्राये, पर ण् तो श्राना चाहिये, क्योंकि वह मध्यगत वर्ण हैं। इसका उत्तर यह है कि श्राचार्य पाणिनि की शैली से यह प्रतीत होता है कि मध्यगत वर्ण यदि इत्सन्ज्ञक होगे तो उनका प्रत्याहारों के सन्ज्ञियों मे अहण न होगा। तथाहि—यदि वे सन्ज्ञी होते तो 'श्रव्' प्रत्याहार में 'क्' का भी प्रहण होता क्योंकि यह मध्यवर्ण है। 'क्' के प्रहण होने से 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' (२०) इस सूत्र के 'श्रनुनासिक ' इस पद में 'क्' इस श्रव् के परे होने पर सकारस्थ इकार को 'इको यणिच' (१४) में यण् तथा यण् का 'लोपो न्योर्वेलि' (४२१) से लोप होकर 'श्रनुनास्क ' हुन्ना होता, पर श्राचार्य पाणिनि ने ऐसा नहीं किया। इससे यह विदित होता है कि इत्सन्ज्ञक मध्यवर्त्ती होने पर भी सन्ज्ञी नहीं होते।

'श्रह्उण्' श्रादि चौदह सूत्रो से यद्यपि श्रनेक प्रत्याहार वन सकते हैं तथापि इस ज्याकरण शास्त्र में जिनका ज्यवहार किया गया है उनकी सह्व्या चवालीस (४४) है। कई लोग 'रें' प्रत्याहार को नहीं मानते उनके मत में तेतालीस (४३) प्रत्याहार होते हैं। इनमें से बयालीम ('रें' प्रत्याहार मानने वालों के मत में इक्तालीम ४१) प्रत्याहार तो मुनिवर पाणिनि ने स्वय सूत्रो में ज्यवहत किये हैं। शेष दो में से एक 'जम्' उणादि सूत्रों का तथा दूसरा 'चय' वोर्तिक-पाठ का है। हम इन प्रत्याहारों के लिखने से पूर्व यह बता देना श्रावश्यक समक्षते हैं कि प्रत्याहारगत वर्णों के जानने का सुगम उपाय क्या है १ प्रत्याहार-गत वर्णों के जानने का मुगम उपाय यह है कि निम्नलिखित बातों को श्रच्छी तरह से बुद्धि में बिठा लिया जाए।

- (क) वर्गों के पाञ्चवे 'अमडगानम्' सूत्र में हैं।
- (ख) वर्गों के चौथे 'ममन्, घढधष्' सूत्रो में है।
- (ग) वर्गों के तीसरे 'जबगडदश्' सूत्र में हैं।
- (घ) वर्गों के दूसरे वर्ष 'खफछठथ' तक हैं।
- (इ) वर्गी के प्रथम वर्ण 'चटतव्, कपय्' सूत्रों मे हैं।
- (च) जब्मवर्ण 'शषसर्, हल्' सूत्रो में हैं।
- (छ) ग्रन्त स्थवर्ण 'यवरट्, लॅंण्' सूत्रो में हैं।
- (ज्ञ) स्वरवर्ष 'ग्रइउण्, ऋलुक्, एश्रोड्, ऐश्रीच्, सूत्रों मे ।

इसके श्रतिशिक्त जिन सूत्रों के बीच से कटाव हो कर प्रयाहार वनते है उन सूत्रों के स्थान भी याद रखने योग्य हैं। वे स्थान निम्नलिखित है—

त्र्याहार बनता है।

हयवरट् । यहा 'य' से कटाव हो कर यण्, यज्, यम्, यय्, यर् प्रत्याहार 'व' से कटाव हो कर र प्रत्याहार बनता है।

अमङ्ग्यानम् यहा 'म' से कटाव होकर मय् तथा 'ढ' से कटाय हो कर डम् प्रत्याहार बनता है।

मिमें | यहा 'भ' से कटाव होकर भष् प्रत्याहार बनता है।

जनगडदश् । यहा 'ब' से कटाव होकर बश् प्रत्याहार बनता है।
खफ द्रउथचटत्य् यहा 'छ' से कटाव होकर छव प्रत्याहार बनता है।

इस न्याकरण में न्यवहृत होने वाले प्रत्याहार का निम्न के दो श्लोको में सड्प्रह यथा---

> ङग्राटञ्वात् स्मृतो ह्येकः, चत्वारश्च चमान्मताः। शलाभ्यां षड् यरात्पञ्च, षाद्द्वौ च कग्रातस्त्रयः। १।। केषाञ्चिच्च मते रोऽपि, प्रत्याहारोऽपरो मतः। लस्थावर्णेन वाञ्छन्त्य—नुनासिकवलादिह। २।।

| प्रत्याहार | सञ्ज्ञी —वर्ण            | उदाहरगा                                    |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| १ श्रम्    | श्र, इ, उ ।              | उरग्रपर [२१]                               |
| २ श्रक     | श्र, इ, उ, ऋ, लृ।        | श्रक सवर्णे दीर्घ [४२]                     |
| ३ इक्      | इ, उ, ऋ, लृ।             | इको यणचि [१४]                              |
| ४ उक्      | उ,ऋ, लृ।                 | उगितश्च [१२४६]                             |
| ४ एड्      | ए, स्रो।                 | एङ पदान्तादित [४३]                         |
| ६ श्रच्    | सम्पूर्णं स्वर           | इको यण् श्रवि [१४]                         |
| ७ इच्      | 'श्र' को छोड कर सब स्वर। | नाद् इचि [१२७]                             |
| ८ एच्      | ए, श्रो, ऐ, श्रौ।        | एचोऽयवायात्र [२२]                          |
| १ ऐच्      | ऐ, श्रौ।                 | वृद्धिराद् ऐच् [३२]                        |
| १० श्रट्   | स्वर, इ,य, व, र।         | श्रट्कुप्वाङ्नुम्ब्यवायेऽपि [ <b>१३</b> ⊏] |

```
११ श्रण्
                                        अणुदि सवर्णस्य चाप्रत्यय [११]
             स्वर, ह, श्रन्त स्थ।
             'ग्र' को छोड स्वर, ह, श्रन्त स्थ । इस षीध्वलु इलिटा घोड़ात् [४१४]
१२ इस्
१३ यग्
                                        इको यण् श्रचि [१४]
             श्रन्त स्थ ।
             स्वर, ह, अन्त स्थ, वर्गपञ्चम। पुम खिय+अम्परे [१४]
१४ श्रम्
                                         हलो यमा यमि लोप । [११७]
             य्रन्त स्थ, वर्गपञ्चम ।
११ यम्
             वर्गपञ्चम ।
                                          जमन्राङ्ड ।[उला० १११]
१६ जम्
                                          ङमो हस्वादचि इमुण्नित्यम् [८६]
१७ हम्
             ङ, ग, न।
                                          त्रतो दीर्घो यनि [३६०]
             च्यन्त स्थ, वर्गपञ्चम, म, भ।
१८ यञ्
                                          एकाचो बशो भष भषन्तस्य स्थ्वो [२४३]
             वर्ग-चतुर्थ ।
३६ मन
             'म्म' को छोड वर्ग-चतुर्थ ।
                                          एकाचो बशो भए० [२४३]
२० भव्
             स्वर, ह, अन्त स्थ, वर्गों के ४,४,३। भोभगोश्रघोश्रपूर्वस्य योऽशि [१०८]
२१ अप्रश्र
             ह, ग्रन्त स्थ, वर्गों के ४,४,३।
                                          हिश च [१०७]
२२ हश्
             व, र, ल, वर्गों के ४,४,३।
                                           नेड्वशि कृति [८००]
२३ वश्
                                           सला जशोऽन्ते [६७]
            वर्ग-तृतीय ।
२४ जश्
                                          मला जश् मशि [१६]
             वर्गों के चतुर्थ, तृतीय।
२४ मश्
                                           एकाचो बशो भष्० [२४३]
             ब, ग, ,इ, द।
२६ बश्
                                           नरछ्वि+श्रप्रशान् [१४]
           ्छ, ठ, थ, च, र, त।
२७ ञुच्
             श्रन्त स्थ, सब वर्ग ।
                                           धनुस्वारस्य ययि परसवर्श [=१]
२८ यय
                                           मयं उजो वो वा [४८]
            'ज' को छोड कर सब वर्ग।
२६ मय्
             वर्गों के ४र्थ, ३य, २य, प्रथम ।
                                           भयो होऽन्यतरस्याम् [७४]
३० मय्
                                           पुम खयि+ग्रम्परे [१४]
             वर्गों के प्रथम द्वितीय।
३१ खय
             वर्गों के प्रथम वर्ण ।
                                           चयो द्वितीया शरि पौष्कर-
३२ चय्
                                           सादेरिति वाच्यम् [वा० १४]
                                          यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा [६८]
            अन्तस्थ, वर्ग, श, प, स।
३३ यर्
             वर्गों के ४, ३, २, १, श, ष, स। मरो सरि सवर्गे [७३]
३४ मर्
                                           खरि च [७४]
            वर्गों के १, २, श, ष, स।
३४ खर्
            वर्गों के १, श, ष, स।
                                           श्रम्यासे चर् च [३१६]
३६ चर्
                                           इ्णो कुक्टुक् शरि [प्र६)
             श, ष, स।
३७ शर्
                                           श्रलोऽन्त्यस्य (२१)
             सब स्वर, सब व्यञ्जन ।
३८ श्रल्
                                            हलोऽनन्तरा सयोग (१३)
३१ हल्
             सब व्यञ्जन ।
```

| ४० वल्      | 'य' को छोड सब व्यञ्जन ।      | लोपो ब्योर्वेलि (४२१)           |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| ४१ रल       | 'य' 'व' छोड सब व्यञ्जन ।     | रलो व्युपधान्त्रलादे सश्च (८८१) |
| ४२ मल्      | वर्गों के ४, ३, २, १, ऊष्म । | मलो मलि (४०८)                   |
| ४३ शल्      | ऊष्म वर्ण ।                  | शज इगुपधादनिट क्स (४६०)         |
| 88 <b>£</b> | र, ल ।                       | उरण् र-पर (२६) इसे कई वैया-     |
|             |                              | करण स्वीकार नहीं करते हैं।      |

त्रब न्याकरण-शास्त्र में महोपकारक वच्यमाण सवर्णसञ्ज्ञा श्रौर सवर्णग्राहक के उपयोगी श्रच् के श्रठारह भेट सिद्ध करते हैं।

### [लघु०] सन्ज्ञा-स्त्रम्—५ ऊकालोऽज्म्मूस्य—दीर्घ—प्लुतः ।१।२।२७॥

### उरच् ऊरच ऊ३रच=वः । वां काल इव कालो यस्य सोऽच् क्रमाद् श्रस्व-दीर्घ-प्लुतसञ्ज्ञः स्यात् । स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा ॥

अर्थः — एकमान्निक, द्विमान्निक तथा त्रिमान्निक उकार के उच्चारणकाल के सदश जिस अन् का उच्चारणकाल हो, वह अन् क्रमश हस्व, दीर्घ-प्लुत सञ्ज्ञक होता है। उस अन्य के तीनों भेदो में हर एक के पुन उदात्त आदि तीन २ भेद होते हैं।

ठ्यारूया— ऊफाल । १। १। श्रच् । १। १। हस्व-दीर्घ-प्लुत । १। १। ममास —उश्च ऊश्च ऊश्च=व । इतरेतरद्भन्द्व । व कालो यस्य स =ऊकाल । बहुवीहि-समास । (एकमात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार तथा त्रिमात्रिक उकार का द्वन्द्व करने से 'जस्' विभक्ति मे 'व ' रूप निष्पन्न होता है । यहा सब उकार लच्चणाशक्ति से श्रपने२ उच्चारण्काल के सदश अर्थ वाले हैं।) हस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च=हस्वटीर्घप्लुत । इतरेतरद्वनद्व । (यहा इतरेतरद्वनद्व होने से यद्यपि बहुवचने होना चाहिये था तथापि मौत्र होने के कारण् एकवचन होगया है।) अर्थ —(ऊकाल) एकमात्रिक उकार के सदश उच्चारण्काल वाला, द्विमात्रिक उकार के सदश उच्चारण्काल वाला (श्रच्) श्रच्, क्रमश्च. (हस्व-दीर्घ-प्लुत) हस्व टीर्घ तथा प्लुत सञ्ज्ञक होता है। भाव—यदि एकमात्रिक उकार के उच्चारण्काल के स्थान किसी श्रच् का उच्चारण्काल

<sup>\*</sup> कई लोग—जितनी देर में श्राँख भाषकती है उसे 'मात्रा' कहते हैं । कुछ लोग—जितनी देर में बिजली चमकती है उसे 'मात्रा' कहते हैं । अन्य लोग—जितनी देर में भारोखे के बीच कपा दिखाई देता है उमे 'मात्रा' कहते हैं ।इतर लोग—चार=नीलफएठ । त्री जितनी देर में बोलता है उसे 'मात्रा'

होगा तो वह हस्व, यदि द्विमात्रिक उकार के उच्चारण-काल के ममान किसी श्रच् का उच्चारण काल होगा तो वह दीर्घ श्रीर यदि त्रिमात्रिक उकार के उच्चारणकाल के समान अच् का उच्चारण-काल होगा तो वह प्लुत सन्झक होगा।

कुन्कुट के 'कु कू कू३' शब्द में कमश हस्व, दीर्घ ख्रीर प्लुत उकार का उच्चारण स्पष्ट प्रतीत होता है ख्रत यहा दृष्टान्त के लिये उकार को उपयुक्त समक्ता गया है वरन् 'खाकाल' श्रादि भी कहा जा सकता था।

इस प्रकार श्रचो के हस्व, दीर्घ, श्रीर प्लुत ये तीन २ भेद हो जाते हैं। (ध्यान रहे कि यहा सामान्यत कथन किया गया हैं, सब श्रचो के तीन २ भेद नहीं होते हैं, पर हा यह तीनो भेद श्रचो के ही होते हैं श्रन्य वर्णों के नहीं) श्रब श्रिम तीन सूत्रों से प्रत्येक के उदान्त, श्रनुदान्त श्रीर स्वरित तीन २ भेद कहे जाते है।

[लघु०] सन्त्रा-सूत्रम—६ उच्चेरुद्।त्तः ।१।२।२६॥

[ताल्वादिषु समागेषु स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्नोऽजुदात्तसञ्ज्ञः स्यात्]

सन्त्रा-सूत्रम—७ नीचेरनुदात्तः ।१।२।३०॥

[ताल्वादिषु समागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नोऽजनुदात्तसञ्ज्ञः स्यात् ।]

अर्थः—भागो वाले तालु म्रादि स्थानो मे जो म्रच उपर्ले भाग मे बोला जाय वह

भागो वाले तालु श्रादि स्थानो मे जो श्रच निचले भाग मे बोला जाय वह 'श्रनुदात्त' होता है॥ ७॥

व्याख्या—'उच्चे 'इस्यव्ययपदम्। उदात्त । ११११ अच् ११।११ ('ऊकालोऽज्मूस्वदीर्घ-प्लुत ' सूत्र से) ॥६॥ 'नीचे 'इस्यव्ययपदम्। अनुदात्त १।१। अच् १९।१। ('ऊकालोऽज्मूस्वदीर्घ-प्लुत ' सूत्र से ) ॥७॥ 'उच्चेस् ' शब्द का अर्थ ऊँचा तथा 'नीचेस्' शब्द का अर्थ नीचा है। भाष्य के प्रमाणानुसार यणों का अपने २ स्थानों में ही ऊँचा व नीचापन समम्मना चाहिये। यदि स्थान अख्यु हो अर्थात् उनके भाग न हो सकते हो तो ऊँचा नीचापन नहीं बन सकता। अत स्थानों के दी भाग मानने पडे'गे एक ऊँचा भाग इसरा नीचा भाग। वृत्ति मे इसीलिये 'समाग' शब्द लिखा गया है। अर्थ —(उच्चे ) अपने स्थान के उपर वाले भाग मे

<sup>-</sup>मानते हैं। ये मब प्राचीन शिक्षाकार श्राचार्यों के मत हे। परन्तु श्राजकल एक सैंकेयड के समय को मात्रा समय मानना सरल प्रतीत होता है। इस्त के बोलने में एक हैं केयड, दीर्घ के बोलने में दो सैंकेयड तथा प्लुत के बोलने में तीन सैंकेयड का समय लगाना चाहिए।

उच्चार्यमाण ( श्रच् ) श्रच् ( उदात्त ) उदात्तसञ्ज्ञक होता है ॥ ६ ॥ ( नीचे ) श्रपने स्थान के नीचे वाले भाग मे उच्चार्यमाण ( श्रच् ) श्रच् (श्रनुदात्त ) श्रनुदात्तसञ्ज्ञक होता है ॥ ७ ॥ यथा श्रकार का 'कण्ठ' स्थान है । यदि श्रकार कण्ठ मे उपरले भाग से बोला जायगा तो उदात्त, यदि निचले भाग मे बोला जायगा तो श्रनुदात्त सञ्ज्ञक होगा। इसी प्रकार इकार यदि श्रपने तालुस्थान के उपर ने भाग मे बोला जायगा तो उदात्त, यदि निचले भाग से बोला जायगा तो उदात्त, यदि निचले भाग से बोला जायगा तो उदात्त, यदि निचले भाग से बोला जायगा तो श्रनुदात्त सञ्ज्ञक होगा। एवम् श्रागे उकार श्रादियों के विषय मे भी जान लेना चाहिये।

कुछ लोग 'जो ऊची स्वर-से बोला जाय वह उदात्त होता है' ऐसा श्रमर्थ किया करते हैं । उनके श्रमर्गल-प्रलाप से सावधान रहना चाहिये, क्योंकि तब मानसिक जप मे उदात्तत्व न माना जा सकेगा, पर यह श्रनिष्ट है ।

नांट--इन सूत्रों की वृत्ति 'लघुकौ मुदी' में नहीं दी गई। हमने सुगमता के लिये 'सिद्धान्तकौ मुदी' से ले कर कोष्ठ में दे दी है।

## [लघु०] सञ्ज्ञा-स्त्रम्—८ समाहारः स्वरितः ।१।२।३१॥

उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मी समाहियेते यस्मिन् सोऽच् स्वरितसञ्ज्ञः स्यात्। सं नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा ।

अर्थ: — उटात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्म जो उदात्तत्व और अनुदात्तन्व ये दोनो जिस अच् मे विद्यमान हो वह अच् 'स्वरित' सञ्ज्ञक होता है।

व्याख्यि जित्तास्य ।६।१। अनुदात्तस्य ('उच्चैरदात्त 'से 'उदात्त तथा 'नीचे-रनुदात्त 'से 'अनुदात्त 'पद का अनुवर्श्तन होता है। इन दोनों का यहा षष्ठी—विभक्ति म विपरिणाम हो जाता है। ये दोनों पद भाष्य के प्रमाणानुसार धर्मप्रधान है, अर्थात् इनका अर्थ उदात्तस्य और अनुदात्तस्य है। ) समाहार ।१।१। (समाहरणम्=समाहार., भावे धन् । समाहारोऽस्त्यिसमित्रिति समाहार, 'अर्थ आदिभ्याऽच ' [११६१] इति मत्वर्थीयोऽच - प्रत्यय । ) स्वरित ।१।१। अर्थ — (उदात्तस्य=उदात्तत्वस्य) उदात्तपने (अनुदात्तस्य=अनुदात्तत्वस्य) और अनुदात्तपने के (ममाहार) मेल वाला (अच ) अच (स्वरित ) स्वरितसञ्ज्ञक होता है। पूर्व-सूत्रों में स्थानों के दो भाग कह आये हैं, एक ऊपर वाला भाग और दूसरा नीचे वाला भाग। जो अच् इन दोनों भागों से बोला जाए उसे 'स्वरित' कहते हैं। यथा अकार का 'कगठ' स्थान होता है, यदि अकार कगठ के उपरत्ने और निचले दोनों भागों से बोला जायगा तो 'स्वरित' सञ्ज्ञक होगा। इसी प्रकार अपने २ स्थानों के दोनों भागों से बोले जाने वाले इकार आदि भी 'स्वरित' सञ्ज्ञक होंगे।

श्रव इस । कार हस्व, दीर्घ श्रीर प्लुत प्रत्येक के उदात्त, श्रनुदात्त तथा स्विरित सीन २ भेद हो कर प्रत्येक श्रच् के नौ २ भेद हो जाते हैं। (ध्यान रहे कि यह सामान्यत कथन किया गया है,) क्यों कि जिन श्रचों के हस्व वा दीर्घ नहीं होते, उनके ता छ २ भेद ही होते हैं।) ये नौ भेद निम्नलिखित हैं—

| उदात      | प्लुत | 8 | उदात्त   | ४ दीर्घ | 8                 | उदात्त     | हस्व | 1 3 |
|-----------|-------|---|----------|---------|-------------------|------------|------|-----|
| ,अनुदात्त | "     | 5 | चनुदात्त | ÷ "     | *                 | श्रनुदात्त | ,,   | 2   |
| स्वरित    | "     | 8 | स्वरित   | € "     | <b>\\ \\ \\ \</b> | स्वरित     | ,,   | 3   |

इन नौ भेदों में भी हर एक के पुन अनुनासिक तथा अननुनासिक धर्मों के कारण दो र भेद होकर प्रत्येक अच् के अठारह र भेद हो जाते हैं यह सब अधिम सूत्र में प्रतिपा-दन किया गया है।

कोई समय था जब इन उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग लोक में भी किया आता था, पर अब इन का प्रचार लोक से सर्वथा नष्ट हो गया है। ये प्राय वेद में ही प्रयुक्त होते हैं। वेद में इनका सक्केत चिह्नों द्वारा किया जाता है। उदात्त के लिये कोई चिह्न नहीं होता, अनुदात्त के नीचे पड़ी रेखा तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा का चिह्न होता है। यथा—

सामवेद स्रादि में स्रन्य प्रकार के भी चिह्न होते हैं जो वैदिक ग्रन्थों से जानने चाहिये।

[लघु०] सन्त्रा-सूत्रम्—६ मुखनासिकात्रचनोऽनुनासिकः । । १ । १ । ८ ॥

> मुख-सहित-नामिकयोच्चार्यमाणो वर्णोऽनुनासिकसञ्जः स्यात् । कः तदित्थम्—अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः । ल-वर्णस्य द्वादशः, तस्य दीर्घा-भावात् । एचामपि द्वादशः, तेषां हस्वाभावात्।

<sup>\*</sup>अत्र "मुखसहितया नासिकया" इति ज्यास एव न्याय्य । समासे तु शाकवार्थिनाहित्वात् 'सहित' पदसोपप्राप्ति ।

श्रिपे — मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण 'श्रनुनासिक' सञ्ज्ञक होता है। इस प्रकार—'श्र, इ, उ, ऋ' इन वर्णों में प्रत्येक के श्रठारह २ भेद हो जाते हैं। 'लृ' वर्ण के—दीर्घ न होने से बारह भेद हो जाते हैं। एचों (ए, श्रो, ऐ, श्रों) के भी—हस्त न होने से बारह २ भेद होते है।

च्याख्या — मुख-नासिका-वचन । १। १। श्रजुनासिक । १। १। समास — मुखेन सहिता = मुख-सहिता, तृतीया-तत्पुरुष-समास, मुख-सहिता नासिका = मुखनासिका, 'शाकपार्थिवादीना सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम्' इति वार्तिकेन समास । उच्यत इति वचन (वर्णं इत्यर्थं), कर्मणि ल्युट । मुखनासिकया वचन = मुखनासिकावचन । तृतीया-तत्पुरुष-समास । श्रथं — (मुख-नासिका-वचन) मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्णं (श्रजुनासिक) 'श्रजुनासिक' सञ्ज्ञक होता है।

भाव यह है कि मुख से तो प्रत्येक वर्ण बोला ही जाता है, पर जो मुख और नासिका दोनों से बोला जाए वह अनुनासिक होता है। यथा ड्, ज्, ण्, न्, म् इत्यादि मुख और नासिका दोनों से बोले जाते है अत 'अनुनासिक' सञ्ज्ञक है। इसी प्रकार यदि अच् मुख और नासिका दोनों से बोला जाएगा तो 'अनुनासिक' होगा और यदि केवल मुख से ही बोला जायगा तो 'अनुनासिक (न अनुनासिक, जो अनुनासिक नहीं) होगा। इस प्रकार पीछे कहे नौ २ भेदों के अनुनासिक और अनुनासिक धर्म के कारण अठारह २ भेद हो जाते हैं।

श्रव श्रचो का सामान्यत भेदनिरूपण करके विशेषत निरूपण करते हैं।

'म्र, इ, उ, ऋ' इन में से प्रत्येक वर्ण के म्रठारह भेद होते है। 'ल' वर्ण के बारह भेद होते है। इस का दीर्घ न होने से छ भेद कम हो जाते हैं। 'एच्' म्रथीत 'ए, म्रो, ऐ, म्री' वर्णों के भी बारह भेद होते है, क्योंकि इनको हस्व नहीं होता। हस्व न होने से छ २ भेद कम हो जाते है। यह ध्यान रहे कि 'ए, ऐ' व 'म्रो, म्री' परस्पर हस्व दीर्घ नहीं, किन्तु सब दीर्घ और मिन्न २ जाति वाले है। इन सब की तालिका यथा—

| श्र, इ, उ, ऋ, ल           | ग्र, इ, उ, ऋ, ए, ग्रो, ऐ, श्रौ   | श्र, इ, उ, ऋ, ऌ, ए,श्रो, ऐ, श्रौ |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| १ इस्व उदात्त श्रनुनासिक  | ७ दीर्घ उदात्त श्रनुनासिक        | १३ प्लुत उदात्त श्रनुनासिक       |
| २ " " श्रननुनासिक         | ८ " अननुनासिक                    | १४ " " श्रननुनासिक               |
| ३ " श्रनुदात्त श्रनुनासिक | <b>१ " श्रनुदात्त श्रनुनासिक</b> | १४ " श्रनुदात्त श्रनुनासिक       |
| ४ " श्रननुनासिक           | १०" " श्रननुनासिक                | १६ " " अननुनासिक                 |
| १ " स्वरित श्रनुनासिक     | ११ " स्वरित श्रनुनासिक           | १७ " स्वरित श्रनुनासिक           |
| ६ " " श्रननुनासिक         | १२ " श्रननुनासिक                 | १८ " अननुनासिक                   |

#### प्रकरण का मार:--

इस प्रकरण का सार यह है कि सजातीय (एक ही स्थान वाले) श्रचों में परस्पर तीन प्रकार के भेद होते हैं। १ कालकृत भेद। २ स्थान भाग कृत भेद। ३ नासिकाकृत भेद।

'ऊकालोऽज्मूस्वदीर्घंप्लुत '(४) सूत्र कालकृत भेद करता है। 'उच्चेरुदात्त , नीचै-रनुदात्त , समाहार स्वरित '(६, ७, ⊏) ये सब स्थानभागकृत भेद करते हैं।

'मुखनासिकावचनोऽनुनामिक' (१) यह सूत्र नासिकाकृत भेद करता है। उदाहरण यथा---

१ 'ऋँ' श्रोर 'श्र' मे केवल नासिका कृत भेद है क्योंकि पहला श्रमुनासिक श्रौर दूसरा श्रमुनासिक है। दोनों एक मात्रिक हैं श्रत कालकृत भेद नहीं है दोनो उदात्त होने के कारण स्थान के उर्ध्वभाग मे निष्पन्न होते हैं श्रत स्थानभागकृत भेद भी नहीं है।

२ 'श्र' श्रौर 'श्रॅ' में नासिकाकृत तथा स्थान मागकृत दो प्रकार का भेद है। क्यो-कि पहला श्रननुनासिक तथा कराउ स्थान के ऊर्ध्वभाग में निष्पन्न होता है, दूसरा श्रनुनासिक तथा कराउ स्थान के श्रधोभाग में निष्पन्न होता है। इन दोनों में कालकृत भेद नहीं है क्योंकि दोनों एकमान्निक हैं।

३ 'त्रा' और 'त्रां' में तीनों प्रकार का भेद है। पहला एकमाणिक तथा दूसरा द्विमाणिक है। श्रत कालकृत भेद हुत्रा, पहला उदात्त होने से ऊथ्व भाग में निष्पन्न होने वाला तथा दूसरा श्रतुदात्त होने से श्रधोमाग में निष्पन्न होने वाला है श्रत स्थानभागकृत भेद हुआ, पहला श्रनुनासिक तथा दूसरा श्रतुनासिक है श्रत नासिकाकृत भेद हुआ।

सजातीय अर्थात् एक स्थान वाले अचों मे इन तीन भेदों से अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं हो मकता, पर विजातीय अर्थात् भिन्न स्थानों वाले अचों में चौथा 'स्थानकृत' भेद भी हुआ करता है। यथा—'अं और 'ई' में पहला कण्डस्थानीय तथा दूसरा तालुस्थानीय है अत स्थानकृत भेद है।

नोट — विद्यार्थियों को असों के परस्पर इन सार प्रकार के भेदों का सुचार रूप से अभ्यास कर लेना चाहिये।

### [लघु०] सन्ज्ञा-सूत्रम्—१० तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णाम् । १।१।६॥

# ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्येतद् द्वय यस्य येन तुल्य

तन्मिथः सवर्ण-सञ्ज्ञं स्यात् ।

अर्थ: — तालु त्रादि स्थान तथा श्राम्यन्तर-प्रयत्न ये दोनो जिस वर्ण के जिस वर्ण से तुल्य हो वह वर्णजाल (श्रम्नर- समुदाय) परस्पर सवर्णसञ्ज्ञक होता है।

ठ्याख्या— तुल्यास्यप्रयत्नम् ११९। सवर्णम् १९९। समास — श्रास्ये (मुखे) भवम्= श्रास्यम्, 'शरीरावयवाच्च' (१०६९) इति भवार्थे यत्प्रत्यय । 'यस्येति च' (२३६) इत्य- लोपे 'हलो यमा यमि लोप ' (६६७) इति यकारलोप , प्रकृष्टो यत्न =प्रयत्न , यद्वा प्रारम्भिको यत्न प्रयत्न 'कुगतिप्रादय '(२४६) इति प्रादिसमास । श्रास्यच्च प्रयत्नश्च=श्रास्यप्रयत्नौ, इतंरतरद्वनद्व । तुल्यौ श्रास्य-प्रयत्नौ यस्य (वर्णजालस्य) तत्=तुल्यास्यप्रयत्नम् बहुव्वीहिस्मास । श्रार्थ — (तुल्यास्य-प्रयत्नम्) जिस वर्ण समूह का पारस्परिक ताल्वादिस्थान तथा श्राभ्यन्तर प्रयत्न तुल्य हो वह (सवर्णम्) परस्पर सवर्ण-सञ्जक होता है ।

स्थान कराठ से शुरु होते है अत 'ताल्वादि'की अपेचा 'कराठादि' कहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। कई लोग—'तालुन आदिस्ताल्वादि (कराठ)। तालु आदियें-पान्तानीमानि=ताल्वादीनि। ताल्वादिश्च ताल्वादीनि च=ताल्वादीनि, एकशेष। इस प्रकार विम्रह कर के कराठ को भी ला घसीटते है, परन्तु हमारी सम्मति मे सीधा 'कराठादि' न कह कर 'ताल्वादि' कहना द्रविड-प्राणायाम से कम नही।

लोक मे आभ्यन्तर तथा बाह्य यत्नों के लिये सामान्यतया 'प्रयन्न' शब्द प्रयुक्त होता है, पर शास्त्र मे इन दोनों के लिये 'यत्न' शब्द का ही प्रयोग होता है। इस सूत्र मे 'यत्न' शब्द के साथ 'प्र' जुड़ा हुआ है, जो बाह्ययत्न को हटा कर आभ्यन्तरयत्न का ही बोध कराता है। तथाहि—'प्रारम्भिको यत्न =प्रयत्न, अथवा प्रकृष्टो यत्न,=प्रयत्न' जो पहला यत्न अथवा उत्कृष्ट यत्न हो उसे 'प्रयत्न' कहते है। इस रीति से 'आभ्यन्तर' ही 'प्रयत्न' ठहरता, है, क्योंकि वह वर्गोत्पत्ति से पूर्व होता है तथा वर्गोत्पत्ति का कारण होने से उत्कृष्ट है। बाह्ययत्न वर्गोत्पत्ति के पश्चान् होने तथा वर्गोत्पत्ति मे कारण न होने से वैसा नहीं है।

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि जब तक सम्पूर्ण स्थान श्रौर सम्पूर्ण प्रयस्त तुस्य न हो तब तक 'सवर्ण' सम्झा नहीं होती। यथा 'इ' श्रौर 'ए' वर्णों का प्रयस्त तुस्य है, तालुस्थान भी तुस्य है, परन्तु 'ए' कां 'इ' से कगठस्थान श्रधिक है श्रत इन की सवर्णस्त्रा नहीं होती । सवर्णसञ्ज्ञा न होने से 'भवति×एव' इत्यादि में श्रानिष्ट सवर्ण-दीर्घ की निवृत्ति हो जाती हैं । यह सब मुनियर पाणिनि के 'यजुष्येकेषाम्' (८१३।१०४) यजुषि+एकेषाम् ) सूत्र में सवर्णदीर्घ न कर के यण् करने से विदित होता है ।

श्रव यहा यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि सम्पूर्ण स्थान+प्रयत्न के साम्य होने से ही सावर्ण्य माना जायगा तो 'क' श्रोर 'ड' की सवर्ण सञ्ज्ञा न हो सकेगी, क्योंकि कण्ठस्थान श्रोर स्पृष्ट प्रयत्न के तुल्य होने पर भी इकार का नासिकास्थान श्रधिक होता है। श्रोर यदि इन की सवर्ण-सब्ज्ञा न होगी तो 'क्विन्प्रत्ययस्य कु' (३०४) सूत्र मे ककार डकार का प्रहण न कराएगा इस से 'प्राइ' श्रादि प्रयोगों मे नकार को इकार न हो कर श्रानष्ट प्रयोग निष्पन्न होगे। इसका समाधान यह है कि सूत्र मे श्रास्य+प्रयत्न के तुल्य होने का उल्लेख हैं। 'श्रास्य' का श्रर्थ 'मुख मे होने वाला स्थान' है। ककार श्रीर डकार का मुख में होने वाला स्थान=कण्ठ तुल्य ही है। 'नासिका' तो मुख से बाहर का स्थान है, फिर चाहे तुल्य हो या न हो चिन्ता नहीं, सवर्णसञ्ज्ञा हो जाती है। निष्कर्ष यह है कि—यदि किसी वर्ण के मुखगत कण्ठादि स्थान तथा श्राभ्यन्तर यन्न श्रन्य वर्ण से पूरी तरह से तुल्य हो तो वे परस्पर 'सवर्ण' सञ्ज्ञक होते हैं।

स्मरण रहे कि 'ए' श्रीर 'ऐ' की तथा 'श्री' श्रीर 'श्री' की सम्पूर्ण स्थान+प्रयत्न के साम्य होने पर भी सवर्णसञ्ज्ञा नहीं होती, इस का कारण यह है कि मुनिवर पाणिनि ने 'एश्रीड्' 'ऐश्रीच्' सूत्रों में दोनों का पृथक २ निर्देश किया है।

### [लघु ०] वा०-- १ ऋलुवर्णयोर्पिथः सावएर्यं वाच्यम् ।

त्रर्थ:--- ऋकार और लुकार वर्णों की परस्पर 'सवर्ण' सञ्जा कहनी चाहिये।

व्याख्या— 'तुल्यास्यप्रनत्नं सवर्णम्' (१०) सूत्र के अनुसार ऋकार श्रीर लुकार की परस्पर 'सवर्ण' सञ्ज्ञा नहीं हो सकती है, क्योंकि ऋकार का स्थान मूर्घा श्रीर लुकार का स्थान दन्त है। परन्तु 'तवल्कार' श्रादि प्रयोगों के लिये इनकी सवर्ण-सञ्ज्ञा करना महा श्रावश्यक है। इस श्रुटि की पूर्ति मुनिवर कात्यायन ने उपयुक्त वार्तिक द्वारा करती है। श्रव दोनों का स्थानसाम्य न होने पर भी सवर्णसञ्ज्ञा सिद्ध हो जाती है।

नोट—'न हि सर्व सव जानाति' [हर एक पुरुष हर एक बात का ज्ञाता नहीं हुन्ना करता।] इस न्यायानुसार मुनिवर पाणिनि से जो कुछ छूट गया उसकी पूर्ति करने तथा मुनिवर पाणिनि के सूत्रपाठ का ताल्पर्य समकाने के लिये महामुनि काल्यायन ने 'वार्त्तिक+पाठ', का निर्माण किया है। इस 'वार्तिक-पाठ' की भी त्रुटियों को दूर करने के लिये तथा श्रीकाल्यायन का श्राशय स्पष्ट करने के लिये महामुनि पत्र अति ने 'महाभाष्य' नामक श्राति-

सुन्दर बृहत्काय अन्थ रचा है। यही तीनो मुनि न्याकरण के 'मुनित्रय' कहलाते हैं श्रीर इन के कारण ही इस पाणिनीय-न्याकरण को 'त्रिमुनिन्याकरणम्' कहते हैं। इन मुनियों में उत्तरोत्तर मुनि अर्थात् पाणिनि से कात्यायन तथा कत्यायन से पत्रज्ञिल अधिक प्रामाणिक है। इस का कारण यह है कि जगत् में यह नियम है कि सब से पहले पुरुष को जिन किट-नाइयों का सामना करना पडता है वैसा उत्तरोत्तर पुरुषों को नहीं, क्योंकि पहले पुरुष की सम्पूर्ण विचार धारा उत्तर पुरुष को अनायास प्राप्त हो जाती है इस से वह उस से आगे के लिये यत्न किया करता है अत एव बुद्धिमान् लोग उत्तरोत्तर को अधिक प्रामाणिक माना करते हैं। 'उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्' यह उक्ति भी इसी आधार पर आश्रित है।

सूचना इस प्रन्थ में कात्यायन को वार्त्तिकों के ब्रादि में 'वा०' ऐसा चिह्न कर दिया गया है।

सवर्णसन्द्या में स्थान और प्रयक्त का उपयोग होने से श्रब उनका विवेचन किया जाता है।

### [लघु०] त्र्रबुह्विमर्जनीयानां कएठः ।

श्रर्थः — श्रठारह प्रकार के श्रवर्ण, कवर्ग, हकार तथा विसर्ग का कण्ठ स्थान होता है।

व्याख्या— श्रकुहिवसर्जनीयानम् ।६।३। कगठ ।१।१। समास — श्रश्च कुश्च हरच विसर्जनीयश्च=श्रकुहिवसर्जजनीया , तेषाम्=श्रकुहिवसर्जनीयानाम् , इतरेतरद्वन्द्व । यहा 'श्र' से लोकप्रसि-द्धानुसार सारे का सारा श्रवर्णकुल तथा 'कु' से कवर्ग का प्रहण समम्मना चाहिये । विसर्जनीय श्रीर विसर्ग पर्याय श्रर्थात् एकार्थवाची शब्द हैं । यहा यह प्यान रहे कि विमर्गों का कर्ण्यस्थान तभी होता है जब वे श्राकाराश्रित श्रर्थात् श्रकार से परे होते हैं; जैसा कि पाणिनि के नाम में प्रचलित शिक्षा में कहा गया है—

#### 'श्रयोगबाहा विज्ञेया श्राश्रयस्थान भागिनः' [श्लो॰ २२]

श्रयोगवाहों (यम, श्रनुस्वार, विसर्ग, जिह्नामूलीय तथा उपध्मानीय) का वहीं स्थान होता है जिस के वे श्राश्रित होते हैं। यम श्रीर श्रनुस्वार नासिकास्थानीय ही रहते हैं, क्योंकि 'शिला' में कहा गया है—

#### 'अनुस्वारयमानाश्च नासिकास्थानग्रुच्यते' ! [स्लोक० २२]

श्चर्थात् श्रमुस्वार श्रीर यमों का 'नासिका' स्थान होता है। श्रब श्रयोगवाहो में अशेष रहे जिह्नामूजीय, उपध्मानीय श्रीर विसर्ग। इन में से जिह्नामूजीय का 'जिह्नामूज' ही स्थान निश्चित है, इसी प्रकार उपध्मानीय भी सदेव प्रकार व फकार के श्राश्चित होने से श्रीष्ठस्थानीय ही रहते हैं। तो अब विसर्ग के सिचाय अयोगवाहों में अन्य कोई अनियतस्थान वाला नहीं रहा। उदाहरण यथा—'कवि' यहा इकाराश्रित होने से विसर्गनीय का तालु-स्थाप होता है। 'भानु' यहा उकाराश्रित होने से विसर्जनीय का ओष्ठस्थान है। 'रामयो' यहा श्रोकाराश्रित होने से विसर्गजीनय का कण्ठ+श्रोष्ठ स्थान है। इसी प्रकार श्रन्यत्र भी जिस २ के श्राश्रित विसर्ग होगे उस २ का वह २ स्थान विसर्गों का भी होगा।

#### [लघु०] इचुयशानां तालु ।

स्थान होता है।

च्याख्या इचुयशानाम् ।६।३। तालु ।९।१। समास —इश्च चुश्च यश्च शश्च= इचुयशा , तेषाम्=इचुयशानाम् , इतरेतरद्वन्द्व । यहां लोकप्रसिद्ध्यनुसार 'इ' से इवर्णकुल, 'चु' से चवर्ग तथा 'य' से अनुनासिक दोनो प्रकार के यकारो का महण होता है। दान्तों के पीछे जो कठिन मुख की छत है उसे 'तालु' कहते है।

### [लघु०] ऋ-इ-र-णणां मूर्घो ।

अर्थ: --- अठारह प्रकार के ऋषणं, टवर्ग रेफ तथा वकार का 'मूर्घा' स्थान होता है।

ज्यारिया ऋदुरषाणाम् १६।३। मूर्घा ।१।१४ समास आ च दुश्च रश्च षश्च=
ऋदुरषा , तेषाम्=ऋदुरषाणाम् , इत्रेतरद्वन्द्व । 'तालु' स्थान से पीछे मुख की छत का जो
कोमल भाग है उसे 'मूर्घा' कहते है । आजकल षकार का उचारण सम्यग् रीत्या नहीं हुन्ना
करता श्रतः इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये ।

### [लघु०] ल-तु-ल-मानां दन्ताः।

श्रार्थ: — बारह मकार के लुकार, तवर्ग, दो प्रकार के लकार तथा सकार का 'दन्त' स्थान होता है।

व्याख्या चतुत्तसानाम् ।६१३। दन्ताः १९१३। समास च्या च तुश्च त्तरच सश्च=खतुत्तसा, तेषाम्=खतुत्तसानाम्, इतरेतरद्वनद्व । यहा 'दन्त' से तात्पर्यं ऊपर वाले दान्तों के पीछे साथ लगे हुए मास से है, श्रतएव भग्न दान्तो वाला पुरुष भी इन वर्णों का उच्चारण कर सकता है।

### [लघु०] उ-पूपध्मानीयानामोष्ठौ ।

अर्थः अठारह प्रकार के उकार, पवर्ग तथा उपध्मानीय की ओष्ठ ( होंठ ) स्थान होता है। व्याख्या— उपपध्मानीयानाम् ।६।३। श्रोष्ठौ ।१।२। समास — उश्च पुश्च उपध्मा-नीयश्च=उपूपध्मानीया , तेषाम्=उपूपध्मानीयानाम् । इतरेतरद्वन्द्व । श्रच् से परे तथा पकार फकार से पूर्व ' ' इस प्रकार उपध्मानीय होते हैं । इनका विवेचन श्रागे इसी प्रकरण मे किया जायगा ।

### [लघु०] ञ-म-ङ-ग्ग-नानां नासिका च।

त्र्रथं ---ज़्, म्, ड्, ण्, न् इन पाझ वर्णों का 'नासिका' स्थान भी होता है।

व्याख्या——अमडणनानाम् ।६।३। नासिका ।१।१। च इत्यव्ययपदम् । समास — अश्च मश्च दश्च गश्च नश्च=अमडणना , तेषाम्=अमडणनानाम् , इतरेतरद्वन्द्व । आदिष्व-कार उच्चारणार्थ । यहा मूल मे 'च' ग्रहण का यह अर्थाजन है कि इन वर्णों का अपने २ वर्गों का स्थान भी होता है । यथा—अकार का तालुस्थान और नासिकास्थान दोनों है । इस प्रकार मकारादि मे भी समभ लेना चाहिये ।

# [लघु०] एटैतोः कएठ-तालु ।

अर्थ:—-बारह प्रकार के एकार तथा ऐकार का 'कराठ' और 'तालु' स्थान होता है।

व्यास्त्या—-एदेतो ।६।३। कराठतालु ।१।१। एच ऐच्च=एदेतो, तयो =एदेतो,
इतरेतरद्वन्द्व । कराठरच तालु च=कराठ=तालु । प्रारयङ्गत्वात् समाहार-द्वन्द्व । मूल में तकार
सुस्तपूर्वक दचारण के लिये प्रहर्ण किया गया है, इसे तपर नहीं समस्तना चाहिये।

### [लघु०] स्रोदातोः कराठोष्टम् ।

श्र्यः — बारह प्रकार के श्रोकार तथा श्रौकार का 'कयट' श्रौर 'श्रीष्ठ' स्थान होता है।

व्याख्या — श्रोदौतो ।६।२। कर्य्योष्टम् ।१।१। समास — श्रोच श्रोच=श्रोदौतौ,
तयो =श्रोदौतो, इतरेतर-द्वन्द्व । दन्ताश्च श्रोष्ठौ च=दन्तोष्टम्, प्राययहत्वात् समाहारद्वनद्व ।
'श्रोत्वोष्टयो समासे वा' इति वा पररूपता। यहा भी मूल मे तकार मुख-सुखार्थ ही
सममना चाहिये।

#### [लघु०] क्कार्स्य दन्तोष्ठम ।

अर्थ:--वकार का 'दन्त' और 'ब्रोष्ट' स्थान होता है।

व्याख्या— वकारस्य १६।१। दन्तीष्टम् १३१३। समासः — दन्तारच श्रोधी च=ैदन्ती के इम्, प्राय्यक्षत्वात समाहारद्वनद्व । 'श्रोत्वीष्टयोः समासे वा' इति वा पररूपता । जी लोग विकार के उच्चारण में दोनों श्रोष्ठों का प्रयोग करके उसे बकार बना देते हैं। उन्हें यह वचन प्यान से पढना चाहिये।

### [लघु०] जिह्वामृलीयस्य जिह्वामृलम्।

अर्थ:--जिह्नामूलीय का स्थान जिह्ना की जह होता है।

व्यारुया——जिङ्कामूलीयस्य १६।१४ जिङ्कामूलम् ११।१४ जिङ्का का मूल स्थान प्रायः कराठ के ही निकट होता है। श्रच् से परे तथा ककार खकार से पूर्व '\_' ऐसा चिङ्क जिङ्का मूलीय का होता है, इसका विवेचन श्रागे इसी प्रकरण मे मूल में ही किया जावेगा।

### [लघु०] नासिकाऽनुस्वारस्य।

श्रथः --- श्रनुस्वार का नासिका-स्थान होता है।

व्याख्या—नासिका १९१९। श्रनुस्वारस्य १६१९। मुखनासिकावचनोऽनुनासिक '(१) में 'मुख' प्रहण का यही प्रयोजन है कि श्रनुस्वार की 'श्रनुनासिक' संब्ह्या न हो जाय । यदि ऐसा होता, तो 'सँ व्यस्सर' में श्रनुस्वार को परसंघर्ण श्रनुनासिक वकार न होता। यही 'स्थानी प्रकल्पयेद ताचनुस्वारों यथा यणम्' इस स्थल पर महाभाष्य में सूचितं किया गया है.

ंश्रच् से परे '—' इस प्रकार के चिह्न को 'श्रनुस्वार' कहते है। इसका विवेचन 'श्रागे मूल मे ही किया जायगा।

### [लघु०] इति स्थानानि।

ऋर्थः — ये स्थान समाप्त हुए ।

[लघु०] यत्नो द्विधा, म्राभ्यन्तरो बाह्यश्च । श्राद्यः पञ्चधा, स्पृष्टेषत्सपृष्टेभ षद्विवृतिबिवृतसंवृतभेदात् । तत्र स्पृष्ट प्रयतम स्पर्शानाम् । ईषत्सपृष्टमन्तः-स्थानाम् । ईषद्विवृतमूष्मणाम् । विवृतं स्वराणाम् । हस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम् । प्रक्रिया-दशायान्तु विवृतमेव ।

अर्थ: — यस्न दो प्रकार का होता है, एक 'आम्यन्तर' और दूसरा 'बाहा'। पहिला आम्यन्तर-यस्न पाञ्च प्रकार का होता है, १ स्पृष्ट, २ ईषस्पृष्ट, ३ ईषद्विवृत, ४ विवृत, १ सवृत । इममे से स्पृष्ट-प्रयस्न स्पर्श अचरों का होता है। ईषस्पृष्ट-प्रयस्न अन्त स्थं अचरों का होता है। ईषद्विवृत-प्रयस्न उपा होता है।

हुस्त श्रवर्णं का उच्चारण-काल में संवृत-प्रयत्न श्रीर प्रयोग-सिद्धि के समय विवृत-प्रयत्न होता है।

व्याख्या—कोशिश को 'यत्न' कहते हैं। वह यत्न यहा दो प्रकार का होता है। एक वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व श्रीर दूसरा वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात्। जो यत्न वर्णोत्पत्ति से पूर्व किया जाता है उसे 'श्राभ्यन्तर' तथा जो वर्णोत्पत्ति के श्रानन्तर किया जाता है उसे 'बाझ' कहते है। इनमे प्रथम 'श्राभ्यन्तर' यत्न पाञ्च प्रकार का होता है। यथा— १ स्पृष्ट २ ईषत्स्पृष्ट, ३ ईषद्विवृत, ४ विवृत, ४ सवृत। वर्णों की उत्पत्ति मे जिह्ना के श्रय, उपाय, मध्य तथा मूल भागो का उपयोग हुआ करता है। जिह्ना का स्थान को छूना 'स्पृष्ट', थोबा छूना ईषत्स्पृष्ट, थोबा दूर रहना 'ईषद्विवृत', दूर रहना 'विवृत' तथा इट कर समीप रहना 'सवृत' यत्न कहाता है।

स्पर्श श्रश्वीत् 'क' से लेकर 'म' पर्यन्त वर्णों का 'स्पृष्ट' प्रयत्न है, श्रश्वीत् इनके उच्चारण में जिह्ना [ यह उपलक्षणमात्र है, पर्वाके उच्चारण में श्रोष्ठ भी समस्र लेना चाहिए ।] को स्थान के साथ स्पर्शरूप यत्न करना पडता है। श्रन्त स्थ श्रर्थात् य्, व्, र्, ल्, वर्णों का 'ईषत्स्पृष्ट' प्रयत्न है, श्रर्थात् इनके उच्चारण में जिह्ना [ श्रोष्ठ भी ] को स्थान के साथ थोडा स्पर्शरूप यत्न करना पडता है। जन्म श्रर्थात् श्, ष्, स्, ह् वर्णों का 'ईषिह्ववृत' प्रयत्न है, श्रर्थात् इनके उच्चारणमें जिह्ना को स्थान से थोडी दूर रखना चाहिये। स्वरोका 'विवृत' प्रयत्न है, श्रर्थात् इनके उच्चारण में जिह्ना को स्थान से वृत्र रखनी चाहिये। इस्य श्रवर्ण का 'सवृत' प्रयत्न है, श्रर्थात् इसके उच्चारण में जिह्ना को स्थान से हर कर उसके समीप रखना चाहिये।

इन सब प्रयत्नों का शिक्षा-प्रन्थों में यथावत् वर्णन किया गया है वही देखें। इन प्रयत्नों से क्याकरण में और तो कोई दोष नहीं झाता किन्तु हस्व श्रकार दीर्घ श्रकार का सवर्णी नहीं हो सकता, क्योंकि हम्ब श्रकार का सबत और दीर्घ श्रकार का विवृत प्रयत्न होता है। सावर्ण्य न होने से 'दण्ड×श्रानयन' इत्यादि में 'श्रक. सवर्णे दीर्घ ' (४२) द्वारा सवर्णेदीर्घ न हो सकेगा। इस दोष की निवृत्ति के लिये महामुनि पाणिनि ने इस शास्त्र में प्रक्रिया-श्रवस्था में हस्व श्रकार को विवृत माना है, इससे दोनों की सवर्ण-सञ्ज्ञा हो जाने से कोई दोष नहीं श्राता। इस विषय का विस्तार 'काशिका' श्रादि ब्याकरण के उश्व ग्रन्थों में देखें।

🕳 श्रव बाह्य-यस्न का वर्णन किया जाता है---

त्रघोषारच । हशः संवारा नादा घोषारच । वर्गाणां प्रथम-तृनीय-पञ्चमा यण-रचान्पप्राणाः । वर्गाणां द्वितीय-चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः ।

अर्थ:—बाह्ययस्न ग्यारह प्रकार का होता है। १-विवार, २-सवार, ३-श्वास, ४-नाद, ४-अवोष, ६-घोष, ॥ ७-अल्पप्राण, ७-महाप्राण, ६-उदात्त, १०-अनुदात्त, ११-स्विरत । 'खर्' प्रत्यहार विवार, श्वास तथा श्रघोष यस्न वाले होते हैं। 'हरा' प्रत्याहार सवार, नाद तथा घोष यस्न वाले होते हैं। वर्गों के प्रथम, नृतीय, पञ्चम श्रीर यण् श्रल्पप्राण्यस्न वाले होते हैं। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ श्रीर शल् महाप्राण यस्न वाले होते हैं।

ज्यास्त्यां—'हश सवारा नादा घोषाश्च' 'यगाश्चालपत्रागा।' इन दोनो स्थानों पर 'च' से 'अच्' का प्रहण होता है। अत अच्—सवार, नाद, घोष तथा अलपत्राण यरन वाले हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी अचों के ही यरन हैं इन का वर्णन पीछे हो चुका है अत यहा इन के विषय में कुछ नहीं कहा गया।

यद्यपि यह वर्णन ध्वनिशास्त्र का विषय है तथापि यहा विवार श्रादि का सडिच्छिप्त सरलार्थ लिख देना श्रनुचित न होगा।

श्रव स्थान+यत्न-प्रकरण में श्राए हुए । स्पर्श, २ श्रन्त स्थ या श्रन्त स्था, ३ उद्मा, ४ स्वर, ४ जिह्नामूलीय, ६ उपध्मानीय, ७ श्रनुस्वार श्रीर ८ विसर्ग इन श्राठ शब्दो की स्थाल्या स्वय प्रन्थकार करते हैं—

<sup>\*</sup>यहा पर "श्रघोष , घोष " ऐसा उपर्युक्त पाठ होने से अन्वय ठीक हो जाता है, फिर एक २ छोड़ देने से "विवार, श्वास, श्रघोष" तथा "सवार, नाद, घोष" यह कम ठीक हो जाता है।

<sup>†</sup> तत्र स्पृष्ट प्रयतन स्पर्शानाम् , ईषत्स्पृष्टम् अन्त स्थानाम् , ईषद्विवृतम कश्मखाम् , विवृत स्वराखाम्, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् , उपूपभ्मानीयानामोष्ठौ, नासिकाऽनुस्वारस्य, अकुहविसर्जनीयान कथ्ठ ।

[लघु०] कादयो मावसानाः स्पर्शाः । यगोऽन्तस्थाः । शल ऊष्मागाः । श्रचः स्वराः । ं क ं ख इति कखाभ्यां प्रागर्धविसर्गमदृशो जिह्वामृलीयः । ं प ं फ इति पफाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृश उपध्मानीयः । 'श्रं ग्राः' इत्यचः परावनुस्वार्गवसर्गी ।

श्रिधी:— 'क' से लेकर 'म' पर्यन्त स्पर्श वर्ण है। यण् श्रधीत 'य, व, र, ल' ये चार वर्ण श्रन्त स्थ व श्रन्त स्था है। शल् श्रधीत 'श, ष, स, ह' ये चार वर्ण ऊष्म हैं। श्रल् श्रधीत 'श, ष, स, ह' ये चार वर्ण ऊष्म हैं। श्रच प्रत्याहार स्वर होता है। 'क' श्रथवा 'ख' वर्ण से पूर्व [तथा श्रच से परे] श्राधे विसर्ग के तुल्य जिह्नामूलीय होता है। 'प' श्रथवा 'फ' वर्ण से पूर्व [तथा श्रच से परे] श्राधे विसर्ग के तुल्य उपध्मानीय होता है। 'श्रं, श्र' यहाँ श्रकार स्वर से परे क्रमश श्रनुस्वार तथा विसर्ग हैं।

व्याख्या— 'क' से 'म' तक स्पर्श वर्ण है । यहां लौकिक क्रम का श्राश्रयण किया गया है जो श्राज तक प्रसिद्ध चला श्रा रहा है। प्रत्याहारसूत्रों में 'क' से 'म' तक मिलना श्रतम्भव हे श्रत कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग श्रीर पवर्ग में पचीस वर्ण ही स्पर्श-सम्ज्ञक होते हैं। इनका नाम स्पर्श इस कारण से है क्योंकि इनका उचारण जिह्ना [श्रोष्ट भी ] का स्थान के साथ स्पर्श होने से होता है। 'य, व, र, ल' इन चार वर्णों को श्रन्त स्थ व श्रन्त स्था इसलिये कहते हैं क्योंकि ये स्वर श्रीर व्यव्जनों के बीच में रहते हैं। प्रत्याहार-सूत्रों में भी स्वरों श्रीर व्यव्जनों के मध्य इनको पढ़ा गया है। ये व्यव्जन भी है श्रीर स्वर भी। श्रंग्रं जी में इनको श्रर्थस्वर भी इसीलिये कहा जाता है। 'इको यणचि' (१४) 'इग्यण-सम्प्रसारणम्' (२४६) श्रादि सूत्र भी यही प्रगट करते हैं+। 'श, ष, स, ह' ये चार वर्ण ऊष्म कहाते हैं। इनको ऊष्म कहने का कदाचित् यह प्रयोजन है कि इनके उचारण से गरम वायु निकलती हैं। 'क' या 'ल' परे होने पर विसर्ग के स्थान पर जिह्नामूलीय तथा 'प' या 'फ' परे होने पर उपध्मानीय श्रोधे विसर्ग के सहश होते हैं। यहा साहस्य स्पष्ट करेंगे। ये जिह्नामूलीय तथा उपध्मानीय श्राधे विसर्ग के सहश होते हैं। यहा साहस्य

<sup>\* &#</sup>x27;अन्त स्थ' शब्द का उचारण रामवत् तथा 'अन्त स्था' शब्द का उचारण विश्वपा शब्दवत् होता है।

<sup>+</sup> कुछ लोगों का विचार है कि प्रसिद्धिलिपिक्रम में स्पर्शों और अन्मों के मध्य में वर्त्तमान होने से इनका नाम अन्त स्थ पढ़ गया है।

<sup>†</sup> कुछ लोगों की राय है कि इनके उच्चारण से शरीर में उष्णता=गरमी का श्रिथक सक्चार होता है अस ये अध्य कहाते हैं।

उचारण की अपेचा से नहीं किन्तु लिपि की अपेचा से समम्मना चाहिए। यथा विसर्ग का स्वरूप 'ठ' इन उत्पर नीचे लिखे दो गोल शून्य चिह्नो से प्रकट किया जाता है, इनका श्राधा '-' यही उपध्मानीय और जिह्नामूलीय का स्वरूप समम्मना चाहिये। श्रनुस्वार की श्राकृति '-' इस प्रकार उत्पर एक बिन्दुरूप होती है। यह सदा स्वर के उत्पर लिखा जाता है परन्तु इसकी स्थिति सदा स्वर के अनन्तर स्वीकार की जाती है। श्रनुस्वार का चिह्न यथा—श्र, इ, उ, क, कि, कुं इस्यादि। यिसर्ग की श्राकृति 'ठ' इस प्रकार दो गोल चिह्नो से प्रकट की जाती है यह सदा स्वर के श्राने प्रयुक्त किया जाता है। इसकी स्थिति भी स्वर के श्रानन्तर स्वीकार की जाती है। विसर्ग का उदाहरण यथा—श्र, इ, उ, क, कि, कुं इस्यादि।

### ग्रथ स्थान-बोधक-चक्रम्।

| कराठ       | तालु | य्रोष्ठौ | मूर्घा | दन्ता | नासिका     | करठतालु | कगठोष्टम्            | दन्तोष्टम्       | जिह्वामृलम् |
|------------|------|----------|--------|-------|------------|---------|----------------------|------------------|-------------|
| भ्र        | hoʻ  | ड        | ऋ      | न्य   | ञ्         | ए       | श्रो                 | व्               | <b>ॅ</b> क  |
| क्         | च्   | प्       | ટ્     | त्    | म्         | ऐ       | श्रौ                 |                  | <u></u> ूख  |
| ख्         | छ    | फ्       | ठ्     | थ्    | <b>b</b> ′ |         |                      |                  |             |
| ग्         | ज्   | ब्       | ন্ত    | ढ्    | ग्         |         | to dipose a positiva | ****             |             |
| घ्         | क्स् | भ्       | ढ्     | घ्    | न्         |         |                      |                  |             |
| <b>ड</b> ् | ञ्   | म्       | ग्     | न्    |            |         | Exempt               | deren dikeren di |             |
| w'         | य्   | ्रं प    | र्     | ल्    |            |         | ļ                    |                  |             |
| 0          | য়্  | ॅ्फ      | ष्     | स्    |            |         |                      |                  |             |

#### अथ आभ्यन्तर-यत्न-बोधक-चक्रम्।

| स्पृष्टम्  | ईषस्पृष्टम् | विवृतम् |      | ईषद्विवृतम् | सवृत्तम्   |
|------------|-------------|---------|------|-------------|------------|
| क खग घ ङ   | य           | শ্ব     | प्   | श           | इस्वस्य    |
| च छुज भः ञ | व           | इ       | श्रो | ष           | श्रवर्णस्य |
| ट ठ ड ढ ख  | ₹           | उ       | ऐ    | स           | उचारगकाले  |
| तथद् घन    | ल           | ऋ       | श्रौ | * 15        |            |
| प फ ब भ म  |             | ल       |      |             |            |

अथ बाह्य-यत्त-बोधक-चक्रम्।

|    | विवार', श्वास ,<br>श्रम्नोषः सवार ,नाद ,घीषः |          | श्चलप्रवास् |          |            | महाश्रागः |      | उदात्तानुदात्तस्विताः |   |            |
|----|----------------------------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|------|-----------------------|---|------------|
| क  | <b>₹</b>                                     | ग        | ध           | <b>₹</b> | <b>a</b> 5 | म         | €    | 裙                     | घ | ¥          |
| ख  | <b>₹</b>                                     | ज        | म           | अ        | च          | ज         | 34   | 赛 秭                   |   | ŧ          |
| Š  | ह                                            | ₹        | £           | ग        | ट          | *         | या   | 3                     | ₹ | उ          |
| ά  | थ                                            | द        | ঘ           | न        | त          | द         | न    | थ                     | A | <b>9</b> C |
| şŧ | फ                                            | व        | भ           | म        | ष          | ब         | म    | फ                     | भ | ल्         |
|    | श                                            | य व      |             |          |            |           |      | श                     |   | ए          |
|    | ष                                            | र ख      |             |          |            | ব         | स्वर | ष                     |   | भो         |
|    | स                                            | •        |             |          |            | ₹         | सब   | स                     |   | ģ          |
|    |                                              | [सबस्वर] |             |          |            | ब         |      |                       | Ę | ग्रौ       |

# [लघु०] सम्ज्ञा-स्वस-११ अग्राहित्सवर्गास्य चाप्रत्ययः।

1 १ । १। ६ 🖛 ॥

प्रतीयते=विधीयत इति प्रत्ययः । श्रविधीयमानोऽग उदिच्च सवर्णस्य मञ्ज्ञा स्यात् । अत्रैवाण् परेण गकारेण । कु, चु, दु, तु, पु, एत उदितः । तदेवम्— श्र इत्यष्टादशानां मञ्ज्ञा, तथेकारोकारौ । श्रवकारस्त्रिशतः, एवम् लुकारोऽपि । एचो द्वादशानाम । श्रनुनासिकाननुना-मिकमेदेन यवला द्विधा, तेनाननुनासिकाम्ते द्वयोईयोः सञ्जा ।

श्रिये: जिस का विधान किया जाय उसे 'प्रत्यय कहते हैं। श्रप्रत्यय श्रथीत् न विधान किया हुआ श्रया श्रीर उदिन् सवर्यों की तथा श्रपनी सन्द्रा वाला हो। केवल इसी सूत्र में श्रय् प्रत्याहार पर खकार से गृहीत होता है। 'कु, चु, टु, तु, पु' इनको उदित् कहते हैं इस प्रकार 'श्र' यह श्रटारह प्रकार की सन्द्रा वाला हो जाता है। इसी प्रकार 'ह'

भौर 'उ' भी। आकार तीस प्रकार की सञ्जा वाला होता है। इसी प्रकार खुकार भी। एच् प्रत्याहार का प्रत्येक बारह २ प्रकार की सञ्ज्ञा है। अनुनासिक और अननुनासिक भेद से ब्, व, ब् दो प्रकार के होते है, अत अनुनासिक य्, व्, ब् ही दो २ प्रकार की सञ्ज्ञा होंगे।

व्याख्या ज्या । १११। उदित् । १११। सवर्णस्य । ६१९ च इत्यव्ययपदम् । स्वस्य । ६१९। [चकार के बल से 'स्वरूपं शब्दस्याशब्दसञ्ज्ञा' सूत्र से 'स्वम्' पदं आ कर षष्ट्यन्त मे परिणत हो जाता है। ] अप्रत्यय । १९९१ समास — उत्≡ह्रस्य उवर्णः इत् यस्मात् म उदित बहुनीहि-समास । प्रतीयते = विधीयते इति प्रत्यय , प्रतिपूर्वाद् इण कर्मीण अच् प्रत्यय । न प्रत्यय = अप्रत्यय , नञ्तत्पुरुषसमास । अर्थ — (अप्रत्यय ) न विधान किया हुआ (अण्) अण् और (उदित्) उदित् (सवर्णस्य) सवर्णियों की (च) तथा (स्वस्य) अपने स्वरूपं की सञ्ज्ञा होता है।

'प्रत्यय' शब्द यहा यौंगिक है, इसका अर्थ है 'विधान किया हुआ'। यथा—'इको यण् अचि' (१४) सूत्र मे 'यण्' और 'सनाशसिम उ' (८४०) सूत्र मे 'उ' विधान किया गया है। म्रत ये दोनो प्रत्यय है।

अर्था तथा इय् प्रस्थाहार दो प्रकार से बन सकते है। एक—'श्रहश्र्या्' के याकार से और दूसरा 'लय्ं' के याकार से। कहा पूर्व याकार से तथा कहा पर याकार से इन का प्रहया करना चाहिये १ इस विषय में भाष्यकार का निर्णय श्रह है—-

> 'परेगोवेषप्रहाः सर्वे, पूर्वेगोव।एप्रहा मताः। ऋतेऽणुदित्सवर्णस्येत्येतदेकं परेगा तु॥'

श्चर्यात् इस् प्रस्थाहार सर्वत्र पर 'लस्' वाले स्कार से तथा श्चस् प्रस्थाहार 'श्चरु-दिस्सवर्गस्य चाप्रस्थय' (११) को छोड सर्वत्र 'श्चइउस्' वाले स्कार से प्रहस्म करना चाहिये। 'श्चरुदिस्सवर्गस्य चाप्रस्थय' सूत्र मे श्चस् प्रस्थाहार 'लस्' वाले स्कार से प्रहस्म किया जाता है। इस निथम के श्चनुसार यहां 'श्चस्' पर स्कार से प्रहस्म होता है। तो इस प्रकार यहा 'श्चस्' मे 'श्च, इ, उ, श्च, ल, ए, श्चो, ऐ, श्चो, ह, य, व, र, ल, इन चौदह वर्मों का प्रहस्म होता है। यदि ये वर्ग श्वविधीयमान [न विधान किये हुए] होने तो श्वयनी तथा श्चपने सवर्शियों की सक्ता होने यथा—'इको यस् श्वचि' (१४) यहा इक् श्चौर श्वच् श्वविधीयमान है—विधान नहीं किये गये [विधान तो यस् ही किया गया है], इससे इक्-प्रस्थाहारान्तर्गत 'इ, उ, श्च, ल्व' ये चार वर्ग श्वपनी तथा श्चपने सवर्शियों की सक्ता होने। इस से 'सुधी+उपास्य' यहा दीर्च ईकार के स्थान पर भी यस् हो जाता है। एवम श्वच् प्रस्थाहार के श्वन्तर्गत 'श्च, इ, उ, श्वर, ल्व, ए, श्चो, ऐ, श्चो' ये नौ वर्ग भी श्वपनी तथा

श्रपने सवर्शियों की सन्ज्ञा होंगे। इससे 'दिधि+श्रानय' यहा दीर्घ श्राकार के परे होने पर भी यण् सिद्ध हो जाता है।

'कुँ, चुँ, दुँ, तुँ, पुँ' ये इस शास्त्र में उदित् माने जाते है। इनके उकार की 'उपदेशेऽजनुनांसक इत्' (२म) सूत्र से इत्सब्द्या होती है। यद्यपि 'कुँ, चुँ, दुँ, तुँ, पुँ' इन समुदायों का कोई सवर्ण नहीं होता तथापि इन समुदायों के श्रादि वर्ण 'कू, चू, ट्, त्, प्' के सवर्णों का तथा उनके स्वरूप का यहा अहण सममना चाहिये। 'कृ' के सवर्ण 'ख्, ग्, घ्, ड्' ये चार वर्णों है श्रत 'कु' कहने से इन चार वर्णों तथा पाञ्चवें श्रपने रूप 'क्' श्रथीत् कुल मिला कर पाञ्च वर्णों का प्रहण होगा। इसी प्रकार 'चु' से चवर्ग, 'दु' से टवर्ग, 'तु' से तवर्ग तथा 'पु' से पवर्ग अहण होगा।

उदित् के साथ 'श्रम्रस्यय ' का सम्बन्ध नहीं है, श्रत उदित् चाहे विधीयमान ही या श्रविधीयमान, प्रत्येक श्रवस्था में श्रपनी तथा श्रपने सवर्णी की सब्ज्ञा होगा। यथा—'चो कु' (६०६) यहा 'चु' श्रविधीयमान श्रीर 'कु' विधीयमान हैं, दोनो श्रपने तथा श्रपने सवर्णी के ग्राहक होगे। 'श्रण्' के साथ 'श्रप्रत्यय ' का सम्बन्ध इसिलये किया गया है कि 'सनाशसमित्त उ' (८४०) इत्यादि स्थानो में विधीयमान उकार श्रादि सवर्णी के ग्राहक न हों, इससे दीर्घ उकार श्रादि प्रसक्त न होंगे।

अब अ, इ, उ, ऋ, ल, ए, श्रो, ऐ, औ, ह्, य्, व्, र्, ल्ये सञ्ज्ञाएं हैं, इनके सञ्ज्ञी निम्नप्रकार से होते है।

#### श्र, इ, उ, ।

इन सन्ज्ञाश्रो के पीछे लिखे श्रनुसार श्रठारह २ मञ्ज्ञी हीते हैं।

#### ऋ, ल।

वार्त्तिक (१) से इन दोनों की सवर्णसञ्ज्ञा हो जाने के कारण प्रत्येक वर्ण के तीस २ सञ्ज्ञी होते हैं। [ 'ऋ' के १८+'ल्' के १२ ]

#### ए, श्री, ऐ, श्री।

हस्य न होने के कारण इन सञ्जाओं में से प्रत्येक वर्ण के पीछे जिले अनुसार बारह २ सञ्जी होते हैं।

#### य, व ल।

ये दौ प्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक और दूसरे अननुनासिक। श्रण् प्रत्याहार में अननुनासिक य्, व्, ल् का पाठ है, श्रतः अननुनासिक ही अपनी तथा दूसरे अनुनासिकों की सन्द्रा होते हैं। यहां यह भी समक्त तेना चाहिये कि टीर्घ तथा प्लुत वर्ण श्रण् प्रत्या- श्राण्प्रत्याहारान्तर्गत न होने से सवर्णों के ग्राहक नहीं हुन्ना करते । हस्व वर्ण ही [ एच् दीर्घ ही ] श्राणो में गृहीत होते हैं, श्रत वे ही सवर्णों के ग्राहक हैं ।

रेफ और हकार अगो के अन्तर्गत होते हुए भी किसी अन्य वर्ण के प्राहक नहीं होते, क्योंकि 'रेफोप्पणां सवर्णों न सन्ति' अर्थात् रेफ और उद्म वर्णों के सवर्ण नहीं हुआ करते।

[लघु०] सन्ज्ञा-सूत्रम्—१२ परः सन्निकर्षः संहिता ।१।४।१०८॥ वर्णानामतिशयितः सन्निधिः सहिता-सञ्ङः स्यात ।

अर्थ:--वर्णों की श्रस्यन्त समीपता 'सहिता'-सञ्ज्ञक होती है।

च्याख्या- पर. 1919। सन्निकर्ष 1919। सहिता 1919। अर्थ- (पर.) अध्यन्त (सन्निकर्ष) सामीप्य (संहिता) 'सहिता' सन्ज्ञक होता है। दो वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान सम्भव नहीं हो सकता, यही अत्यन्त समीपता 'सहिता' कहाती है।

[लघु०] सन्त्रा-सूत्रस—१३ हलोऽनन्तराः संयोगः ।१।१।७॥ श्राज्भिरव्यवहिता हलः संयोग-सञ्जाः स्युः ।

श्रर्थ:-- अचो के व्यवधान से रहित हलों की 'संयोग' सन्ज्ञा हो।

च्या्क्यां — हल 1912। अनन्तरा 1912। सयोग 1919। समास — अविद्यमानम् अन्तरम् = व्यवधान येषान्तेऽनन्तरा , बहुवीहि-समास । अर्थ — (अनन्तरा ) जिन मे अन्तर अर्थात् व्यवधान नहीं ऐसे (हल ) हल् (सयोग ) सयोग-सञ्ज्ञक होते हैं । व्यवधान [परदा] सदा विजातीयों का ही हुआ करता है; सजातीयों का नहीं । हल् के विजातीय अच् है । अत यदि हल् अचों के व्यवधान से रहित होगे तो उन की संयोग सञ्ज्ञा होगी । स्त्र में 'हल ' पद में बहुवचन विचित्त नहीं, किन्तु जाति में बहुवचन किया गया है । इस से दो या दो से अधिक हलों की सयोग-सञ्ज्ञा सिद्ध हो जाती है । उदाहरण यथा— भृट्, यहा 'मृस्ज्' शब्द के आगे 'सु' प्रत्यय के लोप होने पर स् और ज् की सयोग-सञ्ज्ञा हो कर 'स्को संयोगाद्योगन्ते च' (३०६) सूत्र से स्वयोग के आदि सकार का लोप हो जाता है । इसी प्रकार 'इन्द्र' में नकार दकार और रेफ की, 'उष्ट्र' में षकार टकार और रेफ की एवमन्यत्र भी सयोगसञ्ज्ञा समक लेनी चाहिये।

नोट:—ध्यान रहे कि प्रस्थेक हल् की संयोगसञ्ज्ञा नहीं होती किन्तु सम्पूर्ण हल् समुदाय की ही हुन्ना करती है। चाहे वह हल्-समुदाय दो हलो का हो अथवा दो से अधिक हलों का हो।

## [लघु०] सन्ज्ञा-स्त्रम्—१४ सुप्तिङन्तं पद्म् ।१।४।१४॥ सुबन्तं तिडन्तश्च पदमञ्ज स्यात्।

श्रर्थः---सुबन्त ग्रीर तिडन्त शब्द-स्वरूप पद-सञ्ज्ञक होते है ।

व्याख्या—सुप्तिडन्तम् ।१।१। पदम् ।१।१। समास —सुप् च तिड् च=सुप्तिडौ, इतरेतरद्वन्द्व । सुप्तिडौ अन्तौ यस्य तत्=सुप्तिडन्तम् (शब्दस्वरूपम्), बहुवीहि समास । अर्थ —(सुप्तिडन्तम्) सुबन्त और तिडन्त शब्द-स्वरूप (पदम्) पद-सव्ज्ञक होते हैं। [यहा शब्दानुशासन-शास्त्र के प्रस्तुत होने से 'सुप्तिडन्तम्' पद का 'शब्द-स्वरूपम्' विशेष्य अध्याहार कर लिया जाता है। ] 'स्वौजसमीट्——' (११८) सूत्र मे विधान किये गए इक्कीस (२१) प्रत्यय 'सुप्' तथा 'तिष्तस्मितिष् ——' (३७४) सूत्र मे विधान किये गए अठारह (१८) प्रत्यय 'तिड' कहाते हैं। ये सुप् व तिड् प्रत्यय जिसके अन्त मे हो उन की पद-सब्ज्ञा होती है। यहा यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि इन प्रस्थयों से युक्त सम्पूर्ण ममुदाय की ही पद सब्ज्ञा होती है। केवल प्रकृति व प्रत्यय की नही। उदाहरण यथा—'राम ,पुरुष , देवस्य, पुरुषस्य' इत्यादि सुप् अन्त मे होने के कारण 'पद'सब्ज्ञक है। 'पचित, पठित, अपचन्, अपठत' इन्यादि तिड् अन्त मे होने के कारण 'पद' सब्ज्ञक है। इस सुत्र मे 'अन्त' ग्रहण का प्रयोजन आगे (११४) सुत्र पर स्पष्ट करेगे।

#### [लघु०] इति सञ्ज्ञा-प्रकरण समाप्तम् ।

अर्थः — यह सञ्ज्ञा-प्रकरण समात होता है।

व्याख्या इस प्रकरण में यद्यपि व्याकरण-गत सम्पूर्ण सन्झाओं का समावेश नहीं किया गया है, तथापि सन्धि-प्रकरण के लिए उपयोगी प्राय सभी सन्झाओं का इस में वर्णन आ गया है। 'प्राय ' कथन का यह तात्पर्य है कि 'अदेड् गुण ' (२१) 'वृद्धिरादेच' (३२), 'अचोऽन्त्यादिटि' (३१), 'तस्य परमाम्रेडितम्' (३१) प्रमृति सूत्रों से गृण, वृद्धि, दि और आम्रेडित आदि अन्य भी सन्ध्युपयोगी सन्झाए आगे कही गई है।

#### इति भैनी-च्याख्ययोपच्र हितायां लघुसिद्धान्त-कोम्रद्यां सन्ध्युपयोगिसञ्ज्ञानां प्रायोवर्णनं समाप्तम् ॥ श्रभ्यास (१)

- १ 'क्, श्, ए, व्, ज्, स्, ख, ह्, अ, र, ऋ' इन वर्सों के स्थान तथा दोनों प्रकार के यत्न लिख कर यथासम्भव सवर्सों का निर्देश करो।
- २ 'अर्थ्, इच्, रल्, अम्, यर्थ, छव्, खय, अय, रॅं' इन प्रत्याहारो की सस्त्र सिद्धि कर के तदन्तर्गत वर्णों का सडिचिप्त रीत्या उल्लेख करें।

- अचो में परस्पर कितने प्रकार का अन्तर सम्भव है, उदाहरण दे कर स्पष्ट करें।
- ४ कौन सुत्र 'ऋ' सब्जा करता है ? इस के कितने श्रीर कौन २ से सब्जी होते है ? ।
- ५ 'श्रणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय ' सूत्र मे 'श्रप्रत्यय ' पद का क्या श्रमिप्राय है श्रौर इसका किस के साथ सम्बन्ध है १ सोदाहरण स्पष्ट करे ।
- ६ सन्ज्ञा श्रीर सन्ज्ञी स्पष्ट करते हुए 'श्रदर्शन लोप ' सूत्र के 'श्रदर्शनम्' पद का विवेचन करे ।
- ७ 'इत ' पद के पीछे से प्राप्त होने पर भी 'तस्य लोप ' मृत्र में 'तस्य' पद के प्रहास का क्या प्रयोजन है ?।
- उदात्त, श्रनुदात्त श्रौर स्वरित में परस्पर भेट बताश्रो।
- ६ 'उपदेश' किसे कहते है ? यथाधीत स्पष्ट करें ।
- १० 'ग्रष्टाध्यायी' किसने बनाई है १ इस में कितने ऋष्याय और कितने पाद हे १ 'लघु-सिद्धान्त-कौमुदी' के साथ 'ऋष्टाध्यायी' का क्या सम्बन्ध है १।
- ११ 'त्रिमुनि न्याकरणम्' श्रौर 'उत्तरोत्तर मुनीना 'प्रामारयम्' का भाव स्पष्ट करो ।
- १२ 'लघु-सिद्धान्त-कौमुदी' शब्द का ऋर्थ लिख कर इस के कर्ता के विषय में सडचिम नोट लिखें।
- १३ 'उँ' और 'इँ' में, 'ऋ' और 'ल' मे, 'एँ' और 'ओ' मे, 'औ' और 'औ' में पारस्परिक मेद बताए।
- १४ भ्राम्यन्तर श्रीर बाह्य यत्नों के भेद लिख कर उनका सार्थ विवेचन करें।
- १५ यदि सम्पूर्ण स्थान तुल्य होने पर ही सवर्ण-सञ्ज्ञा होती है तो क्या 'क' श्रीर 'ङ' की सवर्णसञ्ज्ञा नहीं होगी १।
- १६ 'ल' और 'ऐ' कें बारह २ भेद सूत्रों द्वारा सिद्ध करे ।
- १७ 'सयोग' सन्ज्ञा क्या प्रत्येक वर्ण की होती है या समुदाय की १ सोदाहरख स्पष्ट करे।
- 📍 प्रर्थ-विसर्ग-सदश उपध्मानीय ' इस वचन का विवेचन करे ।
- १६ निम्न-लिखित सूत्रों का सूत्रस्थ पदों द्वारा श्रर्थ निकाल कर न्याख्यान करे— तुल्यास्य-प्रयत्न सवर्णम् । श्रणुदिःसवर्णस्य चाप्रत्यय । हलोऽनन्तरा सयोग । ककालोऽज्मस्वदीर्घप्लुत । समाहार स्वरित ।
- २० पद, सहिता, श्रनुनासिक श्रौर लोप सञ्ज्ञा करने वाले सूत्र सार्थ लिखे।
- २१ 'इति सञ्ज्ञा-प्रकरण समाप्तम्' इस वचन की विस्तृत समालोचना करें ।
- २२ 'विसर्जनीय' के स्थान का शास्त्ररीत्या विवेचन करें।

#### श्रथाऽच्मन्धि-प्रकरणम् ।

श्रव श्रचों की सिन्ध का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। इस प्रकरण में श्रचों श्रथीत् स्वरों का स्वरों के साथ मेल दिखाया जाएगा।

## [लघु०] विधि-स्त्रम्—१५ इको यगाचि । ६ । १ । ७६ ॥

इकः स्थाने यण् स्यादचि संहितायां विषये । 'सुधी-। उपास्य' इति स्थिते—

त्रार्थः—सहिता के विषय मे श्रच् के विद्यमान होने पर इक् के स्थान पर यणू हो जाता हैं। 'सुधी+उपास्य' ऐसे स्थित होने पर [श्रियम सूत्र प्रवृत्त होता है।]

व्याख्या-इक ।६।१।य स्।१।१। श्रीच=भावसप्तम्यन्तम् । संहितायाम्=विषय-सप्तम्यन्तम् ['सहितायाम्' यह पीछे से ऋधिकार चला आ रहा है । ] महामुनि पाणिनि ने अपने सूत्रों का अर्थज्ञान कराने के लिये कुछ विशेष नियम बनाये हैं. जो कि अष्टाध्यायी के प्रथमाध्याय के प्रथमपाद के अन्तर्गत हैं, यह हम पीछे कह चुके है। उनमें 'षष्टीस्थानेयोगा' (१।१।४८) यह भी एक नियम है, इसका तारपर्य यह है कि इस शास्त्र में षष्टीविभक्ति का श्रर्थ 'स्थान पर' ऐसा करना चाहिए । यथा-- 'इक ' ।६।१। इसका श्रर्थ हुश्रा 'इक् के स्थान पर'। 'एच '।६।१। इसका अर्थ हुआ 'एच्' के स्थान पर'। परन्तु यह नियम वहा लागू नहीं होगा, जहां सम्बन्ध नियत किया गया होगा । यथा—'ऊद् उपधाया गोह ' (६।४।८१) । ऊत् । १। १। उपधाया । ६। १। गोह । ६। १। यहा गोह् का सम्बन्ध उपधा से नियत किया गया है, त्रत यहा स्थानवष्टी का प्रसङ्ग न होगा । इस विषय का विस्तार काशिका [ श्रष्टाध्यायी की एक व्याख्या ] श्रादि में देखना चाहिए। यहा 'इक ' इसमें स्थानवष्ठी है, इससे 'इक् के स्थान पर' ऐसा इसका श्रर्थ होगा। 'श्रवि' यहा भावसप्तमी या सतिसप्तमी है \*। श्रर्थ ---[ इक ] इक् के स्थान पर [ यण् ] यण होता है [ अचि ] अच होने पर [ सहितायाम् ] सहिता के विषय में। श्रच विद्यमान हो तो सहिता के विषय में श्रर्थात् सहिता करने की इच्छा होने पर इक् [इ, उ, ऋ, लु] के स्थान पर यण् [य्, व्, र्, ल्] करना चाहिये। यहां यण् विधान किया गया है, श्रत यह श्रण् प्रत्याहार के श्रन्तर्गत होता हुआ भी 'ब्रणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय.' (११) से श्रपने सवर्शियों [ श्रनुनासिक य्वृ ल् वर्णों ] का ब्राहक नहीं होगा। इक् श्रीर श्रच् दोनों श्रंविधीयमान श्रण् हैं, श्रत ये श्रपने सवर्णियों के ग्राहक होंगे।

<sup>\*</sup>यह समि 'यस्य च मावेन भावलवखम्' (२।३।३७) सूत्र से विधान की जाती है। इस सप्तमी का 'विद्यमान होने पर' या 'होने पर' ऐसा अर्थ होता है।

'सुधीभिरुपास्य ' इस तृतीयातत्पुरुष समास मे 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो ' (७२१) से भिस् श्रीर सु का लुक् होने पर 'सुधी+उपास्य' यह रूप हुआ।

> '१ संहितैकपदे नित्या, २ नित्या धातूपसर्गयोः । ३ नित्या ममासें, ४ वाक्षेत्र, सा विवचामपेचते ॥'

एकपद अर्थात् अख्यडपद में, घातु और उपसर्ग मे तथा समास मे सहिता नित्य करनी चाहिये, वाक्य मे सहिता करना 'वक्ता' [ यह उपलच्चार्थ है, 'लेखक' भी समम्म लेना चाहिये। ] की इच्छा पर निर्भर है, चाहे करे या न करे। इनके उदाहरण यथा— १ चय, जय। यहा 'चे+अ' जे+अ' इस अवस्था मे अयादेश एकपद होने के कारण नित्य होता है। २ 'प्र+एति' यहा धातु और उपसर्ग मे नित्य सहिता होने से वृद्धि हो नित्य 'प्रेंति' रूप ही बनेगा। ३ 'गजेन्द्र' यहा 'गजानामिन्द्र' इस प्रकार का समास होने से नित्य गुणादेश होगा। ४ 'नाह वेक्नि' यहा वाक्य होने से 'न अह वेक्नि' या 'नाह वेक्नि' दोनों प्रयोग शुद्ध , वक्ता चाहे जिसका प्रयोग करे।

'सुधी+उपास्य' यहा समास है, अत सहिता नित्य होगी। इस प्रकार सहिता का विषय होने पर 'इको यण्चि' (१४) सूत्र प्रवृत्त हुआ। यहा सकार में उकार, घकार में ईकार तथा 'उपास्य' शब्द का आदि उकार इक् है। यदि सकारस्थ उकार='इक' को यण् करें तो धकारस्थ ईकार='अच्' विद्यमान है। यदि धकारस्थ ईकार='इक्' को यण् करें तो सकारस्थ उकार या 'उपास्य' शब्द का आदि उकार='अच्' विद्यमान है तथा यदि 'उपास्य' शब्द के आदि उकार='इक्' को यण् करें तो पकारस्थ आकार या विपरीत दिशा में धकारस्थ ईकार='अच्' विद्यमान रहता है। तो अब यह शङ्का उत्पन्न होती है कि किस अच् के विद्यमान रहते किस इक के स्थान पर यण् किया जावे १ इस शङ्का की निवृत्ति के लिये अप्रिम सुत्र लिखते हैं—

[लघु २] परिभाषा-सूत्रम्—१६ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ।१।१।६ ५॥ सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम् । ग्रर्थः — सप्तम्यन्त के निर्देश से क्रियमाण कार्य ग्रन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व के स्थान पर जानना चाहिए।

व्याख्या—तस्मिन्=सप्तम्यन्तानुकरण त्रुप्तसप्तम्येकवचनान्तम्\*। ['इकोयणचि' (१४) ब्रादियों में स्थित 'श्रचि' श्रादि सप्तम्यन्त पदो का श्रनुकरण यहा 'तस्मिन्' शब्द से किया गया है। इसके श्रागे सप्तमी विभक्ति का 'सुपांसुलुक्—' (७।१।३१) सूत्र से लुक्

<sup>\*&#</sup>x27;तस्मिन्' इत्यत्र नागेशस्तु 'श्रची' त्यादि-सप्तम्यन्तार्थकतच्छब्दात् सप्तमीति मन्यते ।

हुन्ना २ है। इसका न्नर्थ 'इको यणचि' (१४) न्नादियों में स्थित 'ग्रचि' न्नादि सप्तम्यन्त पदौं के होने पर' ऐसा होता है। ो इति=इत्यव्ययपदम् । निर्दिष्टे 1919। पूर्वस्य 1819।

इति शब्द पदके अर्थ को उल्टा कर दिया करता है, अर्थात् इसके जोडने से शब्द-परक पत्र अर्थपरक और अर्थपरक पद शब्दपरक हो जाते हैं। यथा—'वृत्त' इस पद का अर्थ बोक मे विद्यमान पदार्थ विशेष हैं, अत यह अर्थपरक हैं। अब यदि इसके आगे 'इति' शब्द जोड दे 'वृत्त इति', तो इसका अर्थ 'वृत्त' यह किखा हुआ शब्द हो जायगा। शब्दपरक पद से अर्थपरक पद हो जाना 'नवेति विभाषा' (19191831) सूत्र में 'सिद्धान्त-कौमुदी' में देखे। तो अब यहा 'तस्मिन' इस लुससप्तम्यन्त पद का अर्थ "इको यखाचि' (१४) आदियों में स्थित 'अचि' आदि सप्तम्यन्त पदो के होने पर" ऐसा था। 'इति' के जोडने से यह शब्द-परक से अर्थ-परक हो गया, अर्थात इसका अर्थ 'इको यखाचि' आदियों में स्थित 'अत्व' आदि सप्तम्यन्त पदो के अर्था के होने पर' ऐसा हो गया।

'निर्दिष्टे' पद 'तस्मिन्' पढ का विशेषण है। 'निर्' का अर्थ निरन्तर और 'दिश्' धातु का अर्थ 'उद्यारण करना' है। तो इस प्रकार 'निदिष्टे' पढ का अर्थ 'निरन्तर उच्चरित 'होने पर' ऐसा हो जाता है।

'तस्मिन्' श्रीर 'निदिच्टे' इन दोनो पटा मे भाव-सप्तमी है। भाव-सप्तमी का श्रर्थं 'होने पर' ऐसा हुश्रा करता है। इसे 'सित सप्तमी' भी कहते हैं। यह 'बस्य च भावेन भाव-लच्चणम्' (२३३७) सूत्र से विधान की जाती हे, यथा—'गच्छत्सु बालकेषु त्व स्थित ' यहा भाव-सप्तमी है। इस प्रकार इस सूत्र का यह श्रर्थं हुश्रा—(तस्मिकिति) 'इकी यण्चि' श्रादि सूत्रों में स्थित 'श्रचि' श्रादि सप्तम्यन्त पदों के श्रर्थों के (निर्दिष्टे) निरन्तर उच्चरित होने पर (पूर्वस्य) पूर्व के स्थान पर [कार्य होता है]।

यदि मसम्यन्त पद के द्रार्थ से व्यवधान-रहित पूर्व को कार्य करेंगे तो तभी वह सप्तम्यन्त पद का द्रार्थ निरन्तर उन्चिरित हो सकेगा। द्रात. निरन्तर कथन से यह प्राप्त हुन्ना कि 'सप्तम्यन्त पटार्थ के उच्चरित होने पर उससे व्यवधान-रहित पूर्व के स्थान पर कार्य हों।

यथा—'इको यणचि' (१४) सूत्र में 'श्रचि' यह सप्तम्यन्त पद है। इस सप्तम्यन्त पद का श्रधं यहा 'सुधी+उपास्य' में सकारोत्तर उकार, धकारोत्तर ईकार, 'उपास्य' शब्द का श्रादि उकार तथा पकारोत्तर श्राकार है। श्रव हमें इन में से ऐसा सप्तम्यन्त पदार्थ सुनना है, जिस से श्रव्यवहित पूर्व 'इक्' हो, हम उसी 'इक्' के स्थान पर ही 'यण्' करेंगे। तो ऐसा सप्तम्यन्त पदार्थ यहां 'उपास्य' शब्द के श्रादि वाले उकार के श्रतिरिक्त श्रन्थ कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रन्थों से पूर्व श्रव्यवहित इक् नहीं है। तथाहि—पकारोत्तर

आकार को यदि सप्तम्यन्त पटार्थ अच् माने तो उस से अब्बवहित पूर्व 'उपास्य' शब्द का उकार नहीं होता, पकार का व्यवधान पडता है। यदि धकारस्थ ईकार को सप्तम्यन्त पदार्थ अच् माने तो उस से अब्यवहित पूर्व सकारस्थ उकार नहीं होता, धकार का व्यवधान पडता हैं। यदि सकारोत्तर उकार को सप्तम्यन्त पदार्थ अच् माने तो इस से पूर्व कोई इक् नहीं रहता। अतः 'उपास्य' शब्द का आदि उकार ही सप्तम्यन्त पद का अर्थ=अच् होने योग्य है और इम मे अब्यवहित पूर्व धकारोत्तर ईकार के स्थान पर ही यणु होना चाहिये।\*

यह परिभाषा-मूत्र है। परिभाषा-सूत्रों का उपयोग रूप सिद्धि में नहीं हुन्ना करता किन्तु इनका उपयोग सूत्रों के न्रर्थ करने में ही होता है, अर्थात इनकी सहायता से हम सूत्रों का अर्थ किया करते है। यहा भी इस सूत्र को रखने का ताल्पर्य 'इको यणिच' (११) सूत्र का अर्थ करना ही है। इस सूत्र की सहायता से 'इको यणिच' (११) का यह अर्थ होगा— अन् होने पर, उससे अञ्चवहित पूर्व इक् के स्थान पर यण् होता है सहिता के विषय में।

शास्त्र मे पर-सप्तमी नाम की किसी सप्तमी का विधान नहीं किया गया। यहीं सूत्र जब सप्तम्यन्त पद के अर्थ से अन्यविद्य पूर्व को कार्य करने के लिये कहता है तो एक प्रकार से भावसप्तमी ही पर-सप्तमी हो जाया करती है। अत कई लोग 'इको यएचि' (११) सूत्र का अर्थ 'इक् के स्थान पर बण् हो अच् परे होने पर महिता के विषय में' ऐसा भी किया करते हैं। यह अर्थ भी शुद्ध है। आगे चलकर अन्थकार भी इस परिभाषा को सून्नार्थ के साथ मिलाते हुए 'परे होने पर' ऐसा ही अर्थ करेंगे।

तो श्रव धकारस्थ ईकार के स्थान पर यण् श्रर्थात य्, य्, र्, ल् प्राप्त होते हैं। यहा वह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन चारों में से कौन सा यण् ईकार के स्थान पर किया जावे १। इस शक्का को दूर करने के लिये प्रन्थकार, पाणिनि जी की श्राम्य परिभाषा को उद्धत करते हैं।

[लघु०] परिभाषा-स्त्रम-१७ स्थानेऽन्तरतमः ।१।१।४६॥

प्रसङ्गे सति सदशतम त्रादेशः स्यात् । सुध्य्+उपास्य इति जाते ।

अर्थः --- प्रसङ्ग अर्थात् प्रसक्ति [प्राप्ति] होने पर अत्यन्त सदश आदेश होता है। 'सुध्य्+उपास्य' इस प्रकार हो जाने पर [ अब अधिम-सूत्र प्रकृत होता है।]

<sup>\*</sup>ध्यान रहे कि काय्य केवल अध्यविद्य को ही नहीं होता किन्तु जो अध्यविद्य होते हुए पूव भी हो उसे कार्य होता हैं। इसीलिये वहा विपरांतता में भी कार्य न होगा अर्थात् 'उपीस्त' वाले उकार की विपरीत दिशा में धकारोत्तर ईकार स्तम्यन्त पदाय अच मानें तो उकार को यण न होगा, यद्यपि इसमें कोई व्यवधान नहीं, तथापि उकार पूर्व नहीं।

च्यां च्यां न्याने ।७।१। ग्रन्तरतम ।१।१। यहा 'ग्रन्तर' शब्द का ऋर्थ 'सदश' है । ग्रतिशयितोऽन्तर.=ग्रन्तरतम । ग्रर्थ —(स्थाने) प्राप्ति होने पर (ग्रन्तरतमः) ग्रत्यन्त सदश श्रादेश\* होता है ।

एक के स्थान पर बहुतों की यदि प्राप्ति हो तो उनमें से जो स्थानी के श्रास्यन्त सदश होगा यही स्थानी के स्थान पर आदेश होगा। वर्णों की सदशता न तो आफ़ृति से श्रोर न ही तराजू से तोल कर की जा सकती है। इनकी सदशता आर्थ, स्थान, प्रयत्न अथवा मात्रा की दृष्टि से ही देखी जा सकती है। आगे इनके उदाहरण यत्र तत्र आएगे, हम इनका स्पष्टी-करण भी वहीं करेंगे।

यहां ईकार के साथ यणों की सदशता श्रर्थ, प्रयत्न श्रीर मात्रा की दृष्टि से तो हो नहीं सकती, श्रव शेष रहे स्थान की दृष्टि से ही समता करेंगे। ईकार का स्थान 'इचुयशानां तालु' के श्रनुसार 'तालु' है। यणों मे तालुस्थान यकार का है, श्रत ईकार के स्थान पर यकार होकर 'सुध्य्+उपास्य' ऐसा हो जायगा।

इस सूत्र में 'अन्तर' शब्द के साथ 'तमप्' जोडा गया है, इस कार्शा 'सदशों मे भी जो अत्यन्त सदश हो वही आदेश हो' ऐसा अर्थ हो जाता है। इसका फल 'वाग्वरि' प्रयोग पर 'हल्सन्धि' में स्पष्ट करेंगे।

### [लघु०] विधि-स्त्रम्--१८ अनचि च ।८।४।४।।।

श्रवः परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि । इति धकारस्य द्वित्वम् ।

व्याख्या— अच ।१।१। [ 'अचो रहाम्या द्वे ' से ] यर ।६।१। [ 'यरोऽनुनासिकें ऽनुनासिको वा' से ] द्वे ।१।२। [ 'अचो रहाम्यां द्वे ' से ] वा इत्यव्ययपदम् । [ 'यरोऽनुनासि-केऽनुनासिको वा' से ] अनचि ।७।१। च इत्यव्ययपदम् । समासः — न अच्=अनच्, तिस्मन् अनचि, नक्समास । 'नञ्' प्रतिषेधार्थंक अन्यय है । प्रतिषेध दो प्रकार का होता है । एक पर्यु 'दास-प्रतिषेध और दूसरा प्रसज्य-प्रतिषेध । तथाहि—

<sup>\*</sup>जो किसी क स्थान में उसको हटा कर होता है उसे 'श्रादेश' कहते हैं। 'शत्रुवदादेश ' आदेश शत्रु के समान होता हैं—शत्रु जैंसा व्यवहार करता है। वह स्थानी को हटा कर वहा स्वयं बैठ जाता है। यथा 'सुधी+उपास्य' में ईकार के स्थान पर होने वाला 'ज्' श्रादेश हैं।

<sup>+</sup>जिसके स्थान पर श्रादेश होता है उसे 'स्थानी' कहते हैं । यथा 'सुधी+उपास्य' में ईकार स्थानी है।

द्वौ नजौ तु समाख्यातौ, पर्यु दास-प्रसज्यकौ । पर्यु दासः सदृग्राही, प्रसज्यस्तु निषेध-कृत् ॥१॥ प्राधान्यं तु विधेषेत्र, प्रतिषेधेऽप्रधानता । पर्यु दामः स विज्ञेयो, यत्रोत्तरपदेन नज् ॥२॥ श्रप्राधान्यं विधेर्यत्र, प्रतिषेधे प्रधानता । प्रसज्यस्तु स विज्ञेयः, क्रियया सह यत्र नज् ॥३॥

इन तीनो श्लोको का सात्पर्य निम्नरीत्या जानना चाहिये।

### पर्यु दास-प्रतिषेध

र इस मे विधि की प्रधानता तथा निषेध की अप्रधानता होती है। यथा— 'श्रवाहश्यमानव'। यहा लाने की प्रधा-नता है निषेध की नही, क्योंकि लाने का निषेध नहीं किया गया।

- रें इस में 'नज्' उत्तर-पद का निषेध किया करता है। यथा— 'अब्राह्मणमानय'। यहा 'उत्तरपद' 'ब्राह्मण' का निषेध किया गया है।
- ३ इस मे जिस का निषेध किया जाता है पुन. विधि मे उस के सहस का ही प्रहण किया जाता है। यथा— 'श्रश्नाह्मणामानय'। यहा ब्राह्मण का निषेध किया गया है, अब जो जाया जायगा वह भी ब्राह्मण के सहस श्र्यात पुरुष ही होगा, पत्थर श्रादि नही जाए जाएगे।

#### प्रयन्प्रतिषेध

- १ इम मे विधि की श्रप्रधानता तथा निषेध की प्रधानता होती है यथा— 'श्रनृत न बक्तव्यम्' । यहा 'बोलना चाहिये' इस विधि की श्रप्रधानता श्रोर 'न बोलना चाहिये' इस निषेध को प्रधानता है।
- र इसमे 'नज्' क्रिया का निषेध किया करता है। यथा— 'ग्रनृतं न वक्तव्यम्'। यहां 'नज्' ने 'बोलना चाहिये' इस क्रिया का निषेध कर दिया है।
- ३ यहां केवल निषेध ही होता है। यथा— 'अनृत न वक्तव्यम्' । यहा फेवल निषेध ही है।

हम विद्यार्थियों के श्रभ्याम के लिये इन दोनों प्रकार के निषेधों के कुछं उदाहरसं है रहे हैं, इनका श्रस्थन्त सावधानता से श्रभ्यास करना चाहिये।

#### प्रसज्य के उदाहरण-

१ 'न व्यापार-शतेनापि शुकवत् पाठ्यते वकः' ।

यहां 'न पाठ्यते' # इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया है और इसी निषेध की यहा प्रधानता है, श्रतः यहा 'प्रसज्य' प्रतिषेध है।

#### २ 'न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे मृगाः'।

यहां 'न प्रविशन्ति' इस प्रकार क्रिया का निषेष किया गया है श्रौर इसी निषेष कीं यहां प्रधानता है, श्रत यहां 'प्रसज्य' प्रतिषेष है।

#### ३ 'शत्रुए। न हि सन्दच्यात्'।

यहां 'न सन्द्ध्यात्' इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया है और इसी निषेध की यहा प्रधानता है, श्रतः यहां 'प्रसज्य' प्रतिषेध है।

#### ४ 'न क्रयां निष्फलं कर्म'।

यहां 'न कुर्यात्' इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया है और इसी निषेध की यहां प्रधानता है, ग्रत यहां 'प्रसज्य' प्रतिषेध है।

#### भ 'एवं पुरुषकारेण विना दैवं न मिध्यति'।

यहां 'न सिध्यति' इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया है श्रीर इसी निषेध की वहां प्रधानता है, श्रत यहां 'प्रसज्य' प्रतिषेध है।

#### पर्यु दास के उदाहरश-

### १ 'पुत्रः शत्रुरपिएडतः' ।

'अपिश्वत ' यहां पर 'नर्ज्' उत्तर-पद का निषेध करता है। विधि की प्रधानता है। किल्च—विधि में निषिध्यमान के सदश का प्रहर्ण होता है, अत्रत्यहां 'पयु दास' प्रतिषेध है।

### २ 'जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः'।

'श्रनाथ' यहां पर 'नज्' उत्तर-पद का निर्वेघ करता है। विधि की प्रधानता है।

किल्ल-विधि में निविध्यमान के सदश का महण होता है, चत यहां 'पर्यु'दास' प्रतिवेध है।

इंद्राद्रप्रीनं वरम्'।

'ग्रस्पर्शनम्' यहां पर 'नम्' उत्तर-पद का निषेध करता है। विधि की प्रधानता

"बस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्य पि तस्य स ।

अर्थतो ससमर्थानाम् आनन्तर्यमकारणम् ।" [न्यावदः १ २ ६]

सह न्वायक्शीनोद्धत प्यानुसार 'किक्यां सह सत्र नव्न्' बासी बात समन्वित हो जती है ।

**क्ष्यपि यहां पर पय में किया के साथ 'नरु' साचाद नहीं ; तंशा**पि

है। किञ्च- विधि में निषिध्यमान के सदश का ग्रह्य होता है, श्रतः यहा 'पर्यु'दास' प्रति-वेध है।

#### ४ 'नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति'।

'श्रप्राप्यम्' यहां पर 'मञ्' उत्तर-पद का निषेध करता है । विधि की प्रधानता है । किञ्च-विधि में निषिध्यमान के सदश का प्रहस्य होता है, श्रत यहा 'पर्यु'दास' प्रतिषेध है ।

#### **५ 'समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः'।**

'श्रपेया ' यहा पर 'नज् 'उत्तर-पद का निषेध करता है। विधि की प्रधानता है। किन्य-विधि में निषिध्यमान के सदश का ग्रहण होता है, श्रत यहां 'पर्यु दास' प्रतिषेध है।

यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि प्राय समास में पर्यु दास श्रीर श्रसमास में प्रसच्य प्रतिषेध हुश्चा करता है। 'प्राय ' इसिलये कहा गया है कि कहीं २ इस नियम का उछ्जन भी हो जाया करता है। यथा—'श्रमिच च' 'सुडनपु सकस्य' इत्यादि में समास होने पर भी 'प्रसच्य' प्रतिषेध है।

'श्रनिच' यहां प्रसज्य-प्रतिषेध हैं, श्रत 'श्रच् परे होने पर द्वित्व न हो' इस निषेध की ही प्रधानता होगी, विधि की नहीं । श्रर्थात् श्रच् परे न हो, श्रच् से भिन्न चाहे श्रम्य वर्ण परे हो या न हो द्वित्व हो जायगा । इस का फल यह होगा कि श्रवसान में भी द्वित्व हो जायगा । यथा—वाक्क, वाक् । यदि 'श्रनिच' में पर्यु दास-प्रतिषेध होता तो सहश का प्रहण होने से श्रच् के सहश=हल् के परे होने पर द्वित्व होता, 'वाक्' इत्यादि श्रवसान में द्वित्व न हो सकता । श्रत पर्यु दास की श्रपेत्वा प्रसञ्य-प्रतिषेध मानना ही उपर्युक्त है । किन्च—यदि यहां मुनिवर पाणिनि को पर्यु दास-प्रतिषेध श्रमीष्ट होता, तो वे 'श्रनिच' न कह कर इस के स्थान पर 'हलि' ही कह देते, इस से एक वर्ण का लाधव भी हो जाता, परन्तु उनके ऐसा न कहने से यह प्रतीत होता है कि यहां पर्यु दास-प्रतिषेध नहीं किन्तु प्रसज्य-प्रतिषेध है ।

श्रर्थं --- (श्रच ) श्रच् से परे (यर ) यर् प्रत्याहार के स्थान पर (वा) विकल्प करके ( हूं ) दो शब्द-स्वरूप हो जाते हैं। (श्रमचि) परम्तु श्रच् परे होने पर नहीं होते।

कार्य का होना और पश्च में न होना 'विकल्प' कहाता है। एक को दो करने का नाम 'द्विख' है। द्वित्व हो भी और न भी हो, इसे द्वित्व का विकल्प कहते हैं। #

<sup>\*</sup>ध्यान रहे कि विकल्प के दोनों रूप शुद्ध हुआ करते हैं। इनमें से चाड़े जिसका प्रयोग करें इमारी इच्छा पर निर्मर है।

'सुध्य+उपास्य' यहा मकारोत्तर उकार=श्रच् से परे यर्=धकार को इस सूत्र से विकल्प करके द्वित्व करने से दो रूप बन जाते है---

- १ सुध्य्य्+उपास्य [ जहा द्वित्व होता है । ]
- २ सुध्य्+उपास्य [ जहा द्वित्व नही होता है । ]

श्रब द्वित्व वाले पत्त में श्रिप्रम-सूत्र प्रवृत्त होता है---

### [लघु०] विधि-स्त्रम्—१६ सतां जश्काश ।<a>।४।५३॥</a>।

### स्पष्टम्। इति पूर्व-धकारम्य दकारः।

त्रार्थ: मश् प्रत्याहार परे होने पर कतो के स्थान पर जश हो जाते हैं। इस सूत्र से पूर्व धकार के स्थान पर दकार हो जाता है।

व्याख्या- भलाम् ।६।३। जश् ।१।१। मशि ।७।१। त्रर्थं -(मशि) 'मण् ' प्रत्याहार परे होने पर (भलाम्) भलो के स्थान पर (जश्) 'जश्' हो जाता है ।

'म्मलाम्' पद में 'षष्टी स्थाने-योगा' (१।१।४८) के श्रनुसार स्थान-षष्टी है। 'म्मिशि' पद सप्तम्यन्त है, श्रत 'तिस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' (१६) सूत्र के श्रनुसार मश् से श्रव्यवहितपूर्व मल् को ही जश् होगा, श्रर्थात् मश् परे होने पर मलो को जश् होगा\*।

मज् मत्याहार में वर्गों के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम श्रीर ऊष्म वर्ण श्राते हैं। इनके स्थान पर जश् श्रर्थात् वर्गों के तृतीय वर्ण [ज्,ब्,ग्,ढ,द्] हो जाते हैं, यदि मञ् श्रर्थात् वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण परे हों तो।

'सु घू घ्य्+उपास्य' यहा द्वित्व वाले पत्त में इस सूत्र से पूर्व धकार=मल को जश् होता है, क्योंकि इसन्ये परे परला धकार=मश् विद्यमान है। जश् पाञ्च हैं—१ ज़्, २ ब्, ३ ग्, ४ ड्, ४ द्। यहा 'स्थानेऽन्तरतम' (१७) के अनुसार धकार के स्थान पर दकार=जश् होता है [देखो—'लृ-तु-ल-सानां दन्ता']। यथा—

- १ सुदुःघ्य्+उपास्य [ द्वित्व पत्त में जरत्व होकर ]
- २ सुध्य्+उपास्य [ द्विखाभाव पत्त में ]

श्रव दोनों पत्तों मे समान रूप से श्रग्रिम-सूत्र प्राप्त होता है।

### [लघु०] विधि-स्त्रम्—२० संयोगान्तस्य लोपः ।८।२।२३॥

संयोगान्तं यत् पदं तस्य लोपः म्यात् ।

अर्थः -- जिस पद के भन्त में सयोग हो उसका जोप हो जाता है।

**<sup>\*</sup>इम कारम् परले 'ध्'** को जश् नहीं होगा, क्योंकि समज्ञस्थित 'ख्' कश नहीं ।

च्या स्थोगान्तस्य १६।३। पहस्य १६।३। [यह अधिकार पीछे से आरहा है।] लोप ।३।३। समास — सथोगोऽन्तो यस्य तत्=सथोगान्तम्, बहुवीहि-समास । अर्थ — (सथोगान्तस्य) जिसके अन्त में सथोग है ऐसे (पटस्य) पद का (लोप) लोप हो जाता है।

पाणिनीय-न्याकरण में 'येन विधिस्तदन्तस्य' [ १।१।७१ ] यह भी एक नियम है। इसका भाव यह है कि विशेषण के साथ तदन्त-विधि करनी चाहिये। यथा—'श्रचो यत' (७७३) यहा 'धातो ' पद की श्रनुवृत्ति श्राकर 'श्रच ।४।१। धातो ।४।१। यत् ।१।१।' ऐसा हो जाता हे। इसमें 'श्रच ' पद 'धातो ' पद का विशेषण है, इसमें तदन्त-विधि होकर 'श्रजन्त धातु से यत् प्रत्यय हो' ऐसा अर्थ बन जाता है। इस नियम के श्रनुमार यहां यदि 'सयोगस्य लोप ' सूत्र भी बनाते, तो भी 'सयोगस्य' पद के 'पदस्य' पद के विशेषण होने के कारण तदन्त-विधि होकर उपर्युक्त श्रथं सिद्ध हो सकता था, पुन यहा स्पष्ट-प्रतिपत्ति श्रर्थात् विद्यार्थियों के क्लेश का ध्यान राव श्रनायास-ज्ञान के लिये ही मुनि ने 'श्रन्त' पद का प्रहण किया है।

"सुद्ध्य्+उपास्य, सुध्य्+ उपास्य" इन रूपो मे क्रमश 'सुदध्य' श्रीर 'सुध्य्' सयोगान्त पद है। 'हलोऽनन्तरा सयोग ' (१३) के श्रनुसार 'द्, घ्,य्' श्रथवा 'घ्,य्' वर्यों की सयोग-सन्ज्ञा है। 'सुप्तिडन्त पदम्' (१४) सुत्र द्वारा यहा पद-सन्ज्ञा होती है। यद्यपि इस के श्रन्त मे मिम्≒सुप् लुप्त हो चुका है, तथापि 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलच्यम्' (१६०) द्वारा सुबन्त के श्रच्चयल रहने से पद सन्ज्ञा में कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार दोनों पची में सम्पूर्ण सयोगान्त-लोप प्राप्त होता है। श्रव श्रिम्म-परिभाषा द्वारा केवल श्रन्त के लोप का विधान करते हैं।

# [लघु०] परिभाषा-सूत्रम्—२१ ऋलोऽन्त्यस्य ।१।१।५२॥

\* अपष्ठी-निर्दिष्टस्यान्त्यस्याल ऋादेशः स्यात् । इति यलोपे प्राप्ते---

अर्थः --- श्रादेश--- षष्ठी-निर्दिष्ट के श्रन्त्य श्रंत् के स्थान पर होता है। इस 'सूत्र से (दोनो पत्तो में) यकार के लोप के प्राप्त होने पर (श्रक्रिम वार्त्तिक द्वारा निषेध हो जाता है।)

ठ्य। रूया स्थाने । ७। १। ['षष्ठी स्थाने-योगा' से] विधीयमान श्रादेश [ये अध्याहार किये जाते हैं। ] षष्ट्र्या । ३। १। ['षष्ठी स्थानेयोगा' से] प्रथमान्त 'षष्ठी' शब्द श्रा कर तृती-यान्त-रूपेगा परिगात हो जाता है। ] निर्दिष्टस्य । ६। १। [ इसका अध्याहार किया गया है। ]

<sup>\*</sup>अत्र 'षष्ठीनिर्दिष्टोऽन्त्यस्थाल श्रादेश स्यान्' इति क्वान्त्रित्क पाठोऽपपाठ एव ।

श्रन्त्यस्य ।६।१। श्रक्तः ।६।१। श्रर्थं —(स्थानं) स्थान पर विधान किया श्रादेश (षष्ट्या ) षष्टी-विभक्ति से निर्देश किये गये के (श्रन्त्यस्य) श्रन्त्य (श्रज्ञ ) श्रज्ञ के स्थान पर होता है।

इसका सार यह है कि जो आदेश षष्टी-निर्दिष्ट के स्थान पर प्राप्त होता है वह उसके अन्तिम अल् को होता है। यथा—'त्यदादीनाम् अ' (१६३) त्यदादियों को 'अ' हो। यहा 'षष्टी स्थाने-योगा' (१।१।४८) सूत्र से सम्पूर्ण त्यदादियों के स्थान पर 'अ' प्राप्त होता है, परन्तु इस परिभाषा (२१) से त्यदादियों के अन्त्य अल् को 'अ' हो जाता है। 'त्यदादीनाम' यह यहा षष्टी-निर्दिष्ट है।

'रायो हिल' (२१४) हलादि विभक्ति परे होने पर रे शब्द को श्राकार आदेश होता है। यहा सम्पूर्ण 'रे ' के स्थान पर प्राप्त श्रादेश इस परिभाषा द्वारा श्रन्त्य श्राल्=ेकार को हो जाना है। 'राय ' यह यहा षष्टी-निर्दिष्ट है।

'दिव श्रौत' (२६४) सु परे होने पर दिव् शब्द को श्रौकार श्रादेश होता है। यहा सम्पूर्ण 'दिव्' के स्थान पर प्राप्त श्रादेश इस परिभाषा द्वारा श्रन्त्य श्रल्≔वकार को ही होता है। 'दिव.' यह यहां षष्ठी-निर्दिष्ट है।

'दिव उत्' (२६४) पदान्त में दिव को उकार आदेश हो। यहां सम्पूर्ण दिव के स्थान पर प्राप्त आदेश इस परिभाषा द्वारा अन्त्य अल्=वकार की ही होता है। 'दिव ' यह यहां पड़ी-निर्दिष्ट है।

'सयोगान्तस्य लोप ' (२०) सयोगान्त पद का लोप होता है। यहां सम्पूर्ण संयोगान्त पद के स्थान पर प्राप्त लोप इस परिभाषा द्वारा श्रन्त्य श्रल् के स्थान पर ही होता है। 'सयोगान्तस्य' यह यहां षष्टी-निर्दिष्ट है।

यह परिभाषा-सूत्र है, श्रत इसका उपयोग रूप-सिद्धि में न होकर सूत्रार्थं करने में ही होता है। इस की सहायता से 'सयोगान्तस्य खोपः' (२०) सूत्र का यह अर्थं होता है— सयोगान्त पद के श्रन्त्य श्रल् का लोप हो जाता है। इस प्रकार—

१ सुद्ध्य्+उपास्य । २ सुध्य्+उपास्य ।

इन दोनों पत्तों में अन्त्य अल् यकार का ही लोफ प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम वार्त्तिक से बकार के लोप का भी निषेध हो जाता है।

[लघु०] वा०- २ यगाः प्रतिषेधो वाच्यः ॥

सुद्भुपास्यः, सुध्युपास्यः। मद्घ्वरिः, मध्वरिः। घात्त्रंशः, घात्रंशः। लाकृतिः।

अर्थ:---संयोग के भ्रम्त में यणों के स्नोप का निषेध कहना चाहिये।

न्या करों - वह वार्तिक 'संयोगान्तस्य स्रोप.' (२०) सूत्र का है। जिस सूत्र पर जो

#### 🍪 श्रच्-सन्धि-प्रकरणम् 📽

वार्तिक पढ़ा जाता है वह तद्विषयक ही सममा जाता है। 'संयोगान्तस्य लोप' (२०) सूत्र—सयोगान्त पद के अन्त्य अल् का लोप करता है, अब यदि वे अन्त्य अल् यण् (यृ ष्, र्, ल्) होगे तो उनका लोप न होगा।

इस प्रकार इस वार्तिक से पूर्वोक्त रूपों में प्राप्त वकार-लोप का निषेध हो जाता है। १ सु इ ध्यू + उपास्य । २ सु घ्यू + उपास्य । ये दोनों उसी तरह अवस्थित रहते हैं।

हमारी लिपि [ देव-नागरी ] का नियस है कि 'श्रांडमीन परेण सयोज्यम्' श्रार्थात श्रम् से रहित हल्, श्रिप्रम वर्ण के साथ मिला देना चाहिये। इस नियमानुसार हलों का श्रिप्रम वर्णों के साथ संयोग करके 'सुद्युपास्य' श्रीर 'सुध्युपास्य' ये दो रूप बनते हैं। श्रव समास होने से प्रातिपदिक-सञ्ज्ञा होकर विभक्ति श्राने पर 'सुद्युपास्य', 'सुध्युपास्य' वे हो प्रवोग सिद्ध होते हैं।

नोट:— 'सुधी+उपास ' इस प्रकार विसर्ग घाला रूप प्रक्षिया-दशा में रखना ग्रत्यन्त म्रशुद्ध है, क्योंकि समास में विभक्तियों के लुक् के बाद सन्ध श्रोर उसके बाद सु श्रादि मत्यय करने उचित होते है पूर्व नहीं। ग्रतः यहाँ 'सुधी+उपास्य' ऐसी दशा में प्रथम सन्धि करके 'सुध्युपास्य' बना लेना उचित है, तदनन्तर सु प्रत्यय लाकर उसके स्थान पर विसर्ग श्रादेश करने से 'सुध्युपास्य' प्रयोग सिद्ध करना चाहिये। [\*]

'मधु+श्रारि' यहा 'इको यगाचि' (११) सूत्र से धकारोत्तर उकार के स्थान पर यग् भास होता है, पुनः 'स्थानेऽन्तरतमः' (१७) द्वारा श्रोष्ट-स्थान के तुल्य होने के कारण उकार के स्थान पर बकार ही हो जाता है—'म ध् व् + श्रारि'। श्रव 'श्रनचि च' (१८) से घकार को वैकल्पिक द्वित्व होकर द्वित्व पत्त में 'सत्तां जरफिशि' (११) से श्रादि घकार को दकार करने पर—१. 'मद्ध्व+श्रिर श्रीर २ मध्व्+श्रिर' ये दो रूप बनते हैं। श्रव इस दशा में दीनों पत्तों में 'श्रत्तोऽन्त्यस्य' (२१) की सहायता से 'संयोगान्तस्य लोप' (२०) सूत्र द्वारा बकार के लोप के प्राप्त होने पर 'यणः प्रतिषेधो वाच्य' वार्त्तिक से उसका निषेध हो जाता है। श्रव 'सु' प्रत्यय लाकर उसके स्थान पर विसर्ग श्रादेश करने से 'मद्ध्विर, मध्विर' वे दो प्रयोग सिद्ध होते हैं।

'धातृ+श्रंश' यहां 'इकोयगाचि' (१४) सूत्र से तकारोत्तर ऋकार के स्थान पर बस प्राप्त होता है, पुन 'स्थानेऽन्तरतम' (१७) द्वारा मूर्घा-स्थान के तुस्य हीने से ऋकार के

<sup>[\*] &#</sup>x27;सुधी-चप'स्य' में 'इकोऽसवर्षो शानत्यस्य हरवक्ष' (१६) से प्रकृति-मान नहीं होता, 'न समासे (बा०-१) से निवेध हो जाता है। 'न भू सुधियो ' (१८९) से यणिनवेष भी नहीं होता, क्योंकि वह अजाहि सुप् में निवेध करता है। किञ्च—'अनन्तरस्य विधियों भवति प्रतिषेधों वा' हस न्याय से वह 'एरमेक्स च —' (१८०) के बण् का निवेध कर सकता है, 'इकोवण्यचि' (१५) के नहीं।

स्थान पर रेफ ही म्रादेश हो जाता है—'धात्र्+म्यश'। स्रव 'श्रनचि च' (१८) सूत्र से तकार की वैकल्पिक द्वित्व होकर दोनो पचा मे 'श्रलोऽन्त्यस्य' (२१) की सहायता से 'सयोगान्तस्य लोप' (२०) सूत्र द्वारा रेफ के लीप के प्राप्त होने पर 'यण प्रतिषेधो त्राच्य' (वा० २) वार्त्तिक से उसका निषेध हो जाता हे। स्रव 'सु' प्रत्यय लाकर विसर्ग त्रादेश करने से 'धार्त्त्रश, धात्रश ' ये दो प्रयोग सिङ होते हे।

'ल्-म्ल्राकृति' यहा 'स्थानेऽन्तरतम' (१७) स्त्र की सहायता से 'इको यर्णाचे' (१४) स्त्र द्वारा दन्त-स्थान वाले लुकार के स्थान पर नाहश दन्त-स्थानीय लकार श्रादेण होकर 'सु' प्रत्यय लाकर विसर्ग श्रादेश करने से 'लाकृति ' प्रयोग सिद्ध होता है।

'सुद्ध्युपास्य ' श्रौर 'मद्ध्वरि ' प्रयोगों। की सिद्धि एक समान होती है। 'धार्स्त्रश ' मै जरुत्व की तथा 'लाकृति ' मे द्वित्व श्रौर जरुत्व दोनों की प्रवृत्ति नहीं होती।

टिप्पणी —सुधीभ =विद्वित्तर उपास्य = आराधनीय = सुद्ध्युपास्यो भगवान् विन्तुरित्यर्थ । [विद्वानों द्वारा आराधना करने योग्य भगवान् विष्तु । ] मधो = तद्गाख्यस्य
देत्यस्य श्रार = शत्रु = मद्ध्वरि , भगवान् विष्णु । [ 'मद्ध' नामक देत्य को मारन के कारण
भगवान् विष्णु 'मद्ध्वरि' कहाते हैं । ] धातु = श्रद्धाण् , यश = भाग = धात्त्रश । [ ब्रह्मा का
भाग । ] उत् आकृतिरिव आकृति = स्वस्प यस्य स = बाकृति , वशी-वाद्न-समये वक्काकृतिश्रीकृष्ण इसर्थ । [ बासुरी बजानेके समय 'लु' के समान टेदी आकृति वाले श्रीकृष्ण]

#### अभ्यास (२)

(१) श्रधोलिखित रूपो में सूत्रीपपत्ति-पूर्वक सन्धिच्छेद करो ।

१ वस्तादेश । २ मात्राज्ञा । ३ वद्ध्वागमनम् । ४ यद्यपि । ४ लानुबन्ध । ६ कर्त्रायु । ७ श्रृष्विदम् । ८ करोत्ययम् । १ लाकार । १० पित्रधीनम् । ११ चार्वक्री । १२ वार्येति । १३ लादेश । १४ धात्त्रेतत् । १४ गुर्वाज्ञा । १६ ह्ययम् । १७ गम्लादेश । १८ त्रसौ । ११ खल्वेहि । २० दध्यत्र । २१ मद्ध्वामय । २२ श्रस्त्यनुभव । २३ कुर्विदम् । २४ भत्रदिश । २४ पुनर्वस्वुक्त ।

(२) निज्ञतिखित रूपों में सूत्रीपपत्ति-पूर्वक सन्धि करो।

१ श्रामि-दिदयाय । २ सि॰यतु+एतत् । ३ भाति+ग्रम्बरे । ४ धातु+ग्रादेश । १ पातृ+ग्रसौ । ६ ल्+ग्रङ्ग । ७ शिशु+श्रङ्ग । ८ स्मृति+ग्रादेश । १० श्रतु+ग्रादेश । १९ पितृ+ग्रची । १२ श्रपि+एतत । १३ वृक्तेषु+श्रमिलाष । १४ त्वीं+ग्रसौ । १६ श्रमि+उदय । १७ प्रति+एक । १८ व्यू-ग्राकाङ्का । १४ द्वीं+ग्रसौ । १६ श्रमि+उदय । १७ प्रति+एक । १८ व्यू-ग्राकाङ्कार । १६ वस्तु+ग्रस्त । २० आतु+उक्तम् ।

- (३) 'लाकृति ' का क्या विग्रह है ? 'लृ' शब्द का षष्ट्र्येकत्र वन तथा प्रथमें कत्रचन क्या बनेगा ? श्रथवा 'लृ' शब्द का उच्चारण लिखो ।
- (४) प्रसज्य श्रीर पयु दास प्रतिषेधो का ताल्पर्य श्रपनी भाषा में स्पष्ट करते 'हुए 'नाय शशी' श्रीर 'प्रश्राद्वभोजी ब्राह्मण ' में कीन सा निषेध हैं सोपपत्तिक लिखें।
- (प्र) 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' 'श्रजाऽन्यस्य' तथा 'स्थानेऽन्तरतम ' ये सूत्र यदि न होते तो कौन २ सी हानियां होती ? सोदाहरण स्पष्ट करे ।
- (६) 'त्रनचि च' सूत्र मे कौन सा प्रतिषेध है श्रीर वैसा मानने की क्या श्रावश्यकता है ?।
- (७) संहिता की विवत्ता कहां २ निग्य श्रीर कहा २ ऐव्छिक हुआ करती है ? सप्रमाख सोदाहरख विवेचन करें।
- (二) 'सुधी+उपास्य' मे 'इकोऽसवर्णे—' सूत्र से प्रकृतिभाव क्यो नहीं होता ? श्रथवा 'न सू-सुधियो ' से यणिनषेध क्यों नहीं होता ? ।

#### ---∘ % ∘---

### [लघु०] विधि-स्त्रम्—२२ एचोऽयवायावः ।६।१।७६॥

एचः क्रमाद् अय्, अव्, आय्, आव् एते स्युरचि ।

च्याक्या— एच ।६।९। ['षष्टी स्थाने-योगा' के श्रनुसार यहा स्थान-षष्टी है। ] अयवायाव ।९।३। श्रचि ।७।९। ['इको यणचि' सूत्र से ] सहितायाम् ।७।९। [यह पीछे से अधिकृत है। ] समास —श्रय् च श्रव् च श्राय् च श्राव् च=श्रयवायावः इतरेनरद्गन्द्गः । अर्थ —(श्रचि) श्रच् परे होने पर (संहिताया) संहिता के विषय में (एचः) एच् के स्थान पर (श्रयवायाव) श्रय्, श्रव्, श्राय्, श्राव् हो जाते हैं।।

'एच्' प्रत्याहार के मध्य 'ए, श्रो, ऐ, श्रो' ये चार वर्ण श्राते हैं। इनके स्थान पर 'श्रय्, श्रव्, श्राय्, श्राव्' ये चार श्रादेश होते हैं यदि इनसे परे श्रच् श्रर्थात् स्वर हों तो।

'सहिता' के विषय में पीछे लिख चुके है, वही नियम यहा और श्रन्यन सब जगह समक लेना चाहिये।

'मचि' यहा भाव-सप्तमी है, यह पूर्ववत् 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' (१६) परिभाषा द्वारा पर-सप्तमी हो जाती है।

यहां वृक्ति में 'क्रमात्' पद 'यथा-सङ्ख्यमसुदेश समानाः' (२३) परिभाषा के कारण श्राया हुश्रा है। श्रव इस परिभाषां को स्पष्ट करते है---

[लघु०] परिभाषा-स्त्रम्—२३ यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् ।१।३।१०॥

ममसम्बन्धी विधिर्यथासङ्ख्य स्यात्। हरये। विष्णवे । नायकः। पावकः।

अर्थ:-[सड्ख्या की दृष्टि से] समान सम्बन्ध वाली विधि सड्ख्या के अनुसार हो।

व्याग्व्य(—समानाम् ।६।३। श्रनुदेश ।१।१। यथा-सङ्ख्यम् ।१।१। समास — सङ्ख्याम् श्रनतिक्रम्येति यथासङ्ख्यम्, श्रन्ययीभाव-समास । यहा समानता सङ्ख्या की रिष्ट से श्रिभिन्ते हैं। श्रर्थ — (समानाम्) समान सङ्ख्या वालो का (श्रनुदेश) कार्य्य (यथा-सङ्ख्यम्) सङ्ख्या के श्रनुसार श्रर्थात् बारी २ से होता है।

'समानाम्' मे 'पछीशेषे' (१०१) सूत्र द्वारा सम्बन्ध में पछी हुई है। यदि यहा 'कर्ल'-कर्मणो कृति' (२।३।६४) सूत्र द्वारा कर्म मे पछी माने तो जहा स्थानी के साथ तृत्य सङ्ख्या वालो का विधान किया जाएगा, वहां ही इस सूत्र की प्रवृत्ति हो सकेगी, यथा—'एचोऽयवायाव' सूत्र में। परन्तु जहां विधीयमान सम-सङ्ख्यक न होंग किन्तु प्रकारान्तर से समान सङ्ख्या हाती होगी वहा इस सूत्र की प्रवृत्ति न हा सकर्गा, यथा—'समूलाकृत जीवेषु हन्कृत्र्यह' (३।४।३६) यहां विधीयमान 'खमुल् एक हे, इसकी किमी के साथ समान सङ्ख्या नहीं है, तीन उपपदी की तीन धातुन्त्रों के साथ समान मङ्ख्या है। यहां यदि यथासङ्ख्य नहीं करत तो श्रनिष्ट हो जाता है। श्रत 'समानाम्' पद में कर्मणि दृष्टी न मान कर 'सेश-बद्दी मानना ही युक्त है।

'एचोऽशवायाव' (२२) सूत्र द्वारा विहित 'श्रय्, श्रव्, श्राय, श्राव्' यह श्रादेश-रूप विश्वि सम-विश्वि है, क्योंकि एच् (ए, श्रो, ऐ, श्रो) भी वार हैं श्रोर श्रय्, श्रव, श्राब्, श्राव् ये श्रादेश भी चार है। श्रत इस परिभाषा द्वारा यह विश्वि बारी २ श्रथीत् पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तोसरे को तीसरा श्रीर चौथे को चौथा इस दग से होगी। 'ए' पहले की पहला श्रय्, 'श्रो' दूसरे को दूसरा श्रव 'ऐ' तीसरे को तीसरा श्राय् तथा 'श्रो' चौथे को चौथा श्राव होगा। इन सब के क्रमश उदाहरण यथा—

हरे+ए=हर् श्रय्+ए=हरये । विष्णो+ण=विष्ण् श्रव्+ए=विष्ण्वे ।

इन दोनों उदाहरणों में 'हरि' और 'विष्णु' शब्दों से चतुर्थी का एकतचन 'है'
अभि पर अकार अनुवन्ध का लोग हो 'वेकिंति' (१७२) सूत्र से गुग्र हो जाता है।

नै+ग्रक=न् त्राय्+ग्रक≕नायकः । पौ+त्रक=प त्राव्+ग्रक≕पायकः ।

कृत दोनों उदाहरकों से 'नी' और 'प्' भ्रातुओं से 'यहुत्' प्रस्यय जाने पर अनुबन्धों का स्रोप तथा 'बु' के स्थान पर अकादेश होकर 'अचोक्तियति' (१८२) सूत्र से क्रमश. ईकार उकार को ऐकार श्रीकार वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार भावुक, चयनस्, गायन, पवन श्रादि प्रयोगों से भी श्रयादि-प्रक्रिया समक लेनी चाहिये।

# [लघु०] विधि-स्वम्—२४ वान्तो यि प्रत्यये।६।१।७८॥ यकारादौ प्रत्यये परे त्रोदौतोर् श्रव् श्राव् एतौ स्तः। गव्यम्। नाव्यम्।

अर्थ: - वकारादि प्रत्यय परे होने पर 'भ्रो' कां श्रव् तथा 'श्रो' को श्राव् हो जाता है।

व्याख्या—वान्त 1919। वि 1919। प्रस्थये 1949। मुनि-वर पाणिनि के येन विधि-स्तद्नस्य' (1919) कियम का 'यस्मिन्विधिस्तद्वा वलप्रह्यो' यह वार्तिक अपवाद है। इसका अभिप्राय यह है कि मप्तम्यन्त एकाल् विशेषण से तदन्त-विधि न हो किन्तु तदादि-विधि हो। यहा यि' यह सप्तम्यन्त एकाल् है और 'प्रस्थये' का विशेषण है, अन इससे तदादि-विधि होकर 'यादी प्रस्थये' ऐसा बन जायगा। समास —व अन्ते यस्य म =वान्त, वकाराद कार उच्चारणार्थ, बहुवीहि-समास । जिसके अन्त में 'व्' हो उसे वान्त कहते हैं। यहा वान्त मे अभिप्राय पूर्व-सूत्र-पठित अब्, आव् आदेशों मे है। यहां स्थानी 'ओदौतोश्चीत वक्तव्यम्' वाक्तिक मे ओ और औ सममने चाहियें। अर्थ- (यि=यादौ) जिसके आदि में 'य्' हो ऐसे (प्रस्थये) प्रस्थय के परे होने पर (वान्त ) 'ओ' और 'औ' के स्थान पर अब् और आव् आदेश हो जाते हैं। इनके उदाहरण यथा—

'गो+य' [ यहा 'गो' से 'गोपससोर्यत' (४१३१९६०) द्वारा 'यत' प्रत्यय होता है । ]
यहा 'य' यह यकारादि प्रत्यय परे है ऋत गकारोत्तर श्रीकार के स्थान पर अब् आदेश हो—
ग्अव्+य=गब्य। श्रव विभक्ति लाने से 'गब्यम्' प्रयोग सिद्ध होता है। [ गोविंकार =
गब्यम्, दुरुध-उध्यादिकमित्यर्थ। दृध, दही आदि गौ के विकार 'गब्य' कहाते हैं।]

'मी+य' [यहा 'मी' से तार्य='तरने योग्य' श्चर्य में 'मी वयो-धर्म——' (४।४।६१) मृत्र से 'यत' प्रत्यय होता है। ] यहा 'ब' यह यकारादि प्रत्यय परे हैं अत. नकारोत्तर श्चीकार के स्थान पर श्चाव श्चादेश होकर विभक्ति लाने से 'नाव्यम्' प्रयोग मिख होता है। [ नावा तार्यम्=नाव्यं जलम्, नौका से तरने योग्य जल को 'नाव्य' कहते हैं, यथा—'गङ्गाया नाव्यं जल्लं वर्तते'। ]

इन उटाहरकों में 'श्रच्' परे न होने के कारणु 'एचोऽयदायावः' (२२) सूत्र से काम नहीं चल सकता था श्रत यह सूत्र बनाना पढा है।

[लघु०] वा०- ३ ऋष्वपरिमाखे च ॥

#### गच्यतिः।

अर्थ:—'गो' शब्द से 'यूति' शब्द परे होन पर श्रोकार को वान्त ( श्रव् ) श्रादेश हो जाता है, यदि समुदाय में मार्ग का परिमाण (माप) श्रर्थ ज्ञात हो तो।

व्याख्या—गो ।६११। यूतो ।७।१। ['गोयू'तौ छुन्दस्युपसडख्यानम्' से ] वान्त ।१११। ['वान्तो यि प्रत्यये' से ] अध्व-पितमाणे ।७।१। च इत्यव्ययपदम् । प्रर्थं —(यृतौ) 'यृति' शब्द परे होने पर (गो) 'गो' शब्द के श्रोकार के स्थान पर (वान्त) 'अव्' श्रादेश हो (अध्व-पितमाण) मार्ग के पितमाण श्रर्थात् माप के गम्यमान होने पर । उदाहरण यथा—

गो+यूति=ग् श्रव्+यूति=गन्यूति । इस का श्रर्थं 'दो कोस' है । जहा मार्ग-परिमाख श्रर्थं न होगा वहा 'गोयूति ' बनेगा ।

यहा पर यकारादि प्रत्यय न होने से यह वार्त्तिक बनाना पढा है।

#### श्रभ्यास (३)

- १ निम्न-लिखित रूपो मे सन्धिच्छेद कर के सूत्रो द्वारा उसे सिद्ध करे।
  १ वटंबुच \* । २ ग्लायित । ३ भवति । ४ गण्यिति । ४ माण्डच्य † । ६ स्तावक ।
  ७ नयति । म गायिन्त । ६ नाविक । १० शयनम् । ११ जय । १२ गोपयति । १६
  श्रीपगव । १४ चय । १४ चिचाय । १६ श्रालावीत् । १७ पवन । १म नय । १६
  - त्रायते। २० कवये। २१ त्त्रया २२ मनवे। २३ रायौ। २४ पपावसाविद्दः। २४ द्वति।
- रे निम्न-लिखित रूपों में सन्धि कर के सूत्रों द्वारा उसे सिद्ध करें।

  १ श्रसौ+श्रयम्। २ श्रसे+ए। ३ चे+श्रन । ४ लो+श्रन । १ चोरे+श्रति । ६ मौ+उक ।

  ७ गै+श्रक । प्रसाधो+ए। १ शङ्को+य×। १० श्रग्नौ+इह । ११ मौ+श्रयति १२ पो+
  इत्र । १३ शे+श्रान । १४ मो+श्रन । १४ ग्लौ+श्रौ । १६ वाओ+य ‡। १७ गो+यृति ।

  १ प्रवालौ+श्रम्र ।
- ३ 'णुचोऽयवायाव ' सूत्र मे यदि 'श्रचि' पद का श्रनुवत्त न करें तो कीन सा दोष उत्पक्त हो जायगा ?

\*'वटो+ऋच ' इतिच्छेद ।

†'मग्डु' शब्दाद् गोत्रापत्ये 'गर्गादिभ्यो यत्रू' ( १००५ ) इति यत्र ।

×शङ्कु शब्दात् 'तस्मै हितम्' (४।१।४) इत्यधिकारे 'चगवादिभ्यो यत्' (४।१।२) इति यत् प्रस्तम ।

्रेबअ, शब्दाद् अपत्येऽर्थे 'मधु नअ वोर्जाक्षण-कौशिकाने ' (४।१।१०६) इति विक् वित्वादादि-वृक्षी ' भोगु'ण ' (१००२) इति गुण ।

- ४ 'यथा-सङ्ख्यमनुदेश समानाम्' सूत्र की सीदाहरण व्याख्या करते हुए 'समानाम्' पद पर प्रकाश डाले ।
- ५ 'वान्तो यि प्रत्यये' श्रीर 'ग्रध्व-परिमाणे च' के निर्माण का प्रयोजन बताए ।

# [लघु०] सन्ज्ञा-सूत्रम्—२५ ऋदेङ् ग्रुगाः ।१।१।२॥

**त्रद् एङ् च गुण्-सञ्ज्ञः स्यात् ।** 

व्याख्या—अत् । १। १। एड् । १। १। गुण् । १। १। मर्थ — (अत्, एड्) अ, ए, ओ ये तीन वर्ण (गुण्) गुण्-सञ्ज्ञक होते हैं। इस सूत्र पर जो वक्तव्य है वह अधिम सूत्र पर जिल्ला जायगा।

# [लघु०] सन्ज्ञा-सूत्रम्—२६ तपरस्तत्कालस्य । १ । १ । ६६ ॥

तः परो यस्मात् स च, तात् परश्रोचार्यमाग्यसमकालस्यैव सञ्ज्ञा स्यात् । श्रर्थः—'त' जिससे परे है श्रीर 'त' से जो परे है वह श्रपने सदश काल वालों की मञ्ज्ञा होता है।

व्याख्या—तपर । १।१। तत्कालस्य ।६।१। स्वस्य ।६।१। [ 'स्व रूप शब्दस्याशब्द-सञ्जा' से विभक्ति-विपरिणाम करके ] समास —तात् पर =तपर , पञ्चमी-तत्पुरुष । तः परो यस्मादसौ तपर , बहुवीहि-समास । तस्य=तपरत्वेनोच्चार्यमाणस्य काल इव कालो यस्य स तत्काल , तस्य=तत्कालस्य, बहुवीहि-समास । अर्थ —(तपर) 'त' जिससे परे हैं और 'त' से जो परे हैं वह (तत्कालस्य) अपने काल के ममान काल वालो की तथा (स्वस्य) अपनी सञ्ज्ञा होता है।

'श्रणुदित सवर्णस्य चाप्रस्य ' (११) सूत्र द्वारा श्रण् श्रपने तथा अपने सवर्णों के बोधक होते हैं, यह पीछे कह चुके हैं। यह सूत्र उसका अपवाद (निषेध करने वाला) है। जिसके आगे या पीछे 'त' लगाया जाए वह केवल अपना तथा अपने काल के सहश काल वाले सवर्णों का ही ग्राहक हो अन्य सवर्णों का न हो, यही इस सूत्र का ताल्पर्य है। यथा—'अदेड् गुण ' (२४) यहा 'अ' तपर है, क्योंकि इससे परे 'त' है, एवम् 'एड्' भी तपर है, क्योंकि यह 'त' से परे है। अब यहा 'अ' और 'एड्' ये दोनों तपर अ्रण्-प्रस्याहार के अन्तर्गत होते हुए भी 'श्रणुदित सवर्णस्य चाप्रस्यय ' (११) सूत्र द्वारा अपने सम्पूर्ण सवर्णों का प्रहण कराएगे, किन्तु उन्हीं सवर्णों का प्रहण कराएगे जिनका काल इचके साथ तुल्य होगा।

अ' यह एक मात्रिक है, अत यह अपने एक-मात्रिक सवर्णों का ही बोधक हागा दीर्घादियों का नहीं। एङ, अर्थात् 'ए', श्रो' द्वि-मात्रिक हैं, अत ये अपने द्विमात्रिक नवर्णों के ही बोधक होगे हम्वादियों के नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि तपर श्र'—कवल अपने समकाल वाले छ हस्व मेदों का ही प्राहम होगा सम्पूर्ण अठारह भेदों का नहीं। इसी प्रकार तपर ए श्रो'—केवल श्रपने समकाल वाले छ दीघ भेदों के ही प्राहक होंगे सम्पूर्ण बारह भेदों के नहीं। एवम् तपर इ, उ, ऋ, आ, ई आदियों में भी समक लेना चाहिये।\*

तो श्रव श्रदह गुर्ण '(२१) सूत्र का यह श्रर्थ हुश्रा-- 'हस्व श्रकार, दीर्घ एकार तथा दीर्घ श्रोकार गुर्ण सञ्ज्ञक हाते हैं'। श्रव श्रक्रिम सूत्र में गुर्ण-सञ्ज्ञा का उपयोग दिखाते हैं---

#### [लघु०] विधि स्त्रम्—२७ ऋाद् गुगाः ।६।१।८६॥

अवर्णादिन्ति परे पूर्व-परयोरेको गुण् आदेश' स्यात । उपेन्द्र । गङ्गोदकम। अर्थ -अवण स अव् परे होन पर पूर्व+पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है।

व्याग्व्या -- 'अष्टाध्यायी क बुठे अध्याय क प्रथम पाद में एक पूच परयो ' (६।१। ६२) यह अधिकार सूत्र हैं इसका अधिकार क्यत्यात्परस्य' (६।१।१०१) सूत्र के पूर्व तक जाता है। इस अधिकार + में 'पूर्व पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है'। यह 'आद् गुण ' (२७) सूत्र भी इसी अधिकार में पढ़ा गया है। आत् ।१।१। अखि ।७।१। ['इको यंग्रचि' से] पूर्व परयो ।६।२। एक ।१।१। ['एक पूर्व परयो ' यह अधिकृत है] गुण ।१।१। अर्थ -- (आत्) अवर्ण से (अचि) अन् पर होने पर

\* याज रहे कि इस नपर में अतिरिक्त विभक्ति तपर भी हुआ करता है। यथा 'आदगुर्य ' (२७) वहा पर 'त्रात् यह 'आ राज्य की पञ्चमी का 'त् है अत यहा पर हस्त (उपेन्द्र ) दीवें (रेमेरा ) दीनों अकारों का अहरा हो जाता है। इसमें 'उपसर्गांदृति धाती (३७) सूत्र वापक है। 'उपस्तात वहा पञ्चमी को 'त्' है यदि वहां पर भी तपरस्तत्कालस्य' (२६) का उपयोग करते हैं, तो फिर उससे पर्क स्थित 'कर में तपर-अहरा ज्यर्थ हो जाता ह।

+दस अधिकार के २१ सज्ञ 'लघुकौ सुदी' में प्रघुक्त किय गय ह । तथाहि—१ अन्तादिवच्छ । (४१), २ आद्युष्ण । (२७), ३ इद्विरेचि । (३३), ४ एत्येषत्यूठ्सु । (३४), ४ आटरच । (१६७), ६ उप सगाइति वातौ । (३७), ७ औतोम्शसो । (२१४), ८ एकि पर रूपम् । (३८), ६ ओमाडोश्च । (४०), १० उस्वपदान्तात् । (४६२), ११ अतो ग्रुणे । (२७४), १२ अक सवर्णे वीच । (४२), १३ प्रथमयो पूर्वे सवर्ण । (१२६), १४ तसाच्छसो न पुँसि (१३७ , १५ नादिन्नि (१२७), १६ वीषीच्चसि च (१६२), १७ अमि पूर्व (१३४), १८ सम्प्रसारणाच्च (२४८), १६ एक पदा तादित (४३), २० कसि-कसोश्च १७३), २१ ऋत च १ (२००), ३न सूर्वो को सदा ध्यान में रखना च दिए ।

(पूर्व परयो ) पूर्व और पर के स्थान पर (एक ) एक (गुरा ) गुरा आदेश होता है।

अवर्थ से अवर्थ परे होने पर 'श्रक सवर्थे दीर्घ' (४२) तथा अवर्थ से 'ए, ओ ए, श्रौ' परे होने पर 'वृद्धिरेचि (३०) सूत्र इस गुण को बाघ लेते हैं अत अवर्थ से इकार उकार, ऋकार तथा लुकार परे होने पर ही गुण प्रवृत्त होता है।

उदाहरण यथा-- उपेन्द्र '। [विष्णु]।

'उप+इन्द्र' यहा पकारोत्तर अवर्ण से परे इन्द्र'का आदि अच् इ' विद्यमान ह अत पूर्व=अवरातथा पर=इवर्ण दोनों के स्थान पर एक गुण प्राप्त होता है। अदेह गुण '(२४) सूअ के अनुसार अ, ए, ओ' ये तीन गुण हैं। अब इन तीनों में से कौन सा गुण अ+इ' के स्थान पर किया जाए १ इस शक्का के उत्पन्न होने पर स्थानेऽ तरतम '(१७) सूत्र से स्थान-कृत आन्तर्थ द्वारा 'अ+इ' क स्थान पर 'ए' गुण हो जाता है। [अ+इ' का स्थान कर्यठ+तालु' है गुणों में कब्ठ+तालु स्थान वाला 'ए' ही है। ] उप 'ए' द='उपेन्द्र' \* प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

'गङ्गोदकम्'। [ गङ्गा का जस ]

गङ्गा+उदक' यहां गकारोत्तर 'आ' अवर्षा हैं, इससे परे 'उदक' का श्रादि उ अच विद्यमान है। 'आ+उ' का स्थान 'क्यठ+ओष्ठ' है। तीनों गुखों में कयठ+ओष्ठ' स्थान 'ओ' का ही है अत प्व=आ और पर=उ इन दोनों के स्थान पर+ 'आद् गुख '(२७) द्वारा 'ओ' यह एक गुख आदेश हो कर गङ्ग ओ' दक= गड़ोदकम् प्रयोग सिद्ध होता है।

भवर्ष से भ्रा, ख परे वाले उदाहरणों म उरण्रपर '(२१) सूत्र का उपयोग किया जाता है, वह सूत्र 'रैं' प्रत्याहार क आश्रित है, भ्रत प्रथम 'रैं प्रत्याहार की सिद्धि के लिये 'इत्' सम्झा करने वाला सूत्र जिखते हैं—

[लघु०] सन्ता-स्त्रम्—२८ उपदेशेऽजनुनासिक इत् ।१।३।२॥

उपदेशेऽनुनासिकोऽज् इत्सञ्झः स्यात् । प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीया । 'लण्' सूत्रस्थावर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः सञ्जा ।

अर्थ:--- जो अन् उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो, उसकी इत सन्ता होती है।

<sup>\*&#</sup>x27;जब समास' दे में सन्य हो चुकती है तब विभक्ति की उत्पत्ति हुआ करती है' यह इस बीक्के लिख चुक हैं, सबन्न नहीं लिखेंगे !

<sup>+</sup>क्यपि 'गङ्गा+उत्क' में 'भ्रा+उ' स्थानी क त्रिमात्र होने से आदेश 'ओ' भी सप्टशतम त्रिमात्र होना चाहिए तथापि 'श्रदेक गुरा ' [२४] में एक क 'तपर' होने मे डिमात्र 'ओ ही गुरा एक हो जाता है। यह पूर्व सन्न-में सङ्केतित कर आयं हैं।

प्रतिज्ञिति—पाणिनि के वर्ण प्रतिज्ञा अर्थात् गुरु परम्परा के उपदेश से अनुनासिक धर्म वाले हैं। लिंग् इति— लग् सूत्र में स्थित लकारोत्तर अपण (श्रास्य) के साथ युक्त हुआ रेफ (श्रादि) र श्रीर ल वर्णों की सञ्ज्ञा होता है।

च्याख्या—उपदशे। ७।१। अनुनासिक। १।१। अच। १।१। इत्। १।१। अथ—(उपदेशे) उपदश अवस्था में (अनुनासिक) अनुनासिक (अच) अच् (इत्) इत सञ्जक होना है।

महामुनि पाणिनि ने अपनै "याकरण में अनुनासिक श्रचों पर (") इस प्रकार का चिद्ध किया था परन्तु अब वह अनुनासिक पाठ परिश्रष्ट हो गया है। अत अब अनुनासिक जानने की व्यवस्था इस प्रकार समसनी चाहिये—

#### "प्रतिज्ञाऽनुनासिक्या पाणिनीया"।

पाणिनीया =पाणिनिना प्रोक्ता वर्णा, प्रतिज्ञया=गुरुपरम्परोपदेशेन आनुनासिन्या =श्चनु नासिक धर्मवन्त स तिति शेव । श्चर्यं —पाणिनि से कहे गये वर्णं गुरु परम्परा के उपदेशा नुसार अनुनासिक धर्म वाले जानने चाहियें। ताल्पर्यं यह है कि अनुनासिक के विषय म अब तक आ रही गुरु परम्परा का आश्रय करना ही युक्त है गुरुपरम्परा से जा ? अनुनासिक खला आ रहा है उसे अनुनासिक और जो अनुनासिक नहीं माना जा रहा उसे अनुनासिक न मानना ही ठीक है।

इस सूत्र से 'लिय्' में लकारोत्तर श्रकार की इत् सन्जा हो जाती हैं, क्योंकि गुरु परम्परा से 'लियमध्येश्वित्सन्जक' ऐसा प्रवाद चला श्रा रहा है श्रत यह श्रनुनायिक 'लैंग्य' इस रूप में है।

इस अन्य इत्=अकार के साथ 'हयवरट' सूत्र का 'र' [देखो—'हकार दिष्वकार उचारणार्थ'।] मिलीन से र्+अँ='रें' प्रत्याहार बन जाता है, इस 'रें' प्रत्याहार के अन्तर्गत 'र्' और 'ल' ये दो वर्ण आते हैं। उकार हलन्त्यम्' (१) द्वारा इत्-सञ्ज्ञक है आतः मध्यवत्ती होने पर् भी उसका प्रहण नहीं होता।

#### श्रव 'रैं' प्रस्याहार का अग्रिम सूत्र में उपयाग बतजाते हे---

<sup>\*</sup>जैसे 'एवँ बढ़ी, गम्लू' गती, यन नेवपूजा सङ्गतिकरण दानेषु इनमें अनुनासिक क चिंह होने से ये अक्तूर प्राणिनि को 'इत्' अभीष्ट हैं। अनुवात्तत् होने से एवं वातु आत्मनपदी और स्वरितेत् होने से यन बातु जमयपदी है। 'गम्लू ' वातु में लूकार न अनुदात्त हैं। प्रारं न स्वरित् अत अवशिष्ट उदात्त हैं, उदात्तेत् होने से गम्लु वातु परस्मेपदी है। इत् सन्धा किमी प्रयोजन क किये होती है। प्रयोक जनाभाव में अकार उच्चारणार्थक ही होता है।

#### [लघु०] परिमाषा सूत्रम्-२६ उरग्रपर ।१।१।५०॥

'ऋ इति त्रिंशत' सञ्ज्ञे' त्युक्तम् , तत्स्थाने योऽण् स रपर' सन्नेन प्रव-चित्ते । कृष्णिर्द्धिः । तनल्कार ।

अर्थ - "ऋ' यह तीस की सञ्जा है यह हम पीछे ('अर्खुदित सवर्णेस्य चाप्रस्मय ' सूत्र पर) कह चुके हैं। उस तीस प्रकार वाले 'ऋ' के स्थान पर याद अर्थ् करना हो तो वह हैं परयाहार परे वाला ही प्रकृत होता है।

व्याख्या — उ ।६।१। ['ऋ' शब्द का षष्टी के एकवचन में 'पितु' के समान उ भयोग बनता है। ] अण ।१।१। रपर ।१।१। समास — र परो यस्माद् असी रपर, बहुब्रीहि समास । अर्थ — (उ) 'ऋ' वण के स्थान पर (अण्) अण् अर्थात् अ, इ उ (रपर) 'र' प्रत्याहार परे वाले हाते हैं।

'श्रयुदित सवणस्य चाप्रत्यन ' (११) सूत्र पर 'ऋ' की तीस सञ्ज्ञाओं का प्रतिपादन कर चुके हैं उस 'ऋ' के स्थान पर यदि श्रया (श्र ह उ) श्रादेश होगा तो वह हैं प्रत्याहार परे वाला श्रयांत् उससे परे र् श्रीर ल्भी होंगे। यथा—श्रर्, श्रल् श्रार्, श्राल, हर, हल, उर्, उल् हत्यादि। उदाहरण यथा—

'ऋष्णाहिं' [ ऋष्ण की समिद्ध ] । ऋष्ण्य+ऋहिं' यहा ण्यकारस्थ श्रवणं से परे श्रद्धकार=श्रव् के विद्यमान होने से 'श्राद् गुण (२७) स्त्र द्वारा पूर्व+पर के स्थान पर एक गुण प्राप्त होता है । 'श्र+ऋ' का स्थान कर्यठ+सूर्धा' है । तीनों गुणों में 'कर्यठ' स्थान तो सब का मिलता है पर सूर्धा स्थान किसी का नहीं मिलता । श्रव यदि पूर्व+पर के स्थान पर श्र' गुण करें तो उस से परे 'रें' प्रत्याहार प्राप्त हो जाता है । 'रें' प्रत्याहार में र् श्रीर ल दो वर्ध श्राते हैं, 'स्थानेऽन्तरतम ' (१७) द्वारा ऋ' के स्थान पर श्रण् करने से उस से परे 'र्' श्रीर 'ल्' के स्थान पर श्रण् करने से उस से परे 'लं भी साथ प्रवृत्त द्वी जाता है । यहां पूर्व+पर के स्थान पर एकादेश होने से ऋ' के स्थान पर श्रण् (श्र) करना है श्रत उस से परे 'र्' भी हो जाता है । इस प्रकार 'श्रर्' का स्थान 'क्एठ+सूर्धा' होने से स्थानों श्रीर श्रादेश सुल्य हो जाते हैं । तो श्रव 'श्रर्' करने से ऋष्ण 'श्रर्' हि = 'ऋष्णार्छि' प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।

'तबल्कार' [तरा लुकार]। 'तव+लुकार' थहा 'आद् गुण' (२०) से गुण प्कादेश प्राप्त होने पर 'डरगरपर' (२१) से रैं' प्रत्याहार भी परे प्राप्त होता है। अब 'स्थानेऽन्तरतम' (१७) सूत्र से लपर अशा होकर तव् 'अल्' कार ≒ 'तबल्कार' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

#### अभ्यास (४)

- १ निम्न लिखित रूपों में सिधक्छद कर उस सूत्रों द्वारा सिद्ध करो— १ गजेन्द्र । २ परीक्षोस्सव । ३ वसन्तत्तु । ४ रमेश । १ सूर्योदय । ६ गणेश । ७ देवर्षि । ममल्कार । ६ हितापदेश । १० तथेति । ११ अस्य तोर्ध्वम् । १२ परमोत्तम । १३ नेति । १४ पथेव्छम् । ११ उमेश । १६ महिषि । १७ यज्ञोपवीतम् । १म महेव्वास । १६ विकलेन्द्रिय । २० तवोत्साह । २१ वेदर्क । २२ द्योदयोज्ज्वत ।
- २ श्रघोतिखित प्रयोगों में उपपत्ति पूत्र स्त्रों द्वारा सन्धि करो—

  १ महा+ईश । २ तीत्र + उच्चारण । ३ राम + इतिहास । ४ न + उपलब्धि । १ माष्य

  कार + इष्टि । ६ परम + उपकारक । ७ स्वच्छ + उद्क । ५ सतत + उच्चत । ३ तत्र +

  लुद्दन्त । १० ग्रीष्म + ऋतु । ११ सप्त + ऋषि । १२ मम + लुवर्ण ।
- ३ (क्त) 'उरगरपर' (२६) में अर्थ् प्रत्याहार किम सकार से प्रहर्श करना चाहिये ? श्रीर क्यों ?।
  - (ख) 'ऋ' की तीस सम्ज्ञार्थों का उल्लेख करी।
  - (ग) रैं' प्रश्याहार की सस्त्र सिद्धि लिख कर तद् तर्गत वर्णी को लिखते हुए 'रैं' प्रश्याहार स्वीकार करने का प्रयोजन बताओ।
  - (घ) अनुनासिक जानने की श्राज कल क्या व्यवस्था है १ सप्रमाण सविस्तर लिखो ।
  - (ड) तपर करने का क्या प्रयोजन है ? सोटाइरण सप्रमाण स्पष्ट करो ।
  - (च) 'ब्राद् गुरा ' सूत्र किस २ का श्रपवाद है, सोदाहरसा जिस्रो।

## [लघुठं] विधि सूत्रम्---३० लोप शाकल्यस्य ।८।३।१६॥

अवर्ण पूर्वयी पदान्तयोर्यवयोर्लोपो वाऽशि परे।

अर्थ: - अश् प्रत्याहार परे होने पर अवर्ण पूर्व वाले पदान्त यकार वकार का विकल्प करके स्तोप हो जाता है।

व्याख्यां — अ पूर्वयो । ११२। [ 'भो भगो अघो अ पूर्वस्य योअशि' से 'अ-पूर्वस्य' अंश की अनुवृत्ति आकर वचन विपरिणाम हो जाता है। ] व्या । ६१२। [ 'व्योर्ज धुप्रयत्नतर शाक्कदायनस्य' से ] पदान्तयो । ६१२। [ 'पदस्य' यह पीछे से अधिकार चला आ रहा है। 'ब्यों का विशेषण होने से इससे तदन्त विधि हीकर वचन विपरिणाम से द्विचचन हो जाता है। ] स्नोप । १११। शतकस्यस्य । ६१३। अशि । ७५१। [ 'भो भगो अघो अ पूत्रस्य योऽशि' से ]

समास — म्र = भ्रवण पूर्वो याभ्या तौ = भ्र पूर्वो, तयो = भ्रपूर्वयो, बहुव्रीहि समास । व च य च = न्यौ, तयो = व्यो इतरेतर द्वन्द्व । भ्रर्थ — (भ्र पूर्वयो) श्रवर्ण पूर्व वाले (पदान्तयो) पदान्त (न्यो) वकार यकार का (श्रशि) श्रश परे होने पर (लोप) लोप हो जाता है। (शाकल्यस्य) यह कार्य शाकल्याचार्य का है।

यह लोप शाकल्याचार्य—जो पाखिनि से पूत याकरण के एक महान् आचार्य हो चुके थे—के मत में होता है पाखिनि के मत में नहीं। हमें दोनों आचार्य प्रमाण हैं अत विकल्प से लोप होगा। उदाहरण यथा—

'हरे+इह' विष्णो+इह' यहा 'हरे' श्रीर 'विष्णो' पद सम्बोधन के एकवचनान्त होने से सुप्तिकन्त पद्म' (१४) के श्रनुसार पद्-सञ्ज्ञक हैं। इन दोनों में 'एचोऽयवायाव ' (२२) सूत्र से क्रमश एकार को श्रय् श्रीर श्रोकार को श्रव् श्रादेश हो कर—'हर् श्रय्+इह' 'विष्ण श्रव्+इह' बन जाते हैं। श्रव पुन दोनों रूपों में 'इह' के श्रादि इकार=श्रश् के परे होने पर पदान्त यकार वकार का विकल्प से लोप हो—

 लोप पचे
 लोपाभाव पचे

 १ हर श्र+इह ।
 २ | हर् श्रय्+इह ।

 १ विष्ण श्र+ इह ।
 २ | विष्ण श्रव्+इह ।

श्रव लोप पत्त के रूपों में 'श्राद् गुण ' (२७) सूत्र द्वारा 'श्र + ह' के स्थान पर 'ए' यह गुण एकादेश प्राप्त होता है। श्रव इसके निवारणार्थं श्रप्रिम सूत्र लिखते हैं---

## [लघु०] अधिकार स्त्रम्—३१ पूर्वत्रासिद्धम्। ८।२।१॥

सपाद-सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्व प्रति पर शास्त्र-मसिद्धम् । हर इह, हरियह । विष्णा इह, विष्णविह ।

त्रार्थ'- सवा सात अध्यायों के प्रति त्रिपादी-सूत्र असिद्ध होते हैं श्रीर त्रिपादी सूत्रों में भी पूर्वशास्त्र के प्रति पर शास्त्र श्रसिद्ध होता है।

व्याख्या— 'श्रष्टाध्यायी' में श्राठ श्रध्याय श्रीर प्रत्येक श्रध्याय में चार चार पाद हैं यह सब पीछे सक्ता प्रकरण में विस्तार पूर्वक स्पष्ट कर चुके हैं। सात श्रध्याय सम्पूर्ण श्रीर श्राठवें श्रध्याय के प्रथम पाद के ध्यतीत होने पर श्राठवें श्रध्याय के दूसरे पाद का यह प्रथम स्त्र है। यह श्रधिकार स्त्र है। श्रधिकारस्त्र स्वय कुछ नहीं किया करते किन्तु श्रप्रिम स्त्रों में श्रनुवृत्ति के लिये हुश्रा करते हैं। इनकी श्रवधि [हह] नियत हुश्रा करती है। इस स्त्र का श्रधिकार यहां से लेकर 'श्र श्र' (८। १। ६८) सूत्र श्रर्थात् श्रष्टाध्यायी के श्रन्त तक जाता है। श्राठवें श्रध्याय का दूसरा, तीसरा तथा चौथा पाद इसके श्रधिकार

में श्राता है। यह सूत्र इन तीनों पादों के सूत्रों में जा कर श्रनुवृत्ति करता है कि त (पूर्वत्र इस्य ययपद्म्) पूर्व शास्त्र में (श्रामिह्म्) श्रासिद्ध है अर्थात् पूर्व की दृष्ट में तरा कोई श्रास्तित्व ही नहीं। इससे यह होता है कि इन तीन पाठों के सूत्र पूर्व पठित सवा सात (मा १।) श्राच्यायों की दृष्टि में तथा इन (मा २ ३ ४) में भी पूर्व के प्रति पर सूत्र श्रासिद्ध हो जाता है। यथा—'श्राद्गुण्य' (२७) मत्रा स्मात श्राच्यायों के श्रान्तगत सूत्र है। [यह छठे श्राच्याय के प्रथम पाद का मह वां सूत्र है।] इसकी दृष्टि में श्राद्धतें श्राच्याय के तीसरे पाद में वर्त्तमान लोप शाकल्यस्य' (३०) सूत्र श्रासिद्ध है श्रात श्राद् गुण्य' (२७) सूत्र लोप शाकल्यस्य' (३०) सूत्र द्वारा किये गये यकार वकेंद्र के लोप को नहीं देखता इसे तो श्रव भी यकार वकार पढे हुए दृश्च रहे हैं। श्रवण्य से परे यकार वकार के दिखाई देने से 'श्राद् गुण्य' (२७) द्वारा गुण्य एकादेश नहीं होता। 'हर इह' 'विष्णु इह' ऐसे ही श्रवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार—लोप एच में 'हर इह विष्णु इह' तथा लोपाभाव पद्म में हरयह, विष्णुविह रूप सिद्ध होते हैं। श्रव्या से परे स्था लोपाभाव

#### अभ्याम ( ५)

- (१) की सुदी में लिखा लम्बा चीडा अर्थ पूर्वत्रासि इम् (३।) सूत्र स कैसे निकल श्राता है, सविस्तर स्पष्ट करें।
- (२) सूत्र में चिकरप वाची पद के न हाने पर भी लोप शाकरपस्य' सूत्र कैसे वैकिटिपक स्रोप किया करता है १।
- (३) 'हरथ्+ए' विष्यव्+ए' रूप। में लोप शाकल्यस्य' सूत्र द्वारा क्या यकार वकार का लोप ही जाय ?।
- (४) 'हरय्+इह', विष्णव्+इह' यहा जब 'लोप शाकस्थस्य' से थकार वकार का लोप प्राप्त होता है तब 'यण प्रतिषेधो वाच्यः' वार्तिक से उनके लोप का निषेध क्यों महीं हो जाता ?।
- ( प्र ) निम्न लिखित रूपों में सन्धिच्छेट कर सूत्र समन्वय पूर्वक रूप सिद्धिकरी—
  1 गुरा श्रायाते । २ प्रभ इदानीम् । श्रीर श्रागच्छ । ४ भाना श्रपि । २ स्वा छिदेते ।
  ६ न भातु लोप श्रार्थधातुके । ७ श्रिय उत्करिटत । ६ तयागच्छन्ति । ६ विधा
  हितते । १० वन ऋषय ।

<sup>\*</sup>त्रिपादियों में पूर्व के प्रति पर शास्त्र की असिद्धि में उदाहरण यथा—'किम्बुक्तम्'। यहां पर मुडितुस्तार् '[अ।३।२३] इस पूर्व त्रिगदी के प्रति 'मय उत्रों वो वा' [८।३।३३] इस पर त्रिपादी सूत्र के असिद्ध होते से [अर्थात् व की जगह उ=अन्त होने से] स् को अनुस्वार नहीं होता।

(६) श्रधो लिखित रूपों में सूत्र समन्वय पूर्वक सन्धि करो— रामोै+श्रागच्छत । २ तस्मै+श्रदात् । ३ ते+इच्छिति । ४ बाले+इह । ४ एते+ श्रागता ।६ ये+इह । ७ इतौ+श्रनार्षे । ⊏ स्थले+इदानीम् । ६ बालौ+श्रागतौ ।

-- 0 & 0---

# [लघु०] मन्त्रा सूत्रम्—३२ वृद्धिरादेच्।१।१।१॥

त्रादैच् वृद्धि-सञ्ज्ञ स्यात्।

१० कस्मै+श्रयच्छत्।

अर्थ --- 'मा, ऐ, भी' वृद्धि सन्ज्ञक होते हैं।

व्याख्या वृद्धि । १। १। आत् । १। १। ऐच् । १। १। अर्थ — (आत्, ऐच्) दीर्घ आकार दीघ ऐकार तथा दीर्घ यौकार (वृद्धि) वृद्धि सञ्ज्ञक होते हैं। 'आदें च्'यहां पर तपर किया गया है। यह तपर 'आ' के लिये नहीं किन्तु ऐच्' के लिये किया गया है, कैयोंकि 'आ' तो आण् प्रत्याहार के अन्तर्गत न होने से 'आणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय' (११) स्त्र द्वारा स्वत ही सवर्णों का प्रहण नहीं कराता, पुन उसके लिये निषेध कैसा १ अत यहा ऐच के प्रहण से प्लुत सवर्णों का प्रहण न हो अथवा 'देव + ऐश्वर्य' में त्रिमात्र स्थानी तथा 'गङ्गा + आव' मे चतुमात्र स्थानी होने से ऐ-औं भी कहीं त्रिमात्र चतुर्मात्र न हों, किन्तु द्विमात्र हों इस लिये तपर किया गया है। इससे—दीर्घ आकार, दीर्घ ऐकार, तथा दीर्घ स्थीकार इन तीन बखों को 'वृद्धि' सञ्ज्ञा होती है।

श्रव श्रिम सूत्र में इस सन्ज्ञा का फल दिखाते हैं—

## [लघु०] विधि सूत्रम्— ३३ वृद्धिरेचि । ६ । १ । ८ । ७॥

त्रादेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् । गुणापवादः । कृष्णैकत्वम् । गङ्गीघः । देनेश्वर्यम् । कृष्णौत्कएठ्यम् ।

त्रार्थ — श्रवर्ण से एच् परे होने पर पूर्व + पर के स्थान पर ऐक वृद्धि भादेश हो जाता है। गुणेति—यह सूत्र 'श्राद् गुण (२७) सूत्र का श्रपवाद है।

व्याख्या— आत्। १। १। [ 'आद् गुण ' से ] एचि। ७। १। पूर्व प्रस्थो । ६। २। एक । १। १। [ 'एक पूर्व परयो ' यह अधिकृत है। ] बृद्धि । १। १। अर्थ — (आत्) अवर्ण से (एचि) एच् परे होने पर (पूव-प्रस्थो ) पूर्व + पर के स्थान पर (एक) एक (बृद्धि ) बृद्धि हो जाती है। यह सूत्र 'आद् गुण ' (२७) सूत्र का अपवाद है। बहुत विषय वाला उत्सर्ग और थोड़े विषय वाला अपवाद हुआ करता है। 'आद् गुण '(२७) सूत्र बहुत विषय वाला है क्योंकि इसका अवण से परे अच मात्र विषय है। वृद्धिरेचि'(३३) सूत्र थोड़े विषय वाला है क्योंकि इसका अवर्ण से परे अच प्रत्या हार के अन्तर्गत केवल एच ही विषय है। उत्सग और अपवाद टोनों प्रकार के सूत्र महा मुनि पाणिनि ने बनाये हैं अत हमें काई ऐसा हल द्व दना है जिससे दोनों प्रकार के सूत्र सार्थक हो जाए, कोई अनर्थक न हो। अब यदि अपवाद के विषय में भी उत्सर्ग प्रवृत्त करते हैं ता अपवाद सूत्र निरर्थक हो जाते हैं क्योंकि तब इन्ह प्रवृत्त होने क लिये कोई स्थान ही नहीं मिल सकता। और यदि उत्सग के विषय में अपवाद प्रवृत्त करते हैं तो उतने मात्र में प्रवृत्त होकर अपवाद साथक हो जाता है और शेष बचे हुए में उत्सग भी प्रवृत्त हो सकता है इस प्रकार दोनों साथक हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि उत्सर्ग के विषय में ही अपवाद प्रवृत्त करना 'युक्त है। तो अब आद् गुण '(२७) के विषय में 'वृद्धिरेचि' (३३) सूत्र प्रवृत्त होकर एच्' के स्थानों को उससे छीन लेगा, शेष बचे हुए स्थानों में वह प्रवृत्त होगा। उदाहरण थथा—

कृष्णिकत्वम्' (कृष्ण की एकता)। कृष्ण+एकत्य यहा साकारोत्तर श्रवर्ण से परे

'एकत्व' शब्द का श्रादि एकार=एच् वत्तमान है। श्रत वृद्धिरेचि (३३) सूत्र द्वारा

'पूव=श्र श्रीर पर=ए के स्थान पर एक वृद्धि श्रादश प्राप्त हाता है। 'श्र + ए' का स्थान

कर्णा कर्ण + तालु' है इंधर वृद्धि-सञ्ज्ञको म 'ए' का स्थान 'कण्ठ + तालु' है श्रत 'श्र + ए' के

स्थान पर ऐ' यह एक वृद्धि श्रादेश होकर कृष्ण 'ऐ' कत्व= कृष्णिकत्वम् ' श्रयोग सिद्ध
होता है।

गङ्गीय '(गङ्गा का प्रवाह)। 'गङ्गा + श्रोघ' यहा पूव=श्रा श्रीर पर=श्रो का 'क्यठ + श्रोष्ठ' स्थान है अतं बृद्धिरेचि'(६३) सूत्र द्वारा पूव + पर के स्थान पर 'क्यटे के श्रीष्ठ' स्थान वाला 'श्री' यह एक वृद्धि श्रादेश होकर गङ्ग 'श्री' य=शङ्गीय 'प्रविक्ति सिद्ध होता है।

'देवेरग्यम् (नेवतार्की का ऐश्वर्य) । 'देव में प्रेंबर्य' यहां पूर्व=अ और पर±ऐ का 'कएड + तार्जुं स्थान है, अत वृद्धिरेचि' (३३) सूत्र द्वारा पूर्व + पर के स्थान पर 'कयड + ताजुं स्थान वाजा ऐ' वह एक वृद्धि आदेश होकर देव ऐ' श्वय='देवेश्वर्यम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

'क्रेब्सीरंकरटयझ्हें (कृष्ण की उत्करटा)। 'कृष्ण+श्रीरकरटय' यहा पूर्व=त्र श्रीर पर=श्री का 'करट के श्रीष्ट' स्थाने हैं, श्रांत वृद्धिरेचि (३३) सूत्र द्वारं। पूर्व+पर के स्थान पर 'करटें के श्रोष्ठ' स्थान वाला 'श्री" यह एक वृद्धिं श्रादेश होकरे कृष्ण् 'श्री' एकरटवळ कृष्ण्यीक स्करटाम्" श्रेसींग सिद्ध होता है।

#### अभ्यास (६)

- १ निम्न लिखित रूपा में सूत्रार्थ समावय पूषक सिध करो—
  १ पञ्च+एते । २ जन+एकता । ३ तरहुल+श्रोदन । ४ राम+श्रीत्सुक्य । ४ नृप+
  ऐरवय । ६ महा+श्रोवध । ७ एक+एक । ८ राजा+एव । ६ महा+श्रोदार्थ । १०
  वीर+एक । ११ महा+एन । १२ दर्शन+श्रोत्सुक्य । १६ श्रस्य+श्रोचिती । १४ सुख+
  श्रीपयिक । १४ टीध+एरएड ।
- रे निम्न लिचित प्रयागा में सूत्रार्थ समन्वय पूर्वक सन्धिन्छेद करो—
  १ अत्रैकमत्यम् । २ पूर्वेन । ३ शृत्यौद्धसम् । ४ पिष्डतौक । १ बालेषा । ६ चित्ते
  काप्रयम् । ७ तथैव । द महौजस । ६ बिम्बौष्ठी । १० तबैवम् । ११ सत्यैतिहाम् ।
  १२ ममौदासीन्यम् । १३ कमौंध्वं देहिकम् । १४ दीवैंकार । १४ ज्ञातौषधि । १६
  महौद्धसम् । १७ प्लुतौकार । १८ स्यूलौग । १६ मैवम् । २० स्यूलौतु ॥ ।
- ३ उस्सर्ग श्रीर श्रपवाद किसे कहते है ? श्रपवाद के विषय में उत्सर्ग की प्रवृत्ति क्यों नहीं हुआ करती ? ।
- प्र 'वृद्धिरेचि' सूत्र गुण का अपवाद है, इस वचन की 'बारया करो।
- ¥ 'बृद्धिरादें'च्' सूत्र म तपर करने का क्या प्रयोजन है ? ।

# [लघु०] विधि-स्वय-३४ एत्येधत्यूठ्सु ।६।१।८७॥

श्रवणिदेजाद्योरेत्येधत्योरूठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् । पग्रूप गुणापवाद । उपैति । उपेधते । प्रष्ठौह । एजाद्योः किम् १ उपेत । मा भवान् प्रदिधत् ।

श्रर्थ --श्रवर्ण से पर बदि एच् प्रत्याहार श्रादि वाली 'इण्' तथा 'एघ्' धातु हो श्रथवा कठ्हा ता पूर्व+पर के स्थान पर एक बृद्धि श्रादेश हो जाता है। पररूपेति-यह सूत्र 'एकि पररूप '(३०) तथा 'श्राद् गुण' (२७) का श्रपवाद है।

व्याख्या— आत् । १११। [ 'आद् हुए ' से ] एजायो १७१२। [ 'वृद्धिरे चि' सूत्र से 'एचि' पद की अनुवृत्ति आती है। यह पद 'एति' और 'एमित' का हो त्रिशेषण वन सकता है असल्मत होने से 'ऊठ्' का नहीं, अत वचन विपरिणाम से द्विवचन और 'यस्मिन्विधि स्तदादावल्-प्रहर्णे' से तदादि विधि होकर एजाओं ' एसा जन जाता है। ] एस्पेधस्यूट्स

<sup>\*</sup> विग्लोड़ी' श्रीर 'स्यूजोतु ' भी होता है। देखो-- 'सिद्धाृत कौसुदी में 'श्रोत्वोष्ठयो समामे वा (वा॰)।

191३। [ एति+एघित+ऊठ्सु ] पूर्व परयो 181२। एक 1919। [ 'एक पूर्व परयो यह श्रिधि कत है ] वृद्धि 1919। ['वृद्धिरेचि' से ] श्रर्थ — (श्रात्) श्रवर्ण से (एजाद्यो ) एजादि (एत्येघत्यूद्र्सु) इण् झौर एघ् घातु परे होन पर श्रथवा ऊठ् परे होने पर (पूर्व परयो ) पूर्व+पर के स्थान पर (एक) एक (वृद्धि) वृद्धि झादश होता है। उदाहरण यथा—

'उपैति' (पास भ्राता है)। उप+एति' ('एति' यह पद 'इस गतौ' (भ्रदा०) भ्रातु के लट् लकार के प्रथम पुरुष का एकवचन है) यहा पकारोत्तर स्रवर्ष से परे एजादि 'इस्' भ्रातु वर्त्तमान है, श्रत इस सूत्र से पूर्व = श्र श्रीर पर = ए के स्थान पर ऐ' यह एक वृद्धि भ्रादेश हो कर उप् 'ऐ' वि= 'उपेति' प्रयोग सिद्ध होता है।

'उपैधते' (पास बढ़ता है)। उप + एधते' ( 'एधते' यह प, 'एध वृद्धी' (भ्वा॰)धातु के लाट् लकार क प्रथमपुरुष का एकवचन है) यहा अवर्ण से परे एजादि एध धातु वर्त्तमान है अत पूर्व = अ और पर= ए के स्थान पर एक 'ऐ' वृद्धि आदेश हो कर—उप् 'ऐ धते = 'उपेधते' प्रयोग सिद्ध होता है।

'प्रब्ठोह' (प्रब्ठवाह का×)। 'प्रब्ठ + ऊह' (यहा 'ऊठ्' है। कैसे है ? यह हलन्त पुलॅ लिक्ष में 'विश्ववाह' शब्द पर स्पष्ट होगा।) यहा श्रवण से ऊठ् परे है श्रत पूर्व=श्र और पर =ऊ दोनों के स्थान पर 'श्री' यह वृद्धि एकादेश हो कर प्रब्ठ् श्री' ह = 'प्रब्ठोह' प्रयोग सिद्ध होता है।

यह सूत्र ऊठ् के विषय में गुण का तथा इण् श्रीर एघ के विषय में श्रागे वश्यमाण 'एडि पर रूपम्' (६=) सूत्र का श्रपवाद है।

श्रवयहा यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस सूत्र में इक् श्रीर एघ् घातु का एजादि क्यों कहा गया है ? श्रर्थात् यदि एजादि न कहते तो कौन सी हानि हो जाती ? इस का इल्लर यह है कि एजादि न कहने से 'उपेत ' श्रीर 'प्रेदिघत्' प्रयोगों में भी वृद्धि हो जाती जो नितान्त श्रशुद्ध है। तथाहि—'उपेत ' (समीप पहुँचा, युक्त श्रथवा वे दोनों पास श्राते हैं)। 'उप + इत ' ('इत ' यह पद 'इक् गतौ' धातु का कान्त रूप है श्रथवा जट लकार के प्रथम पुरुष का दिवचन है) यहा प्रवर्ण से परे 'इक् धातु तो है पर वह एजादि नहीं अत वृद्धि न हो कर 'श्राद् गुक्ष ' (२७) सूत्र से 'ए' यह गुक्ष एकादेश ही होगा। इस से उप 'ए' त = 'उपेतः' यह इष्ट रूप सिद्ध हो जायगा। 'मा भवान् प्रेदिघत्' (श्राप श्रधिक न बढ़ावें) ['इदिघत्' यह विजन्त एघ् धातु के लुड् लकार के प्रथम पुरुष का एकवचन है। यहा 'न माड्यागे' सूत्र से 'श्राट्' श्रागम नहीं होता इसी बात को जतलाने के लिये यहां 'मां' पद का प्रयोग किया

<sup>×</sup>उदयबता दूर करने के क्षिए जिसके गलै में भारी काष्ट्र बाप देते हैं ऐसे बखुड़े को 'प्रष्ठवाह' कहते हैं ।

गया है। ] यहा श्रवर्ण से परे 'एघ' धातु तो वर्तमान ह, पर वह एजादि नहीं श्रत इस सूत्र से वृद्धि न हों 'श्राद् गुरा' (२७) सूत्र द्वारा गुरा हो जायमा। इस से म् 'ए' निधत् = 'प्रेविधत्' यह इष्ट रूप सिद्ध हो जायमा।

ये दोनो उक्त सूत्र के प्रत्युदाहरण हैं। विपरीत उदाहरणों को प्रत्युदाहरण कहत है अर्थात् 'याद सूत्र में यह न कहते तो यह अशुद्ध हो जाता इस प्रकार जो प्रयोग दर्शाष् जाते हैं उन्ह प्रत्युदाहरण कहत है।

सूत्र में 'एति' श्रीर 'एधित' से इ्या श्रीर 'एध्' धातु का ही प्रह्य समम्भना चाहिये। जैसे नयों से स्वार्म में कार' प्रत्यय लगाया जाता है [अकार, इकार, उकार क्रकार श्रादि] वैसे धाउओं के निर्देश करने म भी इ (इक) या 'ति' (रितप्) लगाए जाते है। यथा—ग्रिम व गच्छिति, एधि व एधात, चिल व चलित श्रादि। इन सब का ताल्पर्य गम्, एध्, चल् श्रातिश्रों स ही होता है।

# [लघु०] वा०-४ अज्ञादृहिन्याम्रुपसङ्ख्यानम् ॥

## अचौहिणी सेना ।

अर्थ-- 'श्रक्ष' शब्द क श्रम्त्य श्रवर्ण से ऊहिनी' शब्द का श्रादि ऊकार परे होने पर पूर्व + पर के स्थान पर बृद्धि एकादेश हो जाता है। ऐसा अधिक वचन करना चाहिये।

व्याख्य!—(ग्रज्ञात् १४११) 'श्रज्ञ' शब्द से ( ऊहिन्याम् १७११) 'ऊहिनी' शब्द परे होने पर ( पूर्व-परयो ) पूर्व 4 पर क स्थान पर (एक) एक (बृद्धि) बृद्धि श्रादश हा जाता है, एसा (उपसङ्ख्यान कर्त्तं श्रम् ) श्रामिक वचन करना चाहिये।

ध्यान रह कि इस प्रकरण म आत और 'श्रवि की अनुकृति हान से सर्वन्न पूर्व से धनण श्रीर पर मे अन् का अहण हाता है।

उदाहरण यथा— ग्रन्सिहिणा १ । श्रच + ऊहिनी' [ श्रचाणाम् ऊहिनीति पट्ठीतस्युरुप समास ] यटा अ + ज' का स्थान कण्ठ + श्रोष्ठ' होनं से तादश स्थान वाला स्रो' बृद्धि एकादेश हो—श्रच् 'श्रो हिनी= 'श्रचौहिनी' बना । श्रव 'पूर्व पदात् संब्हायामग ' (८।४।३) सूत्र से नकार को एकार श्रादश करने से श्रचौहिणी' प्रयोग सिद्ध हाता है।

†'अन्तौहियी' विशेष परिमाय वाली सेना कहाता है। इसका परिमाय यथा— 'अन्तौहियवा प्रमाय तु साज्ञाष्टेकद्विनेगंजे । रवेरेतेहवेस्त्रिक्न पञ्चक्नेश्च पदातिमि ।।

| २१८७०  | रथ                         | 1          |
|--------|----------------------------|------------|
| २१८७०  | हाथी                       | त्रचौ हिसी |
| ६४६१ = | बोड ((यबाह्या सं अतिरिक्त) | सेना       |
| 808340 | पैदल                       | }          |

यहां गुर्च की प्राप्ति में वृद्धि विधान की गई है श्रत यह वार्त्तिक गुण्कूका श्रपवाद है। [लघु०] वा०---- ধু प्राद् ऊहोढोढ्ये पैष्येषु ॥

प्रौहः । प्रौढः । प्रौढि । प्रैषः । प्रैष्यः ।

श्चर्य'---'प्र' शब्द के अन्त्य अवर्ण से ऊह, ऊढ, ऊढि, एष तथा एष्य शब्दों का आदि अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है।

व्याख्यां मात् ।१।१। उहोहोह्येषेट्येषु ।७।३। पूर्व परयो ।६।२। एक ।१।१। वृद्धि ।१।१। ['वृद्धिरेचि' से ] समास — उहश्च उदश्च उदिश्च एषश्च एष्यश्च तेषु = उहाहोह्येषेट्येषु । इतरेतरद्वनद्व । अर्थ — (प्रात्) 'प्र' शब्द से (उहोहोह्येषेट्येषु) उह, उह, उदि, एष तथा एष्य शब्द परे होने पर (पूर्व परयो ) पूर्व + पर के स्थान पर (एक) एक (वृद्धि) वृद्धि आनेश हो । उदाहरण यथा—

प + ऊह = १ औ' ह='प्रीह'। [उत्तम तर्क व उत्तम तर्क करने वाला]

प्र + ऊढ = प्र्'श्री' ढ='प्रीढ '। [बढ़ा हुआ व स्रधेड]

म + ऊढि = प 'श्री' ढि='प्रीढि'। [प्रीढता व शेखी]

प्र + एष = प्र् 'ऐ' ष='प्रेष '। प्रिरणा, घलन्तोऽत्र इष धातु ]

प्र + एष्य = प् 'ऐ' ष्य='प्रैष्य '। [प्रेरणीय, सेवक, गयदन्तोऽत्र इष धातु ]

'प्रैच, प्रैच्च' यहा 'एडि पररूपम्' (३८) से पररूप प्राप्त था, शेष स्थानों पर 'श्राद् ग्रुख ' (२७) सूत्र से गुख प्राप्त था। यह वार्त्तिक इन दोनों का श्रपवाद है।

#### [लघु०] वा०-६ ऋते च तृतीया-समासे।।

सुखेन ऋत'=सुखार्तः । तृतीयेति किम् ? परमर्तः ।

अर्थ: --- तृतीया-समास में अवर्ण से ऋत शब्द का आदि ऋवर्ण परे होने पर पूर्व + पर के स्थान पर बृद्धि एकादेश हो जाता है।

व्याख्या— झात् ।१।१। ( 'झाद् गुगाः' सूत्र से ) ऋते ।७।१। पूर्व-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। ('एक पूर्व परयो ' यह अधिकृत है) बृद्धि ।१।१। ('बृद्धिरेचि' से) तृतीया समासे ।७।१। झर्यं — (तृतीया-समासे) तृतीया तत्पुरुष समास में ( आत् ) अवर्ण से (ऋते) 'ऋत' शब्द परे होने पर (पूर्व परयो ) पूर्व + पर के स्थान पर (एक ) एक (बृद्धि ) वृद्धि आदेश हो जाता है।

उदाहरण यथा-- 'सुखेन ऋत ' यह जौकिक विग्रह है। अजौकिक विग्रह अर्थात् 'सुख टा, ऋत सु' में 'सुपो धातुं प्रातिपदिकयो ' (७२१) सूत्र द्वारा टा और सु का लुक् हो- जाने पर 'सुख + ऋत' ऐसा बनता है। श्रद्ध इस वार्त्तिक से पूव=अवर्ण श्रौर पर=ऋवर्ण के स्थान पर वृद्धि करनी है। 'श्र + ऋ' का स्थान 'कयठ + मूर्घा' है। 'कयठ + मूर्घा' स्थान वाला वृद्धि सन्द्रकों में कोई नहीं सब का 'कयठ' स्थान ही तुल्य है। श्रद्ध यदि 'श्रा' यह वृद्धि एकारेश करें तो 'उरयरपर' (२१) सूत्र से रपर होकर 'श्रार् हो जाने से 'कयठ+सूर्घा स्थान तुल्य हो जायगा। तो ऐसा करने से—सुख 'श्रार् त= सुखात' प्रयोग हो कर विभक्ति जाने से 'सुखात' सिद हो जाता है। इसका श्रर्थ—सुख से प्राप्त हुआ श्रर्थात् सुखी है।

श्रव यहां यह विचार उपस्थित होता है कि श्रवर्ण में 'ऋत परे होने पर वृद्धि का विधान तो समास में करना ही चाहिये, क्योंकि सुखेन + ऋत यहा जौकिक विश्रह में वृद्धि न हो कर गुण एकादेश होने से 'सुखेनर्त' प्रयोग बन सके। परन्तु तृतीया का ही समास हो श्रन्य विभक्तियों का न हो इस कथन का क्या प्रयोजन है ? क्यों समास मात्र में ही वृद्धि का विधान न कर दिया जाए ? इस का उत्तर ग्रन्थकार यह देते हैं कि यदि 'तृतीया न कहगे, समास मात्र में ही वृद्धि विधान करेंगे तो 'परमश्चासी ऋत =परम + ऋत' यहां गुण न हो कर वृद्धि हो जायगी, क्योंकि समास तो यहा भी है। श्रव यहा कर्म धारय समास में गुण हो कर 'परमर्त ' यह इष्ट प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 'परमत का श्रर्थ 'सुक्त' है।

## [लघु०] वा०—७ प्र-वत्सतर कम्बल-बमनार्ण दशानाम् ऋगो ।। प्रार्णम् । वत्सतरार्णम् । इत्यादि ।

उयार्व्या प्रवस्तर-कम्बल वसनाय द्शानाम् ।६।३। [ यहा पञ्चमी विमक्ति के स्थान पर षष्ठी विभक्ति समम्मनी चाहिये ! ] ऋषो ।७।१। पूवपरयो ।६।२। एक ।१।१। वृद्धिः ।१।१। ['वृद्धिरेचि से ] भ्रर्थं — (प्रवस्ततर कम्बल वसनाय द्शानाम्) प्र, वस्ततर, कम्बल, वसन ऋषा तथा दश इन शब्दों से (ऋषो) ऋषा शब्द परे होने पर (पूर्व परयो ) पूर्व +पश्के स्थान पर (एक) एक (वृद्धि) वृद्धि भ्रादेश हो जाता है। उदाहरया यथा—

- १ प्र + ऋषा = प्र 'श्रार्' या='प्रार्थम् [श्रिक्षिक व उत्तम ऋषा]
- २ वस्सतर + ऋग = वस्सतर् 'श्रार्' ग= 'वस्सतरार्णम्' [बझदे के लिये लिया हुआ ऋग]
- ३ कम्बल + ऋषा = कम्बल 'श्रार या='कम्बलार्थम्' [कम्बल का ऋषा]
- ४ वसन + ऋषा = वसन् 'श्रार्' ख्= 'वसन।खम्' [कपदे का ऋषा]
- ४ ऋष + ऋष = ऋण् 'शार्' य='ऋणार्णम्' [ऋष चुकाने के क्षिये क्षिया हुआ दूसरा ऋष]
- ६ दश + ऋषा = दश 'आर् ण='दशार्थ ' [जहां दश प्रकार के जल हों=देश-विशेष]

ध्यान रह कि श्रन्तिम उठाहरण में बहुवीहि समाम है। इसमें 'न्यन्' के नकार का न जोप प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) सूत्र स लोप हो जाता है। यह वार्त्तिक भी गुग्रा एकाटेश का श्रपवाद है।

#### अभ्यास (७)

- (१) निम्न लिखित रूपों मे सोपपितक उत्सर्गनिर्देश नरते हुए सूत्रा द्वारा सिंध सिंद करो—
  १ विश्वीह । २ प्रीह । ३ भारीह । ४ अवैति । ४ परैमि । ६ ऋषार्थम् । ७ उपैता (तृच्)। ८ अवैधते । ६ प्रीढि । १० अचौहिसी । ११ प्रैति । १२ समेधते । १३ देशार्थ । १४ प्रैधे ।
- (२) 'एरवेधस्यूट्सु' सूत्र मे 'एजादि' प्रहण क्यों किया गया है १।
- (३) 'ऋते च तृतीया समासे' में समास प्रदृश तथा तृतीया प्रदृश का क्या प्रयोजन है १।
- (४) 'अचौहिस्सी' सेना का परिमास बतास्रो।
- (५) एति और एधति में 'ति' प्रहण का क्या प्रयोजन है १।
- (६) 'उपसद्ख्यान' किस कहते हैं १।
- (७) एत्येधत्यूठ्सु', प्राद्होडोड्येषेष्येषु 'श्रकानदिन्यामुपसङ्ख्यानम्' ये सूत्र + वात्तिक किस २ के श्रपचाद हैं १।

#### -- o & o--

## [लघु०] सन्त्रा स्त्रम्—३५ उपसर्गा∙ क्रिया-योगे ।१।४।५८॥

प्रादयः क्रिया-योगे उपसर्ग-सञ्ज्ञाः स्युः। १ प्र। २ पग । ३ अप। ४ सम्। ४ अनु। ६ अव। ७ निस्\*। ८ निर्। ६ दुस्\*। १० दुर्। ११ वि। १२ आह्। १३ नि। १४ अघि। १४ अपि। १६ अति। १७ सु। १८ उद्। १६ अभि। २० प्रति। २१ परि। २२ उप। एते प्रादयः।

<sup>\*</sup>कई लोग यहा राष्ट्रा किया करते हैं कि निम् और निर में तथा दुस् और दुर् में किसी एक का ही पाठ उपसर्गों में करना चाहिये दोनों का नहीं, क्योंकि सा त मी सवत्र 'ससजुपो र ( =1र1६६ ) से रेफान्त ही हो जात्रा करते हैं। इमका समाधान यह है कि निस , दुस् में जो सकार को र होता है, उसके अमिद्ध होने से प्राप्त काय नहीं हो पाने जसे—'निरयने, दुरयते में 'उपसगस्यायतां' (=1र1१६) से लस्त नहीं होता क्योंकि उम की दृष्टि में 'र्' असिद्ध है। 'निर् , दुर्' में लत्य हो जाता है—'निजयते कुलयते'। इस लिमें इन्हें भिन्न र पढ़ा गया है।

त्रथं -- क्रिया योग में प्राद्धि 'उपसग' सम्झक होते हैं।

व्याख्या—प्राद्य 1918। [इसी सूत्र का अश, जिमे योग विभाग करके भाष्यकार ने अलग किया है। ] उपसर्गा 1918। क्रिया-योगे 1919। समास — 'प्र' शब्द आदियेंपान्ते प्राद्य । तद् गुण सविज्ञान बहुवीहि समास । क्रिया योगे = क्रिया-योग , तस्मिन् क्रिया योगे । तृतीया तत्पुरुष समास । अर्थ — (क्रिया योगे ) क्रिया के साथ अन्वित होने पर (प्राद्य ) 'प्र' आदि २२ शब्द (उपसर्गा ) उपसर्ग सञ्ज्ञक होते हैं। यह सूत्र 'प्राग्रीश्वरा ज्ञिपाता ' (१।४।१६) के अधिकार में पढा गया है अत इन की निपात सञ्ज्ञा भी साथ ही समक्ष जेनी चाहिये । निपात सञ्ज्ञा का प्रयोजन 'अब्यय' बनाना है। [देखो—'स्वरादि निपानम् ययम्' (३६७)] प्रादि कीन २ से हैं १ इस का ज्ञान 'गण पाठ' से होता है। मूल में प्रादि गण दे दिया गया है। 'गण पाठ' महामुनि पाणिनि ने रचा है। प्रादि गण पर विशेष विचार आगे यत्र तत्र बहुत किया जायेगा।

नोट —प्रादि गया में 'उद् के स्थान पर 'उत' पाठ प्राय सब बायुकी मुद्यों तथा सिद्धान्तको मुद्यों में देखा जाता है। पर वह प्रशुद्ध है क्योंकि उदश्चर सकर्मकात' (७६६), 'उदि कूले रुजि वहो' (३।२।३१), 'उद स्था स्तम्मो पूर्वस्य' (७०) इत्यादि पाणिनि सुत्रों से इस के दकारान्त होने का ही निश्चय होता है।

## [लघु०] सन्ता स्त्रम्—३६ भूवादयो धातव ।१।३।१॥

क्रिया-वाचिनो भ्वादयो धातु-सञ्ज्ञाः स्यु ।

अर्थ -- किया के वाचक 'भू' श्रादि धातु सञ्ज्ञक होते हैं।

व्याख्यां — भूवादय ।१।३। घातव ।१।३। समास — भूरच वारच भूवी, इतरेतर इन्द्र । 'वा गति-ग घनयो ' इत्यादादिको घातु । त्रादिश्च श्रादिश्च श्रादेश्च वाच्च । भूप्रभृतयो व सदशा इत्यर्थ । 'वा' धातुना सादश्य क्रिया बाचकत्वेमैव बोध्यस् । श्रार्थ — (भूवात्य) क्रिया वाची स्वादि (धातव) धातु-सन्द्राक हों । क्रिया काम को कहते हैं । खाना पीना, उठना, बैठना, करना श्रादि क्रियाए हैं । क्रिया शर्थ बाके स्वादि [यहा केवल स्वादि-गण ही नहीं समक्तना चाहिये, श्रापितु समप्र धातु पाठ का प्रदृष्ण करना चाहिये। ] धातु-सन्द्राक होते हैं । यहा यदि क्रिया बाची नहीं कहते तो 'या पश्यति' (जिन क्रियों को देखता है।) यहा 'या + शस् में 'श्रातो धातो ' (१६७) से श्राकार का श्रामिष्ट कोप प्राप्त होता है, क्योंकि स्वादिशों में 'या' का पाठ देखा जाता है। श्रव क्रिया-वाची कहने वोप प्राप्त होता है, क्योंकि स्वादिशों में 'या' का पाठ देखा जाता है। श्रव क्रिया-वाची कहने

से यह दोष नहीं श्राता क्योंकि यहा 'या' का अर्थ क्रिया नहीं श्रिपितु 'जो' है। यह टाबन्त सचनाम है।

श्रव श्रिम सूत्र में उपसर्ग और धातु-सञ्ज्ञा का फल बतज्ञाते हैं---

## [लघु०] विधि स्त्रम्—३७ उपसर्गाद् ऋति धातौ ।६।१।८६॥ अवर्णान्तादुपसर्गाद् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। प्रार्च्छति ।

त्रार्थ --- अवर्णान्त उपसर्ग से ऋकारादि भातु परे हो तो पूर्व + पर के स्थान पर इिंदु एकादेश हो।

व्याख्या—आत् ।१।१। [ 'बाद् गुण ' से इस की अनुवृत्ति आती है, 'उपसर्गात्' का निशेषण होने के कारण इस से तदन्त विधि हो जाती है। ] उपसर्गात् ।१।१। ऋति ।७।१। [ धातौ का विशेषण होने के कारण 'यस्मि विधिस्तदादावक्प्रह्यो' द्वारा इस से तदादि विधि हो जाती है। ] धातौ ।७।१। पूर्व परयो ।६।२। एक ।१।१। ['एक पूर्व परयो 'यह अधिकृत है ] वृद्धि ।१।१। [ 'वृद्धिरेचि' से ] अर्थ — (आत्=अवर्णान्तात्) अवर्णान्त (उपसर्गात्) उपसर्ग से (ऋति=ऋकारादौ) ऋकारादि (धातौ) धातु परे होने पर (पूर्व भरयो) पूर्व+पर के स्थान पर (एक) एक (वृद्धि) वृद्धि आदेश हो जाता है।

उदाहरण यथा—'प्राच्छंति' (जाता है)। 'प्र + ऋच्छति' यहां 'ऋच्छ' (म्वा॰ व तुदा॰) यह गमनिक्रया वाची होने में 'भूवान्यो घातव' (३६) के अनुसार घातु सञ्ज्ञक है इस के साथ योग होने के कारण 'उपसर्गा क्रिया योगे' (३१) सूत्र द्वारा प्र' की उपसर्ग सञ्ज्ञा हो जाती है। तो अब 'प्र' इस अवर्णान्त उपसर्ग से 'ऋष्ठ् यह ऋकारादि घातु परे वर्तमान है, अत 'उरसरपर' (२६) की सहायता से 'अपस्मार्णकति धातीं' (३७) हारा पूर्व अ और पर=क के स्थान पर 'आर्' यह एक वृद्धि आदेख की कर—प्र 'आर्' क्षित='प्राच्छंति' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। यह स्त्र भी 'आद् गुआः' (२७) द्वारा प्राप्त गुआ एकादेश का अपवाद समकना चाहिये।

#### श्रभ्यास (८)

- (१) प्रादि-गया में कितने अजन्त और कितने हखन्त शब्द हैं ?।
- (२) प्रादि गया में 'उत्' अथवा 'उद्' कौन सा पाठ युक्त है, सप्रमाण सिखो १।
- (३) 'निस्-निर्' 'दुस-दुर' ये दो २ क्यों पढ़े गये हैं ?।
- (४) भूवाद्यो धातव ' सूत्र में वकार का श्रागमन कैसे और क्यों हो जाता है। क्या

भ्वादयो धातव सूत्र बनाने से काम नहीं चल सकता था ? अथवा—'भूवादयो धातव' सुत्र की व्याख्या करें।

(४) श्रधोक्षिति रूपों में सापपत्तिक सूत्र निर्देश करते हुए सन्धि करें—
१ प्र+श्चरूजते । २ कन्या+ऋञ्जते । ३ परा+ऋख्नोति । ४ बाला+ऋख्नोति । ४ प्र+श्चर्याति । ३ व्य+श्चर्याति । ३ व्य+श्चर्याति । ३ व्य+श्चर्याति । ३ व्य-श्चर्याति । ३ व्य-श्चर्यात्र । ४ व्य-श्चर्याति । ३ व्य-श्चर्यात्र । १ व्य-श्वर्यात्र । १ व्य-श्वर्यात्र । १ व्य-श्चर्यात्र । १ व्य-श्चर्यात्र । १ व्य-श्वर्यात्र । १ व्यायात्र । १ व्य-श्वर्यात्र । १ व्य-श्वर्यात्र । १ व्य-श्वर्यात्र । १ व्य-श्वर्यात्र । १ व्य

## [लघु०] विधि स्त्रम्—३८ एडि पररूपम् ।६।१।६२॥

श्रादुपसर्गादेडादो धातों परे पररूपमेकादेश स्यात्। प्रेजते। उपोपति।

अर्थे - अवर्णान्त उपसर्ग से ण्डादि धातु परे हा तो पूर्व । पर के स्थान पर पर स्था एकादेश हा जाता है।

च्याख्या—आत्। १।१। ['म्राद् गुण' से इस पद को भनुकृत्ति म्राती है। 'उपसर्गात' का विशषण होने से इस से तदन्त विधि हो जाती है। ] उपसर्गात्। १।१। [ उपसर्गाहित भाती' से ] एडि। ७।१। [ भाती' का विशेषण होने से यस्मिन्विधि स्तदादावलप्रहणे' द्वारा तदादि विधि हो जाती है। ] पूर्व परयो । ६।२। एकम् ।१।१। [ एक पूर्व परयो ' यह अधिकृत है। 'इक' के स्थान पर 'एकम्', 'पररूपम्' का विशेषण होने से किया गया है। अथवा 'म्रादेश ' होने से 'एक ' ही रहता है। ] पर रूपम् ।१।१। मर्थ—(म्रात्=म्रवर्णान्तात्) अवर्णान्त (उपसर्गात्) उपसर्ग से (एडिच्एकादौ) एकादि (भातौ) भातु परे होने पर (पूर्व परयो) पूर्व + पर के स्थान पर (एकम्) एक (पररूपम्) पररूप मादेश हो जाता है। 'पररूप' से तात्पर्थ 'पर' का है, 'रूप' महण स्पष्ट मितपित्ति (बोध) के लिय हैं।

उदाहरण यथा—'श्रेजते' (श्रत्यन्त चमकता † हैं) 'श + एजते' [ 'एजू दीसी' भातु के लट् लकार के प्रथम पुरुष का एकवचन हे ] अहर 'श्रे' यह अवर्धान्त उपसर्ग और 'एजते' यह एङादि घातु है। अत पूर्व (अ) और पर (ए) के स्थान पर एक पररूप 'ए' आदेश करने मे—प्र 'ए' जते—'श्रेजते' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

'डपोपति' (जलाता है)। उप + ग्रोपति' [ 'उप दाहे' घातु के लट् लकार के

<sup>\*</sup>यहां श्रत्यन्त सावधानों से सिंघ करनी चाहिय क्योंकि इस में कुछ गुण क उदाहरण भी मिश्रित कर दिय् गये हैं।

<sup>† &#</sup>x27;एज कम्पने' थातु परस्मैपदी है अत बहा अत्य त कॉपता है' ऐखा अथ करना नितान्त अशुद्ध है।

प्रथम पुरुष का एकवचन है ]। यहां उप' यह श्रवर्शात उपसर्ग श्रीर 'श्रोषित' यह एडादि धातु है। श्रत पूर्ग (श्र) श्रीर पर (श्रो) क स्थान पर एक पररूप 'श्रो' श्रादेश करने से—उप श्रो' षति='उपोषित' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

यह सूत्र 'वृद्धिरेचि' (३३) सूत्र का श्रपवाद हे। ध्यान रहे कि एति श्रीर एथिति क विषय में इस का भी श्रपवाद 'एस्पेधत्यृठ्सु' (३४) सूत्र है।

# [लघु०] सन्त्रा स्त्रम—३६ अचोऽन्त्यादि टि ।१।१।६४॥

**अचां मध्ये योऽन्त्य स आदिर्यस्य तद्दिसञ्ज्ञ स्यात्।** 

अर्थ:- श्रचों में जो भ्रन्य श्रच्, वह है ब्रादि में जिसके, उस शब्द समुटाय की टिसम्ह्या होती है।

व्याख्या— अच १६१९। [यहा 'यतश्च निर्धारणम्' सूत्र द्वारा निर्धारण म षष्ठी विभक्ति होती है। यथा 'नृणा बाह्यण श्रेष्ठ'। किञ्च यहा जाति में एकवचन हुआ सम मना चाहिये। ] अन्त्यादि १११९। टि १९१९। समास — अते भवोऽन्त्य, अत्य आदिर्थस्य शब्द स्वरूपस्य तत् अत्यादि, बहुवीहि समास। अर्थ — (अच) अचों के मध्य में (अन्त्यादि) जो अन्त्य अच, वह है आदि में जिनके एमा शब्द स्वरूप (टि) टि' सञ्ज्ञक होता है। यथा— 'मनस् यहा अचों में अन्त्य अच् नकारोत्तर अकार है, वह जिसके आदि में है ऐसा शब्द-स्वरूप 'अस्' है, अत इस की इस सूत्र स 'टि' सञ्ज्ञा हो जाती है। एवम्— 'पतत्' यहां 'अत्र' की, 'आताम्' यहां 'आम्' की, 'ध्वम्' यहां 'अम्' की तथा 'अभिचित् यहां 'हत्' की 'टि सञ्ज्ञा सममनी चाहिये। जहां अन्त्य अच् स परे अन्य कोई वर्ण नहीं होता, वहां उस अन्त्य अच् की ही 'टि' सञ्ज्ञा हो जाती है। यथा— 'कुल' मृह्यं अक्ष्मं में अन्त्य अच् लकारोत्तर अकार है, यह किसी के आदि में नहीं यथा दवदत्तस्येक पुत्र स एव ज्येष्ठ स एव कनिष्ठ' इस न्यायानुसार अपने ही आदि और अपने ही अन्त में वर्त्तमान है अत्य यहां कवल 'अ' की ही 'टि' सञ्ज्ञा होती है। [ इस विषय का स्पष्टीकरण 'आवन्तवदेकिस्मिन्' सन्न की क्यार्या समक्तने के बाद ही हो सकता है।

श्रव श्रिम वार्त्तिक में 'टि' सन्ज्ञा का उपयोग दिखाते हैं--

[लघु०] वा०-- शकन्ध्वादिषु परह्रय वाच्यम् ॥

तच टेः । शकन्धुः । कर्कन्धुः । कुलटा । मनीपा । त्राकृतिगयो-ऽयम् । मार्तपडः ।

अर्थ: --- शकन्धु आदि शब्ता म (उन की सिद्धि के अनुरूप) पररूप कहना चाहिये।
(तत्) वह पररूप (टे) टि (च) और श्रच क स्थान पर समझना चाहिय।

च्यारुया शकम्ध्वादिषु ।७।३। पररूपम् । १।१। त्राच्यम् । १।१। श्रर्थं — (शकम्ध्वादिषु) शका अश्रादि शब्दों में (पररूपम्) पररूप (वाच्यम्) कहना चाहिये।

शकन्ध्र श्रादि बन बनाए श्रथात् पर रूप कार्य किये हुए शब्द एक गया में सुनिवर कारपायन न पढ़ हैं। इस गया का प्रथम शब्द शक-धु' हाने से इस गया का नाम शकन्ध्वादि शसा हे # । अब इस वासिक द्वारा कात्यायन जा कहते हैं इन मे पर रूप कर जीना चाहिये इस पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस के स्थान पर पर रूप करें १ इस का उत्तर सुतरा यह मिल जाता है कि योग क अनुसार इन को विभक्त कर उन २ के स्थान पर पर रूप किया जाये. जिन के स्थान पर पर रूप करने स गण्पठित शब्द सिद्ध हो जाते हैं । जिस प्रकरण मं यह वार्त्तिक पटा गया है उस प्रकरण में 'स्रात्' स्त्रीर श्रवि' पढों की श्रनुवृत्ति स्ना रही है तथा वह 'एक पूर्व परयो ' ( ६।१।८२ ) के अधिकार क अत्वर्गत है। अत प्रकरण दशान तो यही प्राप्त होता है कि- पूर्व श्रवण श्रीर पर श्रम् के स्थान पर एक पर रूप श्रादेश हो । अब यदि प्रकरणागत इन के स्थान पर पररूप एकादश करने हैं तो श्रीर तो सब गण पठिल शब्द सिद्ध हो जाते हैं, केवल 'मनीषा' श्रीर पतन्जलि' शब्द सिद्ध नहीं हाते क्योंकि वहा 'मनस् + ईवा श्रीर 'पतत् + श्रव्जलि' इस प्रकार खेद होन से श्रवर्ण नहीं मिसता। श्रव यदि प्रकरणागत श्रवर्णं की बजाय 'टि' कर दें िट श्रीर श्रच के स्थान पर पररूप एकादेश हो। ] तो सब शब्द जेसे गरा में पढ़े गये हैं वैसे के वैस मिद्ध हो जाते हैं, कोई दोष नहीं ग्राता । त्रत इन शकन्ध्वादियो में पूर्व=ि ग्रीर पर=ग्रन् के स्थान पर पररूप एकादेश करना ही युक्त है। प्रन्थकार ने अपने मन मे यह सब विचार कर तक दे ' कहा है। शकन्ध्वादि गगा पठित शब्द यथा-

1—'शकन्धु' [शकानाम्≔देशविशेषाणाम् श्रन्धु =कूप , शकन्धु । गवेषणीयोऽस्व प्रयोग ।]। 'शक + श्रन्यु' यहा ककारोत्तर श्रकार की 'श्रचोऽन्त्यादि टि' (३१) सूत्र से ढि' सम्झा हो जाती ह । इस टि श्रीर श्रन्धु' शब्द के श्रादि श्रकार के स्थाम पर एक परस्तप 'श्र हो कर विभक्ति झाने से—शक् 'श्र' न्यु ='शकन्धु' प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।

२—'ककन्यु ' [कर्कागाम्=राजविशवागाम् अन्यु =कृप , कर्कन्यु ‡। अन्वेषग्रीयोऽस्प

<sup>\*</sup>इसी प्रकार अन्यत्र भी सर्वत्र समम लेना चाहिये यथा—प्रादि-गण, सर्वादि-गण, स्वस्नादि गथा आदि। गणों क पाठ से भहान् लाघव होता है, अन्यथा सभी शब्दों को सूत्रों में पढ़ने से बहुत गीरव हो जावणा।

<sup>्</sup>रीर क दृत्त को नेस 'कक भू है। यह कंकोंपपद 'हुमान भारखपोषखयो ' (जु०) भातु से श्रीखादिक 'क्' प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। इस का निपातन उद्यादि के 'श्राट्-इम्मू-जम्ब्-कफेल् ककन्यू दिविषू ' (६३) इस भ्रज्ञ में किया गया है कम्भ्≕कटमं दवातीति कक भू। यह राद पुल्सिङ्ग

प्रयोग । ]। 'कर्क + आधु' यहा भी पूर्वपत् ककारोत्तर अकार=टि और 'अन्धु' शब्द के आदि स्रकार के स्थान पर 'अ' यह एक पररूप आदेश करने से—कर्क 'अ' न्यु='कर्कन्धु' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

३—'कुलटा' [ -यभिचारिया स्त्री ] । 'कुल + श्रटा' यहा लकारोत्तर श्रकार=टि श्रौर 'श्रटा' शब्ट के श्रादि श्रकार के स्थान पर 'श्र' यह एक पररूप श्रादेश करने से—कुल् 'श्र' टा='कुलटा'× प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

४—'मनीषा' [ बुद्धि ] । मनस्+ईषा' यहा 'श्रचोऽन्त्यादि टि' (३१) से 'श्रस् की टि' सञ्ज्ञा है । इस टि श्रौर 'ईषा' शब्द के श्रादि ईकार के स्थान पर 'ई' यह एक पररूप श्रादेश करने से—मन् ई' षा='मनीषा'\* प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।

प्रनथकार ने यहा सम्पूर्ण शकन्धवादि गरा नहीं लिखा। निम्न लिखित शब्द भी इसा गरा में श्राते हैं—

ए—'हलीषा' [ हलस्य ईघा=दयड हलीषा । हल का द्यड ] । 'हल+ईषा' यहां लकारोत्तर श्रकार=टि ग्रीर 'ईषा' शब्द के श्राटि ईकार क स्थान पर ई' यह एक पर रूप श्रादेश करने से—हल 'ई' षा= हलीषा'† प्रयोग सिद्ध हो नाता है ।

६—'लाङ्गलीषा' [लाङ्गलस्य=हलस्य ईषा=द्रगढः = लाङ्गलीषा । हल का द्रगढः । ] । 'लाङ्गल+ईषा' यहा लकारोत्तर श्रवण=ि श्रीर ईषा शब्द के श्रादि ईकार के स्थान पर 'ई' यह एक पररूप हो कर —लाङ्गल 'ई' षा= लाङ्गलीषा' प्रयोग मिल्ह होता है ।

- श्रीर खीलिइ दोनों प्रकार का होता है। 'कर्म धु' ऐसा हस्वोवस्था तरा मी कहीं २ वेरवाची मिलता है। वहा 'उस्पादयो बहुलम्' (८४८) सूत्र में 'बहुल प्रहस्य क सामर्थ्य से 'क्' प्रत्यय की बजाय 'कु' प्रत्यय हुआ समम्मना चाहिये। वेर वाची इस 'कर्म धु' शब्द का शक ध्वादियों में पाठ करना व्यथ है क्योंकि वहा 'डुधान् धातु है 'अन्धु' राब्द नहीं। अत वहा पर रूप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। कुछ लोग वेर वाची 'कर्म धु' शब्द का 'क्क + अ धु' ऐसा छेद कर के पर रूप करते हैं, जैस्त कि चीरस्वामी ने अमरकोष की टीका तथा श्रीहमच द्वाचार्य ने अपने 'अभिधान चि तामस्थि' कोष में लिखा है। पर तु उन की यह कन्पना ठीक नहीं, क्योंकि इस से ऐसा कोई अथ नहीं निकल सकता जिस का वेर से दूर का भी सम्ब ध हो सकता हो।

×अट नतौ (भ्ना ) इत्यसाद् 'नि द-भ्रहि पचादिभ्यो ल्यु पिन्यच ' (७८६) इति कत्त्व चि 'श्रजायतद्यप्' (१२४५) इति टापि अटेति सिध्यति । इटतील्यटा । कुलानामटा=कुलटा । कुलान्यटतीक्षि निभ्रहे त् कमययिष 'टिक्क—' (१२४७) इति ङीपि कुलाटीति स्थात् ।

अद्दर्भ गतौ (भ्वा०) इत्यस्माद् भावे 'गुरोश्च हल (८६८) इति श्र प्रत्यय । क्षियामित्यधिकारात् तत्वाप्, मनस ईषा=गति , मनीषा । बुद्धिमनोषेत्युच्यते ।

ौं कई लोग 'मनीषा की देखादेखीं 'इलीषा' का भा इल न्+ईषा ऐमा छेद करते हैं पर वह भारी भूल है। ७—'पतक्रजित' [ ध्याकरणमहाभाष्यकार भगवान् पतक्षित्ति ] । 'पतत्+श्रक्जिति' यहां अत्'की टि'सञ्ज्ञा है। इस टिश्रीर 'श्रम्जिति' शब्द के श्रादि श्रकार के स्थान पर भ'यह एक परस्थ हो कर—ात श्र'म्जित्व पतक्ष्जिति \* प्रयोग सिद्ध होता है।

द---'सारज्ञ' [चातक व हरिया]। सार + श्रङ्ग' यहा रेफोत्तर श्रवर्गः=ि श्रौर 'श्रज्ञ' शब्द के श्राद्धि श्रकार के स्थान पर 'श्र यह एक पररूप श्रादेश करन से--सार् श्र' क्र='सारक्क' प्रयोग सिद्ध हाता ह।

यहा यह भ्यान रहे कि चातक बार हरिया अर्थ म ही इसका शकन्ध्वादियों म पाठ है, अन्य अर्थ म शक ध्वादियों में पाठ न होने स अर्क सवर्यों दीघ ' (४२) द्वारा सवर्या दीर्घ हो कर 'साराङ्ग ' बन जाता है। अत्याप्त गयापाठ में 'सारङ्ग पशु पविद्यों ' ऐसा उत्तीख़ किया गया है।

६—'सीमन्त' [सीझोऽन्त =सीमन्त]। सीम+अन्त'× यहा मकारोत्तर अवर्ण=
दि और 'अन्त' शब्द के आदि अकार के स्थान पर 'अ' यह पररूप एकादेश करने से—
साम् 'अ' न्त= सीमन्त ' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। केशों की सीमा के अन्त अर्थात् माम
को 'सीमन्त' कहते हैं। किया जब कड्डी द्वारा बाब सवारती हैं तो बाजों के मध्य जा रखा
सी हो जाती है उसे सीमन्त या माग कहत हं। 'माग' से भिद्ध अर्थ में इस का शकन्ध्वादि गया
में पाठ न होने के कारया अक सवर्थे दीर्घ' (४२) से सवर्थ दीर्घ हो कर 'सीमान्त' †

कं 'श्राकृति-गणोऽयम्' ‡ । समास — त्राहृत्या=स्वरूपेख=काय दशनेन गण्यते = पित्चीयत इति श्राकृति गण । श्रर्थं — (श्रयम् ) वह शकन्धु श्रादि शब्दों का समृद्द (श्राकृति गण ) श्राकृति से गिना जाता है। इस का भाव यह है कि शक ध्वादि जितने शब्द गण में पढ़े गवे हैं, ये इतने ही हैं, ऐसा नहीं सममना चाहिये। किन्तु जिस २ शब्द में पररूप कार्य हुत्रा दीले उसे शकन्ध्वादि गण में गिन केना चाहिये। यथा— मात्रवङ'

<sup>\*</sup>पतन् अञ्जलिप सिन् नमस्कापत्वाद् असी पतञ्जलि , बहु है हि समास । तपस्यन्त्या गोपी नामन्या सिवा अञ्जले सपरूपेख पतितोऽत्य पतञ्जलिरिति इतिहास-सवादे तु 'अञ्जले पतन्' इति विग्रह तत्र च मग्र नासकादित्वात् समास ।

<sup>\* ×</sup> यहां समास में विभक्ति लाप होने से पदत्व के कारण 'न लोग प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) धन्न से नकार का लोग हो जाता है।

र इस का अथ है -- भूमि आदि की सीभा का अता।

<sup>ः</sup> इस गण क आकृति-गण होने में 'प्रोपान्या समधान्त्राम् (१।३।४९) [सम+अधान्याम्], 'अववह्रपणी समध्यो ' (१।३।४७) [सम+अधयो ] इत्यादि पाणिनि क निर्देश प्रमाण हैं।

शब्द लोक में प्रसिद्ध है, इस में पररूप हुआ मिलता है अत इसे भी शकन्ध्वादिगण के अन्तर्गत समक्तवा चाहिये। इस की साधन प्रक्रिया यथा—'मृतन्चादोऽराडम' इस कर्म धारय समास में विभक्तियों का लुक् हो कर 'मृत + अराड' हो जाता है। अब तकारोत्तर अवर्ण तथा 'अराड' शब्द के आदि अकार के स्थान पर 'अ' यह पररूप एकादेश करने समृत् 'अ' राड='मृतराड' बन जाता है। मृतराडे भव = मातराड, \* यहा 'तन्न भव ' (१०८१) से अरा 'तिह्नतेष्वचामादे ' (१३८) से आदि वृद्धि तथा 'यस्येति च' (२३६) से अकार का लोप हो जाता है ।

## [लघु०] विवि सूत्रम्-४० स्रोमाडोश्च ।६।१।६३॥

श्रीमि श्राङ चात् परे परह्रपमेकादेशः स्यात् । शिवायीत्रमः। 'शिव + एहि' इति स्थिते—

श्रर्थ — श्रवर्षां से श्रोम् श्रथवा श्राड् परे हो तो पूर्व+पर के स्थान पर एक पर रूप श्रावेश हो जाता है।

व्यास्य [-- आत् ।१।१। ['आद् गुगा' से] श्रोमाडी ।७।२। च इत्यव्यवपदम् । प्व परयो ।६।२। एक ।१।१। ['एक प्व-परयो' यह श्रिषकृत है।] पर रूपम् ।१।१। ['एक प्व-परयो' यह श्रीमाडों तयो =श्रोमाडों इतरेतरह्न । श्रथ -- (श्रात्) श्रवर्णं स (श्रोमाडों) श्रोम् श्रथवा श्राह् पर हान पर (प्वंपरयो) पूर्वं पर के स्थान पर (पररूपम्) पररूप (एक) प्कादेश हो जाता है।

'श्रोम् यह श्रायय तथा 'श्राइ' यह उपसर्ग है। 'श्राह' के इकार की श्रयोग दशा मैं इन्' पञ्जा हो जाती है, श्रत 'तस्य लोप' (१) से लोप होने के कारण 'श्रा' शेष रह लाता है।

उदाहरू यथा शिकाशीक्षम ' [क्षी नम सिवाय=सिव जी के प्रति नमस्कार ही ।]
शिवाय + श्रीसम ' (श्रीम्+नम ' बंहा 'मोऽनुस्वार ' [७७] से मकार को सनुस्वार हो 'वा पदान्तस्य' [८०] में उसे वैकल्पिक परसवण नकार हो जाता है। ) यहीं प्रकृष्टिन्तर अवर्ण से 'श्राम् परे हे श्रत पूर्व=श्रवण और पर=श्रोकार के स्थान पर 'श्रो' परस्व श्रादेश हो कर शिवाय 'श्रो' सम = शिवायोक्षम ' श्रयोग सिख होता है।

<sup>\*</sup> मात्तरह = मरे हुए श्ररहे में होने वाला = स्था की कथा मार्भरहेय पुरास्त के १०५ वें अध्याय में टेखें।

<sup>†</sup> कचिदत्र—मृतोऽरखो यस्य स =मृतरख, मृतरखस्य भ्रपत्यम्=मातराख, 'तस्यापत्यम्' (१००१) इत्या इत्येव विगृह्वति ।

'शिवेहि' [शिव जी आश्रो ] । शिव ! आ+इहि' यहा 'आद् गुगा ' (२७) सूत्र से 'आ+इ के स्थान पर 'ए' यह गुगा एकादेश हो करे—'शिव एहि' रूप बना । अब यहा 'आड' न होने से स्रोमाङाश्च' सूत्र प्राप्त नहीं होता इस पर 'ए' में आडस्व खाने के बिये अप्रिम अतिदेश सूत्र जिखते हैं—

# [लघु०] अतिरेश-स्त्रम्-४१ अन्तादिवच । ६ । १ । ८३ ॥ योऽयमेकादेश स पूर्वम्यान्तवत् परस्यादिवत् स्यात् । शिवेहि ।

अर्थ — जो यह एकादेश किया जाता है वह पूर्व के अन्त के समान तथा पर के आदि क समान होता है।

व्याख्या-- एक । १।१। पूर्व परवी । ६।२। ('एक पूर्व परवी' स) अन्तादिवत् इत्य ययपदम् । च इत्यब्ययपदम् । समास --- श्रन्तश्च श्रादिश्च=श्रन्तादी, इतरेतर द्वनद्व । अन्तादिभ्या तुल्यम्=अन्तादिवत् 'तेन तुल्य क्रिया चेहति ' (११४८ ) इति वति प्रत्यय । अर्थ -(एक) यह एकादेश (पून परया) पूर्व और पर के ( अन्तादिवत् ) अ त और आदि के समान होता है। ताल्पर्य यह है कि 'एक पूर्व परयो ' (६।१।८२) सूत्र से जिस एकादेश का श्रिधिकार किया गया है वह एकादेश पूर्व के अन्त के समान तथा पर के आदि के समान हाता है। इस सम्पूर्ण एकादेश के अधिकार में पूर्व और पर वर्ण ही स्थानी हैं. इन वर्णों के एकादेश के अखण्ड होने स इन में अन्त और आदि नहीं बन सकते। अत यहां पूर्व से पूब वर्ण घटित (पूब वर्ण वाला) शब्द तथा पर से पर-वर्ण घटित (पर वर्ण वाला) शब्द प्रहर्ण किया जाता है अयथा — चीरप+इन' यहा श्राद् गुर्ख ' (२७) से पकारोत्तर श्रकार तथा 'इन' शब्द के श्रादि इकार के स्थान पर ए' यह एक गुणादेश ही 'पुकाजुत्तर पदे ख' (२८६) से ग्रात्व करने पर 'सीरपेगा बनता है। यहां एकादेश 'ए' है। यह 'ए पूर्व शब्द श्रर्थात् जीरप' शब्द के श्रन्त=त्र के समान तथा पर शब्द अर्थात् 'इन' के श्रादि≔इ के समान होगा। श्रर्थात् इस 'ए' को श्रकार मान कर श्रकाराश्रित कार्य तथा इकार मान कर इकाराश्रित कार्य हो जाएगे। इस सूत्र के उनाहरण 'काशिका' भादि "यापरण के उच्च प्रन्थों में देखने चाहियें।

'शिव+एहि यहा 'ए' यह एकादेश है। यह एकादेश एवं शब्द के अन्त के समाम होगा। पूर्व शब्द 'आ है। इस का अत भी आं है ( क्योंकि एक अक्तर में—वही अपना आदि और वही अपना अन्त हुआ करता है। जैसे किसी का एक पुत्र हो तो इस के लिये वही बढा और वही छोग हुआ करता है)। अत यह 'आ' 'आड् के सहश होगा अर्थात् जो २ कार्य 'आड्' के रहने पर हो सकते हैं, वे इस के रहने पर भी होंगे। 'आङ्' के होने से 'श्रोमाङोश्व' (४०) सुत्र प्रवृत्त होता है, वह अब 'ए' के होने से भी होगा। तो इस

प्रकार 'स्रोमाङोश्च' (४०) सूत्र से पूर्व+पर के स्थान पर एक पररूप 'ए' हो कर--शिव् 'ए' हि = 'शिवेहि' प्रयोग सिद्ध होता है।

प्रश्न :--- 'श्रोमाडोरच' (४०) सूत्र में यदि 'श्राड्' का प्रहण न भी करें तो भी 'शिवेहि' श्रादि रूप यथेष्ट सिद्ध हो सकते हैं। तथाहि—'शिव+श्रा+हिं' यहा प्रथम 'श्रक सवर्थे दीर्घ' (४२) से सवर्थे दीर्घ हो—'शिवा + हिं' बन जायगा, पुन 'श्राद् गुख ' (२७) से गुण एकादेश करने से—'शिवेहि' प्रयोग सिद्ध हो जायगा। तो 'श्रोमाङोरच' (४०) सूत्र में 'श्राङ्' प्रहण कृषों किया गया है ?।

उत्तर—पाणिनीय "याकरण में 'श्रिसिद्ध बहिरङ्ग मन्तरङ्गे' एक परिभाषा है। इस का श्रिभमाय यह है कि जहा श्रम्तरङ्ग श्रीर बहिरङ्ग कार्य युगपत्=इकट्ठे उपस्थित हों वहा बहिरङ्ग को श्रिसिद्ध समक्ष कर प्रथम श्रम्तरङ्ग कार्य कर लेना चाहिये। बहिरङ्ग श्रीर श्रम्तरङ्ग कार्यों का विस्तार पूर्वक विचार "याकरण के उच्च-प्रम्थों में किया गया है वहीं देखें। यहां हतना समक्ष लेना चाहिये कि 'धातूपसर्गयो, कार्यमन्तरङ्गम्' श्रथात् धातु+उपकर्ग का कार्य श्रम्तरङ्ग होता है। 'शिव+श्रा+हिं यहा 'श्रा' यह उपसर्ग तथा 'हिं यह धातु है। श्रत 'श्रा + इ' के स्थान पर गुण काय श्रम्तरङ्ग होने से प्रथम होगा, सवर्ण दीर्घ बहिरङ्ग होने से प्रथम न होगा। इस से जब 'शिव+एहिं वन जायगा तब यदि 'श्रोमाङोश्च' (४०) में 'श्राह्' का प्रहण न करेंगे ती 'बृद्धिरेचि' (३३) से वृद्धि एकादेश हो कर—'शिवैहिं' ऐसा श्रमिष्ट प्रयोग बन जायगा। श्रस्त इस की निवृत्ति के क्षिये सुत्र में 'श्राङ्' का प्रहण श्रस्यावश्यक है।

नोट:--ज्यान रहे कि 'श्रोमाङोश्च' (४०) सूत्र 'बृद्धिरेचि' (३३) तथा 'ग्रकः सवर्थे दीर्घ ' (४२) दोनों का अपवाद है।

#### अभ्यास ( ६ )

- (१) आकृति गया किसे कहते हैं ? शक प्वादि गया के आकृति-गया होने में क्या प्रमास है ? सविस्तर प्रकाश डाजें।
- (२) 'नैजते' में 'एडि पररूपम्', 'श्रव+एहि' में 'एस्पेश्वर्युट्सु', 'लाझल+ईषा' में 'श्राद् गुण ', 'कुल + श्रटा' तथा 'सा+श्रश्यति'\* में 'श्रक सवर्षे दीर्घ' सूत्र क्यों प्रयुक्त नहीं होते ?।
- (३) 'तम्ब टे' यह किस की उक्ति है ? इस का क्या श्रमिप्राय चौर क्या श्राधार है ? स्पष्ट सविस्तर प्रतिपादन करें ।

अत्र 'आङ्' बोध्य ।

- (४) 'अन्तादिवच' सूत्र की आवश्यकता बताते हुए सूत्रार्थ पर विशेष प्रकाश डार्ले ।
- (५) 'कर्कन्धु' शब्द पर चीरस्वामी श्रादि की प्रक्रिया का उल्लेख कर उस का खगडन करें।
- (६) सारङ्ग , साराङ्ग सीमात सीमान्त कुलाटा, कुलाटी, इन पद्युगली का परस्पर सप्रमाण भेद निरूपण करें।
- (७) अधोलिखित प्रयोगों मे सन्धिच्छेद कर के उसे सूत्रों द्वारा प्रमाणित करें—
  १ कोमित्यवोचत्। २ प्रेषयित। ३ पतञ्जलि । ४ कदोढा #। १ उपेहि। ६
  अध्यर्थात् #। ७ मार्तयह । म भ्रवेजते । १ लाङ्गलीषा । १० प्रोषित । ११ मनीषा ।
  १२ प्रेषणीयम् । १३ कृष्णेहि । १४ श्रयोदा #।
- (८) निम्न लिखित वचनों की सोदाहरण याख्या करें—
  । यथा देवदत्तस्येक पुत्र स एव ज्येष्ठ स एव किनष्ठ । २ असिद्ध बहिरङ्गम तरङ्गे ।
  । असिद्ध बहिरङ्गम तरङ्गे ।
- (६) 'टि' सञ्ज्ञा विधायक सूत्र का ऱ्याख्यान करें।

## [लघु०] विधि स्त्रम्—४२ अक सवर्गो दीर्घ ।६।१।६८॥

अक' सवर्णेऽचि परे पूर्वपरयोदीं एकादेश' स्यात् ।दैत्यारिः।श्रीशः। विष्णुद्यः । होत्रकार ।

श्रर्थ'--- ग्रक् से सवर्ण श्रच् परे होने पर पूर्व + पर के स्थान में दीर्घ एकादेश हो जाता है।

व्याख्या आक । १। १। सवर्णे । ७। १। इति । ७। १। ('इको यणिव' से) पूर्व परयो । ६। २। एक । १। १। ('एक पूर्वपरयो 'यह अधिकृत है) दीर्घ । १। १। इप्यें — (इक) अक से (सवर्णे) सवर्ण (अिच) अच् परे होने पर (पूर्व परयो ) पूव+पर के स्थान में ( एक ) एक (दीर्घ) दीघ आदेश हो जाता है।

श्रक प्रस्याहार में 'श्र, इ, उ, ऋ, लु' ये पारुच वर्ण श्राते हैं इन से परे बदि इन का कोई सवर्ण श्रच् हो तो इन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। यद्यपि दीर्घ श्रच बहुत हैं तथापि 'स्थानेऽन्तरतम ' (१७) से वही दीर्घ किया जाता है जो इन स्थानियों के तुल्य होता है। इदाहरण यथा—

'१-'दैंत्यारि' (दैंत्यों के शत्रु=भगवाम् विष्णु) । 'दैत्य+श्ररि' यहा यकारोत्तरवत्तीं स्रकार 'श्रक्' है, इस स्नू परे 'श्ररि' शब्द का श्रादि श्रकार सवर्णं श्रच् है । श्रत इन दोनों

<sup>\*</sup> एषु सवत्र 'म्राङ्' बोध्य ।

र्के स्थान पर 'स्थानेऽन्तरतम ' (१७) द्वारा 'श्रा' यह दीर्घ एकादेश हो कर विभक्ति साने से---दैत्यु 'श्रा' रि='दैत्यारि ' प्रयोग सिन्द होता है । दैत्यानाम् श्ररि =दैत्यारि ।

र-'श्रीश' (लक्ष्मी के खामी=भगवान् विष्णु)। 'श्री+ईश' यहा रेफोत्तर ईकार 'श्रक्' श्रीर उससे परे 'ईश' शब्द का श्रादि ईकार सवर्ण श्रच् है। इन दोनों के स्थान पर 'ई' यह सवर्ण दीर्घ एकादेश हा कर विभक्ति लाने से—श्र् 'ई' श='श्रीश' प्रयोग सिख होता है। श्रिय ईश =श्रीश।

३-'विष्णाद्वय' (विष्णो =तक्षाम देव विशेषस्य, सूर्यस्य वा उदय =श्राविर्भाव उक्ष तिर्वा विष्णाद्वय )। 'विष्णु+उदय' यहा खकारोत्तर उकार 'श्रक्' है इस से परे 'उदय' शब्द का झादि उकार सवर्ण श्रच् है श्रत पूर्त्र+पर के स्थान पर 'ऊ यह सवर्ण दीर्घ एकादेश करने से—विष्णु 'ऊ' दय='विष्णुट्य' प्रयाग सिख होता है।

ध-'होतृकार ' (होतुक्कां कार =होतृकार । होता का ऋकार)। 'होतृ+ऋकार' यहां पूर्व + पर के स्थान पर 'ऋ' यह एक सवर्ण दीर्घ हो कर—होत् 'ऋ' कार='होतॄकार ' श्योग सिद्ध होता है।

क्कार का उदाहरण अप्रसिद्ध तथा कठिन होने से यहा नहीं दिया गया 'सिद्धा न्त-कौ सुदी' में दिया गया है, वहीं देखें।

'यह सूत्र श्रकार के विषय में 'श्राट् गुण ' (२७) सूत्र का तथा श्रन्यत्र 'इकोयण्चि' (१४) सूत्र का श्रपवाद है।

#### ऋभ्यास ( १० )

- (१) अभो-विक्षित प्रयोगों में सन्धिष्केद कर के सूत्रों द्वारा उसे प्रमाणित करी— श्रद्धाप्रस् । २ मध्दके । ३ दधीन्द्र । ४ होतूर्य । ४ कुमारीहते । ६ पितृणम् । ७ विद्यानन्द । मभूमीश । १ परमार्थ-। १० यथार्थ । ११ विभूद्य । १२ विद्यार्थी । १३ महीन । १४ वेदाभ्यास, । १४ कमत्युकरः । १६ कर्तृणि १७ मानूद्य । १म पक्तृजीषस् । १६ तरूर्थम् । २० गिरीश ।
- (२) श्रधो लिखित रूपों में स्त्रार्थस्मस्वय दशित हुए सन्ध करी —

  १ कदा + श्रमाद । २ महती + इच्छा । ३ हिर + इच्छा । ४ मधु + इच्चमम् । ४ कर्ष + श्रम् । १ कार + उच्चम । ६ वेंक् + श्रमाद । ७ फलानि + इमानि । ८ कार + उच्चम । ६ वेंक् + श्रमाद । १० वधू + उत्सव । ११ कदा + श्रमा । १२ सती + ईश । १३ श्रदा + श्रमित । १४ स्राम् । १४ स्रम्य + स्रादि । १६ यदा + श्रासी र । १७ वदी + इवा वीम् । १८ तरु + उपेत । १३ भर्ष + श्रद्धि । २० तुल्य + श्रास्त ।
- (३) 'आक सवर्षें दीर्घ' सूत्र किस २ का अपवाद है १

[लघु०] विधि सूत्रम्—४३ एड पदान्ताद्ति ।६।१।१०६॥
पदान्तादेडोऽति परे पूर्व-रूपम् एकादेश स्यात् । हरेऽव । विष्णोऽच ।
अर्थ — पदान्त एइ से अत परे होने पर पूर्व-एर के स्थान पर पूर्व-रूप एकादेश
हो जाता है।

व्याख्या पदान्तात् ।२।१। एड ।२।१। अति ।७।१। पूर्वं परयो ।६।२। एक ।१।१। ['एक पूर्वं परयो 'यह अधिकृत है।] पूर्व ।१।१। ['अिम पूर्व' से ] अर्थ — (पदान्तात्) पदान्त (एड) एड् से (अति) अत् परे होने पर (पूर्व-परयो ) पूत्र+पर के स्थान पर (एक) एक (पूर्व) पूर्वरूप आदेश हो जाता है।

एड्' प्रत्याहार में 'ए, त्रो' ये दो वर्ष त्राते हैं यदि ये वर्ष पद के अन्त में स्थित हो और इन से परे अत् अर्थात् इस्व अकार हो तो पूव+पर के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश हो जाता है। यह सूत्र 'एचोऽयवायाव (२२) सूत्र का अपवाद है।

उदाहरण यथा—[१] 'हरेऽन' (हे हरे ! रचा करो )। 'हरे+श्रव यहा 'हरे यह सम्बोधन का एकवचना त होने से पद है इस पद के श्रन्त वाले एकार = एड् से 'श्रव' शब्द का श्रादि श्रत परे है, श्रत इन दोनों के स्थान पर एक प्वरूप 'ए' हो कर—हर् 'ए' च = 'हरेऽव प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

[२] 'विष्णोऽव' (हे विष्णो ! रक्षा करो) । 'विष्णो + श्रव' यहा भी पूर्ववत् पूच= श्रोकार श्रीर पर=श्रकार के स्थान पर एक पूर्वरूप श्रो' हो कर—विष्ण 'श्रो' व='विष्णोऽव' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

नोट — 's' यह चिह्न करें या न करें अपनी इच्छा पर निर्भर है। यह केवल इस बात को प्रकट करता है कि यहा पहले अकार था ! । कई लोग इस चिह्न को अकार समम कर वैसा उचारण करते हैं वह उन की भूल है, क्योंकि जब एकादेश हो गया तो अन्य चर्णा कहा से आया ?।

सूत्र में एड' को पदा त कहने का श्रामिप्राय यह है कि 'जे+श्र=जय , ने+श्र=नय मो+श्र=भव ' इत्यादि प्रयोगों में श्रापदान्त एड से श्रत परे होने पर प्वरूप एकादेश न हो ।

<sup>\*</sup>यह चिह्न ग्रासन्त आधु निक है, तभी तो 'स्यासो भ्यम्' (३१३) सूत्र के महाभाष्य में लिखा हैं—
''किमय 'स्थम्' शाद आहोस्निद् 'अभ्यम् शब्द १। कुत सादेह १ सभानो निर्देश ''। यहा 'सभानो
ं निर्देश ' में सिद्ध होता है कि पहले उक्त चिह्न नहां था प्रत्युत मट्टोजिनीचित के समय में भी नहीं था।
समुदाह स्थो यमोऽधन्थे हुसं सूत्र को लिख कर दीचित ने वृत्ति में [ 'अधन्थे' इतिच्छेद ] रेम लिखा है
यदि तब यह चिह्न होता है ते 'यमोऽधन्थ होने से छेद लिखना व्यथ था। पिह्नों पर विशेष टिप्पण अध्य
(१३१) सूत्र पर देखें।

#### श्रभ्यास (११)

- (१) निम्न बिखित प्रयोगों में सिधच्छेद कर उसे सूत्रों द्वारा प्रमाणित करें—
  १ श्रानेऽत्र । २ वायोऽत्र । ३ गुरवेऽदात् । ४ रामोऽस्ति । ४ पचतेऽमौ । ६ नमोऽस्तु । ७ ससारेऽधुना । म सपोंऽहम् । ६ तेऽत्र । १० ब्राह्मणोऽब्रवीत् । ११ वटोऽयम् । १२ ब्रह्मणेऽस्तु । १३ वचनोऽनुनासिक । १४ स्थानेऽ तरतम । १४ पिखतोऽपि ।
- (२) सूतार्थं समन्वय पूर्वक सन्धि करें—
  १ ते + श्रकमका । २ पुरुषो + श्रत्र । ३ वने + श्रस्मिन् । ४ ततो + श्र यत्र । १
  श्राधारो + श्रधिकरणम् । ६ सहयुते + श्रप्रधाने । ७ उपो + श्रधिके च । ८ श्रम्यासा
  + श्रत्र । ६ को + श्रापि । १० श्रन्धो + श्रसौ । ११ के + श्रपि । १२ लोके + श्रत्र ।
  १३ हको + श्रसवर्षो । १४ एचो + श्रयवायाव । १४ उपदेशे + श्रज्
- (३) एड पदान्ताद्ति' में 'पदा त' प्रहण का क्या प्रयोजन है ?।

-- 0 8 0--

## [लघु०] विधि स्वम्-४४ सर्वत्र विभाषा गो ।६।१।११६॥ लोके वेदे चैडन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभाव पदान्ते । गो प्रग्रम । एडन्तस्य किम् १ गोः ।

अर्थ — लोक और वेन में एकन्त 'गा' शाद को पदान्त में विकल्प कर के प्रकृति भाव हो जाता है।

व्याख्या— सर्वत्र इत्यव्यय पदस् । प्रदान्तस्य ।६।१। ['एड पदान्ताइति' से 'पदान्तात्' पद त्रा कर विश्वक्ति विपरिणाम से पंष्ट्रमात हो जाता है। इसे यदि सप्तमी विश्वक्ति में परिणत करें तो भी कुछ दोष नहीं होता, जैसा कि प्राथकार ने इस्ति में किया है।] एक ।६।१। ['एड पदान्तादित' से विश्वक्ति विपरिणाम द्वारा आह होता है। यह 'गो ' पद का विश्ववण्य है, अत इस से 'येन विधिस्तद तस्य' द्वारा तदन्तविश्व हो का के प्राथकार है।

<sup>\*</sup>पीछ से 'यजुषि=यमुर्वेद में की अनुवृत्ति आ रही है उस की निवृत्ति के लिखें यहीं जिन्हें पर का प्रहण किया गया है। लोकिन और वैदिक क भेद से मस्कृत भाषा दो प्रकार की होतीहै। लोकिन भाषा लोक अथात काव्यादि लौकिक प्रन्थों में प्रयुक्त होती है यहा लौ िक भाषा के लिये कवल 'भाषा' शाद का प्रयोग किया जाता है। यथा— प्रत्ये भाषाया नित्यम् । वैदिक भाषा वेद में ही प्रयुक्त होती है, उसक लिये यहां कुछ विशेष नियम हैं। परन्तु यह सूझ 'सवत्र अथात् दोनों भाषा ों में समानरूप में प्रवृत्त होता है।

बन जाता है। ] गो ।६।१। श्रति ।७।१। ['एड पदान्तादित' से ] विभाषा ।१।१। श्रकृत्या ।३।१। ['श्रकृत्या त पादम यपरे' से ] श्रवस्थान भवतीति शेष । श्रर्थ — (सवत्र ) चाहे यजुर्वेद हो या श्रन्य वेद श्रथवा लोक ही क्यों न हो सब जगह (पदान्तस्य) पदान्त (एड = एड तस्य) जो एड — तदन्त (गो) गो शब्द का (श्रति) श्रत् परे होने पर (विभाषा) विकल्प कर के (श्रक्रया) स्वभाव से श्रवस्थान हो जाता है।

ण्ड-त गो शब्द से स्रोदात गो शब्द का प्रहण समसना चाहिये, क्योंकि ण्द त गा शब्द तो कभी हो ही नहीं सकता।

प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। वर्णों का स्वभाव उन का खरूप ही हो सकता है। 'प्रकृति से रहते हैं या प्रकृति भाव को प्राप्त होते हैं इस का तात्पय प्रयोग का मूल अवस्था मे रह जाना अर्थात् कोई विकार न होना है। अत्वएव प्रकृति भाव स्थल में सहिताकाय—सन्धि नहीं होती।

गो+अग्र' ['गवाम् अग्रम्' ऐसा यहा षष्टी तत्पुरुष समास है।] यहा यद्यपि समास के कारण गो शब्द से परे 'आम्' सुप का सुपो आतु प्रातिपदिकयो ' (७२१) सूत्र से खुक् हुआ २ है तथापि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लच्चाम्' (१६०) सूत्र की सहायता से यहा 'सुप्ति इन्त पदम्' (१४) द्वारा इस की पद सक्का अर्ज्जुबण है अत गो शब्द के अन्त में वदान्त एड वत्तमान है, इस के आगे 'अग्र' शब्द का आदि अत् भी मौजूद है। तो यहा गो शब्द पृष्टित स अर्थात अपने स्वरूप में सन्धि कुार्य से रहित वैसे का वैसा विकर्प से रहेगा। जहां प्रकृतिभाव होगा वहां विभक्ति जानं से—'गो अग्रम्' प्रयोग सिद्ध हागा। ध्यान रहे कि यहा प्रथम एड पदान्ताइति' (४३) से पूर्व रूप प्राप्त था। पुन उसे बान्ध कर 'अवड् स्फोटायस्य' (४७) से वैकल्कि अवङ् प्राप्त होता था। यह सूत्र उस का अपवाद समस्तना चाहिये। जहा प्रकृति भाव नहीं होगा वहा 'अवड् स्फोटायनस्य' (४७) सूत्र प्रवृत्त होगा ।

यहा 'एड त' कहने का यह प्रयोजन है कि स्रोद्न्त गो शब्द को ही प्रकृतिभाव हो उकारान्त गोशब्द को न हो। यद्यपि गोशब्द स्वयम् स्रोदन्त है उकारान्त नहीं तथापि समास में 'गोस्त्रियोरुपसजनस्य' (६४२) सूत्र से हस्व करने पर उकारा तहो जाया करता है।

<sup>#</sup>यहां कह लोग निकल्प पत्त में 'एक पदा तादित (४३) से पूर्वरूप कर 'गोऽप्रम्' ऐसा मूल में याठ लिखते हैं यह उन की भूल है क्योंकि यह सूत्र 'अवड् स्कोटायनस्य' (४७) सूत्र का अपवाद है, 'एक पदा तादित' (४३) सूत्र का नहीं अत इस के प्रवृत्त हो चुकने पर उसी की ही प्रवृत्ति करनी योग्य है। हा जब वह प्रवृत्त हो चुकेगां तब वैकल्पिक होने से पत्त में एक पदान्तादित (४३) सूत्र भी प्रवृत्त हो जायगा।

उदाहरण यथा—'चित्रगु+ग्रम' [चित्रा गावो यस्य स चित्रगु, बहुव्रीहि समास । चित्र गोरग्रम् इति षष्ठी तत्पुरुष-समासे सुङ्कुकि रूपमिदम्।] यहा गोशब्द के एङम्त न होने से सर्वत्र विभाषा गो ' (४४) से प्रकृतिभाव नहीं होता 'इको यण्चि' (१४) से उकार को वकार हो कर विभक्ति ज्ञाने पर 'चित्रग्वश्रम्' प्रयोग बन जाता है \*।

यहा गोशब्द को पदान्त में प्रकृतिभाव इसि जिये कहा गया है कि श्रपदान्त म प्रकृतिभाव न हो जाय। यथा—'गो + श्रस्' [यहा गाशब्द से डिस व डस् प्रत्यय किया गया है।] यहा पदान्त न होने से यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता, 'डिस डसोश्च' (१७३) सूत्र से प्रवरूप हो कर गा ' प्रयोग बन जाता है। इस की प्रिशेषतया सिद्धि 'श्रज्जतं पुलें जिङ्ग प्रकृरक रख' में 'गो' शब्द पर देखें ।

श्रव प्रकृतिभाव के श्रभाव पत्त में 'श्रवड् स्फाटायनस्य' (४७) सूत्र प्रवृत्त करने के बिये दो परिभाषाए जिखते हैं—

[लघु०] परिभाषा सूत्रम्—४५ अनेकाल् शित् सर्वस्य १९।१।५५॥ [अनेकाल् य आदेशः शिच, स सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने स्यात्।] नोटः—यहा वृत्ति हमारी जोबी हुई है प्राथकार ने स्पष्ट होने से वृत्ति नहीं जिखी।

श्रर्थ — जिस श्रादश म श्रनेक श्रज (वर्ग) हों तथा जिस का शकार इस्सन्ज्ञक हो वह सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। इस परिभाषा के प्राप्त होने पर [ श्रिप्रिम परिभाषा श्रवृत्त हो जाती है। ]।

व्याख्या— अनेकाल् १९१९। शित् १९१९। सर्वस्य १६१९। समास — न एक = अनेक , नक्तत्पुरुष + अनेकोऽल् यस्य स = अनेकाल् , बहुवीहि समासः । श् (शकाशः) इत् यस्य स शित् , बहुवीहि समासः । अर्थ — ( अनेकाल ) अनेक अर्बो वाला तथा ( शित् ) शकार इत् वाला आदेश (सवस्य) सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है ।

'श्रल्' प्रत्याहार में सम्पूर्ण वया आ जाते हैं अत अल मा वया पर्याय अर्थात् एकार्थ वाची शब्द हैं। जिस आदेश में एक से अधिक श्रें ज्ञाप तर्य हो। अथवा जिस आदेश के शकार की इत्सम्बा होती हो तो वह आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पूर होगा।

\*ध्यान रहे कि यदि किसी अवयवी का एक अवयव विकृत हो जय, तो भी वह बही रहता है अन्य नहीं हो जाता यथा— यदि किसी कुत्ते की पूछ कट जाए तो भी वह कुत्ता ही रहता है अन्य कुति हो जाता। इसी प्रकार यहा यद्यपि गो शब्द का अवयव आकार विकृत हो कर उकार बन गया है तथापि वह गो शब्द ही रहता है।

† 'हे चित्रगोऽप्रम् में भी प्रकृतिभाव न होगा, क्योंकि वहा एड् लाइग्रिक है प्रतिपदोक्त नहीं। इस की विशेष यांख्या अ गत्र देखें। अर्जोऽन्त्यस्य' (२१) सूत्र कहता है कि आदेश स्थानी के अन्त्य अर्ज् को हो, परन्तु यह सूत्र अनेकाल् तथा शित् आदेशों को सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर हाना बतलाता है। अत यह सूत्र 'अजोऽन्त्यस्य' (२१) सूत्र का अपवाद हैं।\*

श्रवेकाल श्रादेश का उदाहरण यथा—रामें । यहां 'भिस्' स्थानी के सम्पूर्ण स्थान पर 'श्रतो भिस ऐस' (१४२) से ऐम श्रादेश होता है। यह सूत्र न होता तो श्रजोऽन्त्यस्य' (२१) द्वारा मिस के श्रन्त्य सकार को फिर उस के बाधक 'श्रादे परस्य' (७२) से श्रादि को 'ऐस' हो जाता।

शित् श्रादेश का उदाहरण यथा—इत । यहा 'इदम्' स्थानी के सम्पूर्ण स्थान पर 'इदम इश्' (११६७) स इश् श्रानेश होता है । यह सूत्र न होता तो 'श्रक्षोन्स्यस्य' (२१) द्वारा 'इदम्' श्र स्थ मकार को इश् हो जाता ।

प्रश्न'— जितने 'इश' श्रादि शित् श्रादेश हैं वे सब श्रनेक श्रतों वाले हैं श्रनेकाल् हाने के कारण ही वे सब सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर हो सकते हैं। पुन सूत्र में शित्' के लिये विशेष यहन क्यों किया गया है १।

उत्तर—इस प्रकार शित् प्रहण के बिना भी कार्य के सिद्ध हो जाने से महामुनि पाणिनि यह परिभाषा जतलाना चाहते हैं कि 'नागुनन्धकुतमनेकाल्त्वम्' अर्थात् अनु बन्धों के कारण किसी को अनेकाल् नहीं मान लेना चाहिये जब तक कि उस के अन्य अल् अनेक न हों। जिस की इत्सन्जा होती है उसे अनुबन्ध कहते हैं। 'इश्' आदि में शकार आदि की इत्सन्जा होती है अत शकार आदि अनुबन्ध हैं। अब यदि 'इश्' में अनुबन्ध शकार को छोद दें तो केवल 'इ' रह जाता है। तब यह अनेकाल् नहीं रहता, अत यह सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकता। इस लिये 'शित्' प्रहल्ब आवश्यक है। इस की विशेष व्याख्या व्याकश्य के उन्हानन्थों में देखें।

## [लघु०] परिभाषा सूत्रम्—४६ डिच्च ।१।१।५२॥ 🥌 डिदनेकालप्यन्त्यस्यैव स्यात् ।

श्रर्थः — हित् श्रादेश चाहे अनेकाल् भी क्यों न हो श्रन्थ श्रल् के स्थान पर होगा। व्याख्या विद्या — हित् । १।१। च इत्यब्ययपदम् । श्रन्थस्य । ६।१। श्रल्ल । ६।१। ['श्रलो ऽन्त्यस्य' से] समास — ङ् (दकार ) इत् यस्य स हित् , बहुन्नीहि समास । श्रर्थं — (क्ति ) इकार इत् वाल्ला श्रादेश (श्रन्त्यस्य) श्रन्त्य (श्रल्ल) श्रल्ल के स्थान पर होता है। यह सूत्र 'श्रनेकाल शित् सर्वस्य' (४४) सूत्र का श्रपवाद है। जिस श्रादेश के इकार की इत्सम्क्रा

**<sup>\*</sup>इ**सी प्रकार 'श्रादे परस्य (७२) सूत्र का भी यह श्रपनाद सममाना चाहिये।

होती हो फिर वह चाहे अनेक अलो वाला भी क्यों न हो सम्पूण स्थानी के स्थान पर न होकर अन्त्य अल् के स्थान पर ही होगा। इस सूत्र का उदाहरण अग्रिम सूत्र पर देखें। [लघु०] विधि सूत्रम्—४७ अवड् स्फोटायनस्य ।६।१।१२०॥ \

पदान्त एडन्तस्य गोरवड् वा स्यादचि । गवाग्रम् । गोऽग्रम् । पदान्ते किम् १ गवि ।

अर्थ --- पदान्त में जो एड , तद्त्त गा शब्द को श्रच परे होने पर विकल्प कर क श्रवड् श्रादेश हो जाता है।

व्याख्या— पदा तस्य ।६।१। [ एड पदा तादिति' से विभक्ति विपरिणाम कर के प्राप्त होता है। इसका सप्तमी प्रिभक्ति में भी विपरिणाम हो सकता है जैसा कि प्रन्थकार ने किया है। ] एड ।६।१। [ एड पदा तादित' स विभक्ति विपरिणाम कर के प्राप्त होता है यह 'गो' पद का विशेषण है अत इस से तदन्त विधि हा कर एण तस्य' बन जाता है। ] गो ।६।१। [ सवन्न विभाषा गो स] अचि ।७।१। [ 'इका यण्चि' से ] अवड् । १। १। एस्पोटायनस्य ।६।१। [ यहा स्फोटायन' प्रहण उस के सत्कार के लिये है, क्योंकि 'विभाषा' पद तो पान्ने से आ ही जाता है।] अर्थ — (पदान्तस्य) पद के अन्त वाला (एडन्तस्य) जो एड , तद त (गो) गो शब्द के स्थान पर ( अचि) अच् परे रहते (अवड्) अपड आ हो जाता है। जाता है (स्फोटायनस्य) स्फाटायन आचार्य के मत मे।

'स्फोटायन' पाश्चिनि से पूर्व-वर्ती 'याकरण के श्राचाय हो चुंके हैं इस मूत्र म पाणिनि ने उन के मत का उल्लेख किया है। यह श्रवह श्रादेश स्फाटायन श्राचाय के मत मे होता है श्रम्य श्राचार्यों के मत मे नहीं हाता। हम सब श्राचाय प्रमाण हैं, श्रत श्रवह श्रादश विकल्प से होगा\*।

उदाहरण यथा—'गो + अप्र यहा समास में षष्ठी के बहुवचन आम्' का लुक् हुआ है अत प्रस्थय लोगे प्रस्थय लचगम् (१६०) द्वारा 'सुप्तिटन्त पदम्' (१४) से गो की पद पञ्जा है। इस के अत्त में पदान्त एड=ओ वत्तमान है। इस से परे 'अप्र' शब्द का आदि अकार अच भी वत्तमान है। अत इस सूत्र से 'गा' का अवड आदेश प्राप्त होता है। अलोऽन्त्यस्थ' (२१) से इस आदश की अन्त्य अल=ओकार के स्थान पर प्राप्ति होती है, पर तु अनेक अलों वाला होने के कारण 'अनेकाल शित् सर्वस्य' (४४) द्वारा सम्पूर्ण ,गो' के स्थान पर प्राप्त होता है। पुन 'डिख' (४६) सूत्र की सहायता से अन्त्य

<sup>\*</sup>पर तु यह व्यवस्थित विभाषा होने स गवाच 'में नित्य ही अवड होगा वहा पर 'गो श्रच ' नया 'गो ऽच रूप नहीं वर्नेंगे। कही पर यह श्रवङ होगा ही नहीं।

धाल् 'ओ' को अपट आदेश हो कर — ग् अपड् + अप्र हो जाता है। अब डकार की 'हलन्त्यम्' (१) से इस्सन्ज्ञा और 'तस्य लाप '(३) से लाप हो 'अक मप्यों दीप्र (४२) से सवण दीर्घ एकादेश हाने पर— गवाप्र बन्ता। अब विभक्ति लाने से— गप्पाप्रम्' प्रयोग मिद्ध हाता है। जिस पच्च मे अपट् आदश नहीं होता वहा 'एच पदान्तात्ति' (४३) से प्र रूप हो कर गोऽप्रम्' प्रयाग बन जाता है। इस प्रकार प्रकृतिमाच वाले रूप सहित लान रूप हो जाते ह।

प्रकृतिभाव पत्र म — १ गो भ्रम् म् । ['सर्वत्र विभाषा गो']।
प्रकृतिभाव क भ्रभाप मे— { २ गवाग्रम् । ['अवड् स्फोटायनस्य']।
३ गोऽग्रम् । [ एड पदान्ताटित']।

यहा पदान्त ग्रहण इस लिये किया हे कि श्रपदान्त एड त गो को श्राड न हो।

श्रथा—गो+इ=गिव । यहा गो शब्द स परे सप्तमी का एकवचन डि' प्रत्यय किया गया हे

श्रत यहा गो शब्द पदान्त नहीं। इस लिये श्रवड् श्रादेश न हो कर 'एचोऽयवायाव (२२)

स श्रव् श्रादेश हो जाता है।

इस सूत्र के अ य उदाहरण यथा--

१ गवेश, गवीश । २ गवेष्पर, गवीश्वर । ३ गो श्रिथिप, गवाधिप गोऽधिप । ४ गवालय । १ गवेच्छा गवी छा । ६ गवो इय, गबुद्य । ७ गवर्द्धि गबुद्धि । ८ गवाड गबुद्ध । ६ गवाच्च ।

ध्यान रहे कि अपड् आदेश में केवल डकार की ही इत्सब्ज्ञा होती है। वकारोत्तर अकार अनुनासिक नहीं अत 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' (२८) सूत्र से उस की इत्सब्ज्ञा नहीं होती। यदि इस का भी इत्सब्ज्ञा हो जाती तो लोप हो जाने से 'गवाप्रम्, गवाधिप आदि में सवसा दीध तथा गवेशवर गविड दिंशादि म गुरस न हो सकता।

# [लघु०] विधि स्त्रम-४८ इन्द्रे च ।६।१।१२१॥ √ गोरवड् स्याद् इन्द्रे । गवेन्द्र-।

श्र्यी:—(एड-त) गो शब्द को इन्द्र शब्द पर हान पर श्रवड श्रादेश हो जाता है।

ट्याख्या—एड १६१९। [ एड पदा तादित स विभक्ति विपरिणाम कर के। यह
'गो' पद का विशेषण है श्रत इस से तद्नतियि हा कर 'एडम्तस्य' बन जाता है। ] गा
१६१९। [ सबन्न विभाषा गो से ] इन्द्रे १७१९। च इत्य ययपदम्। श्रवड् १९१९। [ श्रवड
सफोटायनस्य' से ] श्रर्थ —(एड) एड त (गो) गो शब्द के स्थान पर (श्रवड) श्रवड
सादेश हा जाता है (इन्द्रे) इन्द्र शब्द परे होने पर। यह सूत्र 'श्रवड् स्फोटायनस्य (४७)

सूत्र का श्रपवाद है। उस से यहां विकल्प कर के श्रवङ् प्राप्त होता था इस सूत्र से नित्य हो जाता है।

उदाहरण यथा—'गवेन्द्र' (श्रेष्ठ व बडा बैल)। 'गो+इन्द्र' [ गर्ना गोषु वा इन्द्र =श्रेष्ठ । ] = ग् श्रवड + इन्द्र = गव+इन्द्र = गवेन्द्र [ 'श्राद् गुण ' ]।

एड त' इस लिये कहा है कि 'चित्रगु + इन्द्र' [ चित्रगूनामिन्द्र = स्वामी, षष्ठी तत्पुरुष । ] = 'चित्रग्विन्द्र । यहा एड त न होने से श्रवड श्रादेश न हो कर 'इको यणिच' (१४) से यण् = वकार हो जाता है । ध्यान रहे कि सूत्र की वृत्ति में 'एडन्त' कहना ग्रन्थकार से उट गया है ।

यहा 'पदान्त' की अनुवृत्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि अपदान्त में एड-त गो से परे इन्द्र शब्द आ ही नहीं सकता।

नोट — काशिका कार श्रीजयादित्य ने इस सूत्र से श्रगले प्लुत प्रगृह्या श्रवि नित्यम्' (६१९१९२२) सूत्र मं 'नित्यम्' पद का श्रहण नहीं किया, किन्तु इसी 'इन्द्र च' (६१९१९२९) सूत्र मे ही 'नित्यम्' पद का श्रहण किया है। पर ऐसा मानना ठींक प्रतीत नहीं होता क्योंकि यहा 'नित्यम्' पद के श्रहण की कोई श्रावश्यकता नहीं। यदि यह कहा जाय कि— 'यहा 'नित्यम्' पद 'प्रहण न करने से 'इ डे च' (४८) सूत्र विकल्प से श्रवड् करता क्योंकि 'सर्वंत्र विभाषा गो' (४४) से 'विभाषा' पद की श्रवृत्वत्ति श्रा रही है" ता यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'इन्द्रे च' (४८) सूत्र तो श्रारम्भ सामर्थ्य से ही नित्य हो जायगा, उस के लिये नित्यम्' पद के श्रहण की कोई श्रावश्यकता ही नहीं। महाभाष्य पढ़ने से भी यही विदित होता है।

# [लघु०] विधि सूत्रम्-४६ दूराद्धूते च ।८।२।८४॥ 🗸 दूरात् सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा स्यात् ।

अर्थ'---दूर से सम्यग्बोध कराने में प्रयुक्त जा वाक्य उस की दि को विकल्प कर के प्लुत हो जाता है।

व्याख्या— दूरात्। १।१। हूते। ७।१। च इत्वब्ययपदम् । वाक्यस्य। ६।१। टे ।६।१। प्लुत ।१।१। [ 'वाक्यस्य टे प्लुत उदात्त ' यह अधिकार भा रहा है। ] वा इत्यब्ययपदम् । [ भाव्यकार ने सम्पूर्ण प्लुत के प्रकरण को विकल्य कर दिया है आत यहा पर 'वा' प्राप्त हो जाता है। ] 'ह्ने व स्पर्धाया शब्दे च' (भ्वा॰ उ॰) इस घातु से भाव में 'क' प्रत्यय करने करने पर 'हूत' शब्द सिद्ध होता है। इस का अर्थ 'बुलाना' है। परन्तु यहा इस से सम्बोधन = अब्बी तरह से जनाना' अर्थ अभिनेत है। अर्थ — (दूरात्) दूर से (हुते)

सम्बग्बोध कराने म प्रयुक्त (वाक्यस्य) जो वाक्य उप की (टे) टिको (वा) विकल्प कर के (प्लुत) प्लुत हो जाता है।

जिस देश में ठहरे हुए का वाक्य सम्बोध्यमान [सम्यक् जनाया जाता हुआ] साधारण भयत्न से न सुन सके किन्तु विशेष प्रयत्न से सुन सकता हो उस देश को दूर' कहने हैं। उम दूर देश से किसी को छुछ जनाने या बुजाने क जिये जो वाक्य प्रयुक्त किया जाता है उसकी दि को विकल्प कर के प्जुत होता है। उदाहरण यथा—हम से देवदत्त ऐसे स्थान पर ठहरा हुआ हे जहा हम उसे साधारण प्रयत्न से बोल कर छुछ बोर्ध नहीं करा सकते तो अब हमारा स्थान दूर हुआ। इस दूर स्थान से हम ने जो 'एहि देवदत्त !' 'सक्तून पिव न्वदत्त ! इस्यादि वाक्य प्रयुक्त किये हन वाक्यों की दि को विकल्प कर के प्रमुत होगा।

[प्लुत पच में]

[ प्लुताभाव पद्म में]

। एहि देवदत्त ३ । ।

- १ एहि देवदत्त ।।
- २ सक्त न पिक दवदस ३ !।
- २ सक्तृत्पिबदेवदत्ता।

यहा यह ध्यान में रखना चाहिये कि जिस वाक्य में हूयमान [सम्यग् जनावा जाता हुआ ] अन्त में होगा उसी वाक्य की टि को प्लुत हागा जहां हूयमान अन्त में न होगा उस वाक्य की टि को प्लुत न हागा। यथा—'देवदत्त ! एहि', 'देवदत्त ! सक्त न् पिव' यहां हूयमान=देवदत्त अन्त में नहीं है अत टि को प्लुत न होगा।

इस प्रकार प्लुत का विधान कर श्रव उस का यहा उपयोग दिखाते हैं—

[लघु०] विधि-स्त्रम्—५०५तुत—प्रगृह्या ऋचि नित्यम्।६।१।१२२॥

एतेऽचि प्रकृत्या स्यु । आगच्छ कृष्ण ३ ! अत्र गौश्चरति ।

अर्थ'--- प्लूत और प्रगृह्य-सम्झक अच परे होने पर प्रकृति से रहते हैं।

ज्याख्या— प्लुत प्रगृद्धा ।१।३। अवि ।७।१। नित्यम् ।२।१। [क्रिया विशेषण्मेतत्]
प्रकृत्या ।३।१। [ प्रकृत्यान्त पादम्' से ] समास — प्लुताश्च प्रगृद्धाश्च= प्लुत प्रगृद्धा
इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थ — (प्लुत प्रगृद्धा) प्रलुत और प्रगृद्धा सन्त्रक (अचि) अच परे होने पर
( नित्यम् ) नित्य ( प्रकृत्या ) प्रकृति से = स्वभाव से = वैसे के वैस अर्थात् सन्धि कार्यं से
रहित रहते हैं । उदाहरण यथा— 'आगच्छ कृष्ण ३ । अत्र गौरचरित' (आओ कृष्ण । यहां
भी चर रही है । ) यहा आगच्छ कृष्ण' यह एक वाक्य है । इस की टि = एकारोत्तर
धकार को 'दूराद्ध्ते च' (४३) से वैकल्पिक प्लुत हाता है । जिस पन्न मे प्लुत होता है
वहा प्रकृतिभाव हो जाने से ग्रकारात्तर प्रजुत प्रकार तथा 'प्रत्र' शब्द के आदि अकार के
स्थान पर 'प्रक सवर्णे दीर्घ' (४२) से सवर्णदीर्घ नहीं होता वैसे का वैसा अर्थात्

'भ्रागच्छु कृष्ण ३ । भ्रत्र गौरचरति' ही रहता है। जिस पच में प्लुत नहीं होता वहां प्रकृतिभाव न होने से सवणदीर्घ हो जाता है—'भ्रागच्छु कृष्णात्र गौरचरति'।

इस के श्रन्य उदाहरण यथा---

- १ 'सक्त न पिव देवद्त्त ३ ! श्रह गच्छामि', 'सक्त न पिव देवद्त्ताह गच्छामि'।
- २ 'कार्यं कुरु राम ३ ! एष श्रागत ', 'कार्य कुरु रामेष श्रागत '।
- ३ आगच्छ हरे ३ ! अत्र क्रीडेम', 'आगच्छ हरेऽत्र क्रीडेम'।
- ४ 'श्रागच्छ राम ३ । श्रत्रास्ति लच्मण ', 'श्रागच्छ रामात्रास्ति लच्मण '।

इस सूत्र में 'निस्पम्' पद के प्रहरण का प्रयोजन 'सिद्धान्त कीमुद्रि' में स्पष्ट किया गया है, वहीं देखें।

श्रव प्रगृह्य सञ्ज्ञकों के उदाहरणों के लिये प्रगृह्य सञ्ज्ञा करने वाले सूत्र लिखते हैं—
[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—५१ ईद्देद्द्विवचन प्रगृह्यम् ।१।१।११॥
ईद्देदन्त द्विवचन प्रगृह्य स्यात् । हरी एतौ । विष्णू इमौ । गङ्गे अमू ।
अर्थः—इदन्त ऊदन्त तथा एदन्त द्विवचन प्रगृह्य-सञ्ज्ञक हो ।

व्याख्या—ईदूदेत् । १११। द्विचनम् । १११। प्रगृह्यम् । १११। समास —ईच उच्च एच = ईदूदेत्, समाहारद्वन्द्व । तपरकरणमस देहार्थम् । 'ईदूदेत्' यह पद 'द्विचनम्' पद् का विशेषण है अत 'येन विधिस्तदन्तस्य' द्वारा इस से तदन्त विधि हो जाती है । अर्थ — (ईदूदेत्) ईदात, उदन्त तथा एदन्त (द्विचचनम्) द्विचचन (प्रगृह्यम्) प्रगृह्यसञ्ज्ञक हों। उदाहरण यथा—'हरी एती' (ये दो हरि अर्थात् घोड़े व बन्दर हैं) यहा रेफोत्तर ईकार ईदन्त द्विचचन हैं इस की इस स्त्र से प्रगृह्य सञ्ज्ञा होती है । प्रगृह्य सञ्ज्ञा होने से 'प्लुत प्रगृद्धा अचि नित्यम्' (४०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है, अत एकार=अक् परे होने पर भी 'इका यण्षि' (१४) से ईकार को यण् नहीं होता।

'विष्णू इमी' (ये दो विष्णु हैं) यहा सकारोत्तर ऊकार ऊद् त द्विवयन है†, इस की इस सुत्र से प्रगृद्ध सक्जा होती है। प्रगृद्ध सक्जा होने से 'प्लुत प्रगृद्धा श्रवि नित्यम्'

<sup>\*</sup> हिर शब्द से प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन 'श्री' आने पर 'प्रथमयो पूवसवर्षा (१२६) से रेफोत्तर इकार तथा श्री के स्थान पर पूव सवर्ण दीव ईकार हो कर 'हरी शब्द सिद्ध होता है। यहां 'ई' यह एकादेश परादिवद्भाव ('अन्तादिवच्च से द्विवचन तथा व्यपदेशिवद्भाव से ईद तहें।

<sup>†</sup> यहां भी पूनवत् निष्णु शब्द से प्रथमा वा द्वितीया का दिनचन 'श्रौ' श्राने पर 'क' यह एक पूर्वसवर्णदीर्घ श्रादेश हो जाता है। यह एकादेश परादिवद्भान से दिनचन तथा व्यपदेशिवद्भान ( इसका वर्णन 'श्राच तनदेकस्मिन्' सूत्र पर देखें ) से जदन्त है।

अदस् शब्द के मकार स पर ईत् और उत् × इस चिद्ध वाले स्थानों के सिवाय और कहीं नहीं मिल सकते अथात् पुल लिङ्क में प्रथमा के बहुवचन ता प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में और खीलिङ्क तथा नपु सकालङ्क में प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में मकार मे परे ईत् उत् उपलब्ध होते हैं। इन में स स्त्रीलिङ्क तथा नपु सकलिङ्क वाले इस सूत्र के उदा- इस्स नहीं होते, क्योंकि वहां प्वले 'ईतूदद् द्विवचन प्रगृह्मम्' (४१) सूत्र से ही प्रगृह्मसन्द्रा मिद्ध हो नाती है। केवल पुल् लिङ्क के अम्, अमी' इन दो रूपों के लिये ही यह सूत्र कनाया गया है।

उदाहरण यथा—'श्रमी हैशा' (ये स्वामी हैं)। यहा पुल् लिझ में 'श्रदस्' शब्द से प्रथमा का बहुवचन 'जस्' करने पर त्यदाश्यत, पररूप, जस् को शी श्रादश तथा गुण हो कर 'श्रदे' बन जाता है। श्रब 'एत ईद् बहुवचने' ( धाराध्य ) स्त्र से 'ए को 'ई' तथा दकार को मकार करने से 'श्रमी' प्रयोग सिद्ध होता है। इस के झागे 'ईशा' पद लाने से 'श्रक मवर्णे दाध ' (४२) द्वारा सवर्ण दीध प्राप्त होता है जो श्रव इस सूत्र से प्रगृह्मसम्झा हाने से श्रकृतिमाव के कारण नहीं होता।

नीट — यहा पूर्वसूत्र (११११९१) की दृष्टि में 'श्रमी' के स्थान पर 'श्रदे' या क्योंकि 'एत ईद् बहुवचने' ( ११२१११ ) सूत्र त्रिपादीस्थ होने से उस की दृष्टि में श्रमिद है। 'श्रदे' एदन्त तो था परन्तु द्विवचन न था बहुवचन था श्रत पूर्व सूत्र प्रमृत्त नहीं हो सकता था, इस लिये यह सूत्र बनाना पड़ा है। यदि इस (११९१९२) की दृष्टि में भी एत ईद् बहुवचने' (११९१९२) सूत्र श्रमिद होने से 'श्रमी' के स्थान पर श्रदे' माना जावे ता यह सूत्र स्थर्थ हो जायगा क्योंकि तब इस श्रदस के मकार से परे ईत् ऊत् कहीं नहीं मिल सकेगा। श्रदस शब्द में मकार का श्राना तथा उस से श्रागे ईत्, ऊत् का होना 'एत ईद् बहुवचने' (१४७) तथा 'श्रदसोऽसेद्दि दो म' (१४६) की ही कृपा का फल है। ] श्रत इस की दृष्टि में 'श्रमी' श्रमिद नहीं होता मकार से परे ईकार की प्रगृह्म सञ्ज्ञा हो जाती है।

<sup>ां</sup> यद्यपि अदस् शाद क मकार मे परे 'अमीम्य , अमूय , जमीषाम् अम्वाम' इत्यादियों में भी ईत् , कत् पाये जाते हैं तथापि यहां इ' का गह्या नहां होता । क्रांकि प्रगृह्यसम्बा करने का प्रयोजन प्रकृतिमान करना होता है। वह अन् परे होने पर इको ययानि' (१५) आदि स्त्रों द्वारा स्वरसिंप प्राप्त होने पर ही सार्थक हो सकेना हैं अयत्र 'स्य , भि , षाम्' आदियों का व्यवधान होने से स्वरसिंप के प्राप्त होने प को का समूर के उपयोगी 'अमू' और 'अभी' य दो ही शब्द हैं।

द्वितीय उदाहरण थथा—'राम इच्छावम् झासाते' (वे हो राम श्रीर क्रव्या बेटे हैं) । यहां 'रामकृष्यों + श्रम्' में एचाऽयवायाव '(२२) से श्रव् श्रादेश हो जाता है। 'राम कृष्यों' पद इस बात को जतलाने के लिये लिखा गया है कि 'श्रम्' पुल् लिक्न का है, स्त्रीलिक्न या नपु सकलिक्न का नहीं। स्त्रीलिक्न श्रीर नपु सकलिक्न का श्रम्' इस स्त्र का उदाहरण नहीं होता\*। 'श्रम् + श्रासाते' यहा 'श्रम्' की प्रग्रह्मसन्त्रा होने से प्रकृतिमान क कारण 'ह्को श्रयाचि' (१४) से यग नहीं होता।

नीटे— अदस्' शब्द से 'भ्री' विभक्ति लाने पर सकार को श्रकारादेश, पररूप तथा चुद्धि एकादेश हो कर— 'भ्रदी हुआ। अब 'श्रद्दसोऽसेद्दि दो म' (माराम्म) से दकार को सकार तथा भीकार को ककार करने से 'श्रमू' सिद्ध होता है। यद्यपि 'श्रमू' में कदन्त द्विवचन होने के कारण पूच सूत्र से प्रगृह्यसञ्ज्ञा सिद्ध हो सकती थी तथापि 'श्रद्दसोऽसेद्दि दो म' (माराम्म) से किये मत्त्व और कत्त्व के श्रसिद्ध होने से उस की दृष्टि में 'श्रदी' रहता था भ्रत यह सूत्र बनाया गया है। इस की दृष्टि में तो श्रारम्म सामर्थ्य से ही श्रसिद्ध नहीं होता यह पहले कह चुके हैं।

मात् किम् ? । श्रव यहा यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सूत्र में 'मात्' श्रयांत् 'म् से परे' ऐसा क्यों कहा गया है ? क्योंकि मकार के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी वर्ण से परे ईत् व ऊत् श्रदस्

\* स्त्रीलिक्न में श्रदस् शाद से परे प्रथमा या द्वितीया का दिवचन 'श्रा श्राने पर श्रात्व, पररूप, टाप, 'श्रोङ श्राप '(२१६) से शी तथा 'श्राद् ग्रुखा '(२७) से ग्रुख हो कर 'श्रदे' हुआ। पुन 'श्रद्सोऽसेदादु दो म '(३५६) से मत्व श्रोर कत्व करने पर 'श्रम् प्रयोग सिद्ध होता है। यहां पूर्व-सृत्र की दृष्टि में 'श्रदे' होने से एदन्त दिवचन है, श्रत इस को उस सृत्र (१।१।११) से प्रगृह्म-सन्त्रा हो सकती है। इस के लिये इस सृत्र (१।१।१२) क बनाने की कोई श्रावश्यकता नहीं। इसी प्रकार—नपुसकित्र में 'श्रो श्राने पर त्यदायत्व, पररूप, 'नपुसकाच्च (२३५) से शी श्रानेश तथा श्राद् गुखा '(२७) से गुखा हो कर 'श्रने हुआ। पुन श्रदसोऽसेदादु दो म (३५६) मे मत्व श्रीर कत्व करने पर 'श्रम् प्रयोग सिद्ध होत है। यहा पर भो पूच सृत्र की दृष्टि में 'श्रदे होने मे एत्यत दिगचन है श्रत प्रगृह्म सन्त्रा मिद्ध है। इस के लिये भी इस स्त्र क रचने की कोई श्रावश्यकता हों। इस मे सिद्ध हाता है कि—केवल पुल् लिक्न के 'श्रम्, श्रमां शन्दों के लिये ही यह सत्र बनाया गया है।

'बाले अम् आसाने' इत्यादि स्त्रीलिङ्गप्रयोग कुले अम् उत्कृष्टे' इत्यादि क्लीबप्रयोगे च 'ईद्देद्—' (५१) इत्यनेसैव प्रगृद्धता । न च 'राम कृष्णावम् आसाते' इत्यादि पुल्ँ लिङ्गप्रयोगवद् अत्राप्यारम्भसामर्थ्याद् 'अदसो मात्' (५२) इत्यनेसैव प्रगृद्धता किन्न स्यात् १ इति वाच्यम् , यत पुसि 'अम् आसाने इत्यत्र तु पूर्वेण प्रगृद्धाता न सम्भवतीति युक्तम् 'अदसो मात् (५२) इतिस् ने आरम्भसामध्यम् , पर त्वत्र स्त्रिया क्लीबे तु पूर्वेण सिद्धायां प्रगृद्धसन्द्वाया नास्त्यारम्भसामध्यम् अत स्त्रिया क्लीबे च (५१) इत्यनेसैव प्रगृद्धाता, पुसि 'अदसो मात् (५२) इत्यनेसैवित शम् ।

के तीनों लिड़ों के रूपों में कहीं नहीं पाए जाते अत 'मात्' प्रहण न करने से भी 'श्रम्, ध्रमी' शब्दों की ही प्रगृह्णसब्द्धा होगी। इस का उत्तर है— 'श्रमुकेंऽत्र' । अर्थात् 'मात्' का प्रहण न करने से श्रमुकेंऽत्र' प्रयोग मे दोष श्रायेगा। तथाहि— श्रदस शब्द से परे 'श्रयय सर्वनाम्नामकच प्राक्टे (१२२६) स्त्र द्वारा 'श्रकच् प्रत्यय हा कर 'श्रदकस्' बनने पर श्रद्सोऽसेर्दातु दो म' (६४६) स मुत्व हो— श्रमुकस् शब्द निष्पन्न होता है। श्रव इस के श्रागे प्रथमा का बहुवचन जस् प्रत्यय जाने पर त्यदावास्व, पररूप, जस शी' (१४२) से शी श्रादश तथा 'श्राद् गुण '(२७) स गुण एकादश हो कर श्रमुके' प्रयोग सिद्ध होता है। श्रव इस के श्रागे 'श्रत्र' पद लाने स एड पदान्तादित (४३) द्वारा पूर्वरूप करने पर 'श्रमुकेऽत्र' (वे यहा हैं) बन जाता है। यदि स्त्र मे मात्' प्रहण न करते तो यहा ककार से परे भी \*प्रगृद्ध-सञ्ज्ञा हो कर प्रकृतिभाव हो जाता, इस से 'एड पदान्तादित' (४३) स्त्र प्रवृत्त न हो सकता, श्रत 'मात्' प्रहण किया गया है।

प्रश्नः यह श्राप का प्रस्युदाहरण ठीक नहीं, क्योंकि यहा 'ईत्' श्रथवा 'ऊत्' नहीं। श्राप को तो श्रपने प्रस्युदाहरण में मकार से भिन्न किसी श्रन्य वर्ण से परे 'इत' या ऊत्' ही दिखाने चाहियें थे। श्राप के प्रस्युदाहरण में तो ककार स परे 'एत्' दिखाया गया है।

उत्तरं — 'ईद्देद्—' (४१) इस पूर्व सूत्र से यहां 'ईत्, उत्, एत्' इन तीनों की श्रज्ञञ्चित्त श्रा रही थी पर तु इस सूत्र में मात्' ग्रहण के सामर्थ्य से 'एत्' का श्रज्ञवर्त्तं नहीं किया जाता, क्योंकि स् से परे श्रद्धस शब्द में कहीं 'एत्' नही पाया जाता। श्रव यदि यहा मात्' का ग्रहण नहीं करेंगे तो 'एत्' की भी श्रज्जुक्ति श्रा जाने से 'श्रमुकेऽन्न' यहा प्रगृद्ध-सञ्ज्ञा होने से श्रकृतिभाव के कारण सिध न हो सकेगी श्रत 'एत्' की श्रजुकृति रोकने के ब्रिये 'मात्' पद का ग्रहण करन। श्रत्यावश्यक है।

#### अभ्यास (१२)

- (१) क्या वर्ण उच्छृद्धस हो जाया करते हैं जो उन के लिय प्रकृतिभाव का उपदश किया जाता है ? श्रन्यथा प्रकृतिभाव का क्या प्रयोजन १ ।
- (२) निम्नतिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिये-
  - (क) 'इन्द्रे च' सूत्र की वृत्ति में किय बात की कमी रह गई है ? श्रीर उस से क्या दीच उत्पक्त होता है ?।
  - (ख) 'सर्चत्र विभाषा गो ' में 'सर्वत्र' पद के ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?।

<sup>\*</sup> क्योंकि 'तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहरोन गृहाते इस से 'श्रदक्स् मी 'श्रदस् शब्द माना जाता ।

- (ग) 'दूराद्भूते च' सूत्र के अर्थ में 'विकल्प कहां से आ जाता है ?।
- (घ) 'देवदत्त एहि' इस वाक्य की टि को प्लुत क्यों नहीं होता ?।
- (ड) म्रागच्छ कृष्णात्र गौरचरति' क्या यह शुद्ध है १ ।
- (च) 'इन्द्रे च' सूत्र बनाने की क्या प्रावश्यकता थी ? क्या पूव सूत्र से 'गवेन्द्र सिद्ध नहीं हा सकता था ?
- (ন্ত্র) 'श्रनेकाल् शित् सर्वस्य' सूत्र म 'शित्' प्रहण पर प्रकाश डार्ले ।
- (ज) श्रदसो मात्' सूत्र स्त्रीलिङ्ग श्रौर नपु सकलिङ्ग के 'श्रमू' में क्यों प्रवृत्त नहीं होता ? ।
- (३) निम्नलिखित रूपो में या तो सन्धि करो अथवा सन्धि न करने का कारण बताओ—

  १ कवी अन्न । २ योगी अन्न । ३ वायू अन्न । ४ रामे अत्र । १ माले अन्न । ५ कुले इमे उत्कृष्टे एधेते अधुना । ७ धनुषी एते अख्य । ८ धने अस्मिन् । ६ वधेंते अस्मिन् ।

  १० ऋत् अतीतौ । ११ पाणी उत्विपति । १२ हस्ती उत्विपति । १३ बालिके अधीयाते । १४ नेत्रे आमृशति । १४ वट्ट उत्कृर्देते अन्न । १६ अमी अश्नन्ति । १७ बालावम् अश्नीत । १८ कुमार्यावम् अश्नीत । १६ ते अन्न । २० क'ये आसाते ।

  २१ अमृ इन्द्र प्रस्थे दृष्टो । २२ कवी आगच्छत ।
- (४) 'इन्द्र च नित्यम्' ऐसा पाठ मानने वालों का क्या श्रमिप्राय है ? क्या नित्यम्' पद हटा देने से कोई दोष उत्पन्न हो जाता है ?।
- (५) 'मात् किस् १ श्रमुकेऽत्र' इस त्रश की चाल्या करत हुए प्रत्युदाहरण में दोष की उद्भावना कर के उस का समाधान करें।
- (६) 'हरी एती में कीन ईदन्त द्विचचन है सपमाण स्पष्ट करें।
- (७) 'गवाच ' प्रयोग के अन्य विकल्प गो अच , गोऽच ' क्यों नहीं बनते ?।
- (८) श्रलोऽन्त्यस्य, श्रनेकाल शित् सर्वस्य किस् हम तीन परिभाषाश्चों मे कौन उत्सर्ग श्रीर कौन श्रपवाद है १ प्रत्येक का उदाहरण प्रदर्शन पूर्वक स्पष्टीकरण करें।

श्रव निपातों की प्रगृह्य सञ्ज्ञा करने के लिये प्रथम निपात विधायक सूत्र लिखते हैं-

# [लघु०] सन्ज्ञा सूत्रम्—५३ चादयोऽसत्त्वे ।१।४।५७॥

श्रद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः।

श्रर्थ'--- यदि चादियों का दृश्य श्रर्थ न हो तो उन की निपात सञ्ज्ञा होती है। ज्यार्क्या--- चाद्य १९१३। श्रसत्तवे १७१९। निपाता १९१३। ['प्राग्रीश्वराश्चिपाता' यह श्रिकित है। ] समास — च = च शब्द श्रादियेंगा ते चादय, तद्गुणसिविज्ञान बहु शिहि समास । न सन्वम् = असरवम् तिस्मिन् = असर्चे, नज तत्पुरुष । यहा प्रसच्य प्रतिषेष है यि पर्यु दास प्रतिषध माने तो अनर्थंक चादियों की निपात सञ्ज्ञा न हो सकेगी। अर्थं — (असर्च्ये) द्राय अर्थं न होने पर (चादय) चादि शब्द (निपाता) निपात सञ्ज्ञक होत हैं।

जिस में सङ्ख्या पाई जावे या जिस के जिये सर्वनाम का प्रयोग हो सके, उसे 'द्रब्य' कहते हैं। चादि गण त्रागे 'श्रायय प्रकरण' में श्रा जायगा। उदाहरण यथा— जोध नयन्ति पश्र मन्यमाना 'यहा 'पश्र शब्द का श्रर्थ 'सम्यक् = ठीक प्रकार से' ऐसा है। श्रत यह श्रद्ध यवाची होने से निपात सन्द्रक होता है। यदि 'पश्र का श्रर्थ जानवर' होगा, तो वह द्रायवाची हाने से निपात सन्द्रक न होगा। यथा—पश्र नयन्ति। निपात सन्द्रा होने से (३६७) सूत्र द्वारा 'श्र यय' सन्द्रा हो जाती है, इस से विभक्ति का जुक हो जाता है वह सब श्रागे 'श्रव्यय प्रकरण' मे सविस्तर जिलेंगे।

# [लघु•] सञ्ज्ञा स्त्रम्—५४ प्रादय । १ । ४ । ५८ ॥ एतऽपि तथा।

त्रार्थ — ब्रह यार्थंक प्राद् भी निपात-सम्झक होते हैं।

च्याख्या— असस्वे ।७।१। [ चाद्योऽसक्वे' से ] प्राद्य ।१।३। निपाताः ।१।३। ['प्राग्रीश्वराक्षिपाता ' यह श्रिष्ठित है ।] अर्थ — (असक्वे) द्र य श्रर्थ न होने पर (प्राद्य ) प्र श्रादि शब्द (निपाता ) निपात-सञ्ज्ञक होते हैं । प्रादि-गण पीछे (३१) सूत्र पर मूल में ही श्रा चुका है ।

'प्राग्शिक्त शिवाता' (१।४।१६।) सूत्र से अष्टाध्यायी में निपातों का अधिकार श्रारम्भ किया जाता है श्रर्थात् इस सूत्र से ले कर 'अधिरीरवरे (१।४।६६।) सूत्रपर्यन्त निपात सन्ज्ञक कहे गये हैं। इसी अधिकार में पाणिनि ने 'प्राइय उपसर्गा किया योगे' ऐसा एक सूत्र पढ़ा है। इस का श्रर्थ यह है—'प्र' आदि बाईस शब्द कियायाग में निपात सन्ज्ञक होते हुए उपसर्ग सन्ज्ञक हात हैं। श्रव इस अर्थ से यह दोष उत्पन्न होता है कि जहां किया योग नहीं वहा निपात सन्ज्ञा नहीं हो सकती। परन्तु हमें तो क्रियायोग में उपसर्ग सन्ज्ञा के साथ साथ तथा क्रियायोगाभाव में भी निपात सन्ज्ञा करनी इष्ट है। भाष्यकार मगवान् पतक्षित्व ने इस एक सूत्र से ये दोनों कार्य न होते देख कर इस के दो विभाग कर दिये हैं। १—प्राइय । २—उपसर्गा क्रियायोग। तो श्रव प्रथम सूत्र से क्रियायोग।भाव में तथा तूसरे सूत्र में क्रियायोग में निपात-सन्ज्ञा सिद्ध हो जाती है। क्रियायोग।भाव में तथा तूसरे सूत्र में क्रियायोग।माव म

निपात सन्ज्ञा करने का प्रयोजन—'यज्ञदनो ऽपि-मूर्खं ' इत्यादि में सुब्लुक श्रादि काय करने हैं है। क्रियायोग में निपात मञ्ज्ञा करने का प्रयोजन—'प्राच्छ्रति' श्रादि में श्राययस ज्ञा कर के विभक्ति का लुक् करना है।

द्राय अर्थ में प्रादियों की निपात सब्ज्ञा नहीं होती। यथा प्रादियों मे वि' शब्द पढा गया है यदि इस का अर्थ पत्ती होगा तो द्रायार्थंक होने से इस की निपात-सब्ज्ञा न होगी। 'वि = पत्ती विं पश्य' इत्यादि।

श्रब श्रिम सूत्र द्वारा निपातों की प्रगृद्ध सन्ज्ञा करते हैं-

[लघु०] सन्ता स्त्रम्—५५ निपात एकाजनाड् ।१।१।१४॥ एकोऽच निपात आड्वर्ज अप्रद्धा स्यात्। इ इन्द्रः। उ उमेशः। वाक्य-स्मरणयोरडित्। आ एव तु मन्यसे। आ एव किल तत्। अन्यत्र डित्—ईषदुष्णम=म्रोष्णम्।

अर्थ --- प्राह् को छोड कर एक भ्रच मात्र निपात प्रगृह्यसञ्ज्ञक हो।

व्याख्या—निपात ।१।१। एकाज् ।१।१। श्रनाङ् ।१।१। प्रमुद्ध ।१।१। ['ईत्देद् क्रियचन प्रगृह्म से ] समास —एकश्चासावच्=ण हाच् कमधारय समासो न तु बहुबीहि । न श्राङ = श्रनाह्, नन्तत्पुरुष । श्रर्थ — (श्रनाह ) श्राङ से भिक्ष (एकाज्) एक श्रच् रूप (निपात ) निपात (प्रगृद्ध ) प्रगृद्ध सम्लक्ष होता है ।

उदाहरण यथा—इ इन्द्र [ श्रोह । यह इन्द्र है।], उ उमेश [ जान पडता है कि
यह महादव है।]। यहा 'इ' श्रोर 'उ' एक श्रच् रूप तथा श्रद्ग यार्थंक होने से चादयो
उसक्ते (४३) द्वारा निपात सञ्ज्ञक हैं श्रत इस सूत्र से इन की प्रगृह्य सञ्ज्ञा हो कर (४०)
द्वारा प्रकृतिभाव के कारण श्रक सवर्णे दीर्घ (४२) से प्राप्त सवर्ण दीघ नहीं होता। यहा
इ निपात श्राश्चर्य करने में तथा 'उ' निपात वितर्क करने में प्रयुक्त हुशा है।

'एकाच' यहा 'एकश्चासावच्=एकाच्' [ एक भी हो और वह श्रच् भी हो ] ईस प्रकार कर्मधारय समास करना ही डचित है। यदि 'एकोऽच् यस्मिन् स एकाच्' [ एक श्रच् जिस में हो वह ] इस प्रकार बहुबीहि समास करेंगे तो—'च+श्रस्ति=चास्ति' में सवर्ण दीर्घ न हो सकेगा, क्योंकि तब 'च' की भी प्रगृह्य सञ्ज्ञा हो जायगी।

चादिगण में 'श्रा' तथा प्रादिगण में 'श्राड् इस प्रकार दो निपात पढे गये हैं। इस में से प्रथम श्रा' की इस सूत्र से प्रगृद्ध सञ्ज्ञा हो जाती है पर दूसरे 'श्राङ' की इस सूत्र में

<sup>\*</sup> वज्यते=त्यज्यत इति=वज , कमिण घन् प्रत्यय । श्राङा वर्ज =श्राड्वर्ज , तृतीया तत्युरूप । श्राङमिन्न इत्यथ ।

'श्रनाड' कहने के कारण प्रगृह्य सन्ज्ञा नहीं होती। श्रव यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्रा श्रीर श्राड प्रयोग में 'श्रा' के रूप में ही मिलते हैं, ऐसी द्शा में यह कैसे विदित हो कि यह श्रा है श्रीर यह श्राड। इस के लिये भाष्यकार ने यह स्थवस्था की है—

# ईषदथे क्रियायोगे मर्यादामिविधौ च य । एतमात डित विद्याद् वाक्यस्मरणयोरडित् ॥

श्रर्थात्—श्रत्प (थोड़ा) अथ में, क्रिया के योग मे, मर्यादा श्रीर श्रभिविधि अर्थ में जो श्राकार हो उसे डित्—श्राड् समम्मना चाहिये। पूर्व कही बात की श्रायथा करने के जिये प्रयुक्त वाक्य में तथा स्मरण अर्थ में श्रडित्—'श्रा' समम्मना चाहिये।

१ ईषद्र्भे यथा—श्रा + उच्च = श्रोब्णम् । [यहां 'प्रादयो गताद्यथे प्रथमया' वात्तिक से नित्य-समास होता है। नित्य समासों का स्वपद विश्वह नहीं हुश्रा करता, मूल में इसी लिये 'ईषदुब्लम्' ऐसा श्रस्वपद विश्रह दिखाया गया है। 'श्रोब्लम्' का धर्थ 'थोडा गरम' है।] यहा 'श्राङ्' होने से प्रगृह्य सन्द्र्णा नहीं होती श्रत प्रकृतिभाव न होने के कारण 'श्राद् गुण ' (२७) सूत्र से गुण एकादेश हो जाना है।

२ क्रिया-योगे यथा—श्वा + इहि = एहि (श्वाश्रो), श्वा+इत = एत (वे दो श्वाते हैं) । यहा 'इस गतौ' इस श्रदादि-गसीय क्रिया का योग हैं श्वत 'श्वाड' होने में प्रगृक्ष सञ्ज्ञा नहीं होती । प्रगृक्ष सञ्ज्ञा न होने से प्रकृतिभाव भी नहीं होता 'श्वाद् गुरा (२७) से गुरा हो जाता है ।

३ मर्यादायां अथा — आ+श्रतवरात = आतवराद् मेघो वृष्ट । (श्रत्तवर देश तक परन्तु अत्ववर देश को छोड कर मेघ बरसा ) यहा मर्यादा अर्थ होने में 'आ डित् अर्थात् 'आड' है अत प्रगृह्य सब्ज्ञा न होने के कारण प्रकृतिमाव नहीं होता, 'श्रक सवर्णे दीर्घ' (४२) से सवर्णेदीर्घ हो जाता है।

# ४ स्रभिविधौ अयथा- म्राम्ब्रलवराद्=म्रालवराद् मेघो बृष्ट । (श्रलवर देश तक

<sup>\*</sup> तेन विनेति मर्थादा, नेन सहैत्यभिविधि । मयादा और अभिविधि में यह मेद होता है कि मर्यादा में अविध का भ्रह्म नहीं होता और अभिविधि में भ्रह्म होता है। यथा—'श्रलवर तक मेघ बरसा' यहा मेघ बरसने की श्रविध 'श्रह्मवर है। मर्यादा में इस श्रविध का भ्रह्म न होने से यह तात्पय होगा कि श्रलवर देश को ख्रोड कर उस तक मेघ बरसा। श्रिभिविधि में इस श्रविध का भ्रह्म होने से यह तात्पय होगा कि श्रलवर देश सिन्त उस तक मेघ बरसा। श्रम्य उदाहरण यथा—'श्रा पाटलिपुत्राद् बृष्टो मेघ, श्रा कुमार यश पाणिने 'इत्यादि।

श्रर्थात् ग्रह्मचर देश मे भी मेघ बरसा) यहा श्रभिविधि ग्रथ होने से 'श्रा' डित् श्रर्थात् 'श्राङ्' है श्रत प्रगृह्म सञ्ज्ञा न होने के कारण प्रकृतिभाव नहीं होता सवर्णदीर्घ हो जाता है।

श्रव 'श्रा' के उदाहरण---

१ वाक्ये यथा—'श्रा एव नु मन्यसे' ( श्रव तू ऐसा मानता है, श्रश्चित पहले तू ऐसा नहीं मानना था श्रव मानने लग्म है।) यहा श्रा' के श्रहित् होने से प्रगृह्य सन्ज्ञा हो कर प्रकृतिभाव हो जाता है। वृद्धिरेचि' (३३) सुत्र से वृद्धि एकादेश नहीं होता।

२ स्मर्गो यथा-- 'म्रा एव किल तत्' (हा वह ऐसा ही है) यहा 'म्रा' के म्रडित् होने से प्रगृद्ध सन्ना हो कर प्रकृतिभाव हो जाता है। 'वृद्धिरेचि' (३३) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता।

[लघु०] सन्ता सूत्रम-५६ आते ।१।१।१५॥

श्रोदन्तो निपात प्रमृह्य स्यात् । श्रहो ईुशाः ।

त्रथ'----श्रोकार श्रन्त वाला निपात प्रगृह्य सन्त्रक हो।

व्याख्या— ब्रोत् ।१।१। निपात ।१।१। [ 'निपात ब्काजमाङ' से ] प्रगृह्य ।१।१। [ ईद्देद द्विवचन प्रगृह्यम्' से ] 'श्रोत' यह 'निपात' पद का विशेषण है, श्रत इस से तदन्त विधि होती है। श्रर्थं — (श्रोत्=श्रोद त) श्रोद त (निपात) निपात (प्रगृह्य) प्रगृह्य सम्बक्त होता है। यथा— 'श्रहो इशा' (श्रहो ! ये स्वामी हैं।) यहा श्रद्ध यवाची होने से 'वादयोऽसच्वे' (४३) द्वारा 'श्रहो' निपात सम्बक्त है इस की इस स्त्र से प्रगृह्य सम्बा हो जाती है। प्रगृह्य सम्बा होने से प्रकृतिभाव के कारण 'एचोऽयवायाव' (२२) द्वारा श्रयादेश नहीं होता। ध्यान रहे कि यहा एक श्रच् रूप निपात व होने से पूर्वसूत्र द्वारा प्रगृह्य सम्बा नहीं हो सकती थी।

[लघु०] बन्ता सूत्रम्—५७ सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे।१।१।१६॥ सम्बुद्धि-निमित्तक खोकारो वा प्रगृह्योऽवैदिक इतौ परे। विष्णो इति। विष्णा इति। विष्णाविति।

अर्थ --- सम्बुद्धि निमित्तक श्रोकार--श्रवैदिक शर्थात् वेद् में न पाए जाने वाले 'इति' शहद के परे होने पर विकरण कर के प्रगृह्य सम्झक क्लेता है।

व्याख्या—सम्बुद्धी ।७।१। [ निमित्त सप्तम्येषा ] श्रोत् ।१।१। [ 'झोत्' से ] श्रनार्षे ।७।१। इतौ ।७।१। प्रगृह्य ।१।१। ['ईद्देद् द्विवचन प्रगृह्यम्' से] शाकत्यस्य ।६।१। समास — ऋषिर्देद, उक्तम्च मेदिनीकोषे—'ऋषिर्देदे वसिष्ठादौ दीधितौ च पुमानयम्' ऋषौ ( वेदे )

भव = आर्ष, 'तत्र भव (१०८६) इत्यम्, न आष = अनाषस्तस्मिन् = अनार्षे नक्तत्पुरुष । 'अवैदिके इत्यथ । अर्थ — (अनार्षे) वेद मे न पाए जाने वाले (इतौ) इति शब्द के परे होने पर (सम्बुद्धौ) सम्बुद्धि को निमित्त मान कर पैरा हुआ ( श्रोन् ) ओकार ( प्रगृद्ध ) प्रगृद्ध सम्बाक होता है (शाकल्यस्य) शाकल्य के मत में । अन्य श्राचार्यों के मत में प्रगृद्ध सम्बान होता पर तु हमें सब श्राचार्य प्रमाण् हैं, अत विकल्प से प्रगृद्ध मम्का होगी।

उदाहरण यथा—'विष्णा इति'। विष्णु शब्द से परे सम्बुद्धि [सम्बोधन के एकवचन को सम्बुद्धि कहते हैं। देखी—'एकवचन सम्बुद्धि ' (१३२)] करने पर हम्बस्य गुण ' (१६१) सूत्र से सम्बुद्धि को निमित्त मान कर गुण हो कर—विष्णो+स हुत्रा। श्रव एड्इस्तात् सम्बुद्धे (१३४) सूत्र से सकार का लोप करने पर ावष्णो' पद सिद्ध हा जाता है। इस के आगे 'इति' पद लाने से एचोऽयवायाव ' (२२) द्वारा आकार का श्रव् आदश प्राप्त होता था जो श्रव इस सूत्र से प्रगृद्ध सञ्ज्ञा होने स प्रकृतिभाव के कारण नहीं होता। अय आचार्यों के मत में प्रगृद्ध सञ्ज्ञा न होने से अव श्रदेश हा कर विष्णुव इति' बना। श्रव इस दशा में पदान्त वकार का लोप शाकल्यस्थ' (३०) सूत्र से वैकल्पिक लोप हो जाता है। लोप पच में विष्णु इति' और लोपाभाव पक में विष्णुविति' इस प्रकार कुल मिला कर तीन रूप सिद्ध होते हैं।

यह उदाहरण वेद का नहीं वेद में तो 'इति' शब्द परे होने पर प्रगृह्य सन्ज्ञा नहीं हाती किन्तु श्रा आदेश हो जाता है। यथा—'एता गा ब्रह्मब धवित्यव्रवीत्' [यह काउक सिंहता का वचन है]।\*

नेटि—वस्तुत अय आचार्यों के मत में 'विष्णविति' ही रूप होता है विष्ण इति' नहीं। क्योंक जब शाकल्य आचाय के मत में ओ को अव ही नहीं होता तो पुन उस के मत में वकार का जोप कैसे सम्भव हो सकता है। काशिका आदि प्राचीन प्राथों में सर्वत्र इस सूत्र पर दा ही उदाहरण जिले मिलते हैं लोप वाला रूप कहीं नहीं देखा जाता।

# [लघु २] विधि स्त्रम-५८ मय उञो वो वा ।८।३।३३॥

मयं परस्य उञो वो वा स्यादिच । किम्बुक्तम् । किम्रु उक्कम् । अर्थ - मय प्रत्याद्वार से परे उन् निपात को विकल्प कर के व्' आदेश हो जाता है अच परे हो तो ।

ृ्वयारुया — मय ।१।१। उन ।६।१। व ।१।१। वकारादकार उच्चारखार्थ । वा इत्यब्य,यपदम् । श्रवि ।७।१। ['ङमो हस्वादवि ङमुखिनत्यम् से ] श्रर्थं —(मय) मय् प्रस्पा-

<sup>\*</sup> इस स्त्र पर प्राप्त सब धन्धकार पद पाठ का ही उदाहरण देते हैं। लौकिक उदाहरण भी दे सकते हैं, कोई निषेध नहीं करता जैसा कि पुरुशोत्तमदेव ने 'माना वृत्ति में दिया है।

हार से परे (उन ) उन् के स्थान पर (वा) विकल्प कर क (व ) व श्रादेश होता है (श्रचि) श्रच परे हो तो । मय प्रत्याहार म जकार को छोड कर श्रन्य सब वगस्थ वर्ण श्रा जाते हैं ।

उदाहरण यथा— किम् उ उक्तम् (क्या कहा १) यहा उन के एक अच्रूप निपात होने से 'निपात एका ननाड' (११) स्त्र प्राप्त होता है। इपे बान्ध कर इस सूत्र से वैकल्पिक वकार हो जाता है। जहा वकार आदश होता है वहा— किम्बुक्तम्' प्रयोग सिद्ध होता है। प्रकार।देश के अभाव म यथाप्राप्त प्रगृद्ध सञ्ज्ञा हो कर प्रकृतिभाव के कारण सवण दीर्घ नहीं होता—'किम् उ उक्तम्। इस प्रकार दो रूप मिन्न होते हैं।

नोट --- यह सूत्र 'मोऽनुस्वार ' ( = ३।२३ ) सूत्र की िष्ट में पर त्रिपादी होने से श्रसि ह है श्रत 'किम्बुक्तम्' यहा हल्=वकार परे होने पर भी मोऽनुस्वार ' (७७) से मकार को श्रनुस्वार नहीं होता। तथा हि---

# 'त्रिपादीये वकारे तु नानुस्वारः प्रवर्तते।'

नोरि—ध्यान रहे कि उन का नकार 'हलन्त्यम्' (१) मे इत्सन्ज्ञक हो कर 'बस्य खोप' (१) मे जुप्त हो जाता है।

#### अभ्याम (१३)

- (१) श्रधोत्ति श्वित प्रयोगों में सूत्र निर्देश पूर्वक सन्धिकरो या साध्यभाव का कारण बताओं— १ भानविति । २ शम्बस्तु वेदि । ३ वाय इति । ४ श्रहो श्राश्चर्यम् । १ तद्वस्य परेत । ६ शम्भो इति । ७ श्रयो इति । ८ उ उत्तिष्ठ । ६ नो इदानीम् । १० ए-द्राद् हरिभक्ति । ११ श्रहो श्रय महोष्णता । १२ इ इन्द्र पश्य ।
- (२) कहा २ 'आ' हित् और कहा २ अहित् होता है १ सोदाहरण स्पष्ट करो।
- (३) 'प्रादय उपसर्गा कियायोगे' इस एक योग के विभाग करने की क्या श्रावश्यकता है ? इदाहरण दे कर स्पष्ट करो।
- (४) 'किम्बुक्तम्' यहा मोऽनुस्वार ' (७७) सूत्र क्यो प्रवृत्त नहीं होता ?
- (४) 'निपात एकाजनाइ' सूत्र की ब्याख्या करते हुए 'एकाच्' पद का विशेष स्पष्टीकरण करो तथा इस में बहुवीहि समास मान खेने से क्या दोष उत्पन्न हो जाता है ? इस का भी निर्देश करो।
- (६) 'वस्तुत 'विष्ण इति' रूप नहीं बनता' इस कथन की सप्रमाण ब्याख्या करें।
- (७) उदाहरण प्रदर्शन पूर्वक मर्यादा श्रीर श्रीसविधि का परस्पर सेद बताए।

# [लघु०] विधि स्त्रम्—५६ इकोऽसवर्गो शाकल्यस्य ह्रस्त्रश्च ॥६।१।१२४॥

पदान्ता इको हस्वा वा स्युरसवर्णेऽचि । हस्वविधिसामर्थ्यान स्वरसन्धि । चिक्र अत्र । चक्रयत्र । पदान्ता इति किम् १ गौयौं ।

अर्थ-- असवर्ण श्रच् परे हाने पर पदान्त इक् को विकल्प कर के हस्त्र हो जाता है। हस्विविधीति-हस्त्रविधान करने के सामध्य से स्त्रर सन्धि नहीं होती।

ज्यारुपा----पदान्तस्य १६।१ [ एड पदान्ताद्ति' से विभक्तिविपरिणाम करके] इक १६।१। श्रसवर्णे १७।१। श्रचि १७।१। ['इको यणचि' से] इस्व १९।१। शाकस्यस्य १६।१। च इस्य ययपदम् । श्रथ ---(श्रसवर्णे) श्रसवर्णे (श्रचि) श्रच् परे होने पर (पदा-तस्य) पटान्त (इक) इक् के स्थान पर (हस्व) हस्त्र हो जाता है (शाकस्यस्य) शाकस्य श्राचार्य के मत में । श्रन्य श्राचार्यों के मत में नहीं होता हमें सब श्राचार्य प्रमाण हैं श्रत हस्त्र विकस्प से क्षेगा।

उदाहरण यथा—'चक्री + श्रत्र' (विष्णु यहा है।) यहां पदात हक् ईकार है, इस से परे श्र' यह श्रमवर्ण श्रव वर्तामान है श्रत इक् को विकल्प करके हम्ब होगया। जहा हम्ब हुश्रा वहा— चिक्र श्रत्र'। जहा हस्त्र न हुश्रा वहां 'इको यणिच' (१४) से यण हाकर 'चक्रयत्र' इस प्रकार दो रूप सिंख होते हैं।

एवम् अन्य उदाहरण यथा—१ मधु अस्ति मद्धवस्ति।२ दिध श्रस्ति, द्ध्यस्ति। ३ वस्तु श्रानय, वस्त्यानय।४ वारि श्रत्र, वार्यत्र। योगि श्रागच्छति, योग्यागच्छति ।६ धनि श्रवोचत्, धायवोचत्। ७ नग्द् एधते नद्योधते। मजाह्मवि श्रवतरति, जाह्मव्यवतरिति। १ बिल श्रद्धन्, बल्यृत् । १० भवति एव, भवत्येव ।११ धातृ श्रत्र, धात्रत्र ।

श्रव जहा हस्व करते हैं वहा यह शक्का उत्प न होती है कि यहा इकी यण्चि'
(१४) सूत्र से यण् क्यों न किया जावे १ इसका उत्तर यह है कि यदि वहा भी यण् हो
जावे तो पुन इस सूत्र से हस्व करना व्यर्थ होजायगा क्योंकि तब दोनों पत्तों में 'चक्रयत्र'
रूप समान हो जायगा जो इस सूत्र के बिना भी 'इको यण्चि' (१४) सूत्र से सिद्ध हो
सकता है। श्रत इस सूत्र द्वारा हस्व करने के सामर्थ्य से यहा सन्धि न होगी। [ध्यान
रहे कि मूल में 'स्वरसि ध' कथन इस बिये किया गया है कि वहा स्वर सन्धि के भ्रतिरिक्त
श्रम्य कोई सन्धि प्राप्त नहीं हो सकती।]

<sup>\*</sup> ध्यान रहे कि हस्त्रों को भी 'पजन्यवल्लचग्रप्रवृत्ति याय से हस्त हो जाया करता है। इस का फक्त सम्बद्धभाव स्पष्ट ही है। यह विषय इस सूत्र के भाष्य में अत्यात स्प है।

इस सूत्र मे असनर्था' प्रहण का यह प्रयोजन है कि 'योगी + इच्छिति=योगीच्छिति, कुमारी + ईहते=कुमारीहते' इत्यादियों में सवर्ण अच् परे होन पर इस्त्र न हो।

पदा त' ग्रहण इस लिये किया गयाहै कि-'गौरी+ग्री' यहा श्रपदा त इक् को हस्व न हो जाय। 'हको यणन्वि' (११) से यण हो कर गौर्यों बन जाय।

श्रव प्रसङ्गवश गौयों' म द्वित्व करने वाला सूत्र लिखते हैं—

# [लघु०] विवि स्त्रम्—६० अचो रहाभ्या द्वे । निशिष्ट हा।

श्रचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो हे वा स्त । गौर्य्यों।

अर्थ — अर्च से परे जो रेफ या हकार उस से परे यर् को विकल्प करके द्विस्व हो जाता है।

व्यख्यां -- ग्रव । ११९। रहाभ्याम् । ११२। यर । ६१९। [यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा' से ] द्वे । ११२। वा इत्य ययपदम् । [यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा' से ] अर्थ -- (ग्रच ) ग्रव् से परे (रहाभ्याम्) जो रेफ या इकार उस से परे (यर ) यर के (हें) दा शब्दस्वरूप (वा) विकल्य कर के हो जाते हैं।

उदाहरण यथा—'गौर् यौ' यहा अच 'औ' से पर रेफ है उस से परे यर यकार की विकल्प करके द्वित्व हाकर द्वित्वपच में 'गौयौं' तथा द्वित्वाभावपच में 'गौयौं' इस प्रकार दी रूप बन जाते हैं। इस सूत्र के अय उदाहरण यथा—

१ श्राच्यं, श्राय । २ श्रवके श्रके । ३ कार्य्यम्, कार्यम् । ४ हर्य्यतुभव , हर्यनुभव । ४ उच्चीं, उचीं । ६ श्राह्छाद्, श्राह्णाद् । ७ श्रव्यां न , श्रयुं न । म् श्राचं , श्रातं । ६ श्राह्च्य , श्राह्म्य । १० श्राद् कम्, श्राद्रंकम् । ११ त्रह्मा, त्रह्मा । १२ श्रव्यं , श्रयं । १३ व ह्ययस्ति, न ह्यस्ति । १४ गर्ब्यं , गर्मे । १४ ऊद्भ्वं म्, कर्ष्यम् । १६ दुर्गे दुरा । १७ श्रव्यं , श्रव्यं । १म मूर्व्यं ना, मूर्व्या । १६ श्रपद्दन्तुते, श्रपद्दुते । २० मूर्व्यं , मूर्वं । १९ श्रम्मां, शर्मा । २२ विसर्ग विमर्ग । २३ प्रार्थम् , प्रार्थम् । २४ कम्म कर्म । २४ निसर्ग , निसर ।

श्रव प्रसङ्गत प्राप्त हुए द्वित्व को कह कर पुन 'हकोऽसवर्षे शाकल्यस्य हस्वश्च' (१८१) सूत्र पर क्विषेधक वार्त्तिक जिलते हैं—

[लघु०] बा०-- ह न समासे ॥

वाप्यश्व ।

अर्थ:--समास में अच् परे होने पर पदान्त इक को हस्य नहीं होता ।

ठ्याख्या—वापी + अश्व [बाउडी में घोड़ा । वाण्यामश्व = वाण्यश्व, 'सहसुपा' इति समास ।] यहा समास में विभक्तियों का लुक हान पर 'प्रत्यय लोपे प्रत्यय लच्चाम् (१६०) सूत्र हारा ईकार पदान्त हो जाता है, इसे असवर्ण अच (अ) परे होने पर हस्व प्राप्त था जो अब इस वाक्तिक के निषेध क कारण नहीं होता। 'इको यणिच' (१४) से यण हो कर विभक्ति लान से— वाप्यश्व 'सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार— सुध्युपास्य, मध्विर, गौर्यात्मज, नद्युद्य, चार्वङ्गी, मात्राज्ञा, वश्वागमनम् लाकृति 'प्रशृति रूपों में भी समक लेना चाहिये।

# [लघु०] विधि स्त्रम्—६१ ऋत्यक ।६।१।१२५॥

ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वद् वा । ब्रक्ष ऋषिः । ब्रह्मर्षि । पदान्ताः किम् १ त्राच्छत् ।

अर्थ: - ऋत् अर्थात् हस्य ऋकार परे होने पर पदा त अक् को विकल्प से हस्य हा जाता है।

व्याख्या— ऋति 1919। पदान्तस्य 1819। ['एड पदान्ताद्वि' से ] ग्रक 1819। हस्त 1919। शाकल्यस्य 1819। ['इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्च मे ] ग्रर्थ — (ऋति) हस्त ऋवर्ण परे होने पर (पदान्तस्य) पदा त (श्रक) श्रक् के स्थान पर (हस्त्व) हस्त्व हो जाता है (शाकल्यस्य) शाकल्य श्राचार्य के मत में। श्रन्य श्राचार्यों के मत में न होने से विकल्य हो जायगा।

उदाहरण यथा—'ब्रह्मा + ऋषि' यहां 'ऋषि' शब्द का आदि ऋत परे है, अत मकारोत्तर पदान्त आकार को विकल्प करके हस्य होकर—'ब्रह्म ऋषि ' तथा हस्वाभावपत्त में 'आद् गुण ' (२७) से गुण, रपर होकर ब्रह्मर्षि ' बना। [अथवा 'ब्रह्म + ऋषि' ऐसे छेद में हस्य को हस्य होगा। ब्रह्मण =वेदस्य ऋषि — ब्रह्मर्षिरित्यादि विश्वह ।]

पूर्व (४६) सूत्र सवर्ण परे होने पर प्रवृत्त नहीं होता था तथा ध्रकार को हस्व भी नहीं करता था, इन दोनों ध्रावश्यकताओं के लिये यह सूत्र बनाया गया है। जैसा कि महा भाष्य में कहा है—'सवर्णार्थम् ध्रनिगन्तार्थन्च'। सवर्ण परे होने पर यथा—होतृ ऋरय, होतृस्य। यहा पूर्व सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता था। श्रकार का उदाहरण ब्रह्मऋषि, ब्रह्मचि।

ध्यान रहे कि जहां २ इस्व करेंगे वहा २ पूर्ववत् इस्वविधान के सामर्थ्य से स्वर सन्धि नहीं होगी।

इस सूत्र में भी पूर्ववत् 'पदान्त' का प्रहण होता है, श्रत श्रपदान्त श्रक् को हस्व नहीं होता। उदाहरण यथा—'श्रा + ऋष्कृत' [यह तौदादिक 'ऋष्कृ' श्रथवा भौवादिक 'ऋ' धातु के लाड् लकार व प्रथम पुरव का एक्वचन हे। 'झा' यह यहा 'झाट' झागम समस्तना चाहिय।] यहा आ' (ट) पदान्त नहीं झत ऋत् परे होन पर भी इसे हुस्व नहीं होता। 'आटरच' (११७) स पूर्वे+पर के स्थान पर 'झार' वृद्धि होकर— आच्छत्' वन जाता है।

'इकोऽसवर्थें—' (४६) सूत्र समास में प्रवृत्त नहीं होता हे, परन्तु यह सूत्र समास में भी प्रवृत्त हो जाता है। यथा— सप्त ऋषीयाम्, सप्तर्षीयाम्।\*

इस सूत्र के श्रन्य उदाहरण यथा-

१ क य ऋज्वी, कन्यज्वीं। २ कुमारि ऋतुमती, कुमायृतुमती। ३ प्रज्ञ ऋतम्भरा, प्रज्ञर्तम्भरा। १ पुरुष ऋषम , पुरुषर्षम । १ मह ऋषि , महर्षि । ६ शङ्क्ष्म ऋणी, शङ्क्ष्ममार्थी। ७ कर्नु ऋषि, कर्नु श्रिष्

# [लघु०] इत्यच्सन्धि प्रकरणम् ।

अर्थ --यह ब्रचो की सिंध का प्रकरण समाप्त होता है।

प्रश्नः ज्ञच्यन्धि' शब्द में 'स्तो श्चुना श्चु ' (६२) से श्चुत्व क्यो न हो १ ।

उत्तर- 'ग्रकन्स्वरी तु कर्त वी' इस भाष्य के निर्देश से नहीं होता।

इति भैमीच्याख्ययोपबृ हितायां लघुसिद्धान्तकौम्रद्यामच्सन्धि-प्रकरण समाप्तम् ॥



<sup>\* &#</sup>x27;प्राच्छेंति' में यह प्रकृतिमान नहीं होता इस की स्पष्टता 'सिद्धा तको सुदी' में केखें।

# 🟶 ऋथ हल्-सन्धि-प्रकरगाम् 🏶

श्रव इक्षों अर्थात् व्यन्जनों का चन्जनों के साथ मेल दिखाया जायगा।
[लघु०] विधि सूत्रम—६२ स्तो श्चुना श्चु । ८।४।४०॥
सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गी स्तः।
रामश्शेते। रामश्चिनोति। सचित्। शाङ्गिञ्जय।

ग्रर्थ:— सकार तवर्ग के स्थान पर, शकार चवग के साथ योग होने पर शकार चवर्ग हो जाते हैं।

व्याख्या— स्तो ।६।९। रचुना ।३।९। रचु ।९।९। समास — स् च तुरच=स्तु, तस्य म स्तो, समाहार द्वन्द्व । [यद्यपि समाहार द्वन्द्व में में नपु सकितक्व होता है, तथापि यहां सौत्र पु स्व जानना चाहिये।] श च चुरच=रचु, तेन=रचुना, समाहार द्वन्द्व । अर्थ — [स्तो ] सकार तवर्ग के स्थान पर [रचुना] शकार चवर्ग के साथ [रचु] शकार चवर्ग हो जाता है। भाव — 'स, त्, थ्, द, ध्, न्' इन वर्णों के स्थान पर 'श्, च्, छ, ज, क्, म, अ' ये वर्ण हो जाते हैं, यदि 'स, त्, थ्, द् ध न्', से 'श, च्, छ, ज, क, अ' इन वर्णों का योग [मेज] हो तो।

यहा स्थानी—'स, त, थ्, द्, घू, न्' ये छ वर्ग हैं। श्रीर श्रादेश— श्, च्, छ, ज्, म्, म्' ये छ वर्ग हैं।

श्रत स्थानी के स्थान पर श्रादेश 'यथासङ्ख्यमनुदेश समानाम्' (२३) द्वारा बन्ही २ से होंगे श्रर्थात् स को श्, त् को च्, थ् को छ्, द् को ज्, ध् को क तथा न् को अ होगा।

ध्यान रहे कि यहा स्थानी श्रीर श्रादेश के विषय में थथासह्रक्य होता है परन्तु योग के विषय में यथासह्रक्य नहीं होता, शर्थात् यहां यह नहीं समस्तना चाहिये कि सकार को शकार—शकार के योग में, तकार को चकार—चकार के योग में, थकार को ख़कार— ख़कार के योग में, दकार को जकार—जकार के योग में, धकार को सकार—सकार के योग में तथा नकार को अकार—अकार के योग में ही होता है। कि तु योग चाहे किसी 'श्चु' का हो—सकार को शकार, तकार को चकार, थकार को छुकार, दकार को जकार, धकार को सकार तथा नकार को अकार ही होगा। यदि योग के विषय में भी यथासहरक्य होता तो 'शात्' (क्शे) सूत्र से निषेध करने की छुछ आवश्यकता न होती, क्योंकि शकार से परे तो तक क्याँ को चवर्ग प्राप्त ही नहीं हो सकता था। श्रत निषेध करने से शात होता है कि आचार्य योग के विषय में यथासह्यूक्य नहीं चाहते। उदाहरण यथा—१ 'रामश्येते' [राम सोता है] । 'रामस + शेते' [राम शब्द से सुँ प्रत्यय करने पर 'ससजुवा रू '(१०४) से रूँ तथा खरवसानयोविंसर्जनीय '(६३) से विसर्ग हो पुन 'वा शरि' (१०४) से विकल्प कर के विसग होने पर और तद्भाव पच में सकार करने पर—रामस् शेते, राम शेते ये दो प्रयाग बनते हैं। यहा विसर्गामाव पच में सत्व वाले रूप का प्रहण किया गया है।] यहा सकार का शकार के साथ योग होने से उस के स्थान पर क्रमानुसार शकार हो 'रामश्येते' प्रयोग सिद्ध हाता है।

श्रव प्रन्थकार यह जतजाने के लिये कि योग के विषय में यथासङ्ख्य नहीं होता सकार का श्रम्य उदाहरण देते हैं— र 'रामिश्चनोति' [राम जुनता है]। 'रामस्+चिनोति' [राम शब्द मे सुँ प्रत्यय करने पर ससजुषो रु' (१०१) से उसे हैं तथा खरवसानयों विंसर्जनीय ' (६३) से विमर्ग हो पुन विस्तजनीयस्य स ' (१०३) से सकार हो जाता है।] यहां सकार का चकार के साथ योग होने से उस के स्थान पर क्रमानुसार शकार हो 'रामिश्चनोति' प्रयोग सिद्ध होता है।

३ 'सचित् [सत् श्रीर ज्ञान] सत्+चित्' यहां तकार का चकार के साथ योग है श्रत उस के स्थान पर क्रमानुसार चकार हो 'सचित्' प्रयोग सिद्ध होता है। [वस्तुत यहा 'स्तो रचुना रचु' (८।४।४०) के श्रसिद्ध होने से प्रथम 'क्रजां जशोऽन्ते' (८।२।३१) से तकार को दकार हा पुन 'खिर च' (८।४।४४) के श्रसिद्ध होने से स्तो रचुना रचु' (८।४।४०) से दकार को जकार हो कर 'खिर च' (७४) से चकार हो जाता है।

४ 'शार्क्किन्जय' [हे विष्णो ! तुम्हारी जय हो ] । 'शार्क्किन्-जय' यहा नकार का जकार के साथ योग है श्रत नकार के स्थान पर जकार हो कर शार्क्किन्जय' प्रयोग सिद्ध होता है।

योग वर्ष के आगे या पीछे दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, किसी को यह न समम लेना चाहिये कि यदि रचु आगे आएगे तो स्तु को रचु होगा । चाहे रचु—स्तु से आगे आए या पीछे, स्तु को रचु हो जायगा । यथा—'राज+न्+अस्' यहां नकार का प्य जकार के साथ योग होने पर उसके स्थान पर अकार हो 'राज्ञ' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

प्रश्नि—विद योग में आगे पीछे का नियम नहीं, तो 'अन्सन्धि' में स को श् हो जभ्दे, 'शात्' (६३) सूत्र निषेध नहीं कर सकता। 'अन तकारे' में तकार को चकार होजादे।

उत्तरं---'श्रव्यान्तरम्' (६८६) इस सूत्र के निर्देश से, 'सिद्धमनस्वात्' इस वार्त्तिक के प्रयोग से तथा 'श्रकस्त्वरौ तु कर्तंत्रयौ प्रस्यक्षं सुक्तसंशयौ' इस भाष्य के प्रमादय से यह प्रमाखित दोता है कि चकार के सामने भी सकार तदगे को श्वस्त नहीं होता।

#### [लघु०] निषेध स्त्रम्—६३ शात्। 🖂 । ४। ४४।।

शात्परस्य तवर्गस्य चुत्व न स्यात् । विश्नः । प्रश्नः ।

अर्थ'--शकार से परे तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं हाता।

व्याख्या—शात्।११९। तो ।६१९। ('तो षि' से]। 'न' इत्याययपदम् । ('न पदा त्याहोरनाम्' से] क्या नहीं होता ? इस जिज्ञासा के उत्पन्न होने पर सुतरा यदी श्राएगा कि जो प्राप्त होता है वह नहीं होता। शकार से परे तवर्ग के स्थान पर 'स्तो क्खुना रचु' (६२) से चवर्ग ही प्रा त हो सकता है श्राप्य कोई प्राप्त नहीं हो सकता \* श्रत यहा भी उसी का निषेध समम्मना चाहिये। श्रथ —[शात्] शकार से परे [तो] तवग के स्थान पर चार्ग [न] नहीं होता। उदाहरण यथा—

१ 'विश् न' [यहा 'विच्छॅ गतौ' (तुदा०) धातु से † 'थर्जैयाचॅयतविच्छॅप्रच्छँरची नड' (८६०) द्वारा नड प्रत्यय तथा च्छ्यो शूडनुनासिके च' (८४३) द्वारा छुकार की शकार हो गया है।] यहा 'स्तो श्चना श्च '(६२) द्वारा नकार को जकार प्राप्त था जो श्रव इस सूत्र के निषेध के कारण नहीं हाता। विश्न।

२ 'प्रश् न ' [यहा 'अच्छूँ नीष्मायाम्' (तुद्ा०) धातु से पूर्ववत् नट प्रत्यय तथा छुकार को शकार धादेश हुन्चा २ है।] यहा 'स्तो श्चुना श्चु ' द्वारा नकार को जकार प्राप्त था जो श्रव इस सूत्र के निषेध के कारण नहीं होता। प्रश्न ‡। इसी तरह 'क्किश्नाति'।

स्मरण रहे कि यह स्त्र (माशश्रश) 'स्तो रचुना रचु' (माशश्रश) से परे होने के 'पूर्वत्रासिद्धम्' (२१) द्वारा श्रमिद्ध होने पर भी वचनसामर्थ्य से उस की दृष्टि में श्रसिद्ध नहीं होता, उस का श्रपवाद हो जाता है। ['श्रपवादो वचनप्रामाग्यास्' हित भाष्यम् । ]

इस सूत्र से विधान किया निषेध नकार के सिवाय तवर्गस्थ ग्रन्य वर्गों से प्राय सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि 'श' से परे 'त्, थ्, द् ध्' होने पर वश्चश्रस्ज—' (३०७) द्वारा पत्व हो जाया करता है।

<sup>\*</sup> यहा 'त्र तरस्य विविवा प्र तथेथो वा' इस प रभाषा को भी ध्यान में रखना चाहिये।

<sup>ैं &#</sup>x27;विच्छ' यहा पर अनुनासिक, अन् की इल्सन्दाथ है। अन् स्वराथ है। स्वर का कोई चिह्न न दीवने ने उदात्त स्वर समझला चाहिये। उदात्ते र धातु परस्मैपनी होती है। 'यत' यहां पर अन् में अधीरेखा ऋतुनात्त की है। अनुदात्तेत होने से आत्मनेपदी है। 'यजैं यहां पर अन् में कन्वरेखा स्वरिन की है। स्वरितेत होने से उभवपदी होगी।

<sup>ं ।</sup> यहाँ 'प्रहिज्या ' (६३४) स्त द्वास सम्प्रसारण नहीं होता, क्योंकि 'प्रश्ने चास न कॉर्लें' (केंह्र)१९७) स्त्र में महासुनि ने स्वय सम्प्रसारण नहीं किया।

#### श्रभ्यास (१४)

- (१) १ म्रामाद् + चित्ततः । २ हरिस + छन परः । ३ ईश्वराद् + जगद् + जायते । ४ सोम सुन् + मकारः । ४ हश् + नाथति । ६ याच् + ना। ७ शश् + नाथ। मध्यः + नित्यम् । ६ शश्+नथतु । १० जश् + त्वम् । ११ श+तिप्\*।
- निम्निसिखित रूपों में सत्रसम वय पूर्वक सिन्धच्छेद करो १।
   कृष्णश्चपन । २ यज्ञ । ३ श्रग्निचिच्छिनिस्त । ४ नारदश्शशाप । ४ मृज्जो ।
   ६ सच्छात्र ।
- (३) श्चुक्व विधि में कहा यथासङ्ख्य हाता है श्रीर कहा नहीं होता ? सप्रमाण लिखी ?।
- (४) 'स्तो रचुना रचु' सूत्र और दृष्टि में 'शात्' सूत्र श्रसिद्ध है। तो भला श्रसिद्ध कैसे सिद्ध का निषेध कर सकता है ?।

#### **--∘** & •--

# [लघु०] विधि स्त्रम्—६४ ष्टुना ष्टु । ८।४।४१॥ 🗸

स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात् । रामष्पष्टः । रामष्टीकने । पेष्टा । तङ्चीका । चकिएढौंकसे ।

अर्थ -- सकार तवर्ग के स्थान पर, वकार टवर्ग के साथ योग होने पर वकार टवर्ग हो जाता है।

न्याख्या—स्तो । ।।। ['स्तो रचुना रचु' से ]। ष्टुना ।३।।। ष्टु ।१।१। समास —ष च टुरच=ष्टु, तेन=प्टुना, समाहारद्व-द्व । सौन्नम् पु स्त्वम् । अर्थ —[स्तो ] समार तवर्ग के स्थान पर [ष्टुना ] षकार टवर्ग के साथ [ष्टु ] षकार टवर्ग हो जाता है। भाव—'स, त, थ्, द्, घ्, न' इन छ वर्णों के स्थान पर 'ष्, ट्, ठ्, ड्, ढ्, ल' ये छ पर्ण हो जाते हैं यदि 'ष्, ट्, ठ्, ड्, ढ्, ग्' इन छ वर्णों का योग अर्थात मेल हो तो। यहा भी पूर्ववत् स्थानी और आदेश के विषय में यथासड्ष्य होता है योग के विषय में यथासड्ख्य नहीं होता। यदि योग के विषय में मी यथासङ्ख्य होता तो षकार से परे तवर्ग को टवर्ग प्राप्त ही न हो सकता, प्रन अस के निषेध के लियें 'तो षि' (६६) सन्न क्यों

<sup>#</sup> वस्तुत यह 'शान्' (६३) का उदाहरण नहीं। यहा तकार मल परे होने से 'क्रश्नभ्रस्ज (३०७) द्वारा शकार को ककार प्राप्त था, जो असन्वेहार्थ नहीं किया गया। अथवा वदि 'शात्' (६३) का उदाहरण मान लिया जावे, तब भी कोई हानि नहीं क्योंकि सार्वधातुक सब्झा करने के लिये 'शितप्' को शित् अवश्य करना चाहिये तब उस के समस्थ्य से बत्व नहीं होगा तब फिर चुत्व प्राप्ति में 'शात्' (६३) निषेधक बनेना।

बनाते १ श्रत इस मे यह जाना जाता है कि ष्टुस्वविधि में योगविषयक यथासडस्य नहीं होता। उद्।हरण यथा—

श्रमण्यष्ट । [राम झठा है । ] 'रामस्+षष्ट ' [ 'राम' प्रातिपदिक से सुप्रत्यय लाने पर रुख बिसर्ग हो 'वा शिर' (१०४) द्वारा विकल्प कर के विसर्ग होने पर तद्मावपच में सकार श्रादेश हो जाता है । जिस विसर्गाभाव पच में सकार श्रादेश होता है उसी का यहा प्रहर्ण किया गया है । ] यहां पकार के साथ योग होने से सकार को पकार हो 'रामण्यष्ट' प्रयोग सिन्ह होता है ।

२ 'रामष्टीकते'। [ राम जाता है। ] 'रामस + टीकते' [ यहां राम शब्द से सु' प्रत्यय जा कर रुख, विमर्ग हो, 'विसर्जनीयस्य स' (१०३) से पुन सकारादेश हो जाता है] यहा टकार के साथ सकार का योग है। अत सकार को प्रकार आदेश हो रामष्टीकते' प्रयोग सिक्ष होता है।

नोट--सकार का यह दूसरा उदाहरण यह जतजाने के लिये ही दिया गया है कि योग के विषय में यथासङ्ख्य नहीं हुन्ना करता।

३ 'पेष्टा' [ पीसने वाला, पीसगा ] 'पेष + ता' [ 'पिष्लू" सन्दूर्णने' (रुधा०) धातु से तृष् प्रत्यय या लुट् के प्रथम पुरुष का एकवचन करने पर 'पुगन्तलघूपधस्य च' (४४१) सूत्र से इकार को एकार गुरा हो जाता है। ] यहा षकार के साथ योग होने मे तकार को टकार हो कर---'पेष्टा प्रयोग सिद्ध होता है।

नोट---'ब्दु परे होने पर' ऐसा म कह कर 'ब्दु के साथ योग होने पर' ऐसा इस लिये कहा गया है कि 'पेष्टा' श्रादियों में 'ब्दु' का पूर्वयोग होने पर भी 'स्तु' को 'ब्दु' हो जाए।

ध 'तटरीका' । [ उस की टीका, अथवा वह टीका ] 'तद् + टीका' [यहां 'तस्य टीका' ऐसा षष्ठी तत्पुरुष श्रथवा कर्मधारयसमास हो 'सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवदाव ' वात्तिक से पुवदाव समकता चाहिये । ] यहां टकार के योग में द्कार को दकार हो कर खिर चु' (>४) सूत्र से दकार को टकार करने से 'तट्टीका' प्रयोग सिद्ध होता है । प्रन्थकार को यहां पर बल्कि 'सिंहत्' प्रयोग पर ही 'खरि च' (७४) सूत्र सिक्तना उचित था।

नोट यहा पर कुछ लोग 'तत्-शिका' ऐसा छेद करके सीघा ष्टुस्य कर दिया करते हैं, यह नितान्त प्रशुद्ध होता है, क्योंकि 'हुना हु' (८१४१४१) सूत्र की दृष्टि में 'खरि च' (८१४१४) सूत्र अप्तद्ध है अत हुस्य से पूर्व चर्स्व नहीं हो सकता, और यदि 'तद्' शब्द को दकारान्त न मान कर तकारान्त मानते हैं तो यहां तो कोई दीघ महीं आता परन्तु 'अतितद्, अतितद्ौ, अतितद्' हस्यादि प्रयोग उपपन्न नहीं हो सकते। अत उपयुक्त छेद ही युक्त है।

र 'चिक्रिएडौकसे । [हे चक्रधारिन् ! तुम जाते हो । ] 'चिक्रिन् + ढौकस यहा ढकार का योग होने से नकार को खकार होकर 'चिक्रएडौकसे' प्रयोग सिद्ध होता है।

# [लघु०] निषध स्त्रम्—६५ न पदान्ताट्टोरनाम् ।८।४२॥

पदान्तात् टवर्गात् परस्यानाम् स्तो ष्टुर्न स्यात् । षट् सन्त । षट् ते । पदान्तात् किम् १ ईट्ट । टो किम् १ सर्पिष्टमम् ।

अर्थ --- पद । नत टबर्ग से परे 'नाम्' के नकार को छाड कर अप सकार तवग को धकार टबरा नहीं होता।

व्याख्या—पदान्तात् ।१।१। दो ।१।१। श्रनाम् ।६।१। [यहा षटी क एकदचन इस् का लुक हा गया है।]। स्तो ।६।१। [स्ता रचुना रचु 'स]। ष्टु ।१।१। [प्टुना प्टु से]। न इत्यब्ययपद्म् । अर्थ —[पदा तात्] पदान्त [टा] टवग से परे [स्रनाम्] नाम्शब्द क अवयव से भिन्न [स्तो] सकार तवर्ग को [प्टु] पकार टवर्ग [न] नहीं होता। यह सूत्र प्टुना प्टु '(६४) का अपवाद है। इसके उदाहरण वथा—

१ 'षट् सन्त '। [छ सज्जन] 'षड् + सन्त ' [यहा 'पड' सुबन्त होने से पद्सन्क्रक है। इस रूप में प्रथम ड सि धुट्' (म्ह) द्वारा नैकल्पिक 'धुट्' होता है। जहा 'धुट्' नहीं होता, उस पक्ष का यहां प्रह्या सममना चाहिये।] यहा 'कार च' (८।४।४४) के असिद्ध होने से 'च्टुना च्टु' (मा४।४१) द्वारा सकार को षकार प्राप्त होता है। पुन इस सूत्र स उस का निषेध हो जाता है क्योंकि यहा पदान्त दवर्ग [डकार] से पर स्तु [सकार] को च्टुत्व [षकार] करना है। अब 'खरि च' (७४) से डकार को टकार हो कर-'षट् सन्त ' प्रयोग सिद्ध होता है।

२ षट् ते'। [वे छ ] 'षड् + ते' यहा 'खिर च' (८।४।४४) के श्रासिख होने से छुना च्छु (८।४।४१) द्वारा ष्टुस्व श्रयांत् तकार को टकार प्राप्त हाता है, इस पर इस स्त्र से निषध होकर पुन 'खिर च' (७४) स चार्च टकार करने स 'षट् ते' प्रयोग सिख होता है।

इसी प्रकार—जिविनमित्त इयन जिटसु श्रादि प्रयोगों में भी छुख का निषेध समक्ष जेना चाहिये।

# पदान्तात् किम् ? ईट्टे ।

भ्रव यहां यह प्रश्न उत्पन्न हाता है कि पदान्त टवर्ग क्यों कहा ? केवल टवर्ग ही कह देते तो क्या हानि थी ? इस का उत्तर यह है कि यदि 'पदान्त' न कहते तो 'ईट्टे' [मैं स्तुति करता हू] यह प्रयोग अशुद्ध हो जाता। तथाहि—

'ईब् + ते [ईबॅ स्तुती (श्रदा०) धातु से कट, उसे 'त' श्रादेश, शप्, इस का जुक् तथा 'त' की टि = श्रकार को एकार हो यह रूप निष्पन्न होता है। ] वहां 'खरि च (म। ४। ४१) के श्रमिद्ध होने से प्रथम 'च्हुना हु' (म। ४। ४१) से तकार को टकार तदनन्तर 'किर च' (म। ४। ४४) से डकार को टकार हो कर 'ईटटे' प्रयोग सिद्ध हाता है। श्रब यदि 'न पदा ताट्टोरनाम्' (६४) सूत्र में 'टो ' पद का विशेषण 'पदान्तात्' नहीं बनाते तो यहा श्रपदान्त डकार से परे भी तवर्ग को टवर्ग करने का निषेध हो जाता, जो अनिष्ट था। श्रब 'पदान्तात्' कहने से कुछ भी दोष नहीं श्राता।

# टो किम्? सर्पिष्टमम्।

प्रश्नः — इस सुन्न में 'टवर्ग' का प्रहण क्यों किया गया है ? केवल 'न पदा तादनाम् इतना ही कह देते, अर्थात् 'पदान्त वर्ण से परे नाम् के नकार को छोड़ ग्रन्य सकार तवर्ग को पकार टवग नहीं होता' इतने मात्र के कथन से क्या हानि हो सकती थी ? ।

उत्तर- यदि 'टवर्ग' का प्रहण न करते तो पदान्त षकार से परे भी 'स्तु' को 'ष्टु' होने का निषध हो जाता इस से 'सर्पिष्टमस्' झादि झयोगों मैं ष्टुत्व न हो सकने से अनिष्ट हो जाता। तथाहि—'सर्पिस्' शब्द से 'तमप्' प्रत्यय करने पर हस्वात्तादौ तद्धिते' ( म । ३ । १०१ ) सूत्र से सकार को पकार हो 'सिष्म् + तम'। श्रव 'ब्दुना ब्हु ' (६४) से ब्दुत्व श्रयीत् तकार को टकार करने से 'सर्पिष्टम' प्रयोग निष्पन्न होता है । यहा स्वादिष्वसवना मस्थाने' (१६४) सूत्र से 'सर्पिष्' की पद सक्जा होने के कारण पकार पदान्त हा जाता है \* । श्रव यदि 'न पदान्ताद्दोरनास् (६४) सूत्र में 'टो ' का प्रहण न करते तो यहां पदान्त पकार से परे तकार को टकार होने का निषेध हो श्रनिष्ट रूप हो जाता श्रव सूत्र में 'टो ' का प्रहण परमावश्यक है ।

# [लघु०] वा०-१० श्रनाम्नवति-नगरीगामिति वाच्यम् ॥ षरागाम् । परागवतिः । परागर्यः ।

ऋथैं.- "पदा त टवर्ग से परे नाम्, नवति तथा नगरी शब्दों के नकार को छोड़ झन्य सकार तवर्ग को षकार टवर्ग न हो" ऐसा कहना चाहिये।

व्यास्या सूत्रकार [भगवान् पाणिनि] ने न पदान्तारटोरनाम्' (६४) में केवल नाम् के नकार को ही ष्टुःचनिषेध से मुक्त किया था, श्रत नवति तथा नगरी शब्दों में ब्दुस्य-निषेध प्राप्त होने से दोष उत्पन्न होता था। यह देख कर वार्तिककार कात्यायन ने वार्तिक

<sup>#</sup> यहा यह शङ्का नहीं करनी चाहिए कि 'मलाञ्जशोडको (६७) से वन्नार को डकार हो टवग हो जन्में से 'न पदा ताहोरनाम् (६५) द्वारा ष्टुत्व का निषेध क्यों न हो जाए १। सरया रहे कि 'हस्वा त्तादौ तिद्धिते' (८१३१०१) द्वारा किया गया घत्व 'मलाञ्जशोऽते' (८१२१९) की दृष्टि में असिद्ध है। अत डकाएंदेश नहीं होता।

बनाया कि केवल 'नाम्' के नकार को ही ष्टुत्वनिषेध से मुक्त नहीं करना चाहिये, अपितु 'नवति' और 'नगरी' शब्दों को भी ष्टुत्यनिषेध से मुक्त कर देना चाहिये। वार्तिक में पुन 'नाम्' का ग्रहण अनुवादार्थ है। उस के ग्रहण न करने से उस का बाध हो जाता क्योंकि वार्तिक सूत्र का बाधक हाता है।

इन के उदाहरण यथा—१ षरणाम् । [ छ का ] षड्+नाम्' [ 'षव' शब्द से षष्ठी का बहुवचन श्राम्' प्रत्यय करने पर 'षष्+ श्राम् । ष्णा ता षट् (२६७) से 'षष्' की पट सञ्ज्ञा होकर 'षट्चतुर्स्यरंच' (२५६) से 'श्राम्' को नुडागम कर षष्+ नाम्' । श्रव स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' (१६४) से पद सञ्ज्ञा हो 'क्कताञ्ज्ञशोऽ ते' (६७) से षकार का हकार करने से षड्+नाम्' रूप बनता है । ] यहा 'न पदा ताट्गेरनाम् (६४) सृत्र में ष्टुत्व निषेध से 'नाम्' को मुक्त कर देने के कारण पदा त टवग = डकार से परे नकार को ष्टुना ष्टु' (६४) स ष्टुत्व = णकार हो, प्रत्यये भाषाया नित्यम्' (११) वार्तिक द्वारा डकार को भी णकार करने से षरणाम्' प्रयोग सिद्ध होता है ।

२ ष्यस्यवित '। [ श्रियानवे ] 'षड्+ नविते [ षडिश्रका नवित ' या 'षट् च नव तिश्च' इस विश्रह में क्रमश तत्पुरुष और द्वन्द्व करने पर ।वभक्तियों का लुक हा 'षड् + नवित' होता है। यहा उसी का श्रहण है। ] 'श्रनाम्नवित---'(१०) इस वातिक में ष्टुत्व निषध स 'नवित' के मुक्त हो जाने के कारस यहा पदा त टवर्ग = डकार से षरे नकार को 'ष्टुना ष्टु'(६४) से ष्टुत्व= स्पकार हो कर 'यराऽनुनासिकऽनुनासिको वा (६८) सूत्र द्वारा डकार को भी विकट्प करके स्पकार करने पर विभक्ति लाने मे 'षस्स्यवित' तथा 'षड्स्यवित' ये दो प्रयाग सिद्ध होते हैं।

३ 'षरण्यार्थ' । [छ नगरिया हैं ] 'षड् + नगर्थ' 'श्रनाम्नवति- (१०) इस वात्तिक में घुत्व निषेध से 'नगरी' के भी मुक्त हो जाने के कारण यहा पदान्त टवर्ग=डकार से पर नकार को 'घुना घु' (६४) से घुत्व=णकार हो 'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा' (६८) सूत्र द्वारा डकार को भी विकल्प करके णकार करने से 'वरण्यार्थः तथा 'षड्णार्थ थे दो प्रयोग सिद्ध होते हैं ।

[लघु०] निषेध-पूत्रम्—६६ तो षि । 🗆 । ४ । ३ ।।

तवर्गस्य षकारे परे न ष्टुत्वम् । सन्यष्ठः ।

अर्थ, — पकार परे होने पर तवर्ग के स्थान पर पकार टवर्ग नहीं होता।
व्याख्या— तो ।६।१। वि ।७।१। न इत्यव्ययपद्म् । ['न पदा-ताष्ट्रीरनाम्' स]

ष्टु । १। १। [ष्टुना ब्हु'से]। श्रर्थं — [षि] षकार परे होने पर [ता] तवर्गक स्थान पर [ब्हु] षकार टवर्गं [न] नही हाता। यह सूत्र 'ब्हुना ब्हु' (६४) का श्रपवाद है।

उदाहरण यथा—'सन् + षष्ठ यहा षकार के योग में 'ब्दुना ब्हु' (६३) से नकार को गाकार प्राप्त होता है, जो श्रब इस सूत्र से निषेध कर देने के कारण नहीं हाता। 'स षष्ठ'।

- (१) नोट-स्मरण रहे कि यद्यपि यहा 'ब्हु' की श्रातुकृत्ति श्राती है तथापि तत्रम के स्थान पर प्राप्त टबर्ग का ही इस सूत्र से निषेध होता है, क्यों कि बकार तो टबग के स्थान पर प्राप्त ही नहीं होता। जो प्राप्त नहा उस का पुन निषेध कैमे सम्भव हो सकता है १।
- (२) नोट यद्यपि यह सूत्र भी 'शात्' (६३) सूत्र के समान 'ब्हुना ब्हु ' की हिन्द में श्रसिद्ध है, तथापि वचनसामध्य से उस का यह श्रपवाद है । ['श्रपवादो वचनप्रामाग्यात्' हित भाष्यम् ।]।

#### अभ्यास (१५)

- (१) इन ग्रधोति खनरूपो में सन्धिविच्छेद कर सन्धि विधायक सूत्र निखी १ १ न पदा ताहोरनाम् । २ कृषीष्ट । ३ गरुरम्रायहयते । ४ टिडगाय्य —। ४ पेण्टुम् ।६ सोमसुद्दीकसे ।७ दृष्ट । ८ श्रजु नष्टकरोति ।
- (२) निम्निलिखित रूपों में सूत्र निर्देश पूर्वक सन्धि करो—
  श्वान् + वगढ । २ हरिस् + वहङ्गमधीते । ३ परिवाट्र+साधु । ४ सोमसुन+
  वहङ्गमधीते । १ श्रग्निचित+ठकार । ६ राट्र+नगरी ।
- (३) 'ब्हुना ब्हु' (দাখাখঃ) की दृष्टि में 'ती षि' (দাখাখঃ) सूत्र श्रक्षित् है तो किय प्रकार यह उस का श्रपवाद हो सकता है ?।

# [लघु०] विधि सूत्रम्—६७ भत्ता जशोऽन्ते । ८ । २ । ३६ ॥

पदान्ते भालां जशः स्युः। वागीशः।

त्र्यर्थ:--पद के अन्त में वर्तमान मलों के स्थान पर जश हों।

ट्याख्या—पदस्य । ६ । ९ । [ यह श्रिष्ठित है । ] श्राते । ७ । ९ । मलाम् । ६ । ३ । जश । १ । ३ । अर्थ — [ पदस्य ] पद के [श्रन्ते] अन्त में [ मलाम् ] मलों के स्थान पर [जश ] जश् हो जाते हैं । भान—मल् प्रत्याहार में वर्गों क चौथे, तीसरे, दूमरे, पहले तथा ऊष्म वर्ग आते हैं । ये वर्ग यदि पद के श्रन्त में स्थित होंगे तो इनके स्थान पर 'जश्' मर्थान् वर्गों के तीसरे वर्गों हो जाए गे । स्थाने अन्तरतम र (१७) से जिस र का जिस

| २ के साथ स्थान तुल्य हागा     | उस २ के स्थान पर वह | र श्रादेश होगा । यहां हम | सम्पूर्ण |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| पर्णों की तालिका नीचे दे देते | ो हैं—              |                          |          |

| ( f | स्त्रल वर्ग<br>(जिन क स्थान पर 'जश् होता है) |    |    |     |         | जश वर्गा<br>(जो श्रादेश होते हैं।) |
|-----|----------------------------------------------|----|----|-----|---------|------------------------------------|
| म्  | ज                                            | হ্ | च् | श्  | तालु    | ज्                                 |
| भ   | ब                                            | फ  | प  |     | श्रोष्ठ | ब्                                 |
| ঘ   | ग                                            | ख  | क  | ह # | करूठ    | ग                                  |
| ढ   | ड                                            | ठ् | ट् | ঘ   | मूर्घा  | ड                                  |
| ध्  | द्                                           | थ  | त् | स्† | दत      | द्                                 |

उदाहरण यथा—१ 'वागीश '। [बृहस्पति ] 'वाक् + ई्श् ' [वाचामीश =वागीश । पष्ठीतत्पुरुष । यहा समास मे विभक्तियों का लुक हाने पर 'चा कु ' (३०६ से षदान्त चकार को ककार हो जाता है ] यहा इस सूत्र से पदान्त ककार के स्थान पर जश्=गकार हो कर विभक्ति श्राने से 'वागीश 'सिद्ध होता है ।

#### इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा---

२ सुप् + अन्त=सुबन्त । [सुप् अन्ते यस्य सं सुबन्त ।] ३ तिथ् + अन्त=तिबन्त ।

[तिप् अन्ते यस्य सं तिबन्त ।] ४ समिध+अञ्चसमिद्ञ । १ समिध्+अं।धामम्=समिदा
धानम् । ६ सम्राट्+इच्छति=सम्राडिच्छति । ७ विद्युत्+गच्छति=विद्युद्शाच्छ्रति । ८ त्रिष्टुम् +
आदि=त्रिष्टुवादि । ६ अनुष्टुम् + एव=अनुष्टुवेव । १० वाक् + अत्र = वागत्र । १९
जगत्+ईश=जगदीश । [जगत ईश = जगदीश ] १२ अग्विमथ्+स्याम् = अग्विमञ्ज्याम् ।
१३ वष+आगच्छ्रति=वडागच्छ्रन्ति । १४ अप + ज=अ्बजम् । [अद्भयो जायत इत्यवजम् ]।

इस सूत्र का फल प्राय नभी दिखाई देता है जब मलों से परे 'खर' न हों। खर परे होने पर इस के किये कार्य को 'खरि च (७४) नष्ट कर देता है। यथा— 'जगत् + तिष्ठति' यहा 'मला जशोऽ ते (६७) से त् को द् हा 'खरि च' (७४) से पुन 'त्' हो गया है। इस लिये यह श्रश प्रत्याहार परे होने पर जागेगा।

ध्यान रहे कि इस सूत्र की दृष्टि में 'खरि च' (८१४१४) तथा 'स्तो श्चुना रचु' (८१४१४०) श्रादि सूत्र श्रसिद्ध हैं, परन्तु उनकी दृष्टि में यह श्रसिद्ध नहीं।

<sup>\* &#</sup>x27;हो ढ ' (२५१) श्रादि 'ह्' के जरत्व को बाध लेते हैं।

<sup>† &#</sup>x27;ससजुषो र (१०५) पदा त में स् के जश्ल को बाथ लेता है।

# [लघु०] विधि स्त्रम—६८ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा । ८।४।४॥

यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुनासिको वा स्यात् १ एतन्मुरारिः, एतद् मुरारिः ।

अर्थ — अनुनासिक परे होने पर पदान्त यर् के स्थान पर विकल्प करके अनुनासिक हो जाता है।

उयाख्या—पदा तस्य। ६११। [न पदान्ताटरोरनाम् से विभक्तिविपरिशाम कर के ।] यर १६११। अनुनासिके १७११। अनुनासिक ११११। वा' इत्य ययपदम् । अर्थ — [अनुनासिके] अनुनासिक परे होने पर [पदा तस्य] पदान्त [यर] यर के स्थान पर [वा] विकल्प कर के [अनुनासिक] अनुनासिक हो जाता है। जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से बोला जाय उसे 'अनुनासिक' कहते हैं। [दखो सब्झाप्रकरण में 'मुखनासिकावचनोऽनुनासिक '(१)] अनुनासिक अच और हल् दोनों प्रकार के हाते हैं। पदान्त यर से परे अनुनासिक अच कहीं नहीं देखा जाता अन यहा हल् अनुनासिकों का प्रहण होगा। इल अनुनासिक पान्च हैं— १ डा २ ज्। ३ था। ४ न्। १ म्। इन पान्च वर्णों में से किसी वर्ण के परे होन पर पदान्त यर को विकल्प कर के अनुनासिक होगा। स्थानऽ तरतम' (१७) से वही अनुनासिक होगा जिसका यर् के साथ स्थान तुल्य होगा। यथा—तवर्ग को न्, कवग को ड चवर्ग को ज, टवर्ग को श्वा, पवर्ग को म्।

उदाहरण यथा—('एतद्+मुरारि' [एतस्य मुरारि =एतद्मुरारि, षष्टीतक्कुरुष । अथवा—एष मुरारि = एतद्मुरारि कर्मधारयसमास ।] यहा समास में विभक्तियों का लुक् हो चुक्रने पर 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलचण्म' (१६०) की सहायता से 'सुप्तिह तम्पदम' (१४) द्वारा एतद् की पद सक्ला हो जाती है, इस प्रकार दकार पद का अन्त ठहरता है। इस से परे मकार 'मुखनासिकावचनोऽनुनासिक' (१) के अनुसार अनुनासिक है। इस के परे होने पर अब दकार=पर् को अनुनासिक करना है। 'स्थानेऽ-नरतम' (१७) से दकार को नकार ही अनुनासिक होगा ['लुतुल्लामाना द ता']। तो इस प्रकार दकार को विकल्प कर के अनुनासिक नकार हा कर त्रिभिक्त लाने में "एतन्युरारि, एतद्मुरारि" ये इा रूप सिद्ध होते हैं।

इस सूत्र के श्राय उदाहरण यथा--

श अग्निचित् + नयति=श्रग्निचिद् + नयति [ क्षता जशोऽते ] = श्रग्निचिद्ययति ।
 २ तद् + न=तत्त । ३ दिग्+नाग=दिष्टनाग । इसी प्रकार- क्त्रभैम् नित्यम्' 'नद्याम्नीम्य ' 'श्राण् नद्या ' इत्यादि ।

यर प्रत्याहार मे श्रात स्थ वर्ण, सब वर्गों के वर्ण तथा श्र् ष, स् वण श्राते हैं।
यद्यपि वर्गों के वर्णों के श्रांतिरिक्त इन सब वर्णों के उदाहरण इस सूत्र पर नहीं मिल सकते
[क्यों कि रेफोष्मणा सवर्णा न सन्ति' श्रौर य् व पदान्त नहीं मिलते ] तथापि यहा 'यर्
प्रहण श्रिप्रम 'श्रचो रहाभ्या है' (६०) श्रानचि च (१८) श्राद सूत्रों मे अनुवृत्ति के लिये
हैं श्रौर यहा कोई दोष भी नहीं श्राता ।

पदान्त प्रहरण का यह प्रयाजन है कि- शङ्खाध्म आदि मञ्चपदान्त यरो को अनुना सिक न हो ।

# [लघु॰] वा—११ प्रत्यये भाषायां नित्यम् ॥ तन्मात्रम् । चिन्मयम् ।

अर्थ — लोक में श्रनुनासिकादि प्रत्यय परे होने पर पदान्त यर् को नित्य श्रनुनासिक हो जाता है।

व्याख्यां — प्रत्यये। ७। १। भाषायाम्। ७। १। नित्यम्। १। १। यह वार्तिक 'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा' (६८) सूत्र पर भाष्य में पढा गया है अत तद्विषयक ही समसना चाहिये। इस लिये इस का ऐसा श्रथ होगा—(भाषायाम्) लोक में (श्रनुनासिके) श्रनुनासिकादि (प्रत्यये) प्रत्यय परे होने पर (पदान्तस्य) पदा त (यर) यर के स्थान पर (नित्यम्) नित्य (श्रनुनामिक) श्रनुनासिक हो जाता है।

उदाहरण यथा—'तन्मात्रम्' [ उतना ही ]। 'तद् + मात्र' [ तत् प्रमाण यस्येति तन्मात्रम्, 'प्रमाणे द्वयसज्दब्बन्धमात्रच' (११६४) हित मात्रच् प्रस्थय । ]यहा 'मात्रच्' प्रस्थय हो कर तिद्धतान्त की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होने से 'सुपो धातु प्रातिपदिकयों ' (७२१) द्वारा तद् शब्द से परे सु प्रस्थय का लुक हो जाता है अत 'एतद्मुरारि' प्रयोग गत 'एतद्' शब्द की तरह यहा दकार पदान्त है। इस पदा त दकार=थर से परे 'मात्रच्' यह अनुनासिकादि प्रस्थय किया गया है अत दकार को तत्सदश नकार निस्य अनुनासिक हो कर विभक्ति लाने से 'तामात्रम्' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

'चि-मयम्' [चेतनस्वरूप]। चित्+ मय' [चिदेव चिन्मयम् 'नित्य वृद्धशरादिस्य ' (१९१०) इत्यत्र 'नित्यम् इति योग विभागात् स्वार्थे मयट।] यहा मयट्' प्रस्यय हो कर विद्धतान्त की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हाने से 'सुपो धातु प्रातिपदिकयो ' (७२१) द्वारा सु प्रस्यय का लुक हो जाता है ग्रत तकार पदान्त है। इस पदान्त तकार को प्रथम 'मत्ता जशोऽन्ते' (६७) सूत्र मे दकार हो कर पुन इस वार्त्तिक से नित्य श्रनुनासिक नकार हो जाता है, तब विभक्ति लाने से 'चिन्मयम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

ध्यान रहे कि इस वार्तिक से भी सूत्रवत् पदान्त यर को ही अनुनासिक निधान किया जाता है अपदा त यर् को नहीं। अत एव — स्वप्न , यत्न , जुम्नाति, बध्नाति, मृद् नाति' आदि प्रयोगों म अनुनासिकादि प्रयय परे होने पर भी अपदान्त यर् को अनुनासिक महीं होता।

नीं - यहायह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि 'मत्ता जशोऽन्ते' ( मा२।३६ ) सूत्र की दृष्टि में यह सूत्र (मा४ ४४) श्रमिद्व है श्रत जहा २ 'मना जशोऽन्ते' (६७) सूत्र का विषय होगा वहा २ प्रथम जश्द्व हो कर पश्चान् श्रनुनासिक हागा ।

#### अभ्याम (१६)

- (१) निम्न लिखित रूपों में सूत्र समन्वय करते हुए सन्धिच्छेद करो—
  १ षर्यमासा ।२ एतन्मनोहर । ३ इरिनवेघ । ४ तर्यकार \*। ४ त्रिष्टम्नाम । ६ तन्न । ७ सन्मार्ग । ८ मृग्मयम् । ६ चुद्मि । १० सामसुन्नवति । ११ स्वड्मनसी । १२ ककुबीश । १३ ककुम्नायक । १४ वाडमयम् । १४ श्रम्मयम् ।
- (२) निम्न लिखित प्रयोगों में सूत्रोप यास द्वक सन्धि करो—

  १ विपद्+मग्र । २ यद्+नैति । ३ तद्+जकार † । ४ मनाक् + हसित । ४ ग्रप +

  मात्र । ६ ग्रग्निचित्+ङकार । ७ कितिचित्+दिनानि । म मद्+नीति । ६ धिक्+

  मुर्खम् ।
- (३) निम्न जिखित रूपों में सूत्र समन्वय करते हुए सन्धि करो, श्रथवा सन्धि न करने का कारण क्ताम्रो ।
  - १ वेद्+मि । २ गरूत्+मत् ‡ । ३ गृम्+साति । ४ प्रश्न्+न ।
- (४) (क) खर् परे होने पर 'मला जशोऽन्ते' का फल क्यों नहीं प्रतीत होता ?।
  - (ख) 'शङ्क्षध्म ' में अनुनासिक क्यों नहीं होता ?।
  - (ग) सुपूत्र होने पर भी 'एतन्सुरारि' में दकार कैसे पदान्त है ?।

[लघु > ] विधि स्त्रम्—६६ तोर्ति । प्राप्त ६०॥ 🗸 तक्तिम्य लकारे परे परसवर्णः । तल्लयः । विद्वाल् लिखित । नस्याजनासिको ल ।

<sup>\*</sup> यहा अनुनासिक विधायक सूत्र के असिख होने से प्रथम ग्डत्व कर लेना चाहिये।

<sup>†</sup> यहा पर प्रथम श्चुत्व कर लेना चाहिये।

<sup>्</sup>र यहा पर 'तसी मर्त्वर्थे (११८२) सूत्र से भ सन्दा होतीं है। पदा त न होने से अनुनासिक नहीं होता।

न्यु - लकार परे होने पर तबग के स्थान पर पर सबगा आदेश होता है।

व्याक्या— तो ।६।१। लि ।७।१। पर सवण ।१।१। ['श्रनुस्वारस्य ययि परसवण ' से] समास —परस्य सवर्ण =परसवर्ण, षष्ठी तत्पुरुष । अथ — (लि) लकार परे होने पर (तो) तवर्ग के स्थान पर (पर सवर्ण) पर सवर्ण आदेश होता है। भाव यह हैं कि तवग से जब लकार परे होगा ता उग्के स्थान पर—पर अर्थान् लकार का सवण आदश किया जायगा। लकार का लका। के स्थान प्रम्य काई सवण नहीं अत तवर्ग के स्थान पर लकार ही आदेश होगा।

लकार दा प्रकार का होता है एक अनुनासिक (ल्ं) और दूमरा अनुनासिक (लं)। 'स्थानेऽ तरतम (१७) के अनुमार तवर्गस्थ अनुनासिक वर्ण के स्थान पर अनुनासिक लाकार तथा अनुनासिक वर्ण के स्थान पर अनुनासिक लाकार तथा अनुनासिक वर्ण के स्थान पर अनुनासिक लाकार होगा। तवर्गम नकार के सिवाय अन्य काई अनुनासिक नहीं अत केवल नकार के स्थान पर ही अनुनासिक लाकार तथा शेष लवर्गीय वर्णों क स्थान पर अनुनासिक लाकार हागा। उदाहरण यथा—

तर्लय । [उस मे नाश व उस का नाश] तद् + लब' [तस्मिँस्तस्य वा लय = तर्लय, सप्तमीत पुरुष षष्ठी न पुरुषो वा।] यहा तवग = दकार से परे लकार विद्यमान हे अत दकार के स्थान पर पर सवण = लकार कर के विभक्ति लाने से 'तल्लय' प्रयाग सिद्ध होता है।

विद्वाल लिखति'। [विद्वान् लिखता है।] विद्वान् + ालखति' इस दशा में 'तोलि (६१) सूत्र से नकार को पर सवर्ष लकार आन्द्रा होता है पर नु नकार के अनुनासिक होने से लकार भी अनुनासिक आन्द्रा हो कर विद्वाल लिखति' प्रयोग सिद्ध होता है।

#### इसके ऊछ ग्रन्य उदाहहरा यथा-

३ विपद् + लीन=विपल्लीन । ४ कश्चिद् + लभते=कश्चिल्लभते। १ कुशान्+ लुनाति = कुशाल लुनाति। ६ महान् + लाभ = महाल् लाभ । ७ उद्+ लेख=उल्लेख । ८ धनवान् + लुनीते=धनवाल लुनीते। ६ हनुमान्+ लङ्का द नि=हनुमाल लङ्का दहति। १० हसन्+लेडि = हसल लेडि। ११ जगद्+लीयते=जगरलायन । १२ तद् + लोख।= तल्लीला । १३ तद्+लीन=नल्लीन । १४ यद्+लक्षणम्=यल्लकणम्। ११ चिद्+ लय =चिल्लय । इत्यादि\*।

ध्यान रहे कि वह सूत्र 'माला जशोऽन्ते' (६७) की दृष्टि में श्रिभिद्ध है, श्रुत जहा २

<sup>\* &#</sup>x27;तसात्+सुकारात् इत्यादि में 'तोर्लि (६६) प्रवृत्त नहीं होगा, क्यों के इम में ल -सहर। है, 'ल' नहीं। क्वल जश्त्व ही होगा 'तसाद् लुकारात्'।

उस का विषय होगा वहा २ प्रथम जरःव हो कर परचात् तोर्लि' (६६) सूत्र प्रवृत्त होगा । यथा—जगत् + लीयते=जमद् + लीयते=जगल्लीयते ।

# [लघु०] विवि स्त्रम्—७० उद स्था—स्तम्भो पूर्वस्य |८।४।६१॥

उद् परयो स्था-स्तम्भो पूर्व-सवर्ण ।

श्रथ:--- 'डद्' से (परे) स्था और स्तम्म् को पुत्रसवर्ण हो।

व्याख्या— उद । १।१। स्था स्तम्भा । ६।२। पूवस्य ।६।१। सवर्ष ।१।१। ['अनुस्तारस्य यि परसवर्षा' स\* ] श्चर्य — (उद) 'उद्' उपसर्ग से (स्था स्तम्भो ) स्था श्चीर स्तम्भ के स्थान पर (पूर्वस्य) पूव का (सवर्षा) सवर्षा श्चादेश हाता है।

'उद ' यहा दिग्योग में पञ्चमी है अर्थात 'उद् से किसी दिशा म स्थित स्था श्रीर स्तम्म को पूवसवर्ण होगा। वर्णों में दो ही दिशा सम्भव हो सकती है, एक पर श्रीर दूसरी पूर्व। श्रव यहा यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या 'उद्' से पूर्वस्थित स्था श्रीर स्तम्म को पूव सवर्ण हो या परस्थित स्था श्रीर स्तम्म को पूवसवर्ण हो ? किञ्च—यह मी प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या व्यवधान से रहित पूर्व या पर स्थित स्था श्रीर स्तम्म को पूर्व सवर्ण हो श । इन शङ्काश्रों हो या व्यवहित पूर्व या पर स्थित स्था श्रीर स्तम्म को मी पूचसवर्ण हो ?। इन शङ्काश्रों की निवृत्ति के लिये श्रीम परिभाषा सूत्र लिखते हैं।

# [लघु०] परिभाषा स्त्रम्—७१ तस्मादित्युत्तरस्य ।१।१।६६॥

पञ्चमी-निर्देशेन क्रियमाण कार्यं वर्णान्तरेगाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्।
अर्थ -- पञ्चम्यत्त ने निर्देश से जियमाण का्य अय वर्णों व व्यव जान से रहित
पर के स्थान पर जानना चाहिये।

व्याख्या—तस्माद् इति पञ्चम्यातानुकरण लुप्तपाचम्येकवचना तम् । ['उद स्था स्तम्भो ' श्रादि सूत्रों मे स्थित 'उद ' श्रादि पाचम्य त पदों का श्रनुकरण यहा तस्मात्' शब्द से किया गया है, इस के श्रागे पञ्चमी के एकवचन का 'सुपां सुलुक्——'(७।९।३३)

<sup>\*</sup> यद्यपि 'अनुस्तारस्य यथि पर सवर्षे सूत्र में पर मवर्षे ' है, तथापि अनुवृत्ति केवल 'सवर्षा ' की ही आता है। इस का कारण यह है कि अनुवृत्ति अधिकृत पदों की हा आया करती है और अधिकृति 'स्तरितेनाधिकार ' (१।३।८१) इस सन्न से स्वरित स्वर क बल से होती है। पूव समय् में उक्त सूत्र में स्वरित-स्वर केवल 'सवर्षे पर था, 'पर' पर नहीं। यद्यपि श्रव स्वरितादि स्वर चिह्न नहीं रहे तथापि 'प्रतिशानुनासिक्या पाणिनीवा' की तरह प्रतिशास्तरिता पाणिनीवा' भी जानना चाहिये। श्रथवा 'पर' में षष्ठी का लोग समम्मना चाहिये।

सूत्र से लुक् हुआ समसमा चाहिय।] इति इत्यव्ययपदम् । निर्दिष्टात् ।२।१। [तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' सूत्र से विभक्ति विपरिणाम द्वारा ] उत्तरस्य ।६।१। अर्थं — (तस्माद् इति निर्दिष्टात्) 'उद स्था स्तम्भो पूर्वस्य' आदि सूत्रों में स्थित 'उद ' आदि पञ्चम्यन्त पदों के निरन्तर उच्चारण किये गये अर्थों से (उत्तरस्य) परत्न के स्थान पर कार्य होता है।

पञ्चम्यन्त पदों के श्रयों का निर तर उच्चारण तभी हो सकता है जब उन से श्रव्यविद्य [-यवधान रहित] उत्तर को कार्य्य हा श्रत यह सुतराम् श्रा जाता है। क स्त्रों में स्थित पञ्चम्यन्त पदों के श्रयों से श्रव्यविद्य पर को कार्य हो। इस स्त्र की विशेष व्याप्या 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे प्वस्य (१६) स्त्र के समान समक्त जेनी चाहिये। इम यहां पिष्ट पेषण्य करना नहीं चाहते।

इस सूत्र से भ्रन्ततो गत्वा यह ज्ञात हाता है कि उदाहरणों मे पञ्चम्य त पद के अर्थ से श्रव्यवहित पर को ही कार्य हो, पूर्व का श्रथवा व्यवहित पर को कार्य न हो। यथा— उद् + प्रस्थानम्' यहा यद्यपि उद्' स स्था परे है, तथापि प्र'शब्द का मध्य में व्यवधान होने से उद स्थास्तम्मो ० (७०) सूत्र द्वारा पूर्व सवण नहीं होता। इसी प्रकार तिब्दितिह ' (८।१।२८) [भ्रतिबन्त से तिबत्त को निघात श्रथांत् सर्वानुदात्तस्वर हो।] सूत्र ईडे श्राग्नम्' में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि श्राग्नम् इस श्रतिबन्त पद स ईड' यह तिबन्त पद परे नहीं पूर्व में वर्त्तमान है।

मह परिभाषा सूत्र है। परिभाषाए प्रयोगिसिन्धि में स्वतन्त्रतया कुछ काय नहीं किया करतीं, श्रपित सूत्रों के अर्थों में मिश्रित हो कर प्रयागिसिन्धि किया करती है, यह हम पीछे जिल चुके हैं। इस के अनुसार यह परिभाषा भी उद स्था स्तम्भो पूर्वस्य' (७०) आदि सूत्रों के साथ मिल कर एकार्थ उत्पन्न करगी। तो अब उद स्थास्तम्भो पूर्वस्य' (७०) सूत्र का यह अर्थ हो जायगा— उद्' स अञ्चविद्दित पर स्था और स्तम्भ को पूर्व सवर्थ आदश हो। इसी प्रकार 'तिङ्कतिक (८। १२८) सूत्र का यह अर्थ होगा—अतिङन्त पद से अञ्चविद्दित पर तिङन्त के स्थान पर निघात अर्थात् सर्वानुदात्त-स्वर हो।

'डद्+स्थान' 'डद्+स्तम्भन' इन दानों स्थानों पर 'डद्' से परे श्रायविद्यत स्था श्रीर स्तम्भ विद्यमान हैं, श्रत इन क स्थान पर पूर्व सवस्य करना है। श्रव 'स्था स्तम्भो ' के षष्ट्यन्त होने से 'श्रलोऽन्त्यस्य' (२१) सूत्र से इन के श्रन्त्य श्रल् के स्थान पर पूर्व सवर्षा प्राप्त होता है इस पर 'श्रलाऽन्त्यस्य' (२१) के श्रपवाद श्रिम सूत्र को लिखते हैं—

[लघु०] परिभाषा सूत्रम्— ७२ ऋादे परस्य ।१।१।५३॥ परस्य यद् विहित तन् तस्यादेवीं ध्यम । इति सस्य थ । अर्थ --- पर के स्थान पर जो कार्य विधान किया जाता है वह नार्थ उस (पर) के के ब्रादि वस के स्थान पर समम्भना चाहिये।

व्याख्या—श्रादे ।६।१। श्रत ।६।१। ['श्रताऽत्यस्य सूत्र से] परस्य ।६।१। श्रर्थ—(परस्य) पर के स्थान पर विधान किया कार्य (श्रादे ) उसके श्रादि (श्रत ) श्रत के स्थान पर हाता है। यहा सूत्रार्थ श्रनुकृत पदो का श्रध्याहार कर के ही किया जाता है।

'डद् + स्थानम्' 'डद् + स्तम्भनम्' यहा तस्मादिन्युत्तरस्य' (७१) परिभाषा की सह।यता से, 'डद स्था स्तम्भो पूर्वस्य' (७०) सूत्र द्वारा परले स्था श्रीर स्तम्भ् का पूर्व सवा होना था श्रव वह इस परिभाषा द्वारा परले के श्रादि श्रर्थात् सकार को होगा।

श्रव यहा यह विचार प्रस्तुत होता है कि स को पूर्व (दकार) का कौन सवसा हो ? क्यों कि पूर्व (दकार) का एक सवर्स नहीं कि तु पाञ्च सगस है—'त्, थ, द, घू न्'। इस स देह की निवृत्ति के लिये स्थानेऽन्तरतम '(१७) सूत्र हपस्थित हो कर कहता है कि 'प्राप्त हुए आदेशों में अत्यत्त सहश श्रादेश हो'। इसके श्रनुसार श्रव हमें 'त् थ, त, घ, न' इन पाञ्च वर्सों में से सकार के श्रव्यन्त सहश वर्सा इ वर्मा है। यदि यहा स्थानकृत श्रान्तर्य (साहर्य) देखते हैं तो वह 'लृतुलसानां दन्ता' के श्रनुसार सब में समान है, श्रत इस श्रात्य से काम नहीं निकत सकता। श्रयंकृत श्रीर प्रमासकृत साहर्य तो हन में हो नहीं सकते। श्रत श्रव शेष बचे गुसकृत श्रान्तर्य श्रयांत् यश्नों हारा साहर्य से ही परीचा करेंगे। यश्न—श्राम्यन्तर श्रीर बाह्य दो प्रकार के होते हैं। इन में प्रथम श्राम्यन्तर-यश्न तो सकार के साथ उन पाञ्चों में से किसी का नहीं मिलता, क्याकि 'ईषद्विवृतस्थमसाम्' के श्रनुसार सकार का 'ईषद्विवृत' श्रीर उन पाञ्चों का 'तत्र स्पृष्ट प्रयतन स्पर्शानाम्' के श्रनुसार 'स्पृष्ट' है। श्रव बाह्य यत्नों की ही परीचा करते हैं। सकार का 'विवार श्वास श्रवाष श्रीर महा प्राप्त वाह्य यत्नों की ही परीचा करते हैं। सकार का 'विवार श्वास श्रवाष श्रीर महा प्राप्त वाह्य यत्न है।

उन पाञ्चों के निम्नप्रकार से बाह्य होते हैं-

| त् | विवार , | श्वास | , | श्रघोष | 1 | श्रहप प्राग् | į |
|----|---------|-------|---|--------|---|--------------|---|
| थ् | ,,      | ***   |   | "      |   | महाप्राग्    | ŧ |
| द् | सवार ,  | नाद   | , | घोष    | , | श्रहप प्राग् | ŧ |
| भ् | ,       | "     |   | ,      |   | महाप्राया    | ı |
| न् | >5      | ,,    |   | ,,     |   | श्रहप प्राग् | ł |

इन पाञ्चों में थकार के सिवाय श्रन्य कोई सकार के तुल्य बाह्य यत्नों वाला नहीं; श्रत सकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण थकार ही होता है—'उद् थथान उद् थ्तम्भन'। श्रव श्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि सत्रम-७३ भरो भरि सवर्गो । ८। ४। ६ ५॥

हल परस्य भरो वा लोप सवर्षों भरि।

अर्थ — सवण कर परे हो तो हल से परे कर का विकल्प कर के लोप हो जाता है। ज्याख्या— हल ।१।१। ['हलो यमां यमि लोप'से ] कर ।६।१। लोप ।१।१। ['हलो यमां यमि लोप'से ] क्रन्यतरस्याम् ।७।१। ['क्यो होऽन्यतरस्याम्'से ] सवर्थे ।७।१। क्रिश अथ — (हल ) हल से (क्रिर ) अव्यवहित पर कर का (अन्यतरस्याम्) एक अवस्था में (लोप) ज्योप हो जाता है यदि (सवर्थे) सवेश (क्रिर) कर परे हो तो ।

यहा निमित्त † श्रीर स्थानियों ‡ का यथासहरय नहीं होता श्रर्थात् यहा 'म का म परे हाने पर, भ का भ परे होने पर, घ का घ परे होने पर, ढ का ढ पर होने पर' इत्यादि कम से लोप नहीं होता क्यों कि यदि एसा श्रभीष्ट होता तो पाणिनि जी मरा मरि' इतना ही सूत्र बनाते 'सवर्णे पद का ग्रहण न करते, श्रत विदित होता है कि वे मवण मर् मात्र परे होने पर मर का लोप चाहते हैं। इसका प्रयोजन 'उद् थ तम्भन' श्रादि प्रयोगों में थकार श्रादि का लोप करना है।

'उद् थ थान' 'उद् थ् तम्भन' यहा इस सूत्र से कर् = प्रथम थकार का विकल्प कर के लोप हो जाता है, क्योंकि इस से परे थकार श्रीर तकार क्रमश समस् विद्यमा हैं।

जीप **पन्ने** जोपाभाव पन्ने

१ उद् थान।

१ उद् थ्थान।

२ उद् तम्भन।

२ डद् थ् तस्भन।

श्रब इन सब स्थानों पर श्रिप्रिम पूत्र प्रवृत्त होता है-

# [लघुठ] विधि स्त्रम्—७४ खरि च ।८।५५॥ खरि भलां चर स्युः । इत्युदो दस्य त । उत्थानम् । उत्तम्भनम् ।

<sup>#</sup> इल् से परे भर का लोप विहित होने से 'पत्त्रम, दत्त्वा, तत्त्वम्, सत्त्वम्, किल्चम्, किल्मम्, किल्मम्, किल्मम्, किल्मम्यान्यकिल्यम्, किल्मम्, किल्चम्, किल्मम्, किल्मम्यकिलम्, किल्मम्, किल्मम्

<sup>†</sup> जिस के होने पर काई काय हो उसे 'निमित्त' कहते हैं। यथा 'इको यणि (१५) में अच परे होने पर इक् को यण् होता हैं तो यहां 'अच् निमित्त है। 'मरो मरि सवर्णे (७३) सूत्र में मर् परे होने पर फर् का लोप कहा गया है तो यहा परला 'मर निमित्त है।

<sup>्</sup>रे जिस के स्थान पर कुछ किया जाता है उसे 'स्थानी' कहते हैं। वथा—'मरो मरि सवर्षे (७३) में मर् के स्थान पर लोप विहित होने से 'मर् स्थानी है इसी प्रकार इकी यखिच (१५) आदि में इक् आदि स्थानी है।

त्रर्थ — खर् प्रत्याहार परे होने पर मत्नों के स्थान पर चर् हो जाता है। इस स्त्र से 'उद्' के दकार को तकार हो गया।

व्याक्या— खरि 1919। च इत्य ययपदम् । मलाम् ।६।३। [ 'मला जश मिश'से] चर ।१।३। [ 'म्रम्यासे चर् च' से वचन विपरिगाम कर के ] द्यर्थ — (खरि) खर प्रत्याहार परे होने पर (मलाम्) मलों के स्थान पर (चर) चर् हो जाते हैं।

वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा श, ष स वर्ण-'खर' कहाते हैं। वर्गों के प्रथम तथा श्, ष, स वर्ण- चर्' कहाते हैं। वर्गों के पञ्चम वर्णों को छोड कर शेष सब वर्गस्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण-'मल प्रत्याहार के श्रन्तर्गत हो जाते हैं।

'श, ष् स्' इन मलों के स्थान पर 'श ष् स' ही चर् होते हैं। यथा— निश्चय, रामश्चिनाति' यहा चकार खर परे होने पर शकार मल को शकार चर ही हुआ है। 'बृष्टि, बृष्ट दृष्टि, दृष्ट' यहा टकार खर परे होने पर षकार मल् को षकार चर ही हुआ है। 'श्रस्ति, अस्तु, स्त, परास्त , रामस्स्य' यहा खर परे होने पर सकार मल को सकार चर् ही हुआ है।

मल् प्रत्याहारा तर्गत हकार मे परे कभी खर् नहीं श्राता, क्योंकि खर् से पूर्व हकार को सदैव 'हो द' (२४३) द्वारा ढकार ही जाता है।

प्रश्न: चिंद 'श , ष स' के स्थान पर श , ष् , स' ही हाने हैं और हकार की ज़रूरत ही नहीं, तो मालू की बजाय भाय और चर् की बजाय चय ही क्यों नहीं कह देते ?।

उत्तर- 'खरि च' (७४) सूत्र में मस् श्रीर चर् की पीछे से श्रनुवृत्ति श्रा रही है, उसी से यहा काम चल जाता है, श्रव यदि मय श्रीर चय कहेंगे तो पिछले किसी सूत्र से अनुवर्त्तन न होने के कारण यहां ही उनका प्रहण करना पढ़ेगा, इस से लाघन की बजाय गौरव दोष ही उत्पन्न होगा, श्रत हम श्रनुवर्त्तित मस् श्रीर चर पदों से ही काम चसाने में लाघन है, किल्च इन के प्रहण से कोई दोष तो उत्पन्न होता ही नहीं।

'स्थानें दरतम' (१७) सूत्र द्वारा जिस कत् का जिस चर् के साथ साम्य होगा, वही उसी के स्थान पर आदेश होगा। इन सब की तासिका निम्न प्रकार से समम्मनी चाहिये—

| (वेव | वर्ण डि | ान के व | भ्रह् |            | देश हं | ोते हैं।) | साम्य<br>स्थान | चर्<br>(आदेश होने वाले वर्ण) |
|------|---------|---------|-------|------------|--------|-----------|----------------|------------------------------|
| ঘ    | ,       | ग्      | ,     | ख          | ,      | क         | कग्ठ           | क्                           |
| स्क  |         | झ       | ,     | छ          |        | च         | तालु           | च्                           |
| ढ    | ,       | €       |       | <b>ક</b> ્ | ,      | ट्        | सूर्घा         | ट                            |
| ध्   |         | ढ्      | ,     | थ          | ,      | त्        | दन्त           | ત                            |
| भ    | ,       | ब       | ,     | फ          | ,      | प         | श्रोष्ठ        | ď                            |
|      |         |         | श् 🌋  |            |        |           |                |                              |
|      |         |         | q     |            |        |           |                |                              |
|      |         |         |       | स्         |        |           |                |                              |

भाव — वर्गों के दूसरे, तीसरे तथा चौथे वर्गों को वर्गों के प्रथम वर्ण हो जाते हैं, यदि उन से परे वर्गों के पहले, दूसरे तथा श्, ष्, स्, वर्ग हों तो।

धव इस सूत्र से---

| 9 | उद् | थ थान   | 3 | उद् |
|---|-----|---------|---|-----|
| - |     | • • • • | - | ٠,  |

इन चारों स्थानों पर 'उद्' के दकार को तकार हो जाता है। तो इस प्रकार-

|   | स्रोपाभावे      | लोप पचे      |   |  |
|---|-----------------|--------------|---|--|
| 3 | <b>उल्थानम्</b> | १ उत्थानम्   |   |  |
| ₹ | उत्ध्तम्भनम्    | २ उत्तम्भनम् | Ċ |  |

ये दो २ रूप सिद्ध होते हैं।

नोंट-ध्यान रहे कि 'उस्थानम्, उस्थ्तम्मनम्' इन लोपाभाव वाले रूपों में 'उद स्था स्तम्भो पूर्वस्य' (८।४।६१) सूत्र द्वारा किये गये पूर्व-सवर्ण के श्रसिद्ध होने से 'खिर च' (८।४।४४) द्वारा थकार को तकार नहीं होता। [विशेष 'मिद्धान्त कौ मुदी' तथा उस की टीकाओं में देखें ]

#### श्रभ्यास (१७)

#### (१) सूत्र समन्वय करते हुए सिंध करो-

१ भेद् + तुम्। २ शिगड + ि । ३ उद् + स्थापयति । ४ भगवान् + तक्कते । ४ छेद् + तब्यम् । ६ रुन्द् + घ । ७ प्रत् + तम् । म किम् + सा । ६ डद् + स्तम्भते । १० उद् + स्थित । ११ बन्द् + धुम् । १२ डद् + स्तम्भितुम् ।

- (२) स्त्रोपपत्तिपूर्वक सन्धिच्छेद करो--१ पिश्विट । २ भिन्त । १ उत्थाय । १ उत्तर्भमता । ६ युयुत्सव ।
  ७ श्रश्निमत्सु । ८ श्रत्त । १ ६-४ । १० उत्तर्भिमता । ११ श्रवत्तम् । १२ उत्थात-यम् । १३ श्रारिप्सते । १४ निव धा [तृष्] ।
- (३) मतो मति सवर्थों सूत्र में 'सवर्थों ग्रह्या का क्या प्रधालन है ? उदाहरण दे कर स्पष्ट करें।
- (४) 'तोब्बिं' सूत्र द्वारा नकार को अनुनासिक लकार क्यों हाता है ? श्रननुनासिक हो हा जाय ।
- (५) खर् परे होने पर श् ष्, स् के स्थान पर कौन २ से चर होंगे १।
- (६) निमित्त स्थानी श्रीर श्रादेश किसे कहते हैं ? सोदाहरण स्पष्ट करें ι
- (७) 'श्रादे परस्य' श्रीर 'तस्मादित्युत्तरस्य' परिभाषाश्रो का क्या श्रर्थ है ? श्रीर यह श्रर्थ कैसे निष्य-न होता है ?।
- (<sup>८</sup>) निम्न लिखित प्रश्नों का उत्तर दें—
  - (क) खर परे होने पर हकार के स्थान पर क्या होगा ?।
  - (ख) 'उल्थ्यानम्' यहा 'खरि च' द्वारा थकार को तकार क्यों नहीं हाता ? ।
  - (ग) 'उद् + प्रस्थानम्' में सन्धि करो।

# [लघु०] विधि-स्त्रम्—७५ भत्यो होऽन्यतरस्याम् । ८।१३६२॥ भत्य परस्य हस्य वा पूर्वसवर्ण । नादस्य घोषस्य सवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादृशो वर्गचतुर्थः । वाग्धरिः । वाग्हरिः । अर्थ — क्ष्य से परे हकार को विकल्प करके पूर्व-सवर्ण हो ।

नादस्येति—नाद, घोष, सवार श्रीर महाप्राण यस्न वाले हकार के स्थान पर बैसा वर्गों का चतुर्थ होगा।

व्याख्या स्था । १।१। ह । ६।३। श्रन्यतरस्याम् ।७।१। पूर्वस्य ।६।१। ['उद स्थास्तम्मो पूवस्य से] सवर्षा ।१।१। ['श्रनुस्वारस्य ययि परसवर्षा' में] श्रथं — (मत्य) मत्य से श्रायवहित पर (ह) 'ह' के स्थान पर (श्रन्यतरस्याम्) एक श्रवस्था में (पूर्वस्य) पूर्व का (सवर्षा) सवर्षा श्रादेश होता है। भाव — मत्य प्रत्याहार में पञ्चम वर्षों को छोड कर शेष सब वर्गस्य वर्षा श्रा जाते हैं। इन से परे हकार हो तो उम के स्थान पर पूर्व (मत्य) का सवर्षा (चतुर्य) श्रादेश हो जाता है।

<sup>\*</sup> अक् + गीयते = कग + गीयते = कर्गीयने।

उदाहरख यथा— वाग्यरि (वाखी का शेर ग्रथात बोलने में चतुर)। 'वाक्+हरि' यहा प्रथम सत्तां जशोऽ ते' (६७) से ककार का गकार आरश हा- 'नाग् + हरि'। श्रव यहा क्रय् गकार है, इस से परे हकार के स्थान पर पूर्व श्रथात गकार का सवरा आदेश करना है। गकार के — क ख्ग्घ्ड ये पाञ्च सवशा हैं। इन में से यहा की नही १ ऐसी शङ्का उत्पान हाने पर 'स्थानेऽ तरतम (१७) सूत्र उपस्थित हो कर कहता है कि जो हकार के साथ ग्रायन्त सदृश हो वही हकार के स्थान पर ग्रादेश किया जाय। श्रब यदि स्थानकृत श्रा तय देखते है तो हकार के सब सदश ठहरत है, क्योंकि, श्रकुहविसजनीयाना कराठ के अनुसार हकार और कवग दोनों का कराठ स्थान है। श्रर्थकृत तथा प्रमासकृत श्रा-तय तो यहा हो ही नहीं सकते । ग्रत श्रव शेष बचे गुगकृत श्रान्तर्य (श्रर्थात् यत्नो द्वारा सादृश्य) से ही सदृश्यता जाचेंग । श्राभ्यन्तर यत्न ता इन का हकार क साथ तुल्य हा नहीं सकता। 'इषद्विवृतमूष्मणाम् के श्रनुसार हकार इषद्विवृत तथा तत्र स्पृष्ट प्रयतन स्पर्शानाम् के श्रनुसार कवर्ग स्पृष्ट है। श्रत श्रव बाह्य यत्न दखेंगे। हकार का बाह्ययत्न---सवार, नाद, घोष श्रीर महाप्राग है। कवर्ग में इस प्रकार के बाह्ययस्न वाला केवल घकार ही है इस से हकार के स्थान पर विकल्प कर के घकार हा विभक्ति लाने से पुवसवराएक से वाग्वरि श्रीर तद्भावपत्र में 'वाग्हरि' इस प्रकार दो रूप बन जात है। बाचि वाची वा इरि (सिइ)=वाग्धरि ।

इस सूत्र के भ्रन्य उताहरण यथा---

१ तद् + हानि = तद्धानि । २ श्रम् + हीन = श्रज् + हीन = श्रज्मीनम् । ३ मधु लिड + हसति=मधुलिड्दस्ति । ४ श्रम् + हस्ती=श्रद्धभस्ता । ४ श्रज् + हस्तदीर्धप्तुत =श्रज्भू स्वदीर्घप्तुत । ६ स्याड+हस्तश्र=स्याडद्स्वरच । ७ दिग+हस्ती=दिग्यस्ती । ८ सम्पद्+हष = सम्पद्धष । ६ रत्नमुड + हरति = रत्नमुड्दरित । १० विश्वग्+हस्ती=विश्यस्ती ।

इन सब स्थानों पर पूर्वसवर्णाभाव पच में भी प्रयोग जान लेना चाहिये। यहा सवत्र हकार के स्थान पर पूजले अचर क वर्ग का चतुर्थ वर्ण ही होता है क्योंकि आन्तर्य परीचा में वह ही हकार के अत्यत्त सदश हो सकता है।

# [लघु०] विधि-स्त्रम्—७६ शश्छोऽटि। ८। ४। ६३॥

भय परस्य शस्य छो वाऽिट । 'तद्-शिव' इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन जकारे कृते 'खरि चे'ति जकारस्य चकार' । तिच्छिव', तिच्शिव' । अर्थ — भय् से परे शकार को विकल्प कर के झकार हो जाता है, अर् परे हो तो । ज्याख्या— भय ।१।१। [ 'भयो होऽ-यतरस्याम् से ] श ।६।१। ह ।१।१।

श्रन्यतरस्याम् ।७।१। [ 'क्तयो होऽन्यतरस्याम्' से ] श्रिटि ।७।१। श्रर्थं — (क्तय) क्तय् से परैं (श्र) 'श्' के स्थान पर (छ) छ हो जाना है (श्रिटि) श्रुट परे होने पर (श्रायतरस्याम्) एक श्रवस्था में श्रर्थात् विकल्प से ।

यह सूत्र 'स्तो रचुना रचु ' (दाधा४०) श्रीर 'खिर च (दाधा४४) दोनों की दृष्टि में श्रिसिद्ध है। इन दोनों में भी 'स्तो रचुना रचु ' (दाधा४०) की दृष्टि में 'खिर च' (दाधा४४) श्रिसिद्ध है श्रित सब से प्रथम 'स्तो रचुना रचु ' (६२) फिर 'खिर च' (७४) तदनन्तर 'शरक्कोऽटि' (७६) सूत्र प्रवृत्त होगा। 'उदाहरण यथा—

तद् + शिव=तन+शिव ('स्तो रचुना रचु')='तच् शिव' ('खिर च ) श्रव यहा मध्य चकार है इस से परे शकार वर्तमान है श्रौर उस शकार से भी इकार=श्रद परे हैं श्रत इस स्त्र से शकार को वकित्पक छत्व हो कर विभक्ति जाने से छत्वपक्त में 'तिच्छिव' श्रौर छत्वाभाव पक्त में 'तिच्छिव' इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं।

#### इसके अन्य उदाहरण यथा---

१ मधुलिट्+शेते=मधुलिट छेते।२ वाक्+शेते=वाक छेते।३ मत्+श्वशुर =मच+श्वशुर +मच्छवशुर । ४ यावत्+शक्यम्=यावच् + शक्यम्=यावच्छक्यम्। १ जगत्+शान्ति=जगच्+ शान्ति=जगच्छान्ति । ६ तद्+श्रुखा=तज्+श्रुखा=तच्+श्रुखा=तच्ळ्रुखा। ७ कश्चित्+शेते= कश्चिच्+शेते=कश्चिच्छेते। = प्राक्+शेते=प्राक्छेते।

नोट—बुद्धा 'वा पदान्तस्य' (नाश १५६) सूत्र से पदान्तस्य' पद का भी श्रजुवर्तन हीता है। विभक्तिविपरियाम से वह पञ्चम्यन्त हो कर 'ऋय' का विशेषण बन जाता है। इस से यह अर्थ हो जाता है—पदान्त ऋय से परे शकार को छुकार हो विकल्प कर के अट् परे हो तो। 'पदान्त' पद लाने का यह प्रयोजन है कि— विरप्शम्, चनशौ' आदियों में अपदान्त पकार ककार दियों से परे शकार को छुकार न हो जाय।

# [लघु०] वा---१२ छत्वममीति वाच्यम् ॥

तच्छलोकेन।

अर्थ:—पदान्त सय से परे शकार को वैकल्पिक छकारादश—अट् परे की बजाय अस् परे होने पर कहना चाहिये।

व्याख्या— मुनिवर पाणिनि के 'शरछोऽिट' (७६) सूत्र से 'तच्छ लोकेन, तच्छ मश्रुणा' आदि प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकते थे क्यों कि इन में शकार से परे लकार है, लकार अट् प्रत्याहार में नहीं आता। अत इनकी सिद्धि के लिये महामुनि कात्यायन वातिक रचते हुए लिखते हैं कि—(छत्वम् १९१९) छत्व (अमि) अम् प्रत्याहार परे होने पर हो (इति वाच्यम्) ऐसा कहना चाहिये।

कात्यायन का पाणिनि के 'शरछोटि (७६) सूत्र के ग्रन्य किसी श्रश से मतभेद नहीं, केवल 'ग्रटि' श्रश से ही मतभेद है। वे चाहते हैं कि 'श्रटि' को हटा कर इसक स्थान पर 'ग्रमि' कर देना चाहिये। ऐसा करने से तच्छलोकेन' श्रादि रूप सिद्ध हा जाते हैं। तथग्रह —

तद्+श्लोक=तज्+श्लाक [ 'स्तो श्चुना श्चु ' (६२)]=तच्+श्लोक [ खरि च' (७४)] यहा सय्=चकार से शकार परे विद्यमान है। इस से 'ल् यह श्रम् परे हैं। श्रत विक्लप कर के शकार को छकार हो कर विभक्ति लान से छत्वपच में तच्छ्लाकेन श्रीर छत्वाभावपच में 'तच्श्लोकेन' ये दो रूप मिद्ध होते हैं। [स श्लोक =तच्छ्लोक, यद्वा तस्य श्लोक =तच्छ्लोक, तेन=तच्छ्लोकन। उस श्लोक से ]।

इसी प्रकार श्रन्य उदाहरण यथा---

- १ तच्छ्मशानम्, तच्यमशानम् । [ तच्चादररमणानन्च, श्रथवा तस्य रमशानमिति विग्रह । यहा "यस्तमेवास्तु । ]
- २ एतच्छ्मश्रु, एतच्समश्रु । [ एतच्चादरस्मश्रु च प्रथवा एतस्य रमश्रु, हात विग्रह । यहा व्यस्तमेवास्तु । ]
  - ३ यच्छनाप्रत्यय । [ य श्नाप्रत्यय इति श्रथवा यस्य श्नाप्रत्यय इति विग्रह । ]
  - ४ सोमसुच्छ्लाघा । [सोमसुत रताघा इति विग्रह । ]
  - १ भूभृच्छृत्वच्या । [भूभृच्चासौ श्लब्स्यश्चेति विप्रद्द । ]
  - ६ श्रमिचिच्छृलब्मा। [श्रमिचित रलेब्मेति विग्रह ।]
  - ७ तच्छ् लिष्ट । [स चासौ शिलष्टरचेति विग्रह ।]

#### अभ्यास (१८)

- (१) अन्य से परे हकार को पूर्वमवर्ण वर्ग चतुर्थ ही क्यों होता है १ श्र-य कोई क्यों नहीं हो जाता १ सप्रमाण विवेचन करें।
- (२) शरछोऽटि' सूत्र में 'श्रटि' पद पढ़ने से क्या दोष उत्पन्न होता था ? श्रीकात्यायन ने उसका क्या उपाय किया है ?।
- (३) "विरप्शम् तच्यनुत्वम् चक्शौ, सकृष्यचीतित" इत्यादियों मे छत्व क्यों नहीं होता ?।
- (४) "भवान्+इसित, प्राड+इसित, भगवान्+हषीकेश, धनवान्+हष्ट " इत्यादि प्रयोगों में इकार को पूर्व सवर्ण क्यों न कर दिया जाए १।
- (प्र) श्चुख, चर्ख श्रीर झुरत्र में कीन प्रथम श्रीर कीन परचात् होता है ? इसका क्या कारण है ?।

## [लघु०] विधि स्त्रम्-७७ मोऽनुस्यार ।८।३।२३।।

मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हिल । हरि वन्दे ।

अर्थ --हल परे ही तो मकारा त पद के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है।

व्याख्या— म ।६।९। पटस्य ।६।९। [ यह श्रिषकार पीछ स श्रा रहा है ] श्रनुस्वार ।१।९। हाल ।७।१। [ 'हलि सर्वेषाम्' स ] 'म ' यह 'पदस्य' का विशेषण है श्रत इस से 'येन विधिस्तद तस्य (१।९।७२) द्वारा तद तिविधि हो कर 'मान्तस्य पदस्य' ऐसा बन जाता है । श्रर्थ — (हलि) हल परे होने पर (म = मा तस्य) मकारान्त (पदस्य) पद के स्थान पर (श्रनुस्वार) श्रनुस्वार होता है। 'श्रलोऽन्त्यस्य' (२१) द्वारा मकासन्त पद क श्रात्य श्रल=मकार को ही श्राुस्वार होगा।

उदाहरण यथा—'हिर्र व-द' (मैं हिर का नमस्कार करता हू।) हिरिम् + वन्दे' यहां मकारान्त पद 'हिरिम् है इसकी सुबन्त होने 'सुप्तिज्ञन्त पदम्' (१४) द्वारा पद सञ्ज्ञा है। इस से परे 'व्' यह हल् विद्यमान है अत मकारान्त पद के अत्य अल्=मकार को अनुस्वार आदेश हो कर हिर वन्दे' पयोग सिङ्क होता है। \*

इसके श्रन्य उदाहरण यथा---मातरम् + व दे=मातर वन्ने, पुस्तकम्+पाति=पुस्तक पठित, गुरुम्+नमित=गरु नमित, शत्रुम् + जयित=शत्रु जयि । इत्यादि ।

'हल परे होने पर' इस लिये कहा गया है कि तम्+श्रागच्छति=तमाग छित, यस्+ऋषिम् यमिष्म्, तम् + लुकारम्=तम्लुकारम् ' इत्यादि स्थानों पर श्रच परे रहते श्रथवा श्रवसान में अनुस्वार न हो जाय।

पद प्रहण का यह प्रयोजन है कि-'गम्यते, नम्यते इत्यादि स्थानों पर हल परे रहते हुए भी अपदान्त सकार को अनुस्वार न हो जाय।

[लघु०] विधि स्त्रम्-७८ नश्चापदान्तस्य भाति ।८।३।२४॥

नस्य मस्य चापदान्तस्य अल्यनुस्वारः। यशांसि । आक्रस्यत । अलि किम् १ मन्यसे ।

श्रर्थ - कल परे होने पर श्रपदान्त नकार मकार की श्रतुस्वार हो जाता है।

व्याख्या-- ।६।१। च इत्यब्ययपदम् । अपदा तस्य ।६।१। मिल ।७।१। म ।६।१। अनुस्वार ।१।१। [ 'मोऽनुस्वार ' से ] अन्वय ---अपदान्तस्य न म च मिलि

<sup>#</sup> कई लोग 'हरिम्बन्दे, सम्बृत्त इत्यादि लिखते हैं, सो ठीक नहीं अनुस्तार आवश्यक है। हा परस्तवर्षी वैकल्पिक हैं —हरिव्ँ बन्दे, हरि बन्दे।

श्रनुस्वार । श्रर्थं — (मालि) माल् परे होने पर (श्रपदान्तस्य) श्रपदा त (न) नकार (च) श्रीर (म) मकार के स्थान पर (श्रनुस्वार) श्रनुस्वार हो जाता है। उदाहरण यथा—

'यशांसि' (बहुत यश) । 'यशान्+सि' [ 'यशस ' शब्दान्जसि जरशसो शि ' (२३७) इति शावादेशे 'शि सत्रनामस्थानम् (२३८) इति तस्य सर्वनामस्थानताया 'नपु सकस्य क्रजच ' (२३६) इति नुमागमे सान्तमहत सयोगस्य' (३४२) इति सान्तसंयोगान्तस्योपधाय। दीर्घे च कृते— यशान्सि' इति निंष्पद्यते । ] यहा सकार क्रज परे होने से अपदान्त नकार को अनुस्वार करने से 'यशांमि' प्रयाग सिद्ध होता है ।

श्राक्र स्रते' (श्राक्रमण होगा)। 'श्राक्रम् + स्रते [श्राहपूर्वात् 'क्रमु पादिविचेपे' (भ्वा॰) इति धातो कति लृट, 'श्राह उदगमने' (१।३।४०) इत्यात्मनेपदम्।] यहा श्रपदान्त मकार को पूचसूत्र से श्रमुस्यार प्राप्त नहीं हा सकता है श्रव इस सूत्र से सकार कल परे होन से उसे श्रमुस्वार हो कर 'श्राक्र स्यते' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

इस सूत्र में 'क्तालि' का प्रहण इस लिये किया गया है कि— "गम् + यसे=गम्यसे, मन् + यसे=मन्यसे, हन् + यसे=ह यसे" इत्यादि स्थानों मे कल परे न हाने के कारण अनुस्वार न हो जाय।

'श्रपदान्तस्य' ग्रह्या करने से 'राजन्पहि ब्रह्मन्पाहि' इत्यादियों में पदान्त नकार को श्रनुस्वार नहीं होता।

इस सूत्र के कुछ प्राय उदाहरण यथा-

१ पयान्+ांस=पयासि । २ श्रायम्+स्यते=श्रायस्यते । ३ श्रनम् + सीत्=श्रनसीत् ।
 भ नम् + स्यति=नस्यति । इत्यादि ।

## [लघु०] विधि सूत्रम्—७६ अनुस्वारस्य ययि पर सवर्गा । ५ । ४। ५ ८॥

स्वष्टम् । शान्तः ।

श्रर्थ'---यय परे होने पर श्रनुस्वार को पर सवर्ण होता है।

व्याख्यां — अनुस्वारस्य ।६।१। यथि ।७।१। पर सवर्णं ।१।१। समास — परस्य सवर्णं =परसवर्णं, षष्ठीतत्पुरुषसमास । अथवा पर इति लुप्तषष्ठीक पृथक् पद्म, सवर्णं इति तु स्वरितत्वादिधकृतम् । अर्थं — (यथि) यथ परे होने पर (अनुस्वारस्य) अनुस्वार के स्थान पर (पर सवर्ण) पर सवर्णं आदेश होता है ।

भाव—सब वर्गस्थ वर्ण तथा ग्र त स्थ वर्ण यय प्रत्याहार के ग्रन्दर श्रा जाते हैं इन के परे होने पर श्रनुस्वार को पर श्रर्थात् यय का सवर्ण श्रादेश हो जाता है। उदाहरण यथा—

'शान्त' (शान्त व नष्ट)। 'शाम् + त [शमु उपरामे (दिवा०), क, वा दान्त शान्तेत्यादिनिपातनान्नट, श्रनुनासिकस्य क्वीति दीर्घ।] यहा नश्चापदा तस्य किस्ति (७८) प्त्र से ग्रापदान्त सकार को श्रमुम्बार हो 'शात' ऐसा बना श्रम इस सूत्र से तकार यथ परे होने पर श्रमुखार को पर सवर्ण करना है। तकार के सवर्ण—'त्, थ, द्, ध न् रे पाकच वर्ण हैं। इन में नासिकास्थान के साहरथ के कारण श्रमुखार के सहश नकार है श्रत श्रमुखार को नकार हो कर विभक्ति लाने से 'शा त' प्रयोग सिन्ह होता है।

इस के कुछ ग्रन्य उदाहरण यथा— १ श्रन्+िकंत=श्रकित=श्रक्ति । २ श्रन् +िचत=श्रचित=श्रक्ति । १ कुन्+िठत=कुठित=कुिठत । ४ दास्+त=दात=दान्त । १ गुस्+िकत=गुफित=गुफित=गुफित । इत्यादि ।

यहा 'यय' ग्रह्म स्पष्टार्थ है। गय ग्रह्म न करने में भी कोई दोष नहीं श्रा सकता। तथाहि—''श्राक्र स्यते दशनम् श्रहिप '' इत्यादि प्रयोगों में ''रेफोष्मणां मनणीं न मनिन'' [रेफ तथा ऊष्म श्रर्थात श ष स ह वर्णों के मवर्ण नहीं हाते।] इस वचन के कारण परसवण नहीं होगा तथा श्रचों के परे होने पर तो श्रमुखार ही नहीं मिल सकेगा।

इस सूत्र का 'य, व्र, ल' के परे होने पर यद्यपि कोई उदाहरण नहीं तथापि श्रिप्रम 'वा पदान्तस्य' (८०) सूत्र में इनका उपयोग दिखाया जायगा।

नोट — प्रन्थकार ने इस सूत्र की वृत्ति [ जो सूत्र पर सस्कृत में उस का अर्थ लिखा होता है उसे 'वृत्ति' कहते हैं ] नहीं लिखी केवल 'स्पष्टम्' लिखा है। इस का श्राशय यह है कि इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट है अर्थात् इस सूत्र में अन्य किसी सूत्र के पद की अनुवृत्ति नहीं आती। यह सूत्र ही अपनी आप वृत्ति है। एवमन्यत्र भी समक्ष लेना चाहिये।

#### [लघु०] विधि स्त्रम्—८० वा पदान्तस्य ।८।४।५६॥

पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे परसवर्णो वा स्यात् । त्वङ्करोषि, त्व करोषि ।

अर्थ --- वय् परे हो तो पदान्त चनुस्वार को जिकल्प कर के परसवर्ध हो जाता है ।

व्याख्या—वा इत्यव्ययपदम् । पदान्तस्य १६१९। श्रनुस्वारस्य १६१९। यथि १७१९। परसवण १९१९। ['श्रनुस्वारस्य यथि परमवण 'से] श्रर्थ —(यथि) यथ परे होने पर (पदा न्नस्य) पदान्त (श्रनुस्वारस्य ) श्रनुस्वार के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (पर सवर्ण) परसवण श्रादेश होता है। यह सूत्र पूवसूत्र का श्रपवाद है श्रत पूर्व सूत्र श्रपदान्त श्रनुस्वार का श्रीर यह पदान्त श्रनुस्वार को यथु परे होने पर परमवर्ण करेगा।

उदाहरण यथा—'त्वङ्करोषि, त्व करोषि (त् करता है)। 'त्वम् + करोषि' यहां 'त्वम्' इस पद के अन्त्य मकार को मोऽनुस्वार '(७७) मूत्र से अनुस्वार हो कर 'त्व + करोषि बना। अब इस सूत्र से पदान्त अनुस्तार को पर=ककार का सवर्गो इकार करने से—'त्वड करोषि'। परसवर्णामावपत्त में— त्व कराषि'। [ पर=ककार के "क्, ख्, ग, घ क '' ये पाञ्च सवर्गा हं स्थानकृत आन्तर्थ से ककार को डकार ही होगा।]

इसी प्रकार-तङ् कथम चित्रपत्त्रण डयमानम् पुरुषाऽवधीत् । [परसवर्णपत्ते ]
त कथ चित्रपत्त डयमान षुरुषोऽवधीत् । [परसवर्णामावे]

य् ग्, ल' वर्ण सानुनासिक श्रौर निरनुनासिक भेद से दो प्रकार के होते हैं यह हम पीछे सम्ज्ञा प्रकरण में बता चुके हैं। य, व, ल्' के परे होने पर श्रनुस्वार के स्थान पर स्थानी श्रनुस्वार के श्रनुनासिक होने से स्थानेऽन्तरतम '(१७) द्वारा सानुनासिक 'य्, व्, ल्' ही होंगे। यथा—१ सम् + वत्सर =स + वत्सर =सव्ँवत्सर ।२ द्वानम् + यच्छिति = द्वान + यच्छिति = द्वानयँ यच्छिति । ३ श्रहम् + बिखामि = श्रह + बिखामि = श्रहकुँ बिखामि । इत्यादि।

# [लघु०] विधि सूत्रम्—८१ मो राजि सम क्त्रौ ।८।३।२५॥

क्विवन्ते राजतौ परे ममी मस्य म एव स्यात् । मम्राट् ।

अर्थ — क्विबन्त राज् धातु परे हो तो सम् के मकार को मकार ही हो [अर्थात् अनुस्वार न हो ] ।

व्याख्या—सम ।६।१। म ।६।१। [ मोऽनुस्वार 'से ] म ।१।१। क्वी ।७।१। राजि ।७।१। क्वि (प्) यह प्रत्यय है। इस व्याकरण में जहा २ प्रत्यय का प्रहण होता है वहा २ तदन्त अर्थात् वह प्रत्यय जिस के अन्त में होता है ऐसे समूह [प्राकृति + प्रत्यय ] का प्रहण किया जाता है। इस नियम के अनुसार क्विय से तदन्त विधि हो कर 'क्विबन्त' बन जायगा। अर्थ —(क्वी) क्विव त (राजि) राज् धानु परे हो तो (सम) सम् के (म) मकार के स्थान पर (म) मकार आदेश होता है।

'सस्' यह श्र यय होने के कारण सुबात होने से पद पञ्चक है। इस के मकार को निवबन्त 'राज' धातु परे होने पर 'मोऽनुस्वार' (७७) से श्रनुस्वार प्राप्त था। इस स्त्र से सम् के मकार को मकार किया गया है, इसका श्रमिप्राय यह है कि मकार, मकार ही बना रहे श्रनुस्वार न हो जाय।

उदाहरण यथा—सम्सार् [ चक्रवर्ती राजा। 'राजृ दीप्ती' (स्वा०) इत्यस्मात् 'सत्स्रुद्धिष—' इति क्विपि, क्विब्लापे, सावागते 'हल्ड्याब्स्य '—इति सोलोपे, पदान्ते 'वश्च अस्ज—' इति पत्वे, डत्वे, श्रवसाने चर्त्वे चक्रते 'राट' इति सिध्यति । ] यहां मकार को 'मीऽनुस्वार ' (७७) सूत्र से श्रनुस्वार नहीं होता, इस प्रकार 'सम्राट्' पद सिद्ध होता है । इसी प्रकार—सम्राजी सम्राज सम्राजम्, सम्राजा । इत्यादि ।

नोट- सम्राज्ञी' शब्द वेद में देखा जाता है, परन्तु लोक में यह शब्द चित नीय हैं, राज्ञी' का सिद्धि कर के सम्' से याग होने पर क्विबन्त न होने से 'म्' नहीं हो सकता। श्रथका 'सम्राज शब्द से भी डीप् नहीं हो सकता। तब स्त्रीलिङ्ग में भी 'सम्राट्' ही रहेगा।

# [लघु०] विधि स्त्रम्—८२ हे मपरे वा ।८।३।२६ ॥ मपरे हकारे मस्य मो वा । किम्झलयित, किं झलयित ।

त्रथं — जिस हकार से परे मकार हो, उस हकार के परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प कर मकार होता है।

व्याख्या—मपरे 1919। है 1919। म 1819। ['मोऽनुस्वार' से] म 1919। ['मो राजि सम क्वौ' स ] वा इत्य ययपदम् । समास —म परो यस्मादसौ मपरस्तस्मिन्=मपरे । बहुन्नीहि समास । अर्थ —(मपरे) मकार परे वाले (ह) हकार के परे होने पर (म) मकार के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (म) मकार आदेश हो जाता है। य स्मृत्र 'मोऽनुस्वार' (७७) का वैकल्पिक अपवाद है।

उदाहरण यथा— किम्+ह्मस्वयित' [ क्या चलता वा हिलता है ? । ] यहा मकार परे वाला हकार परे हैं अत मकार को मकार अर्थात् अनुस्वाराभाव हो—'किम्ह्मलयित'। पत्त में 'मोऽनुस्वार' (७७) स अनुस्वार हो—'कि झलयित'। इस प्रकार के दो रूप सिद्ध होते हैं ।

इसी प्रकार-"कथम्झालयति, कथं हालयति" इत्यादि रूप होते है।

#### [लघु०] वा०--१३ यवलपरे यवला वा ॥

कियं हाः, कि हाः। कियं हलयित, कि हलयित। किलं हादयित, कि हादयित।

त्र्र्यः — यकार, वकार श्रथवा लकार परे वाला हकार परे हो तो मकार के स्थान पर क्रमश विकल्प कर के यकार, वकार तथा लकार ही जाते हैं।

व्यास्त्या विवाद । ७।९। है।७।९। मार वा' से] मा६।९। [मोऽनुस्वार'से] यवता ।।।३। वा इत्यायपदम् । समाम —यश्व वश्च त्वश्च=य व ता, इतरेतरद्वनद्व । एष्वकार उच्चारणार्थ । यवसा परा यस्मादसी यवस्वपरतस्मिन्=यवस्वपरे । बहुशीहि समास । श्रर्थ —(यवसपरे)०य , व स परे वासे (हे) हकार के परे होने पर (म)

सू के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (यवला) यकार वकार लकार हो जाते हैं। यह वार्तिक 'मोऽनुस्वार' (७७) का वैकल्पिक अपवाद है। जिस पच्च में 'य व् ल्' नहीं होंगे उस पच्च में 'मोऽनुस्वार' (७७) से अनुस्वार हा जाएगा। यहा यथामख्यमनु देश समानाम् (२३) से आदेश और निमित्तों को क्रमश समम्क लना चाहिये। अर्थात् यकार परे वाला हकार परे होगा तो मकार को यकार, वकार, पर वाला हकार परे होगा तो मकार को वकार का सकार का लकार परे होगा तो मकार को वकार का सकार का लकार आदेश होगा।

डदाहरण यथा—'किम् + ह्या' (कल क्या था ?) यहा यकार परे वाला हकार परे हैं अत मकार का विकल्प कर के यकार होगा। अनुनासिक और अननुनासिक भद से बकार दो प्रकार का होता है। यहा 'स्थानेऽ-तरतम (१७) से अनुनासिक मकार को अनुनासिक बकार हो कर—'कियँ ह्या। पत्त में 'मोऽनुस्वार' (७७) से अनुस्वार हा कर कि ह्या 'इस प्रकार टो रूप हुए।

'किम् + ह्वलयित' (क्या जाता है ?) यहा वकार परे वाला हकार परे है अत मकार को विकल्प कर के अनुनासिक तकार हो कर— कि मूँ ह्वलयित'। पद्ध में मोऽनुस्वार (७७) से अनुम्वार हो कर—'किं ह्वलयित' इस प्रकार ये दो रूप सिद्ध हुए।

'किम् + ह्वाद्यति' (कौन वस्तु प्रसन्न करती ह ) यहा लकार परे वाला हकार परे है। श्रत मकार को विकल्प कर के श्रनुनासिक लकार हो कर—'किल्ँ ह्वाद्यति'। पच में 'मोऽनुस्वार' (७७) से श्रनुस्वार हो कर—'किं ह्वाद्यति' ये दा रूप सिद्ध होते हैं।

नीट सर्वत्र की सुदीप्र थों में मकार के स्थान पर अनुनासिक 'यं, व्ँ, ल्ं' ही हुए र प्राप्त होते हैं। टीकाकारों का कथन है कि 'य, य, ल्ं अनुनासिक और निरनुनासिक मेद से दो प्रकार क होते हैं। यहा अनुनासिक मकार के स्थान पर दोनों के प्राप्त होने पर 'स्थानेऽन्तरतम' (१७) से अनुनामिक यकार वकार लकार होते हैं। शेखरकार श्री नागेशमट्ट ने इस मत का खरडन किया है। उन का कथन है कि 'य्, व् ल् विधान किए गए है। विधीयमान अया अपने सवर्षियों के प्राहक नहीं होते। [देखो—'अयादिस्तव्यास्य वाप्तस्यय' (११)] अत यहा अनुनासिक 'य्, व, ल्ं नहीं हो सकेंगे कि तु जैसे विधान किए गए हैं बेसे निरनुनासिक ही होंगे। यथा—'मतुप' के अनुनासिक मकार क स्थान पर 'मादुप वायास्य मतीवोंऽयवादिस्य ' (१०६२) से अनुनासिक वकार नहीं होता कि तु निरनुनासिक वकार ही होता है। इस में प्रमाया—

- 🤋 'स्रर्थंवद्धातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् । (११६)
- २ 'सयोगादेरातो धातोर्यंखनत '। (८१७)
- ३ 'तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टिकासु०। (४।४।१२४)

इत्यादि सूत्रों में महामुनि पाणिनि ने 'मतुप्' के अनुनासिक मकार के स्थान पर अनुनासिक वकार नहीं किया। कीमुदीपक के समर्थकों में कई एक यह कहते हैं कि सूत्रगत विधीयमान आग ही अपने सवर्णियों का प्रहण नहीं कराते। वार्त्तिकगत अग् विधीयमान होते हुए भी सवर्णियों का प्रहण कराते ह। [ देखों शेखर पर चिद्रिथमाला' में किसी का मत ] परन्तु ऐसा होने पर 'सं वत्सर, विद्वाल् खिखति' इत्यादि सूत्रोदाहरणों में अनुनासिक न होना चाहिये। तथा अन्यों का कथन है कि अद्भत उत्' (२०८) में 'उ' विधीयमान है वह अपने सवर्णियों का प्रहण नहीं करा सकता, तो पुन इसे क्यों मुनि ने तपर किया है ? अत इस से यह प्रतीत होता है कि विधीयमान भी अग् कहीं २ अपने सवर्णियों का प्रहण कराते हैं'। इस से यहा विधीयमान भी अग्='य्, व्, ल् अपने सवर्णियों के प्राहक होंगे। और जो मतुप्' के मकार का अननुनासिक प्रकार हाता है यह 'अर्थवद्धातु ——' (११६) आदि सूत्रों के जापक से होता है।

हम न दोनो पत्तों का सयुक्तिक दिखा दिया है आग विद्वज्जन ही स्वय सत्य असत्य का निर्णय कर लें।

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—८३ नपरे न ।८।३।२७॥

नपरे हकारे परे मस्य नो वा। किन्ह्युते। किं ह्युते।

अर्थ: — नकार परे वाला हकार परे हो तो मकार के स्थान पर विकल्प कर के नकार हो जाता है।

व्याख्या—नपरे 1919। हे 1919। ['हे मपरे वा' से] म 1819। ['मोऽनुस्वार' से] न 1919। वा इत्यव्ययपदम् ['हे मपरे वा' से]। समास —न परो यस्मात् स नपरस्तिस्मन्=नपरे। बहुनीहिसमास । अथ—(नपरे) नकार परे वाला (हे) हकार परे हो तो (म) म् के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (न) नकारादेश हो जाता है। यह सूत्र भी 'मोऽनुस्वार' (७७) का वैकल्पिक अपवाद है। पत्त में मोऽनुस्वार' (७७) से अनुस्वार आदेश होगा।

उदाहरण यथा—'किम्+ह्रुते' (क्या छिपाता है ?) यहा नकार परे वाक्षा हकार परे हैं, अत मकार को वैकल्पिक नकार होकर—'किन्ह्रुते'। पच में 'मोऽनुस्वार' (७७) से अनुस्वार हो कर 'कि ह्रुते' इस प्रकार दो रूप सिद्ध हुए।

इसी प्रकार--- १ कथन्द्रुते, कथ ह्रुते । २ यन्द्रुते, व ह्रुते । ३ तन् ह्रोतुम्, त ह्योतुम् । इत्यादि ।

#### श्रभ्यास (१६)

- (१) निम्निबिखित रूपा में सूत्रसमन्वयपूर्वक सन्धिच्छेद करो। १ तपासि ।२ भूमिड खनति ।३ श्राम्नज् चूपति ।४ फलन ह्रुते ।४ पुर्लं लिङ्गम्। ६ ऊर्ध्व**रहण्ते।** ७ विद्वास । म तल्लिखामि । १ निष्फलवेँ ह्वानम्। १० नदीतरति । ११ कथर्ये ह्या । १२ सस्य शित्र सुद्रम् । १३ धनय् बच्छति। १४ कान्त । १४ सम्राज । १६ स्वलं लामशं। १७ राम रमेशम् भजे । १८ सर्वम्बजवताम्पथ्यम् । १६ त्ववँ वक्ता । २० परिडत ।२१ श्रद्भार २२ श्रद्वे वसामि।
- (२) (क) 'मा गृथ कस्यस्त्रिद्धनम्' यहा श्रन्त्य मकार को 'मोऽनुस्वार' से श्रनुस्वार क्यों नहीं होता ? यदि कही कि अपदान्त (?) है तो नश्चापना तस्य फालि? से हो जाय।
  - (ख) "एव खुकारोऽपि, श्रों, पुस्तक" इत्यादि प्रयोग क्या शुद्ध ह १ सप्रमास् लिखी ।
  - (ग) 'राजन्+पाहि' यहा अनुस्वार क्या न हो ?।
  - (घ) 'तन्यते' यहा 'नश्चापदान्तस्य माजि सूत्र नयों प्रवृत्त वहीं होता ?।
  - (ड) 'ब्रनुस्वारस्य यांव पर सवसा 'यहा 'पर पद की पृथक मानन की क्या श्रावश्यकता है १।
- (३) सम्राजी' शब्द क्या अशुद्ध है ? ि
- (४) 'किय" हा ' आद में अनुनासिक यकारादि करना कहा तक शुद्ध है ! शेखरकार का क्या मन्तन्य है ? सप्रमाण यथाधीत विस्तृत टिप्पण करें ।
- ( प्र ) 'नपरे, मपरे, यबलपरे' पदों में समास बता कर उस का विग्रह लिखी।

# [लघु०] विधि स्त्रम—८४ ड सि धुँट् ।८।३।२६॥

डात् परस्य सस्य धुँद् वा ।

अर्थ — हकार परे विकल्प कर के सकार का श्रवयव धुँट हो जाता है।

क्याख्या- ह । ११३। सि १७।३। धुँट् १३१३। वा इत्यब्यवपदम् । हि मपरे बारे से ] 'ड ' यह पञ्चम्यन्त है। 'तस्मादित्युत्तरस्य' (७१) के अनुसार डकार से अन्यवहित पर का अवयव 'घुँट्' होना चाहिये। 'सि यह संसम्य त एष्ट है। 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूबस्य' (१६) के अनुसार सकार से अयवहित पूर्व का अवयव 'धूँ ट्' होना चाहिये। अब धूँट किस का अवयव हा १ यह शक्का उत्पन्न हाती ह। इस का स्थानान यह है— ''उभयनिर्देशे प्रन्त्रमीनिद्शों बलीयान'' अर्थात् नहा पत्रचमा छोर सप्तमा दानों स्र । नर्देश किया गया हा वह। पत्रचमी का निर्देश ही बलवान् हाता है। इस नियम के अनुसार 'ख यहा पत्रचमा का नर्देश ही बलवान् हुआ। अत खकार से अयवहित पर = सकार का ही धुँट का आगम हागा। अथ —(ड) डकार से पर (वा) विकल्प कर क (सि) सकार का अवयन (धुँट) धुँट हो जाता है।

उदाहरण यथा— षड्+स त ' [छ सज्जन] यहा 'खरि च' (८।४।४४) क श्रसिद्ध हान स इस सूत्र का प्रदात्त होती है। यहा डकार से परे 'मन्त ' पद का श्रादि सकार विद्यमान है, श्रत उस सकार का श्रवयन 'धुँट' यह शब्द समुदाय विकल्प से होगा। श्रव यह प्रश्न उत्प न होता है कि क्या 'धुँट्' सकार का श्राद्यवयन हो या श्रन्त्यावयन ? इम शक्का की निवृत्ति क किये श्रमिम परिमाषा सूत्र लिखते है—

# [लघु०] परिभाषा सूत्रम्—५५ ऋाद्यन्तौ टिकतौ ।१।१।४५॥

टितिकतो यस्याका तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ रत । पट्लन्त , षट् सन्तः ।

त्र्यो — टित् श्रीर कित् जिस के श्रवयव कहे गये हो वे उप के क्रमश श्राद्यवयव तथा श्रन्तावयव होते है।

च्या च्या तो । ११२। टकितो । ११२। समास - श्रादिश्च श्रन्तश्च=श्राद्यन्तो । इतरेतरद्वन्द्व । टश्च क च=टको । टकाराद्कार उच्चारणाथ । इतरेतरद्वन्द्व । टको इतो ययोस्तो टकितो । बहुवीहिसमास । अर्थ —(टिकितो) टकार इत् प्राला तथा ककार इत् वाला क्रमश (श्राचन्तो) श्राचचयव तथा श्रन्तावयव होता है । दिस का श्रवयव होता है १ ऐसी जिज्ञासा होने पर सुतरा यह श्रा जाता है कि जिस का श्रवयव विधान किया गया हो । 'क्रमश ' शब्द 'यथासडख्यमनुदेश समानाम्' (२३) परिभाषा द्वारा श्राप्त होता हैं। ।

'षड् + सन्त ' यहा ' ह सि घुँट्' ( १ ) सूत्र से मकार का श्रवयव घुँट विधान किया गया है । घुँट के टकार की 'हल त्यम्' (१) सूत्र से इत् सञ्ज्ञा हो भी है श्रत घुँट दित् है। इस किये यह सकार का आद्यवयव होगा। 'षड + घुँट् सन्त पेसा हो टकार (हलन्यम्) श्रीर उकार (हपदेशेऽजनुनासिक इत् ) इत्सञ्ज्ञकों का 'तस्य लोप' (१) से लोप करने पर—'श्रड् + घ् सन्त '। श्रव 'खरि च (७४) सूत्र से महार खर परे होने पर

भकार को तकर पुन उम नकार खर को मान इकार को भी टकार हो कर 'घट्स्सन्त '\* प्रयोग निष्यन्त हुआ। जिस्स पन में 'खुं न' आगम न हुआ उस पत्त में 'खरि च' (७४) से इकार को टकार हो कर 'घट सन्त ' प्रयोग सिद्ध हुआ। इस प्रकार इस के दो रूप बन गये।

इसके भ्रन्य उदाहरण यथा—१ जिटल्सु, जिटसु । २ षट्त्सुखानि, षट् सुखानि । ३ तुराषाटल्समरित तुराषाट ससरित । ४ षट्त्सन्ततय , षट सन्ततय । ४ षटत्समस्या , षट समस्या । ६ षटत्मिनकर्षा षट सन्निकर्षा । इत्यादि ।

# [लघु >] विधि स्त्रम्—८६ ङ्गो कुक्दुक् शरि ।८।३।२८॥

ना स्त

अर्थ.—शर परे होने पर हकार सकार को क्रमश विकल्प करके कुक् गौर दुक का आगम हो जाता है।

उपार्व्या—हणो ।६।२। कुक्टुक ।१।१। शिर ।७।१। वा इत्याययपद्म् [ हे मपरे व। स ]। समास —ह च ण च=ह्णौ तयो =हणो । इतरेतरहाद्व । क्रव् च टुक च = कुक्टुक समाहारद्वनद्व । श्रथ —(शिर) शर् परे हाने पर (ह्णो) हकार और सकार के श्रवयव (कुक्टुक्) कुक् और टुक (वा) विकल्प कर के होते हैं ।

कुक् श्रोर दुक् कित् हैं श्रत 'श्राध-तौ टकितौ' ( ८१ ) परिभाषा से ये ककार सकार क श्रन्तावयव होंगे।

उदाहरण यथा--- प्राड् + षष्ठ सुगण् + षष्ठ 'यहा डकार णकार से परे पकार शर् विद्यमान है अत ङकार को कुक्तथा खकार को डुक्का आगम हो कर ककार† का लोप हो गया तो----

प्राड्+क्षष्ठ । सुगस् + ट्षष्ठ । [कुक्टुक्पचे ]
प्राङ+षष्ठ । सुगस्य+षष्ठ । [कुक्टुकोरभावे]

श्रव कुक दुक् पत्त में श्रिप्रिम वार्तिक प्रवृत्त होता है।

[लघु०] बा०—१४ चयो द्वितीया शिर पोष्करसादेरिति वाच्यम् ॥ प्राड्ख्षष्ठ , प्राड् न्ष्ठ , प्र ड् पष्ट । सुगण् ठ्षष्ठ', सुगण्ट्षष्ठः, सुगण् षष्ठ ।

ऋर्थ ----शर परे होने पर चय प्रत्याहार के स्थान पर वर्गों के द्वितीय वर्ण विकल्प कर के हो जाते हैं।

<sup>\*</sup> यहा 'धुँट् आगम असिद्ध है अत 'चयो द्वितीया — (वा०-१४) से तकार को थकार नहीं होता। इसी प्रकार 'षट्स त' में मा समम लेना चाहिये।

<sup>†</sup> उकार उच्चारणाथ है । प्रयोजनाऽभाव से इत् सठः। नहीं होती ।

व्याख्या— वय । 191 द्वितीया 1918। शरि १७१९। पौष्करसादे १६१९। इति इत्यव्यवयदम् । वाच्यम् 1919। अर्थः—(चय) चय अर्थात् वर्गो के प्रथम वर्णों के स्थान पर (द्वितीया) वर्गों के द्वितीय वर्ण हों (शरि) शर् प्रस्थाहार परे होने पर (इति) यह (पौष्कर सादे) पौष्करसादि आचार्यं के मत में (वाच्यम्) कहना चाहिये। अन्य आचार्यों के मत में म होने से विकल्प सिद्ध हो जायगा।

उदाहरण यथा—१ सवथ्सर, सवत्सर । २ प्रभीफसा, श्रमीप्सा । ३ श्रस्तप्स् श्रणरम् । ४ खषीरम् चीरम् । ४ खषमा चमा । ६ खिषति, चिति । ७ थमरु, त्सरु । म श्रफसरस श्रप्सरस । ६ विरफ्शिन् विरण्शिन् । १० श्रस्त्रि शिवि । इत्यादि ।

'प्राक्त + कृषष्ठ , सुगण्य + टषष्ठ ' इन दोनों स्थानों पर षकार शर परे रहने के कारण ककार श्रीर टकार को क्रमश असकार श्रीर ठकार हो कर निम्मसिखित रूप बने---

इस के श्रम्य उदाहरण यथा— । प्राङ् रुषु, प्राङ षु, प्राङ षु। २ गवाङ रुषु, गवाङ सु, प्रावाङ सहते । इत्यादि ।

स्वना-ककार और पकार मिल कर 'स' हो जाता है। क्+ष = । नीट-'स्वो द्वितीया शरि०' वार्तिक 'श्रमित स' (माश्वाश्व) सूत्र पर पदा गया है। वसपि 'सरि स' (माश्वाश्व) सूत्र इस वार्तिक से परे होने के कारण इसे श्वसिद्ध नहीं समझ सकता, तथापि वार्तिक श्वारम्भसामध्यं से उस की यहां प्रवृत्ति नहीं होती।

#### [सघु०] विधि स्त्रम्—८७ नश्च ।८।३।३० ॥

नान्तात् परस्य सस्य धुँड् वा । सन्त्सः, सन्सः ।

अर्थ --- नान्त से परे सकार को विकल्प कर के खुँट् का आगम होता है।

टियारिया--- न १२१९। सि १७११। [ 'क सि खुँट से ] खुँट। ११९। च इस्व

"यबवद्रम्। ना इन्ध्रयक्षपदम्। [ हे मधरे वा' से ] अर्थ --- (न ) न से परे (सि) सकार

का त्रवयव (धुँट) धुँट (वा) विकल्प कर के हो जाता है। 'श्राद्यन्ती टकिती' (८४) द्वारा धुँट सकार का श्राद्यवयव होगा।

उदाहरण यथा—'मन्+स' [ वह सज्जन है ] यहां न् से सकार परे है झत इसको धुँट का वैकल्पिक आगम हो कर उँट् अनुबन्ध† का लोप हो जाता है। अब 'खरि च' (७४) सूत्र से चर्त्व अर्थात् धकार को तकार करने से—'सन्स्स'। बुँट् अमाब पच में— 'सन्स'। इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं।

इस सूत्र के श्रन्य उदाहरण यथा---

१ श्रस्मिन्समये, श्रस्मिन्समये। २ भवान्सस्या, भवान्सस्या। ३ सन्त्साष्ठुं, सन्ताष्ठुं। ४ तान्सयत्वान् तान्सपत्वान्। १ धनवान्सहोद्दर, धनवान्सहोद्दर। ६ पठन्साङ्दयम् । ७ विद्वान्सहते, विद्वान्सहते। = पुमान्त्स्त्रिया, पुमान्त्स्त्रिया। १ नेन्सिङ्बध्वातिषु च, नेन्सिङ्बध्वातिषु च। १० तान्स्साध्यान्स्साधय तान्साध्यान्साधय । इत्यादि।

नीट — वृत्ति में 'नान्तात्' यह पद 'न 'को 'पदात्' का विशेषण कर देने से 'मैन विधिस्तदन्तस्य' (१।१।७१) द्वारा प्राप्त होता है। इस से हानि साभ कुछ नहीं।

प्रश्नि — 'इ सि धुँट' (८४), 'नरच' (८०) इन दो ही स्त्रों में 'सि' का अहरा होता है। इन्हीं दोनों स्थानों पर "उभयनिर्देशे पन्चमीनिर्देशो बजीयान्" इस परि भाषा का प्राश्रय कर 'सस्य' ऐसा मानना पडता है। इस से तो यही श्रव्हा होता कि यहां 'सि' पद की बजाय स' पद प्रह्या कर जेते।

उत्तर---'स' ऐसा स्पष्ट पष्टयस्त पद न कह कर 'सि' इस प्रकार सन्तरसन्त पद के शहरा का शयोजन लाघन करना ही है। 'सि' में १६ माश्रा है परन्तु 'स' में २ माश्रा होती भीं। [स् की श्राधी, इ की एक, कुल डेद। स् की श्राधी, श्र की एक, विसर्गों की श्राधी, कुल दो। श्रधंमात्रा का लाघवगीरव है। "अर्थमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाक्ररणाः" वह उक्ति यहा चरितार्थं होती है।]

# [लघु॰] विधि स्त्रम्—८८ शि तुक् ।८।३।३१॥

पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा । सञ्खम्भुः, सञ्च्छम्भुः, सञ्च्थाम्भुः, सञ्चाम्भुः ।

<sup>\* &#</sup>x27;उमयनिह रो परुचमीनिहें शो बसीवान् 'इस परिभावा से सकार का अवयव धुँट् होगा। † इत्सव्कायोग्यत्वम् अनुब धत्वम् ।

प्रथ — शकार पर हात पर पदान्त नकार को विकल्प पर में तक का श्रागम होता है।

व्याख्या—शि 1919। न 1419। ['नश्च' से ] पदस्य 1819। यह अजिकत ह । ] वा इत्य ययपदस्। [ हे सपरे वा' से ] तुक्। 911। 'न यह पदम्य' का विराषण इं अत इस से तद तिथि होती है। अर्थ —(शे) शकार परे होने पर (न) नात्त (पदस्य) पद का यवया (जा) विकल्प करक (तुक) तुक हो जाता है। 'तुक' कित होने स 'आद्यन्तौ टिन्तौ' (म्ं) के अनुसार नात्त पद का अन्तावयव होगा।

उदाहरण यथा—'सन् + शम्भु' [ शम्भु भगवान् सत्स्वरूप है । ] यहा सकार परे है, यत 'सन' इस ना त पद का तुक् का आगम हो ककार की इत्सब्ज्ञा लोप [ उकार उच्चारणार्थ है ।] तथा स्तो रच्चना रचु' (६२) से त् का च् और न् मो क् हो कर सक् च शम्भु ' हुआ । अय 'शरुजाऽि (७६) से विकल्प कर के शकार को छकार हो—'सम च छम्भु ' हुआ । पुन 'सरो भरि सवर्थों' (७३) से चकार का विकल्प कर क लोप किया तो—१ स ज्वम्भु । नहा तकार का लोप न हुआ वहा—२ स च्छम्भु । जना छत्व न हुआ वहा—३ स च्याम्भु । जहा नुक ही न हुआ तहां रच्दव हो—४ स व्याम्भु । इस प्रकर चार रूप सिद्ध हुए । इन रूपों व विषय में निमालि खित एक रलोक प्रसिद्ध है—

''अर्जु। अचछा अचशा अशाविति चतुष्टयम् । रूपागामिह तुक् छन्व चलोपानां विकल्पनात् ॥''

नोट—विद्यार्थी प्राय इस रूप की सिद्धि म मुलें कर जाया करते हैं। यत इस रूप पर वह बात ध्यान में रखनी चाहिये— सब से प्रथम एक हा रूप को पकड़े,, जितने विकल्प होते हैं उन सब को लाड हें। यर्थान् प्रथम एक ही रूप में तुक, छ्रत्व तथा सकारलीप कर के उस सम्पूर्ण सिद्ध कर दना चाहिय इस के बाद खानिमा विकल्प स वेकल्पिक रूपों को पकड़ना यारम्भ करना चाहिये श्वतिम विकल्प चन्तर लाप है, अत जहा चकारलीप नहीं हुआ उस रूप को सिद्ध करना चाहिये। इस के बाद छ्रत्व के विकल्प को पकड़ इसे सिद्ध करना चाहिये। तदनन्तर तुक का विकल्प मिद्ध करना चाहिये। इस प्रकार करने स आप के रूप। म कोई अग्रुद्धि नहीं आएगी। याद रखें कि शुद्ध सिद्धि क रूपों का वही कम होता है जो उत्पर श्लोक में दिया गया है।

#### इस सूत्र के श्रान्य उदाहरण यथा---

<sup>\*</sup> जो किसी के श्रवषा होने हैं वे 'श्रागम श्रीर जो किसी के स्थान पर होने हैं वे श्रादेश कहाते हैं। श्रागम मित्रवत् और श्रा<sup>3</sup>श शत्रवन हाने हैं।

१ बाला छास्ति । २ विद्वाञ्च्छाभते । ३ पुत्त्राञ्च्याययति । ४ नमज शाला । १ श्वसञ्छेते । ६ भजि च्छ्रवम् । ७ बुद्धिमाञ्च्यृयोति । म वनवान् शूद्धः । ६ पठञ्छो वति । १० श्वागच्छ्रञ्च्छोनकादय । ११ प्रमाञ्च्य्र्यते । १२ मतिमाज श्लाघते । इत्यादि । प्रत्येक के चार २ रूप जानन चाहिये ।

# [लघु०]विधि स्त्रम्—८६ इमो हस्यादचि इमुग्नित्यम्।८।३।३२॥

हस्वात् परा या डम् तदन्त यत्पद तम्मात्परस्याचो निन्य उग्रट । प्रत्यड्डात्मा । सुगरणांश सन्नच्युत ।

अर्थ — हस्व स परे नो डम् वह इ अन्त में जिस के ऐसा जो पद उस स परे अरच् को नित्य डमुट् का आगम होता है।

व्याख्या—हम ।१।१। हम्वात् ।१।१। श्रवि ।७।१। ङमुट् ।१।१। नित्यम् इति कियाविशेषण द्वितीयेकवचना तम् । यहा पीछ से श्रिष्टित 'पदात्' पद श्रा रहा है। 'हम यह पद 'पदात्' का विशेषण है, श्रत 'हम' स तदन्त विधि होगी। ''उभ्यनिदेशे पञ्चभी—निदेशो बलीयान्' इस परिभाषा के द्वारा हमुट् 'श्रवि' का ही श्रवयव सममा जायगा \*। श्रर्थ —(हस्वात्) हस्व से परे (हम) जो हम् तदन्त (पदात्) पद से परे (श्रच) श्रच् का श्रवयव (नित्यम्) नित्य (ङमुट) हमुट हो जाता है।

'डमुट् में डम् प्रत्याहार है। उकार उच्चारगार्थ तथा ट 'हक्षन्त्यम्' (१) स इत्सन्ज्ञक है। डम् प्रत्याहार को टित् करने का कोई प्रयोज्जन नहीं श्रत सिन्ज्ञ्यों श्रर्थात् ड, ग्र, न्, के साथ टिक् का सम्बन्ध हो कर— कुट्, ग्रुट जुट् 'ये तीन श्रागम होंगे। यथासङ्ख्यमनुदेश समानाम्' (२३) के श्रनुसार डान्त पद से परे श्रच् की हुट, ग्रान्त पद से परे श्रच् को ग्रुट तथा नान्त पन से परे श्रच् को मुट का श्रागम हागा। उदाहरग्र

'प्रस्थड् + आरमा' (जीवात्मा) । यहा यकारोत्तर हस्त अवर्ण से परे ड्=डम् है, अत प्रस्थड' डात पद हुआ। इस स पर आकार को डुट आगम हो, उट् के चले जाने पर प्रत्यकडान्मा' सिद्ध हा जाता है।

'सुगख+ईश (सुगयाम्=सुयोग्य गियात्जानाम् ईश =स्वामी षष्ठी तत्पुरुष समास) यहा गकारोत्तर हरून श्रवर्ण से परे या=इन् हे अत 'सुगया खान्त पट हुआ। इस से परे ईकार को युद् आगम हो उट क चले जाने पर निभक्ति आने स सुगयत्गाश ' निख हो जाता है।

<sup>\*</sup> इन की स्पष्टनाड सि धुट्' (८४) में त्स्तें।

'सर्+ग्रन्थुत' ( ग्रन्थुत भगवान् सस्वरूप है) यहा सकारोत्तर हस्व अवर्ण स परे न्=डम् है अत 'सन्' यह नान्त पद हुआ। इस से परे अकार का नुट् आगम हो उट् के चले जाने मे सन्नन्थुत ' प्रयाग सिद्ध हो जाता है।

नीट---इस स्त्र में स्थित 'नित्यम्' पद का मर्थ प्राय 'है, मर्थात् यथा "देवदत्त नित्य हसता ही रहता है विष्णुमित्त्र नित्य खाता ही रहता है" इत्यादि वाक्यों में 'नित्य' शब्द का 'प्राय' (बहुषा) ग्रथं है इसी प्रकार यहा भी समक्तना चाहिये। ग्रत "इको यख् श्रचि, सुन्तिह् ग्रन्त पदम्, सन् श्रायन्ता धातव' इत्यादि स्त्रों में डमुट न होने पर भी कोई दोष नहीं ग्राता। "सनन्तान्न सनिष्यते" यहां पर होनों प्रकार के उदाहरण हैं।

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा---

१ कुर्वन्नास्ते। २ तिडडतिट । ३ तस्मिन्निति । ४ एकस्मिन्नहिन । १ गच्छ न्नवोचत् । ६ जानन्निप । ७ भगवन्नत्र । म तस्मिन्निया । ६ हसन्नागच्छति । १० पठ न्नपतत् ।

'हस्त' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि---भवान् + ग्रग्न= भवानत्र' इत्यादि प्रयोगों में इसुट न हो।

#### श्रभ्यास (२०)

- (१) जहा सप्तमी श्रीर पञ्चमी दोनों विभक्तियो द्वारा निर्देश हो वहां 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' तथा 'तस्मादित्युत्तरस्य' इन दोनों परिभाषाश्रों में किस परिभाषा की प्रवृत्ति होती है? सप्रमाण सादाहरण स्पष्ट करें।
- (२) 'ब्राचन्ती टकिती' सूत्र की न्याख्या करते हुए उस की श्रावश्यकता पर सोदाहरस्य प्रकाश डार्जे ।
- (३) ''वटस्सन्त , षट्सन्त ' श्रादि प्रयोगों मे 'चयोद्वितीया —' वार्तिक द्वारा वर्गे द्वितीय श्रादेश क्यों नहीं होता ?।
- (४) 'ब्राड् ख्षष्ठ' इत्यादि वगद्धितीय घटित प्रयोगों में 'खरि च' सूत्र द्वारा चर्च क्यों नहीं होता ?।
- (५) 'इ सि चुँट् सूत्र को स्पष्टमतिपत्ति के लिये 'इ स चुँट्' क्यों नहीं कर दिया !।
- (६) क्या उपाय किया जाय जिस से सिद्धि करते समय 'सज्झम्भु' श्राटि रूपों का प्रन्थोक्तप्रकार से शुद्ध क्रम सिद्ध हो जाय ?।
- (७) 'ङमो इस्वाद्वि इमुक्तित्यम्' सूत्र द्वारा इमुट त्रागम की नित्यता दर्शाने वाले श्रीपायिनि जी किस कारण स्वय 'सन् श्राणन्ता धातव , इको यण् श्रवि" श्रापि सूत्रों में इमुट् श्रागम नहीं करते ? यथाधीत स्पष्ट करें ।

# [लघु०] विधि—सूत्रम— ६० सम सुटि। ८।३।५॥ समो हॅ स्थात् सुटि।

अर्थ - सुट् वरे हीन पर सम् के सकार को हैं आदेश हो।

ज्याख्या—सम ।६।३। सुटि ।७।११ हैं ।१।१। [मतुवसा हैं सम्बुढ़ों छुन्दिसि' स] अर्थ — (सुटि) सुट परे हो तो (सम ) सम् क स्थान पर (हैं) हैं प्रादश हो जाता है। अर्बोऽन्त्यस्य' (२१) परिभाषा क अनुसार सम् के अन्त्व श्रव्=मकार का ही हैं आदेश होगा।

सम्+स्कता' [यहां सम्' प्तक हुकुल करण' (तना०) धातु स तृच अत्थय हो सम्परिभ्यां करालां भूषणे' सूत्र से कृ को सुँट का आगम हा कर उँट् का लोप हो जाता है।] यहा सुँट् परे रहने स मकार को ठँ आदेश हो, अनुनासिक उकार की 'उपदशेऽजनु नासिक इत' (२८) सूत्र म इत्सन्ज्ञा कर तस्य लोप (५) से लाप किया तो 'सर् स्कर्ता हुआ। श्रव अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि सूत्रम्-६१ अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा । १३।२॥ अत्र हाँ-प्रकरणे रो. पूर्वस्यानुनामिको वा स्यात् ।

अर्थ-इस हँ प्रकरण मं हैं से पूर्व वण की विकल्प कर के श्रनुनासिक ही जाता है।

च्याख्या—अश्र इत्यव्ययपदम् । श्रमुनाांमक १९।९। पूर्वेख ।६।९। सु इत्य यथणदम् । ता इत्य वयपदम् । 'मतुवसी रुँ सम्बुद्धौ छ्न्द्सि (८।६।९) स्त्र के बाद यह पदा गया है । यहा 'श्रत्र' इसी रुँ प्रकरण के लिये हैं, श्रत ससक्षणो रुँ ' (९०४) स्त्र स किये गये रुँ वाले स्थाना पर यह स्त्र प्रवृत्त नहीं होगा । श्रथ — (श्रत्र) मतुवसी रुँ सम्बुद्धौ छन्द्सि' स्त्र से श्रारम्भ किय गये रुँ प्रकरण में (रो) रुँ से (प्तस्य) पूर्व वस्य को (वा) विकल्प कर के (श्रजुनासिकः) श्रजुनासिक हो जाता है ।

'सर् + स्कर्ता' यहा हैं से पूर्व लकारासर श्रकार को श्रेतुनासिक हो---'सैंर् + स्कर्ता' हुआ। जिस पत्त में श्रेतुनासिक नहीं होता वहां श्रिशम सूत्र प्रवत्त होता है---

# [लघु०] विधि सुत्रम्—६२ अनुनासिकात् परोऽनुस्वार ।८।३।४॥

**ब्रानुनामिक विहाय गेः पूर्वस्मात् परोऽनुस्वारागम** स्यात् ।

श्रार्थ -- जहा अनुनासिक होता है इस रूप को झोड श्रन्य पत्र वाले रूप में हैं से पूर्व जो वर्ण इस से परे श्रनुस्वार का श्रागम होता है। व्याख्या— अनुनासिकात् ।१।१। रां ।१।१। [ 'मतुवसो हैं सम्बुद्धौ अन्द्सि' से विभक्ति विपरिणाम द्वारा ] पूर्वात् ।१।१। [ 'अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा' से विभक्ति विपरिणाम द्वारा ] पर ।१।१। अनुस्तार ।१।१। 'अनुनासिकात् यद्दा ल्यव्लोप म पक्चमी विभक्ति हुई है यथा—प्रासादात् प्रेचते । अत यद्दा 'विहाय' इस ल्यवन्त का लोप समसना चादिण । 'अनुनासिकं विहाय' ऐसा इस का तारपर्य होगा । 'अनुनासिक' शब्द म मत्वर्थीय अच प्रत्यय हुआ है । अनुनासिकोऽस्त्यस्मिन्नित्यनुनासिकम् । अनुनासिकवद् रूपम् इत्यर्थ । अथ — (अनुनासिकात् ) अनुनासिक वाले रूप को छोड कर (रो) हैं से पूत्र जा वर्ण उस से (पर) परे (अनुस्तार) अनुस्तार का आगम होता है । तारपर्य यह है कि जिस पद्य म अनुनासिक नहीं हाता उस पत्र मे इस सूत्र से हैं से पूत्र अनुस्तार का आगम होता है ।

'सर् + स्कर्ता' यहां श्रनुनासिकाभाव पक्त म रुँ से पूर्व वर्ण=श्रकार से परे श्रनुस्वार का श्रागम हो— सर + स्कर्ता' हुआ। तो श्रव इस प्रकार—े

- १ सँर् + स्कर्ता । [ श्रजुनासिक पचे ]
- २ सर् + स्कता । [श्रनुस्वारागम पर्ने]

य दो रूप हुए। श्रव दानो पत्तो में श्रिप्रम सूत्र प्रवृत्त होता है-

# [लघु०] विधि स्त्रम्—६३ खरवसानयोविसर्जनीय ।८।३।१५॥

खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विमर्गः स्यात्।

अर्थ:—खर् और अवसान परे होने पर पदान्त रेफ के स्थान पर विसग हों।

व्याख्या खरवसानयो । ७।२। पदस्य ।६।२। [ यह ऋषिकृत है । ] र ।६।३। 'रो रि' से ] विसर्जनीय ।३।३। 'र' यह 'पदस्य' का विशेष्मण है अत 'येन विधिस्तद्-तस्य' (१।३।७३) द्वारा तद तिविधि हो कर 'रेफान्तस्य पदस्य' ऐसा बन जायगा । समास —खर ख अवसानक्च ≕खरवसाने, तयो ≕खरवसानयो । इतरेतरद्रन्द्र । अर्थ —(खरवसानयो ) खर और अवसान परे होने पर (र) रेफा त (पदस्य) पद के स्थान पर (विसर्जनीय) विसर्ग झोते हों । 'अखोऽ-स्यस्य' (२३) परिभाषा द्वारा पदा तरेफ का ही विसर्ग होंगे।

'सँर् + स्कर्ता, सर + स्कर्ता' यहा सकार खर परे है अत पदान्त रेफ की विसग आदेश हो कर—''सँ + स्कर्ता, स + स्कर्ता' हुआ। श्रव यहा विसर्जनीयस्य स ' (१३) के अपवाद 'वा शरि' (१०४) सूत्र की प्राप्ति होती है, इस पर नित्यसकार-विधानार्थं अग्रिम वार्त्तिक प्रवृत्त होता है—

## [नघु०] बा०—१५ सम्पुड्कानां मो वक्रव्यः ॥ सम्मकर्ता, सस्स्कर्ता ।

अर्थ --सम् पुम् तथा कान् शब्दों के विसर्गों को सकार श्रादेश होता है।

व्याख्या—सम्पुङ्कानाम्।६।३। विसर्गस्य ।६।१। स ।१।१। वक्त म ।३।१। ममान सम् च पुम् च कान् च=सम्पुङ्कान तेषाम्=सम्पुङ्कानाम् । इतरेतरद्गद्व । श्रथ –( मम्पुङ्का नाम् ) सम् पुम् श्रीर कान् शब्दों के (विसगस्य) विसग क स्थान पर (स ) स श्रादश (बक्त य ) कहना चाहिये ।

"सं +स्कर्ता, स + स्कर्ता यहा सम् के विसग हैं अत विसग के स्थान पर सकार आदेश हो कर—"१ सँस्कता २ सस्स्कर्ता" ये दो रूप सिद्ध होते हैं। सिद्धान्त कौ मुदी' में इस के १० म रूप बनाये गये हैं, विशेष जिज्ञासु वहीं देवें।

## [लघु०] ४ -स्त्रम्—६४ पुम खटयम्परे ।८।३।६॥

अम्परे खिप पुनी रुँ स्यात्। पुँस्कोकिल, पु स्कोकिलः।

अर्थ — श्रम् प्रत्याहार जिस से परे है ऐसा खय् यदि परे हो तो पुम् ‡ शब्द क मकार को हैं श्रादेश होता है।

व्याख्या—पुम १६।१। हैं ।१।१। [ 'मतुवसो हैं सम्बुद्धौ झन्दिस' सूत्र से ] खिया।।१। श्रम्परे ।७।१। समास —श्रम् परो यस्माद् श्रसौ=श्रम्परस्तिस्मन्=श्रम्परे । बहु हो हि समास । श्रर्थं —(श्रम्परे) श्रम् है परे जिस से ऐसे (खिय) खय प्रत्याहार के परे होने पर (पुम) पुम् शब्द के स्थान पर (हैं) हैं श्राहेश हो जाता है। 'श्रलोऽन्त्यस्य' (२१) से पुम् के मकार को ही हैं श्राहश होगा। उदाहरण यथा—

'पुम् + कोकिल' (पुमारचासौ कोकिलश्चेति विग्रह, कमधारवसमासे विभक्त गोर्लु कि सयोगा-तस्य लाप ' इति पुस्स सकारकोप । ) यहा पुम् से परे ककार खय् विद्यमान है, इस से परे श्रोकार अम् मौजूद है अत पुम् के मकार को हैं श्रादेश हो कर पूर्ववत् श्रमुनग

<sup>\*</sup> महामाण्य में 'सम्पुद्धानां सत्वम् इस प्रकार वार्तिक कह कर फिर कहा गया है कि 'हॅविथो हि सत्यिनिष्ट प्रसच्येत' अधात् जब कॅविथि हो चुकने पर अनिष्ट प्रसक्त हो तब सम्, पुम्, त्या कान् को सकार करना चाहिये। तो इस प्रकार विसग क स्थान पर प्राप्त वैवित्यक मकार रूप अनिष्ट का यहां निवारण किया गया है अत विसगस्य पद प्राप्त हो जाता है।

<sup>‡</sup> समासावस्था में जब 'पुस्' राद के सकार का 'सयोगा तस्य लोप (२०) से लोप हो जाता है तो निमित्तापाये नेमित्तिकस्थाप्यपाय ' के अनुसार अनुस्वार को मकार होकर 'पुम्' हो नात। है। उसी का यहा प्रहण है 'पुम्' कोइ नया शाद नहीं।

सिकादेश, श्रनुस्वारागम त्रिसर्ग तथा 'सम्पुडकाना सो वक्त य' (वा० १४) से सकार करने पर विभक्ति लाने से पुँस्काकिल , पुस्कोकिल " ये दो रूप मिद्ध होते हैं।

अम्परक खर्य् इस लिये कहा है कि 'पु चीरम्' श्रादि म हैं आदेश न हो। [यहह सकार का सयोगान्त लाप हा कर माऽनुस्वार से अकार को अनुस्वार हो जाता है।]

नोट-"पु स्कोकित , पु स्कोकित " यहा खरवसानया - "(३) सूत्र से रेफ को विमग करने पर 'कुण्वो क्र पौ च' (१०) सूत्र द्वारा जिह्नामूलीय प्राप्त होते थे, पुन उस के अपकार 'सम्पुटकाना सो वक्त य' (वा० ११) वाक्तिक से सकार आदेश हो जाता है।

#### [लघु०] विधि स्त्रम्—६५ नश्ळव्यप्रशान् ।८।३।७॥

अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रुँ स्यात्, न तु प्रशान्शब्दस्य ।

अर्थ'-- जिस से परे अस् प्रत्याहार है एसे छुव प्रत्याहार के परे होने पर नकारान्त पन की रूँ आनेश हो परन्तु प्रशान् शब्द को न हो।

व्याक्या—न । । १। पत्रस्य । ६। १। [ यह अधिकृत है । ] हैं । १। १। [ 'मतुनसो कें सम्बुढ़ी कु दिन से ] अम्परे । ७। १। [ 'पुम खर्व्यम्परे' से ] छिन । ७। १। अप्रशान । १। १। [ यह अधिकृत है । ] है वि । ७। १। अप्रशान । १। १। [ यह अधिकृत है । ] छिन । ७। १। अप्रशान । १। १। [ यह अधिकृत है । अस्मान्=अम्परे । बहुनी हि समास । न प्रशान्=अप्रशान नक्तरपुरुष । न 'यह 'पदस्य' का निशेषण है अत 'येन विधिस्तदन्तस्य' (१। १। ७ ।) द्वारा इस से तदन्त विधि हो कर 'नान्तस्य पदस्य' बन जाता है । अर्थ —(अम्परे) अम् परे वाला (खिय) खय परे होने पर (न) नकारान्त (पदस्य) पद के स्थान पर (हैं ) हैं आदेश होता है परन्तु (अप्रशान् ) प्रशान् शब्द को नहीं होता । 'श्रालीऽन्यस्य' (२१) परिभाषा द्वारा अन्त्य नकार को ही हैं आदश्य होगा । उत्राहरण यथा—

'चिकिन् + त्रायस्व [ हे चिकिन् । त्व त्रायस्व ] यहा 'चिकिन्' यह नात पद है। इस से परे तकार छव है, तथा इस छव् से परे रेफ अम् विद्यमान है अत नकार को हैं आदेश हो पूर्ववत् अनुनामिकान्श, अनुस्वारागम तथा खरवसानयोविसर्जनीय (१३) से विसर्ग करने पर—"चिकिँ + त्रायस्व, चिकि + त्रायस्व'' ये दा रूप हुए। श्रव विसर्ग को सकारादेश करने वाला अग्रिम मूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि स्त्रम्—६६ त्रिसर्जनीयस्य स ।८।३।३४॥

स्विर विमर्जनीयुस्य म स्यात्। चिक्रिस्त्रायस्व। चिक्रिस्त्रायस्व। चिक्रिस्त्रायस्व। चिक्रिस्त्रायस्व। चिक्रिस्त्रायस्व। चिक्रियान् किम् १ प्रशानः तनीति। पदान्तस्येति किम् १ इन्ति। अर्थे — सर् परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो।

च्या ग्व्या — स्तरि ।७।१। ['स्वरवसानयोविसर्जनीय' से 'स्तरि श्रश] विसजनीयस्य ।६।१। सा ।१।१। श्रर्थ — (स्तरि) सर् परे हान पर (विसजनीयस्य) विसर्गी के स्थान पर (स) स् श्रादेश होता है। उढाहरण यथा—

"चिक्रि" + त्रायस्य, चिक्रं +त्रायस्य" यहा तकार=खर परे है, श्रत विसर्गों को स श्रादेश हो— चिक्रि"स्त्रायस्य, चिक्रस्त्रायस्य' वे दो रूप सिद्ध हुए।

#### 'अप्रशान् किम् ? प्रशान् तनोति"

नश्कु यप्रशान' (६४) सूत्र में प्रशान' शब्द को हैं करने का निषध इस बिने किया है कि प्रशान+तनोति' यहा ग्रम्परक (श्रकार परक) खय् (तकार) के परे होने पर मी पटान्त नकार को हैं आदश न हो।

#### ''पदान्तस्येति किम् १ हन्ति"

पहस्य' का श्रधिकार होने से 'इन्ति' श्रादि स्थानों में श्रपदान्त नकार को श्रम्परक स्वय परे हाने पर भी में श्रादश नहीं हाता ।

# [लघु०] विवि-स्त्रम्—६७ नृ न् पे। न।३।१०॥ 'नृ न' इत्यस्य रु वां पे।

अर्थि — पकार परे होने पर नृत् शब्द के नकार को विकल्प कर के हैं आदेश हो।

व्याख्या— नृन् ।६।१। [ 'नृन्' यह द्वितीया विभक्ति के बहुवचन का अनुकरख है। इस के आगे पछी-विभक्ति के एकवचन का जुक् हुआ २ है।] हैं ।१।१। [ 'मतुवसी रैं—' सूत्र से ] पे ।७।१। [ यहा पकारात्तर अकार उच्चारण के जिये है अत 'पुनाति' आदि परे होने पर भी यह सूत्र प्रवृत्त हो जाता है। ] उभयथा इत्यव्ययपदम् । ['उभयथन्तु' सूत्र से] अर्थ —(पे) पकार परे होने पर (नन्) नृन् अवन् के स्थान पर (उभयथा) विकल्प कर के (रैं) हैं आदेश हो जाता है।

'श्रलोऽ त्यस्य' (२१) परिमाषा द्वारा 'नून्' के श्रम्स्य नकार की ही 'रूँ' श्रादेश होगा। उदाहरण यथा---

'नृन्+पादि' [ दे राजन् ! स्व नृ न्=नरान् पादि=पालय ] यहां पकार परे होने से 'नृन्' के अन्त्य नकार को हैं आदेश हो प्ववन् अनुनासिकादेश, अनुस्वानाम तथा रेण को विसर्ग करने पर "नृ"+पाहि, नृ + पादि" ये दो रूप हुए। अब 'विसर्जनीयस्य स' (१६) के प्राप्त होने पर उस का अपवाद अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि स्वम्—६८ कुटबो ४क४पी च ।८।३।३७॥ कवगे पवर्गे च परे विसर्गस्य ४क४पी स्तः। चाद् विसर्गः। वॅ४पाहि, चॅुः पाहि, नु४पाहि, नुरपाहि, नुन्पाहि।

त्रार्थ — कवर्ग पवग परे हाने पर विसर्गों को क्रमश जिह्नामूलीय तथा उपध्मानीय हीते हैं। सूत्र में श्वकार अहरा से पन्न में विसर्ग भी रहते हैं। [ध्यान रहे कि यदि सूत्र में 'या कहते तो पन्न में (६६) सूत्र से विसर्गों को स हो जाता जी श्रश्यत श्रनिष्ट था।]

व्याख्या—कुष्वो ।७।२। विसर्जनीयस्य ।६।९। [विसर्जनीयस्य स ' से ] ूक पौ
।९।२। च इत्याययपदम् । समास — ूकश्य ूपश्य=ूक पौ इतरेतरद्व-द्व । यहा ककार
पकार प्रहण इस लिये किया गया है कि जिह्नामूलीय और उपध्मानीय मदा क्रमश कवर्ग
यवर्ग के ही श्राक्षित रहते हैं । कुश्य पुश्य=कुप्, तयो =शुष्वो , इतरेतरद्व-द्व । अर्थ —
(वुण्वो ) कवर्ग पवग परे होने पर (विसर्जनीयस्य) विसर्गों क म्यान पर क्रमश (ूक ूपौ)
जिह्नामूलीय तथा उपध्मानीय हो जाते हैं । (च) किन्न पन मे विमर्ग भी बन रहते हैं \* ।

सम्पूर्ण कवर्ग पवर्ग में विस्तर्ग प्राप्त नहीं हो सकते। विसर्ग केवल 'क, ख, प, फ इन चार वर्णों के परे हाने पर ही मिल सकते हैं। क्योंकि विसरा विधान करने वाला खरवसानयों — '(१३) यही एक सूत्र है। यह सूत्र खर् परे होने पर ही विसरा श्रादेश करता है। खर प्रस्थाद्दार मं कवर्ग पवर्ग का इन चार वर्णों के सिवाय श्राय कोई वर्णा नहीं श्राता श्रत यह सूत्र 'क, ख, प फ' पर होने पर विसर्गों की जिह्नामूलीय तथा उपध्मानीय करता है।

'न" +पाहि न् +पाहि' यहा पकार परे होने से विसर्गों को उपध्मानीय हो—
नूँ पाहि न पाहि। विसर्गपत्त में न्नै पाहि, नृ पाहि। जहा 'नृन्पे' (१७) सूत्रं से रँ आदेश नहीं होता उस पत्त में नृन्पाहि। इस प्रकार कुछ पाल्च रूप सिद्ध होते हैं।
एवम् नृँ पश्य' इत्यादि।

नोट — विसग, जिह्नाम्सीय, उपध्मानीय श्रादि का पाठ श्रष्ट तथा शक् प्रस्थाहार में स्वीकार किया जाता है। श्रत इन के यर प्रत्याहारा तर्गत होने के कारण 'श्रनचि च' (१८) सूत्र का भी अकृति हो जाया करती है। इस से—''नॄँँँँ पाहि, नॄँँ पाहि" इत्यादि प्रका रेख द्विस्त बाले स्त्र भी बना करते हैं।

<sup>\*</sup> चकार प्रहर्ण तें 'शर्परे किमर्जनीय र्वं (=13134) सत्र में विसजनीय 'पट की श्रमुक्ति श्रा जाती हैं। ''अत च त॰य'' वहां करें 'शर्परें विसननीय (=13134) में जिह्नामूलीय सत्रथा निषिद्ध होगा।

टिप्पणी — श्रत्र 'कुप्ना क्रिंग चे' त्येन मुपलस्यमानी विसर्जनीयान कल क्याचित्क पाठस्तु 'खर्परे शरि वा विसर्गतीयो वक्तव्य ' इति वाक्तिकेन समाधेय ।

### [लघु०] बन्ता स्त्रम्-६६ तस्य परमाम्रेडितम् ।८।१।२॥

द्विरुक्तम्य परम् श्राम्रहित स्यात्।

अर्थ -- दो बार कहे गये का परला रूप 'ब्राम्नेडित सालक हो।

ज्याक्या— तस्य ।६।१। परम् ।१।१। आस्रोडितम् ।१।१। इस स्त्र सं पूर्व स्वस्य हे इस प्रकार हित्व का अधिकार किया गया है अत यहा तस्य' पद से 'हिरुक्तस्य' का अहण हा जाता है। अर्थ — (तस्य) उस दो बार पदे गए का (परम्) परला रूप (आस्र डितम्) आस्राडित सञ्ज्ञक होना है। यथा 'किम्' शब्द के द्वितीयाविभक्ति के बहुउचन 'कान्' पद को नित्यवाप्सया' (८।१।४) सूत्र स द्वित्व किया ता कान् कान्' बना। यहा दूसरा 'कान्' शब्द आम्रडित-सम्ज्ञक है।

श्रव श्राम्नहित सञ्ज्ञा का इस हैं प्रकरता में उपयोग दर्शाते हैं---

## [लघु०] विधि स्त्रम्—१०० कानाम्रेडिते ।⊏।३।१२ ॥

कान्नकारस्य रूँ स्यादाग्रेडिते। कॉस्कान्। कस्कान्।

अर्थ --अाम्रेडित परे होने पर कान् शब्द के नकार को हैं आदेश हो ।

व्याख्या—कान् १६।१। [यहा किस्' शब्द के द्वितीया के बहुवचन कान् शब्द का अनुकरण किया गया है। इस से परे षष्ट्येकवचन का लुक् हुआ र है। ] आस्त्रेडित ।७।१। हैं ।१।१। [ 'मनुबसो हैं—'से ] अर्थ — (आस्त्रेडित) आस्त्रेडित पर होने पर (कान्) कान् शब्द को हैं आदेश हो। 'श्रलोऽन्स्यस्य' (२१) परिभाषा स कान् के अन्त्य श्रल नकार को ही हैं आदेश होगा। उदाहरण कथा—

कान्+कान्' यहा दूसरा कान् शब्द श्राम्नेडित परे हैं, अत प्रथम कान् शब्द क नकार को रूँ श्रादेश हो कर पूर्ववत् श्रमुनासिकादेश, श्रमुस्वारागम, विसर्ग तथा 'सम्पुङ्काना सो चक्तव्य' (बा०-१४) से विसर्ग को सकार श्रादेश करने पर 'काँस्कान् कास्कान्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

नीट-ध्यान रहे कि तोस्तान्' में 'मश्छ यमशान्' (६४) सूत्र मञ्जल होता है। श्रभ्यास (२१)

(१) हैं स पूर्व होने वाले अनुस्वार और अनुनासिक में स कीन सा आगम है १ और दूसरा क्यों नहीं ?

- (२) 'पुमाँरछका' यहा 'पुम खरवम्पर सूत्र स रूव (१) हा कर कैस सिक्टि होगी ।
- (३) 'कुप्तो क्रें च' तथा 'कुप्तो क्रें पी च' इन दा प्रकार क सूत्रपाठा मे कीन सा पाठ शुद्ध श्रीर कीन सा श्रशुद्ध है ? कहीं दोना ही ता श्रशुद्ध नही ?।
- (४) 'सम्पुडकानां सो वक्तव्य' वाक्तिक का क्या श्रर्थ है ? श्रीर यह श्रर्थ केंस निष्य-न होता ह ?।
- ( प्र ) सूत्र सम वय पूर्वक निम्निलिखित प्रयोगों में सन्धिच्छेद करी—

  १ विद्वाश्च्यवन २ नृ ं पाठयति । ३ प्रस्कृत्य । ४ कस्मिँश्चित् । ४ पु शिलुद्वाग्य ।
  ६ पु स्प्रवृत्ति । ७ सँस्स्कृतम् । महांस्तु दिल । ६ पु स्पुत्र । १० पु ष्टिष्टिम ।
  ११ सूय ं लेचर चक्रवर्ती । १२ भवाँशिलुनित्त । १३ पु स्क्रोध । १४ नृ ं ं
  पालयस्य । १४ सस्स्करोति । १६ काँस्कान् । १७ पु श्चली । १८ भास्वाश्चरात ।
  १६ पु स्टबम् । २० लुद्धिमाँश्लाग ।
- (६) सूत्र सम वय करते हुए श्रधोलिखित प्रयोगो में सन्धि करो—

  १ पुम्+प्लीहा । २ पुम्+चर्चा । ३ सम्+स्करोति । ४ रूपवान् + ठक्टर \* । ८
  पुम् + फेर । ६ नृन्+पिपर्ति । ७ महान्+तिरस्कार । ८ कान्+कान् । ६ तान्+
  तान् । १० पुम्+चरित्र । ११ राम +प्रजा +पालयामास । १२ तस्मिन्+चित् । १८
  बाल +थूस्करोति ।१४ पुम् + चष्टा । ११ चन्चुमान्+दिर्टिम । १६ प्रशान्-चरति ।
  १७ नृन् + प्रति । १८ पुम् + टिप्पर्श । १६ पुम् + खरं । २० थ + स्रित्रय ।
- (७) "गच्छ्रन् + ति, हन्+ति भवन् + ति" इत्यादि स्थानों पर किस से रूँ स्व की सम्मा वना होती है ? श्रीर वह क्यों नहीं होता ?

यह रूँ-पकरवा यहीं समाप्त होता है।

# [लघु०] विधि सूत्रम- १०१ छे च ।६।१।७१॥

इस्वस्य छे तुक्। शिवच्छाया।

अर्थ'--इकार परे हो तो इस्व का अवयव तुक् हो काता है।

च्या च्या — इस्वस्य १६।१। [ 'इस्वस्य पिति कृति तुक से ] तुक १९।१। के १०।१। व इत्यस्ययपदम् । सहितायाम् ।७।१। [ यह अधिकृत है ] अर्थ — (संहितायाम्) सहिता के विषय में (हस्वस्य) इस्व का अवयव (तुक्) तुक हो जाता है (क्षे) यदि क्षकार परे हो तो । उदाहर वथा —

<sup>\*</sup> ध्यान रहे कि ईंत्वविधि (८।३।७) की दृष्टि में ग्टुत्वविधि (८।४।४१) श्रसिद्ध हैं।

'शिव + छाया' [शिवस्य छायेति विग्रह षष्टी-तत्पुरुषसमास ] यहा वकारोत्तर हस्य अवर्ण से छुकार परे है और समास होने स सहिता का विषय भा है अत आधनती गंकती' ( द्वर ) क अनुसार वकारोत्तर अकार का अन्तावयव तुक हा कर उक के चले जाने पर—'शिवत् + छाया' । अब 'स्तो रचुना रचु ' ( द्वाशाश्व ) के असिद्ध होने से 'कलां अशोन्ते ( द्वाशाश्व ) द्वारा तकार को दकार हो— शिवद्+छाया' । पुन स्तो अचुना रचु ( द्वाशाश्व ) के प्रति खरि च' ( द्वाशाश्व ) के असिद्ध होने स अथम रचुत्व अर्थात दकार को जकार परचात् चर्वं अर्थात् जकार को चकार किया तो—'शिवच्छाया' । अब 'सु' विभक्ति ला कर 'हल्क्याव्य — '(१७६) से उस का लोप हो—'शिवच्छाया' प्रयोग सिद्ध हाता है ।

ध्यान रहे कि यहा 'चो कु' (३०६) द्वारा कवर्ग आदेश नहीं होगा, क्योंकि चर्त्व और रचुत्व दानों उसकी दृष्टि में असिद्ध हैं।

इस सुन्न के ग्रन्थ उदाहरण ग्रभ्यास में देख ।

#### [लघु०] विवि स्त्रम-१०२ पदान्ताद्वा ।६।१।७४॥

दीर्घात् पदान्ताच्छे तुग्वा । लच्मीच्छाया । लच्मीछाया ।

अर्थ -- वदान्त दीव में बुकार परे हो तो विकल्प कर के तुक् का आगम होता है।

च्याख्या—दीर्घात् ।१।१। [ 'दीर्घात् सूत्र से ] पदान्तात्।१।१। छे ।७।१। [ 'कं च' सूत्र से ] तुक ।१।१। [ 'हम्बस्य पिति कृति तुक' से ] वा इत्यज्यसपद्म् । अर्थ — (दीबात्) दीर्घ (पदान्तात्) पदान्त से (के) छकार परे होने पर (वा) विकस्प करके (तुक। कुक् का आगम होता है ।

तुक् किस का अवयव हो १ पदा त दीर्घ का हो या छकार का हो १ यह यहा प्रश्न है। ''उभयनिदेशो पञ्चमीनिदेशो बलीयानं' के शनुसार तो छकार का अवयव होता शाहिये। पर ऐसा नहीं होता, यह दीध का ही अवयव होता है। इस का कारण यह है कि यदि यह छकार का अवयव होता तो कित होने से छकार के अन्त में होना चाहिये था परन्तु 'विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानाम्' (२१७१२४) सूत्र में तो छ कार के आदि अर्थात् दीर्घ में परे देखा जाता है अत यह दीर्घ का ही अन्तावयव है यह सिद्ध होता है।

उदाहरस यथा—'क्स्मी + छाया [ लक्ष्मारछायेति विग्नह, पष्टी तत्पुरुष । ] यहा पदान्त दीर्घ ईकार स छकार परे विद्यमान है जत दीर्घ ईकार को विकल्प कर ने तुक का आगम ही कर पूर्ववन् उक् के चले जाने पर जरुख=दकार श्चुख=जकार तथा चर्ख=चकार हो कर विश्वकि जाने से—''लुस्मीच्छक्या, लक्ष्मीछाया'' ये दो प्रयोग निक्ट होते हैं। स्मरण रहे कि पहला सूत्र पदान्त श्रपदान्त कुछ नहीं कहता था इस लिये वह दोनों में प्रवृत्त हाता था। परन्तु यह सूत्र पदान्त में ही प्रवृत्त होता है वह भी तब नब पदान्त दीर्घ होगा। पदान्त—समस्त, व्यस्त, दोनों श्रवस्थाश्रों में हो सकता है। प्रन्थकार वे समस्तावस्था (समास श्रवस्था) का उदाहरण दिया है। यस्तावस्था (समासरहित श्रव स्था) क उदाहरण—'कुलटाच्छिन्ननासिका श्रादि श्रभ्यास म दिये गये हैं जान लें।

नाम-यदि आङ् और माड् अ ययों स परे छकार हागा तो दीघ पदा त होते हुए भी तुक का आगम नित्य होगा, तब पदान्ताद्वा' (१०२) सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। इन के लिये नित्य तुक विधानार्थं आङमाडोश्च' (६।१।७२) यह नया सूत्र बनाया गया है, इसे सिद्धान्त कौमुदी' म देखें।

सूचिना— 'मुरुईना, मुरुई।' श्रादि में तुक नहीं समस्ता चाहिये, किन्तु 'श्रचो रहा म्या द्वे' (६०) से वैकल्पिक द्वित्व तथा खरि च' (७४) स चर्त्व द्वोगा। किञ्च 'वाञ्छ्रति श्रादि में चकार जोड़ना श्रशुद्ध है, क्योंकि तुक् प्राप्त नहीं।

#### अभ्यास (२२)

- (१) निम्नलिखित प्रयोगों की सूत्रसम वय करते हुए सन्धिच्छेद करें-
  - १ इच्छिति। २ स्तू वच्छितेन । ३ कुटीच्छन्ना । ४ दन्तच्छ्द । ४ श्रसिच्छिन्त । ६ मझलच्छाय । ७ रुद्धाच्छिन्ता । ८ स्वच्छास्त्र । ३ वेदिकच्छन्दांसि । १० नवच्छिद्रास्त्र । ११ सच्छेद । १४ गृहा च्छेकोक्ति । १४ माष्ट्रिद्द् । १६ तीष्ट्याच्छुरिका । १७ स्वच्छम्द् । १८ सच्छा । १६ गुच्छुच्छेद । २० कुलटाच्छिन्मनासिका ।
- (२) ''शब्द्धति, इब्द्धति'' आदि में भी तुक् करने के अनन्तर जरत्व, चरर्व होंसे चामही १।
- (३) 'पदान्ताहा' सूत्र हारा विभान किया गया तुक् किस का श्रवयव होगा ? सप्रमासा ब्रिसें।

यहा तुक प्रकरण समाप्त होता

-----

## [लघु०] इति हल्सन्धिः॥

अर्थ:-- वह इस सन्धि समाप्त हुई।

व्याख्या सिन्ध एक प्रकार का वर्णविकार ही है। यदि वह विकार श्रव के स्थान पर हो तो 'श्रवसन्धि' हल् के स्थान पर हो तो 'हरसन्धि' कहाता है। इसी प्रकार विसर्ग-सन्धि श्रादि के विषय में भी जान तोना चाहिये। लोक में प्रायः यह प्रचित्रत है और हम भी लोकबाद का अनुसरण करते हुए पीछे यही लिख आए हैं कि 'अच् का अच के साथ मेल=विक्रति 'श्रच्सन्धि श्रीर हल का हल के साथ मेल 'हल्सन्धि' कहाता है"। पर ध्यान देने से यह ठीक प्रतीत नहीं होता। क्यों कि ऐसा मानने से 'वान्तो यि प्रत्यये' (२४) श्रादि श्रच्सन्धि के सूत्रों तथा हमी हस्वाद्चि हमुण्लिस्यम्' (८६) श्रादि हल्सन्धि के सूत्रों में यवस्था न वन सकगी। श्रत यही उचित प्रतीत होता है कि जहा श्रच् के स्थान पर सन्धि श्रथांत सयोगजन्य वर्णविकार करें चाहे उस का निमित्त श्रच या हल भी हो वहा 'श्रच्स निध' और जहा हल् के स्थान पर सन्धि श्रर्थात् संयोगजन्य वर्णविकार करें चाहे उस का निमित्त श्रच् या हल को भी हो वहा 'हल् सन्धि' होती है। [श्रचा स्थाने सन्धि = श्रच्सन्थि हला स्थाने सन्धि = हल्सि श्रि ] श्रच्सन्धि में 'मजा जश् माशि' (१६) श्रादि सूत्र प्रकरण-वश लिखे गये हैं। इसी प्रकार हल्सन्धि में विस्तजनीयस्य सं ' (६६), 'कुच्चो क्यां च' (६६) प्रश्वित विसर्गसन्धि के सूत्र भी प्रकरण-वश लिखे गये सममने चाहियें।

इति भैपी-च्याख्ययोपश्व हितायां स्वपु-मिद्धान्त-कोंग्रद्धां इन्सन्धिप्रकरण् समाप्तम् ॥

# 🕸 ऋथ विसर्ग-सन्धि-प्रकरग्राम् 🏶

श्रव विसर्ग सन्धि का प्रकरक श्रारम्भ किया जाता है। इस विषय पर सन्धि प्रकरक्ष के श्रन्त में प्रकाश डालेंगे।

[लघु०] विधि स्त्रम्—१०३ विसर्जनीयस्य स॰ ।८।३।३४॥

म्बरि विसर्जनीयस्य स' स्यात् । विष्णुस्त्राता ।

अर्थ — खर परे हीने पर विसर्जनीय के स्थान पर सकार आदेश हो।

व्यास्त्यां स्वरि । १।१। [ खरवसानयोविंसर्जनीय 'से 'खरि' ग्रश ] विसर्जनीयस्थ । ६।१। स । १।१। सकारादकार उच्चारयार्थ । ग्रर्थ — (खरि) खर परे होने पर (विसर्ज नीयस्य) वियजनीय के स्थान पर (म) सकार ग्राहेश हो जाता है।

उदाहरण यथा—विष्यु +त्राता = विष्णुस्त्राता । [ भगवान् विष्णु रश्वक है ]।
यह सूत्र हल्सन्धि में प्रसङ्गवश किखा गया था वस्तुत यह विसर्ग-सन्धि का ही है।
ध्यान रहे कि 'स्' (सुँ) प्रश्यय क विसर्ग बनते हैं और विसग को खर् परे होन
पर पुन 'स् स्त्रादेश हो जाता है यह सब 'ससजुधो रु' (१०४) सूत्र पर स्पष्ट करेंगे।

? प्रश्नि'--'विष्णुस्त्राता' यहा विसर्ग को सकार आदेश कर देने पर 'ससजुबी रू' (१०४) से पुन 'रू" आदेश क्यों नहीं हो जाता ?

उत्तर---रॅल विधि (माराइइ) के प्रति सकारादेश (माराइ४) श्रामिद्ध है श्रम पुन र्हें त्व श्रादेश नहीं होता।

२ प्रश्न- याद विसर्जनीय और विसर्ग पर्याय अर्थात् एकार्थ-वाकी सब्द हैं ती विसर्जनीयस्य स 'सूत्र की बजाय 'विमर्गस्य स 'सूत्र ही क्यों न करहें ? इस से कई सात्राओं का बाघव भी हो जाता है। जैसा कहा भी है—''ग्रर्थमात्रा-जाधवेंच चुत्रोत्मव मन्यन्ते वैयाकरणाः"

उत्तर—''पर्यायशब्दानां लाघवगौरव चर्चा नाद्रियते'' [प०] अर्थात एकार्थवाची शब्दां में गौरव लाघव नहीं माना जाता, जैसे कि—'श्राययीमावे शरस्त्रमृतिस्य ' (११७) यहा 'श्ररहादिश्य ' कहा जा सकता ना हमी प्रकार 'श्रन्यतरस्याम् विमावा'' श्राटि मं 'त्रा' कहा जा सकता था। एव यहा 'विमगस्य स ' कर देन से भी कुछ लाघव महीं ही सकता।

[लघु०] विधि सत्तम-१०४ वा शरि। ८।३।३६॥

शर्गि विमग्रीस्य विमग्रों वा स्यात् । हरि' शेते, हरिश्शेते ।
अर्थे -- शर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्य करके विसग होते हैं।
व्यास्त्र्या-- शरि 10131 विपर्जनीयस्य 18131 [ विसर्जनीयस्य स' से ] विसर्जें
नीय 13131 [ शर्परे विसजनीय ' से ] वा हत्यन्ययपदम् । श्रय — (शरि) शर् परे होने
पर (विमजनीयस्य) विसग् के स्थान पर (वा) विकल्प से (विसजनीय ) विसग आदेश
होते हैं।

१ हरि शेते, २ इरिस् + शेते=हरिश्शेते [स्तो रचुना रचु (६२)]। १ राम वष्ट २ रामम + वष्ठ =रामव्यष्ठ [ष्टुना ष्टु (६४)]। १ सर्प सरति । २ सर्पस्सरति ।

खर् प्रत्याहार म 'क ख च छ, ट ठ त थ प फ, श, ष, स इतने वर्ण आते हैं। इन मं 'श, प स' परे हाने पर वा शिर' (१०४) तथा क, ख, प, फ' परे होने पर कुप्तों के पौ च' (१८) प्रवृत्त हो जाता है। शेष बचे "च, छ, ट, ठ, त, थ वर्णों के परे होने पर ही विस्तानीयस्य स' (१०३) से स् होने पर भी केवल 'त, थ' परे होने पर ही वह श्रविकृत = विकाररहित = वैसे का वैसा रहता है, क्योंकि 'च, छ' म उसे स्तो श्चुना श्चु ' (६२) से 'श् श्रीर ट, ठ' में उसे प्रना पट्टें (६४) से ष हा जाता है। प्राथकार ने 'विष्णुस्त्राता' यह उदाहरण त' का दिया है। सस्कृत साहित्य में प्राय थकारादि शब्द के न मिलने के कारण उन्हों ने थकार परे का उदाहरण नहीं दिया। थकार पर के 'बालस्थूत्करोति' श्रादि उदाहरण हैं। इन सम को वालिका निम्नलिखित प्रकार से जाननी चाहिये—

```
ख् नर द्वादति, नर खादति।
                                    कृष्वो ॅकॅपीच (३८)।
   बुक् भूफबति, बुक्तः फबति ।
                                   विसर्जनीयस स (७३), स्तो श्चुना म्चु (६२)।
छ बृक्तरछादयति।
ਲ੍
    देवष्ठककुर ।
                                                          ष्ट्रमाष्ट्र (६४)।
                                        ,,
ध्
   वालस्थुस्करोति ।
    पुरुषरिचनोति ।
                                                         स्तो रचुना रचु (६२)।
ट्
    बुधष्टिकते ।
                                                          ष्ट्रनाष्ट्र (६४)।
    रामस्त्राता ।
```

कृ : बाक करोति बाल करोति । कुप्यो क्रिक्रिपो च (१८ ।

ष् नृष प्राति, नृष पाति । ,,

भ् पुरुष शेते, पुरुषश्शेत । वाशिर (१०४), विसर्जनीयस्य स (१०६), स्ती श्लुना स्लु (६२)।

ष तृप बद्द, तृपम्बद्ध । ", हुना हु (६४)।

स सप सरति सर्पस्सरति। ", ,

नोट — 'कुप्वो ूक ूपौ च' (६८) सूत्र भी विमगसन्धि के प्रकरण का है, हक्सि ध में प्रसङ्गवश किस्ता गया था।

## [लघु॰] विधि म्त्रम्—१०५ स—सजुषो हँ ।८।२।६६॥

पटान्नस्य मस्य सजुष्ण्च हं स्यात्।

श्रर्थ — पर के अन्त बाले सकार कथा सजुष शब्द के पकार के स्थान पर 'रूँ'' श्रादेश होता है।

व्याक्या—समजुषो ।६।२। [सूत्र में 'रो रि' द्वारा रेफ का लोग हुआ २ है ।]
पदस्य ।६।३। [यह अधिकार पीछे से आ रहा है । ] रूँ ।३।३। समास —सश्च मज्रच=
समजुषो तयो =समजुषो । इतरेतरहृद्धः । 'पदस्य' इस विशेष्य का 'समजुषो ' यह विशेष्य है अत इस से तदन्तविधि हो जाती है । अर्थ —(समजुषो ) सकारान्त और
सज्जुषशब्दान्त (पदस्य) पद के स्थान पर (रूँ) 'रूँ' आदेश हो जाता है । यहां सम्पूर्णो पद्द
के स्थान पर विदित रूँ' आदेश अलोऽन्थ्यस्य' (२३) सूत्र से अन्थ्य अर्थात सकारान्त्र
पद के सकार को तथा सजुष्शब्दान्त पद के बकार को होगा।

यह सूत्र विसम की उत्पत्ति में कारण है। पदान्त सकार को जब यह हैं आद्रश्न कर देता है तो उकार की इस्सम्ज्ञा हो कर 'र' शेष रह जाता है। उस रेफ के स्थान पर अवसान में तथा खर परे होने पर 'खरवसानयोर्विसर्जनीय (६३) स विसर्ग आदेश हो जाते हैं। नदन तर विसर्ग के स्थान पर यथायोग्य जिह्नामूलीय आदि आदश हुआ करते हैं। इन सब का ब्योरा हम पीछे खिख खुके हैं।

अब 'खार्' से भिन्न अचर यहि 'र्' से परे हो तो रेफ के स्थान पर क्या र आदेश होता है १ इस को बतलाने के लिये यह प्रकरण आरम्भ किया जाता है।

'रू" में उकार अनुनासिक होने से 'उपटेशेऽजनुनासिक इत्' (२८) सूत्र द्वारा इन् सन्ज्ञक होता है। उकार के इत करने का फल श्रागे कहा जाएगा।

'शिवस् + अर्च्य ' (शिव जी प्जनीय हैं) यहा इस सूत्र से पदान्त सकार की हैं,

पुन हैं के उकार की इत्सन्का तथा लाप हो कर शिवर् + श्रर्च्य । द्वा प्रियम सूत्र प्रवृत्त होना है—

[लघु०] विधि स्त्रम-१०६ अतो रोरप्लुतादप्लुत ।६।१।११०॥ अप्लुतादत परस्य रो रु स्यादप्लुतऽति । शिवोऽर्च्यः।

अर्थ: - अप्लुत अत् से परे हैं को उ आदेश हो जाता है अप्लुत अत पर हा तो।

व्याख्या- अत । १।१। अप्लुतात् । १।१। रो । ६।१। उत् । १।१। [ ऋत उत्
सूत्र से] अप्लुते । ७।१। अति । ७।१। [ एड पदान्ताद्ति' से ] अर्थ — ( अप्लुतात् ) अप्लुत
(अत ) अत् स परे (रो ) हैं के स्थान पर (उत् ) उत् हो (अप्लुत) अप्लुत (अति) अत
परे हो तो । यहा अत् उत् म तपर करने स इस्स अकार उकार ाजये जाते हैं।

शिवर्+म्मर्थं 'यहां चप्लुत म्रत स परे रूँ के स्थान पर उ' हो—'शिव उ + मर्च्यं 'हुमा। पुन 'माद् गुरा' (२७) स म्र + उ मिल कर म्रा' गुरा हुमा तो शिवा+ भ्रन्य '। म्रव एड पदान्तादित' (४६) से पूर्वं रूप करने पर— शिवोऽर्च्यं ' प्रयोग सिद्ध होता है।

यश्चिष ससजुषो हैं (१०४) सूत्र के श्रांसिद्ध होने स उत्विधि (६।१।११०) क प्रति रुत्विधि (८।२।६६) श्रांसिद्ध होनी चाहिये थी तथापि वचनसामर्थ्य से श्रांसिद्ध नहीं होती क्योंकि यदि रुखविधि को श्रांसिद्ध मानें ता सारे ब्याकरण म हैं कहीं नहीं सिंख सकेगा, यत इस ब्याकरण में उत्वोषयोगी रुत्व करने वाजा यही एक सूत्र है।

ध्यान रहे कि हैं के स्थान पर उत् नहीं होता, कि तु उक्कर की इत् सम्झा हो सोप ही डाने पर शेष बचे र के स्थान पर ही उत् होता है। स्त्र में हैं के कथन का यह तात्पर्य है कि हैं के र्को ही उत्व हो श्रम्य र्को न हो । यथा—प्रातर्+श्रत्र = प्रातरत्र, धातर्+श्रत्र = धातरत्र, खिल—श्रक्षागर्+इह=श्रक्षागरिह । इत्यादियों में हैं के रेफ के न होने से उत्व नहीं होता।

यहा 'ग्रप्लुत' प्रह्या का प्रयोजन बाजकों के किये श्रनुपयोगी जान नहीं खिखते । इस का 'सिद्धान्त-कौग्रुदी में सविस्तार विचार किया गया है वहीं देखें।

इस सुत्र के श्रान्य उदाहरण यथा---

१ बालांऽत्र । २ सोऽपि । ३ पुरुषोऽधुना । ४ मानुषोऽद्य । ४ शुद्धोऽहम् । ६ खालोऽहम् । ७ हस्तीऽस्य । ८ रामोऽस्य । १ नृत्यमोऽस्यागत । १० प्रामोऽस्यर्थ । ११ राज्ञोऽभिषेक । १२ सोऽपवाद । १३ ततोऽन्यथा । १४ समाचाराऽन्तिम । १४ मोऽनु स्वार । १६ ज्येष्ठोऽनुज । १७ शान्तोऽनता । १८ वचनोऽनुनासिकः १६ सुबोधोऽसि । न्यूनोऽसि ।

# [लघु०] विधि सूत्रम-१०७ हशि च ।६।१।१११ ॥

## तथा। शिवो वन्द्य ।

त्र्यर्थ — हश् परे होने पर अप्लुत अत् स परे रुँ के स्थान पर उत् आदेश होता है ।

ठ्याख्या— अच्छुतात् । ११९१ श्रतः । ११९१ शे । ६१९। [ 'अतो रोरप्छुताटप्छुते से ] उत् १९१९। [ ऋत उत' से ] हिशा १७१९। च इत्यव्ययपदम् । अर्थ — (अप्छुतास्) अप्छुतः (अतः ) अत् से परे (शे ) हैं के स्थान पर (उत्) उत् आत्रेश होता है। (हिशा) हश परे होने पर । उदाहरण यथा—

शिवस + बन्ध ' (शिव जी वन्दनीय है ) यहां 'ससजुषा हैं (१०४) सूत्र स स कार को हैं हा, डकार की इरसन्द्वा तथा खोप करने से म् शिवर् + व च ' बना। श्रव वकार = हश वरे रहते अप्लुत ग्रत् से परे रेफ को उकार श्रादेश हा— 'शिव उ + व च हुआ। पुन 'श्राद् व्या ' (२७) से गुण एकादश किंबा तो 'शिवो वन्दा' । सक्च हुआ।

#### इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-

क बृत्तो सन्मयापतित । ह रामा इसति । भ सूर्यो भाति। व बाखी याति। ष घोरी घोत्यानी नाद। व शिवी वन्छ। द शिवो दक्षां ननाद । [अन्तर्भावितग्यर्थ ] र बालो रौति। ध पर्वती भौत । ब्रा ब्रुघी विस्ति। ज श्रमदी उवस्थ्य । म बासो मकारं पश्यति। व को बाक्ष । म मूर्जी मुद्धति। ग नरी गच्छाति। इ जनो कादिशब्दं न विन्द्ति। द काको दिस्ये। वा को सोपदेशो बातु । द नृपो दास्यवि न स भक्तो नमतीरवरम्।

'ससजुषो रूँ' (१०४) सूत्र से किया रूँख यहा भी पूर्ववत् वचनसामध्य से आसि इ नहीं होता।

## [लघु०] विधि व्यवस—१०८ भो भगो-अघो-अ पूर्वस्य योऽशि । ८।३।१७॥

एतत्पूर्वस्य रोर्यादेशोऽशि । <u>ब्रेवा इह । देवायिह ।</u> भोस् , भगीस् , श्रघोस इति सान्ता निपाताः । तेषां रोर्यत्वे कृते— अर्थ — अश् प्रत्याहार परे होने पर भा भगो अबो तथा अवर्थ पूर्व बाले हैं के स्थान पर बकार आदेश होता है।

व्याख्या—भोभगोग्रघोग्नपूर्वस्य १६११ रो १६।१। ['रो सुणि' से ] य ।१११। श्रारा १७।१। समास —भोश्च भगाश्च श्रवोश्च श्रश्च = भो भगो श्रघो श्रा, इतरेतरद्वन्द्व । सम्ध्यभाव सौत्र, अथवा एतदीयानुकृतसकाराण्य रुत्वे यस्वे च तह्नोप । भा भगो श्रघो श्रा पूर्वे यस्मात् स भा भगो श्रघो श्रप्वस्तस्य, बहुवीहि समास । श्रथ —(भो भगो श्रघो श्रप्वस्य) भीपूर्वक, भगापूवक, श्रघोप्चक तथा श्रवण्यूचक (रा) रुँ के स्थान पर (य) य आदेश हो जाता है (श्रश्च) श्रश् परे हो तो। उदाहरण यथा—

देवास् + इह = दवार में इह (ससजुवा रूँ) = देवार् + इह यहा इह शब्द का आदि इकार=अश परे हें अत अवर्ण पूर्वक रुको यहा—'दवाय्+इह बना। अब कोप शाकल्यस्य (३०) सूत्र से यकार का वैकल्पिक लोप करने से— दवा इह' तथा दवायिह ये दो रूप सिद्ध होते हैं। ध्यान रहे कि लोप वाले पत्त म लाप (=13138) क आसद्ध हान स आद् गुगा '(813154) सूत्र द्वारा गुगा नहीं होता।

भास्, भगीस् तथा श्रवास् य सकारान्त निपात है श्रधात् चादिगण् में पाठ होन स हन की चादयोऽसन्ते' (१६) सूत्र द्वारा निपातसन्त्वा है। निपातसन्त्वा हाने से 'स्वरादि निपातमन्ययम्' (१६७) सूत्र स इन की श्र-ययसन्त्वा भी हो जाती है। यहा सूत्र में इन के एकदश [ भा, भगो, श्रवो] का ग्रहण किया गया है। ये सब सम्बोधन [ सबसाधारण् के सम्बोधन में भास्, भगवान् क सम्बोधन में भगोस् तथा पापी के सम्बोधन म श्रवोस का श्राय श्रयोग दखा जाता है। ] म श्रयुक्त हाते हैं। उदाहरण् यथा—

भोस् + देवा [ हे देवताआ !], भगोस्+नमस्ते [ हे भगवन् ! आप को नमस्कार हो ], अघोस् + बाहि [ हे पापिन् ! दूर हो ] । इन सब स्थानों पर 'ससजुपा रूँ ' (१०४) सूत्र स सकार को रूँ आदेश हो, उकार की हत् सन्का और उस का लोप करने पर—''भोर्+दवा , भगोर्+नमस्ते, अघोर्+याहि'' रूप बने । अब इस सूश्र स रूँ का व् आदेश करने से—''भोय्+देवा भगोय्+नमस्ते, अघोय्+याहि'' इस प्रकार स्थिति हुई । अब अग्रिम सूत्र प्रकृत होता है—

[लञ्ज ] विवि-स्वय-१०६ हिल सर्वेषाम् । ८।३।२२॥ भो-भगो अयो-अ-पूर्वस्य यस्य लोपः स्याद्धलि । भो देवाः । भगो नमस्ते । अयो याहि ।

अर्थ:-- इस परे होने पर भो, भगो, अभो तथा अवस पूर्व वाल यकार का स्रोध हो आला है।

ठयाख्या—भो भगो अघो अ प्वस्य १६११। [ भोभगोश्रघाश्रपूर्वस्य योऽशि'
स ] यस्य १६१९। [ 'व्योलघुप्रयत्नतर शाकटायमस्य' से वचनविपरिणाम कर के ] लोप
१९१९ [ लोप शाकल्यस्य' मे ] हिला १७१९। सर्वेषाम् १६१३। श्रर्थं — [ भोभगोश्रघोश्र
पूर्वस्य] भोपूर्वक, भगोपूर्वक, श्रघोपूर्वक तथा श्रवर्णपूर्वक (यस्य) यकार का (हिला) हल परे
होने पर (लोप) लोप हो जाता है (सर्वेषाम्) सब श्राचार्यों के मत में।

इस सूत्र से यकार का नित्यलीप ही कर "भी देवा भगी नमस्ते, श्रघी याहि" ये इस सिद्ध ही जाते हैं।

प्रनथकार न हस सूत्र के श्रवर्णपूर्वक यकार के लोप का उदाहरण नहीं टिया। दवा हसन्ति' श्रादि स्वयम् उदाहरण द्व व लेने चाहियें।

#### श्रभ्यास (२३)

- (१) सुत्रसमन्त्रय काते हुए सन्धिच्छेद करी-
  - १ बाला श्रागच्छन्ति । २ नरो हन्ति । ३ चायहाकोऽभिजायते । ४ मो देवत्ति । सर्वेऽत्र मूर्खास्सिति । १ श्रघो याहि । ६ मो (१) परमास्मन् । ७ कदागुरोकमा भवत्त (भवन्त श्राकस कदा श्रगु । श्राप घर सं कब गये १ ।) । ८ कोऽदात् । १ दुष्टो जिह्य इहासीत । १० श्रेगुवयविषया बेदा । ११ धीरो न शोचति । १२ मृग एति । १३ छास्त्रयिच्छति । १४ परिहता भाग्यवन्त । ११ नृपा दद्ति ।
- (२) सुत्र निर्देश पूर्वक सन्धि करो—

  श्र कविस् + करोति । २ हिरिस् + तिष्ठति । ३ रविस् + इदे क्रि । अक्ष्मिस् + ह्व्छिति । ४ तन्तस् + आसुव । इतस् + अत्र । ७ त्यौस् + गव्छिति । इत्र अरवा-स्थावन्ति । श्र अपिपर + अयम् \* । १० इत्यमेष + तिरस् + दर्ध । ११ नार्थस + ज्ञकारोपदेशेन ‡ । १२ रामस् + अववीत् । १३ भगोस् + परमात्मन् । १४ पुनर् + हसति । १४ ह्योस् + धावन्ति ।
- (३) उत्वविधि के प्रति रुवविधि सिद्ध है या श्रसिद्ध ? यदि श्रसिद्ध है तो क्यों ?!
- (४) 'अर्थमात्राबाचिन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणा ' इस्म परिभाषा तथा "पयाय शब्दानां बाधवगौरवसर्वा नाद्रियते ' इस वसन का सोदाहरण स्पष्ट विवेश्वन करें।

-- 0 & 0--

 <sup>&</sup>quot;प् पासनपूरणयो " (जुहो०) इति भातोलं कि प्रथमपुरुषैनांवचनमिदम् ।

<sup>\*</sup> बहां हैं को व हो कर उस का वैकल्पिक लोग होगा।

# [लघु०] विधि स्त्रम-११० रोऽसुपि। न। २। ६६॥

श्रह्मो रफादेशो न तु सुपि । श्रहरह । श्रहर्गणः ।

अथ --- ग्रहन् शब्द के ग्रन्स्य नकार के स्थान पर रेफ आदेश होता है। सुप् परे होने पर नहीं होता।

ठयाख्यां चित्र । ६।१। [ 'श्रहन् सूत्र का श्रतुवर्त्तन होता है। यहा बधी विभक्ति का लुक समसना चाहिये। ]र ।१।१। रेफादकार उच्चारखार्थं। श्रसुपि ।७।१। श्रथं — (श्रहन्) श्रहन् शब्द के स्थान पर (र) र झादेश होता है (श्रसुपि) परन्तु सुप् परे होने पर नहीं होना। श्रलोऽ त्यपरिभाषा से झत्य नकार को ही रेफ श्रादेश होगा। उदाहरख यथां —

श्रहन् + श्रहन = ग्रहर् + श्रहर = श्रहरह । [ श्रहन् सु' इस पद को 'नित्यवीप्सयो ' (८६६) मे दि व हो — श्रहन् सु श्रहन् सु बना। पुन स्वमोर्नेपु सकान्' (२४४) से दोनों सुपत्ययों का लुक करने से — 'श्रहन् श्रहन्'। श्रव यहा न लुमताङ्गस्य' (१६९) से प्रत्यय लक्षण के निषेध हो जान से सु=सुप के परे होने के कारण नकार को रेफ श्रादेश हो — श्रहरहत् द्मरे में भी लुक हाने से श्रसुप हाने के कारण रोऽसुपि सुश्र से नकार को रेफ तथा श्रव सान में उपे विसर्ग श्रादेश करने पर — श्रहरह' प्रयोग सिद्ध होता है।]

तूमरा उदाहरण—श्रहन् + गण = श्रहर् + गण=श्रहगंण । [ श्रह्मा गण = श्रहगंण , वहीतत्पुरुषसमाम । श्रहन् श्राम् + गण सुं इस श्रुलीकिकविग्रह में विभक्तियों का लुक् हं — श्रहन् + गण । श्रव यहां 'न लुमताह स्य' (१६१) से प्रत्ययलच्चण के निषेध होने से श्राम् = सुप् के परे न होने के कारण नकार को रेफ श्रादेश हो—'श्रहगंण'। विभक्ति लाने से—'श्रहगंण' प्रयोग सिद्ध होता है । ]

यह सूत्र श्रहन्' (३६३) [ पदान्त में श्रहन् के नकार को हैं श्रादेश हो । ] सूत्र का अपवाद है अर्थात् उस सूत्र से हैं प्राप्त होने पर इस सूत्र से रेफ आदेश विधान किया जाता है। यदि हैं आदेश होता तो 'श्रहरह में अतो रोरप्लुताद्ग्लुत''(१०६) सूत्र द्वारा तथा 'श्रहगंदा ' में 'हिश च' (१०७) सूत्र द्वारा उत्त्व हो कर श्रनिष्ट रूप बन जाता । श्रव रेफ आदेश करने से उत्त्व न होगा । इस कारवा श्रहरहरत्र, श्रहरहर्वंप्ति श्रहरहर्गच्छिति' इत्यादि प्रयोग बनेंगे, 'श्रहोऽहोत्र' बादि नहीं । यही रुत्व न कह कर रेफ आदेश कहने का प्रयोजन है ।

प्रश्नि - आप न 'रोऽसुपि' सूत्र को अदन्' (३६ ) सूत्र का अपवाद माना है, परन्तु यह उचित प्रतीन नहीं होता, क्योंकि अपवाद के विषय में बस्सर्ग की प्राप्ति अवश्य हुआ करती है। परन्तु यहा रोऽसुपि' के उदाहरसों में 'शहन् (३६३) सूत्र प्राप्त नहीं हो सकता । तथाहि—'रोऽसुपि' सूत्र के "ग्रहन् + ग्रहन्, ग्रहन् + गण्" इत्यादि उदाहरण हैं। इन में सुप् का लुक होने से 'न लुमताङ्गस्य' (१६९) द्वारा प्रस्थयलच्या न हो सकने के काग्या पदसम्ज्ञा न ही सकेगी। पदसम्ज्ञा न हो सकने से 'ग्रहन्' (६६६) सूत्र प्राप्त नहीं हो सकेगा। श्रत प्रतीत होता है कि यह सूत्र 'ग्रहन्' (६६६) का श्रपवाद नहीं किन्तु स्वतन्त्रतया रेफ श्रादेश विधान करने वाला है।

उत्तर- आप को न लुमताङ्गस्य' (१६१) सूत्र के अर्थ में आन्ति हो गई है। उस का अर्थ यह है— "लुक रलु, लुप शब्दों से प्रत्यय का अदर्शन करने पर हमको मान कर अक्र के स्थान पर काय नहीं होते" यहा स्पष्ट अक्र को कार्य करने का निषेध है। पदसम्ला अक्रकार्य नहीं क्योंकि वह अक्र और प्रत्यय दोनों को मिला कर की जाती है। अत लुक आदि शब्दों दारा सुप प्रत्यय का लुक हो जाने पर भी पटमण्ला मिल्ह हो जाती है और उसके हो जाने से तदाश्रित काय भी वेरोकटोक प्राप्त होते है। यथा— 'राज पुरुष' यहां हस का लुक होने पर पदमण्ला हो जाने के कारण 'न लोप प्रातिपदिका नतस्य' (१८०) सूत्र से पद के अन्त वाले नकार का लोप सिन्ह हो जाता है। इसी प्रकार अहरह अहगण' आदिगों में सुप का लुक हो जाने पर भी पदसञ्जा होती थी और उस के होने से 'अहन्' (३०३) सूत्र हारा रूख प्राप्त था। उस के प्राप्त होने पर यह 'रोऽसुपि' सूत्र बनाया गया है अत यह उसका अपवाद है। इसके प्रवृत्त होने में 'न लुमताङ्गस्य (१६१) सूत्र से सुप का अभाव हो जाता है क्योंकि यह अङ्ग के स्थान पर रेफ आदेश करता है।

'श्रसुपि' यहां प्रसज्यप्रतिषेध है। अत सुप परे न क्रेंडे अमीर चाहे जो ही यह क्रिस्ट्र प्रश्न होगा। यदि यहा पर्श्व दास प्रतिषेध मानें तो सुप मे भिन्न तस्सदश अर्थात् प्रस्यय परे होने पर ही यह मूत्र प्रवृत्त हो सकेगा, 'श्रहभांति श्रहरह श्रहगंता ' हत्यादि स्थानों पर जहां प्रस्यय परे नहीं प्रवृत्त न हो सकेगा केवल 'श्रहवान्' इत्यादि स्थानों पर ही प्रवृत्त होगाः। अत यहां पर्श्व दास प्रतिषेध मानना उचित नहीं प्रसज्यप्रतिषेध मानना ही शुक्त है। सुप् का निषेध इस लिये किया गया है कि 'श्रहोस्थाम् श्रहोभि ' इत्यादि स्थानों पर रेफ न हों कर 'श्रहन्' (३६३) मे रुष्य हो जाय। यदि यहां रेफ श्रादेश होता तो 'श्रहो रम्यस् की तरह 'हिशा च' (१०७) से उत्त न हो सकता और उसके न होने से गुवा भी न हो वाता ।

<sup>ः</sup> इस-स्कृत के मन्द्र उदाहरण यथा-- "महरिदम्, महातदानामः महभाति, मह र्गरक्ति ' सन्द्रति ज्यान (केने प्राहितें)।।

#### [लघु०] विधि सूत्रम-१११ रो रि । ८।३।१४॥

रेफस्य रेफे परे लोप ।

अर्थ ---रेफ का रेफ परे होने पर लोप होता है।

व्याख्या—र ।६।१। रि ।७।१। त्वीप ।१।१। ['ढो ढे त्वाप'से ] सर्थं —(र) रेफ का (रि) रेफ परे होने पर (त्वीप) त्वीप हो जाता है। इसी प्रकार का एक सूत्र—'ढा ढे त्वीप' (४१०) है। इस का धर्य—(ढ ।६।१) ढ् का (ढे ।७।१) ढ परे होने पर (त्वीप ।१।१) त्वीप हो जाता है।

इन दोनों सुत्रों का उपयोग श्रविम सुत्र के उदाहरणों में किया जायगा।

[लघु०] विवि स्त्रम्-११२ ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽस् ।६।३।११०॥

ढरेफयोर्लोपनिमित्तयोः पूर्वस्यागो दीर्घः स्यात् । पुना रमते । हरी रम्यः । शम्भू राजते । अणः किम् १ तृढः । वृढः ।

अर्थ — हकार और रेफ के खोप में निमित्तमूत जो हकार और रेफ डन के परे होने पर पूर्व अर्थ के स्थान पर दीर्घ हो जाता है।

व्याक्या — ह्लोपे 1919। पूर्वस्य 1819। झण 1819। दीर्घ 1919। समासः— इ च रश्च=डो इतरेतरद्वन्द्व । रेफादकार उच्चारणार्थ । हो लोपयतीति ह्लोप , खयन्त्रात कर्मण्युपपदेऽण्यस्यय । ढकार श्रीर रेफ का लोप करने वाले इस "याकरण में 'ढो हे लोप' (११०) तथा 'रो रि' (१९९) में ढकार श्रीर रेफ ही हैं । श्रथं — (ह्लोपे) ढकार श्रीर रेफ का लोप करने वाले श्रथीत् ढ वा र के परे होने पर (पूर्वस्य) पूर्व (श्रथ) श्र ह, उ वर्णों के स्थान पर (दीर्घ) दीर्घ हो जाता है । उदाहरण यथा—

'पुनर्+रमते' [फिर खेळता है] यहा रमते के श्रादि रेफ को मान कर 'पुनर्' के रफ का रो रि' (१११) स्त्र से लोप हो जाता है। पुन इस रेफलोप में निमित्त रमते' वाले रेफ के परे होने पर नकारोत्तर श्रकार = श्रव्यू को दीर्घ हो कर—'पुना रमते' प्रयोग सिद्ध होता है।

'हरिस्+रम्य' [ं भगवान् विष्णु रमणीय हैं ] = हरिरुँ+रम्य = हरिर+रम्यः=हरि+ रम्य = 'हरी रम्य '।

शम्भुस्+राजते=शम्भुर्वे +राजते=शम्भुर् + राजते श्रम्भु+राजते= 'शम्भू राजते'।
े इर्ष स्था के भन्म हिलाहरण पंथा—

१ अहा रम्बंस् । र ना रम्ब ! [ नर् + रम्ब ! नुशब्दस्य सम्बोधर्ने ] । ३ अन्ता राष्टियः

४ सवित् रश्मय । ४ नीरुक्। ६ लीढाम् [ लिड् + ढाम्, वह चाटे ]। ७ भूपती रचित । द फेरू रौति । ६ लीढे । १० नारस । ११ दाशरथी राम । इत्यादि ।

इस सूत्र में श्रण प्रत्याहार पीछे कहे श्रतुसार पूर्व सकार (श्र इ' उ स ) से ही बिया जायगा इस से 'तृढ ' (मारा), 'बृढ ' (रैयार, उद्यत) यहा पूर्व ऋकार की दीर्घ म होरा। तथाहि—"तृढ् + ढ, बृढ + ढ" यहां 'ढो ढे कोप (४४०) सूत्र से ढकार का लोप हो कर— 'तृढ बृढ " प्रयोग सिख होते हैं।

हलोप का उदाहरण मूल में नहीं दिया गया, इस के-लिट+ट=लि+ट='लीट' प्रभृति उदाहरण हैं।

यहा 'पूबस्य' ग्रहण का प्रयोजन मिद्धा'त-कौमुदी' में दखना चाहिये।

नोट— 'पुना रमते' मं कई लोगों के द्वारा किया जाता हुआ 'पुनस् + रमते' यह छेद श्रशुद्ध है, क्योंकि—यह रेफान्त अत्यय है सकारान्त नहीं। वैसा होने पर मनोरथ ' की तरह पुनो रमते बन जाता। 'हारस + रम्य शम्भुस + राजत ये छेद तो शुद्ध हैं अकार पूच न होने से इन में 'हिश च' (100) प्राप्त नहीं।

#### [लघु॰] 'मनस्+रथ' इत्यत्र रुँत्वे कृते 'हिश चे' त्युत्वे 'गे री' ति लोपे च प्राप्ते---

अर्थ --- 'मनस् + रथ यहा ('ससजुषो रु ' से) सकार का हैं किया तो 'हशि च स उत्त्व तथा रो रि' से रेक का स्त्रोप प्राप्त हुन्ना। [ इस पर अग्रिम सूत्र प्रकृत होता है ]

व्याख्या— यहां उत्व और रेफ लोप युगपत् (इकटठे) प्राप्त होते हैं। इन दोनों में स कौन हो ? इस शक्का की निवृत्ति के लिये अग्रिम सूत्र लिखते हैं—

# [लघु०] नियम स्त्रम् ११३ विप्रतिषेधे पर कार्यम् ।१।४।२।। 'तुल्यनलिवरोधे पर कार्य स्यात् । इति लोपे प्राप्ते 'पूर्वत्रा-मिद्धम्' इति 'री री' त्यस्यामिद्धत्वादुत्वमेव । मनोरथः ।

अर्थः - तुल्यवत वालों का विशेष होने पर परकार्य होता है।

च्यारच्या — विश्वतिषेधे ।७।१। परम् । १।१। कायम् ।१।।। अर्थ — (विश्वतिषधे)
विश्वतिषेध होने पर (परम्) पर (कार्यम्) कार्य होता है। "अयत्रा यत्रलब्धावकाशयोरेकत्र
प्राप्तिस्तुल्यवृत्विदोध् " । तुल्यवत् बाले दो कार्यों के ज़िरोध को विश्वतिषेध कहते हैं। पृथक
र स्थानों (जहा वे परस्पर प्राप्त नहीं हो सकते) पर चित्तार्थ होने वाले सूत्र तुल्यवत्न वाले
कहाते के तुल्यवत्न बालों का पृद्धि विरोध हो जाए ता इन में जो श्रष्टाध्यायी में परे

पढ़ा गया है वही प्रवृत्त होगा। यथा—'हिश च' सूत्र शिवो वन्छ ' ग्रादि स्थानों पर चिर तार्थ हो चुका है इन स्थानों पर रो रि सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता ग्रोर रा रि सूत्र हरी रम्य श्रादि स्थानों पर चिरतार्थ हो चुका है इन स्थाना पर 'हिश च' सूत्र प्राप्त नहीं हो सक ता तो इस प्रकार हिश च ग्रोर 'रो रि' तृद्यबल वाले हैं। श्रब इन तृत्यबल वालों का 'मनर+रथ' यहां विराध उत्पन्न हो गया है। तो यहा वही कार्य होगा जो श्रष्टाध्यायी म परे पढ़ा गया होगा। हिश च' (६।९।९९१) सूत्र से रो रि' (८।६।९४) सूत्र परे पढ़ा गया है श्रत 'रा रि द्वारा रेफलोप की प्राप्ति हुई। पर तु रो रि' सूत्र त्रिपादी होने के कारण हिश च' की दृष्टि मं श्रीसद्ध है [देखो— प्वत्रासिद्ध स्थ' (१)] श्रत हिश च' की दृष्टि मं रो रि का श्रस्तित्व ही नहीं रहता इस से हिश च' स उत्व हो कर — मन उ + रथ'। श्रव 'श्राद् ग्रुण (२०) सूत्र से ग्रण एका नश कर विभक्ति लाने से— मनोरथ प्रयोग सिद्ध होता है। मनसो रथ = मनोरथ (श्रिमेलाषा)।

इसी प्रकार-- १ बालो रोदिति । २ राधनो राम । ३ काका रोति । ४ भूयो समते । १ ईश्वेरो रचयति । इत्यादि ।

# [लघु०] विधि स्त्रम-११४ एतत्तदो सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि।६।१।१२६॥

त्रककारयोरेतत्तदोर्थ सुम्तस्य लोप स्याद्धलि, न तु नञ्समासे । एष विष्णु । स शम्भु । त्रको किम १ एषको रुद्रः । अनञ्समासे किम् १ अस शिव । हलि किम् १ एषोऽत्र ।

त्रर्थ — ककार रहित एतद् श्रीर तद् शब्द के सु का इल परे होने पर स्नोप ही बाता है, परन्तु नव्यमास में नहीं होता।

व्याख्य)— एतत्त्वो ।६।२। सुलोप ।१।१। श्रका ।६।२। श्रवन्समासे १७।१। हिला ।।।।। समास — एतच्च तश्च=एतत्त्वौ, इतरेतरहन्द्व । तयो = एतत्त्वो । सोलोप = सुलोप , वहीतत्पुरुव । न नन्समास = श्रनन्समास , तिसन् = श्रनन्समासे, नन्तत्पुरुव । श्रविश्यमान ककारो वयोस्तौ = श्रको , तयो = श्रको । श्रह्मीहिसमास । श्रर्थ — (श्रको ) ककाररिव (एतत्त्वरो ) एतद् श्रीर तद् शब्द के (सुलोप ) सु का लोप हाता ह (हिला) हल परे हो सो। पर-तु (श्रनन्समास) नन्समास में नहीं होता।

डदाहरख यथा---'एषस्+विष्णु =एव विष्णु [यह विष्णु है] । यहा वकार=इञ् परे हीने से एतद् शब्द से पर सु' प्रत्यय का स्व प हा जाता है ।

'सस + शम्भु '= स शम्भु । यहां शकार=हस् परे होने से तद् शब्द से परे 'सु' मस्यव का सीप हो जाता है। पृतद् श्रीर तद् शब्द की टि से पूर्व जब 'श्रव्ययसर्वनाम्नामकच प्राक्टे' (१२२६) सूत्र से श्रकच् प्रत्यय हो जाता है तब इन में ककार श्रा जाता है। तब हल् परे होने पर भी इन से परे सु' प्रत्यय का लोप नहीं हुश्रा करता। यथा—'एषकस्+रुट्ट' यहा सु का लोप न हो कर ससजुषो रूँ' (१०४) से रुख, हांश च' (१०७) से उख तथा 'श्राद् गुण (२७) से गुण एकादेश करने से 'एषको रुट्ट' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार—"सकस +रुट्ट = सको रुद्ध, सकस्+शिव = सक शिव " इत्याद् में हल् परे होने पर भी सु का लोप नहीं होता, क्योंकि तद् शब्द ककार से रहित नहीं है।

'श्रतन्समामे' यहा प्रसज्यप्रतिवेच है अर्थात् नन्समास न हो और चाहे समास हो या न हो सु का लोप हो जायगा । यदि यहा पर्युदासप्रतिवेध मानें तो नन्समास से भिन्न तत्सहश अर्थात् समास का प्रह्या होने से 'एष रुद्ध , स शिव आदि मे सु का लोप न हो सकेगा, श्रत प्रसज्यप्रतिवध मानना ही युक्त है ।

नन्तमास में सुलोप नहीं होता। यथा—' श्रस शिव, श्रनेष शिव'' [न स = श्रस, न एष =श्रनेष ।] यहा सुँ को हैं श्रीर हैं को विसर्ग हो 'वा शरि' (१०२) से विकल्प कर के विसर्ग श्रादेश होगा। पद्म में 'विसजनीयस्य स' (१०३) से सकार श्रादेश हो जायगा।

हत् परे होने पर सु का लोप कहा गया है इस से श्रम परे हाने पर सुलोप न होंगा।

वथा—एषस् + श्रत्र=एषरे + श्रत्र=एषर् + श्रत्र=एषो + श्रत्र=एषो + श्रत्र = एषोऽत्र।

इसी प्रकार—'सोऽत्र' यहां भी सुलोप न होगा।

#### इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-

ह स इसति । एष इसति ।

य स वाति । एष याति ।

व स वाति । एष याति ।

र स रमते । एष रमते ।

स स जुनाति। एष जुनाति।

म स मुझति। एष मुझति।

स स ककार । एष ककार ।

भ स भाति। एव भाति।

म स घोष। एव घोष।

स स घोष। एव घोष।

स स धावति। एव घावति।

स स व्यति। एव जयति।

स स व्यति। एव ग्रद्धति।

स गच्छति। एव ग्रद्धति।

स ददाति। एव ददाति।

स स स्वति। एव स्वति।

स स स्वति। एव स्वति।

स स स्वति। एव स्वति।

```
क स करोति। एष करोति।
  स झादयति । एव झादयति ।
                                 य स पठति । एष पठति ।
ठ स उक्कुर । एव उक्कुर ।
                                 श स शेते। एष शेते।
य स थूकरोता। एष थूकरोति।
                                 ष स षगढ । एष षगढ ।
च स चलति। एष चलति।
                                 स स सर्पति। एप सर्पति।
उ स टिहिम । एष टिहिम ।
त स तरति। एष तरति।
```

# [लघु०] विधि सूत्रम्-११५ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरगाम्

#### 1६।१।३२॥

मस् इत्यस्य सोलींप स्यादचि, पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्येत । सेपामविड्ढि प्रभृतिम । सेष दाशरथी राम. ।

अर्थ --- यदि केवल लोप होने से ही पाद पूरा होता हो तो अच परे होने पर तह शब्द के सु'का लोप हो जाता है।

ञ्याख्या-- स ।६।१। [तद् शब्द का प्रथमा के एकवचन में 'सस' रूप बनवा है। उस का यहां अनुकरण किया गया है। इस के आगे वही के एकदचन का "छुन्दोबस् सुत्राणि भवन्ति" इस कथन से छन्दीवत् होने के कारण सुपा सुलुक- 'सूत्र से लुक हो जाता है।] सुलोप ।१।१। ['एतत्तदो सुलोप —' से] ष्रचि ।७।१। लोपे ।७।१। चेत् इत्य ब्बयपद्म् । एव इत्यप्य ययपदम् ['स्यश्चन्दिस बहुत्तम्' सूत्र से 'बहुत्तम्' की अनुवृत्ति माती है। उस से यहा 'एव' पद का ही प्रहत्त किया जाता है ]। अर्थ --- (स ) 'सस' के (सुलीप) सु का लीप हो जाता है (अचि) अच परे होने पर (चेत्) बदि (लीपे) लीप होने पर (एव) ही (पाद पूरणम्) पादपूर्ति होती हो तो।

श्लोक ग्रादि क एक विशेष भाग को ज़न्द शास्त्र में 'पाद' कहते हैं उसी का यहां ब्रह्म समम्भा चाहिये। डदाहरूम यथा---

''सेमामविड्ढि प्रभृतिं य ईश्चिषे ऽया विधेम नवया महा गिरा। यथा नो मीद्वान्त्स्तवते सखा तव बृहस्पते सीषधः सोत नो मतिम् ॥"

यह ऋग्वेद के द्वितीय मगडल के चौबीसर्वे स्क का प्रथम मात्र है। यहां 'निचृद् काती' झ द है। जगतीचुन्द के प्रत्येक पाद में बारह २ अवर होते हैं। "सेमामविङ्खि प्रसृति म ईशिषे" यह जगतीकुन्द का एक पाद है। इस में सस् + इमाम्' इस अवस्था में सकार का खोप हो कर गुगा हो जाने से बारह श्रवरों का पाद पूरा हो आता है। यदि यहा इस सूत्र से सकार का लोप न करते तो सकार को र्हें, हैं को य श्रीर यु का बैकल्पिक लोप हो- 'स इमामविड्डि प्रभृति य ईशिषे'' इस प्रकार तेरह अवरों वाला पाद हो जाता क्योंकि यकारलीय के असिद्ध होन से गुण प्राप्त नहीं हो सकता था। अब यहा इस सूत्र के सकार कोप के त्रैपादिक न होन के कारण सिद्ध होने से बारह अवर पूर हो जाते हें कोई दोव नहीं आता। द्वितीय उदाहरण यथा—

> "सेष दाशरथी रामः , सेष राजा युधिष्ठिरः। सेष क्यो महात्यागी , सेष भीमो महाबलः॥"

[ ये वे भगवान् दशरथनन्दन श्रीराम हैं। ये वे राजा युधिष्ठिर हैं। ये वे महादानी कर्गा हैं। ये वे महाबक्षी भीम हैं। ] यह 'श्रनुष्टुम्' छन्द है। श्रनुष्टुम् छन्द के चार पाद श्रीर प्रत्येक पाद में श्राठ २ श्रचर होते हैं। इन सब पादों में 'सम् + एष' यहा इस सृत्र से स का लोप हो 'वृद्धिरेचि' (३३) से वृद्धि करने पर 'सेष' प्रयोग सिद्ध होता है। इस से श्राठ २ श्रचरों वाले सब पाद पूरे हो जाते हैं। यदि यहा इस सृत्र से स् का लोप न करते तो सकार को हैं, हैं का य श्रीर य् का वैकल्पिक लोप हो कर श्रेपादिकतामूलक श्रस्धि होने से— 'स एष' या 'सयेष' इस प्रकार रूप हो जाते। इस से प्रत्येक पाद म नौ २ श्रचर हो कर छन्दों भङ्ग हो जाता। श्रवर यहा पाद प्रित्ते का—सिवाय इस के कि स का सिद्ध लोप किया जाए, श्रन्य कोई उपाय नहीं इसलिये स का स्नोप किया गया है।

'बहुलम्' की श्रनुवृत्ति से 'एव' इसलिय प्रहण क्या गया है कि यदि किसी श्रन्थ उपाय स पाद पूरा हो सकता हो तो स का लोप में हो। किन्तु जब पादपूर्ति का श्र य कोई उपाय व सुसता हो तब लोप करना चाहिये। यथा---

> "सोऽहमाजन्मसिद्धानाम् , श्राफ्लोदयकर्म्णाम् । ।'' श्रासश्चद्रचितीशानाम् , श्रानाकरथवर्त्मनाम् ॥'' (रश्चवर, सर्गं 1, श्लोक १)

बहां 'सस + अहम्' में सकार का खोप करने पर 'साहम्' बन जाने से पाद की पूर्ति हो जाती है। परन्तु श्रह पादपूत्ति 'श्रतो रोरप्लुतादप्लुते' (१०६) द्वारा उत्व करने पर भी हो सकती है। श्रत श्रहां स का खोप न कर उत्व ही करेंगे।

आज़ार्य वामन इस सूत्र के 'पाद' शब्द से ऋग्वेद के पाद का ही प्रहण करत हैं। इस् का कथन है कि यदि ऋग्वेद के पाद की पूर्ति होती होगी तो सकार का लोप हो आय गर्। प्रन्तु सूत्र में किसी विशेष स्थान के पाद का उस्केख न हाने मे मर्वत्र लोक अध्या विकास की मानत है। प्रन्थकार ने दोंनों मत दि लाने के लिवे दोनों उदाहरक है दिवे हैं।

# [लघु०] इति विसर्ग-सन्धि-प्रकरणम्।

अर्थ -- यह विसर्ग सन्धि का प्रकरण समाप्त हुआ।

व्याख्या—तिक ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सम्पूर्ण प्रकरण वि सर्गसिन्थ का नहीं है। ' अतो रोरप्लुताद्ग्लुते (१०६), हिशा च (१०७), रोऽसुपि (११०) एतत्तदो —(११४)" बादि सूत्रों का—श्रवसान अथवा खर् परक न होने से विसर्गों क साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किञ्च यदि इस सम्पूर्ण प्रकरण को विसर्गसिन्धप्रकरण मानें तो 'पञ्चसिधप्रकरणम्' यह कथन असङ्गत हो जाता है क्योंकि तब चार प्रकरण ही होते हैं—1 अन्सन्धि प्रकरण् । २ प्रकृतिभाव—प्रकरण् । ३ हक्सन्धि प्रकरण् । ६ विमर्गसिन्ध प्रकरण् । अत हमारे विचार में यहां दो प्रकरण् ही हाने चाहियें। 'वा शरि (१०४) तक विस्तासिन्ध प्रकरण् और इसमे आगे स्वादिसिन्ध प्रकरण् । 'वा शरि' (१०४) सूत्र से आगे जितने सूत्र कहे गये हैं उन सब का सु आदि प्रस्पर्यों के साथ सम्बाध है अत आगे 'स्वादिसिन्ध प्रकरण्' कहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 'सिद्धान्त कौमुदी' में भी ऐसा किया गया है। इस प्रकार पान्च सन्धि प्रकरण् भी ठीक हो जाते हैं। प्रतीत होता है कि लिपिकारों की भूज से यहा दो प्रकरणों का एक प्रकरण् कर दिया गया है।

#### [लचु०] मनाप्तञ्चेद पञ्चसन्धि प्रकरणम्।

श्रर्थ - यह पन्चसन्धित्रकरण समाप्त हो चुका ।

व्याख्या — '१ अन्सन्धि प्रकरण, १ प्रकृतिभाव प्रकरण, १ इस्सन्धि प्रकरण १ विसर्गसन्धि प्रकरण, १ स्वादिसन्धि प्रकरण ये पाञ्च सन्धिप्रकरण हैं। यहां कई लोग प्रकृतिभावप्रकरण को सन्धिप्रकरण नहीं मानते। उन का कथन है कि हरी प्रती आदि में प्रकृतिभाव अर्थात् सन्धि का स्रमाव ही विधान किया गया है किसी सन्धि का विधान नहीं अत प्रकृतिभावप्रकरण को सन्धिप्रकरण में गिनना भूख है। 'प्रकृतिभावप्रकरण को सन्धिप्रकरण में गिनना भूख है। 'प्रकृतिभावप्रकरण को लिये वे ''अनुस्वारस्य यि प्रस्तवण (७३), वा पदा नतस्य (८०)' द्वारा विधान की गई एक सनुस्वार सन्धि की करूपना करते हैं। परन्तु हमा री सम्मति में 'प्रकृतिभावप्रकरण' के सन्दर ''मय उनो को वा (१८), इकोऽसवर्णे—(१३) श्रास्यकः (६१)' सादि सन्धि करने वाले सृत्र पाए जाते हैं स्रस्त प्रकृतिभावप्रकरण भी एक प्रकार का सन्धिप्र हरण ही है। नवीन सनुस्वारमन्धि की करूपना करना प्रन्थकार के साहाय स विपरीत जान पहला है। सागे विद्वारुष्ण स्वय युक्तायुक्त का विचार कर सों।

#### अभ्याम (२४)

(१) तुस्यवलविरोध किसे कहते ह ! उदाहरस दे कर समन्वय करें।

- (२) रोऽसुपि' सुत्र किस का ग्रीर कैने अपवाद है ?।
- (३) 'सोऽचि--' सुत्र में 'एव' पद लाने की क्या भावश्यकता है ?।
- (४) पाञ्च सन्धिप्रकरण कौन २ से हैं ? क्या प्रकृतिभावप्रकरण को भी सन्धिपकरण में गिनोगे ?।
- (५) 'एतत्तदो सुलोपोऽकोरनन्समास हिल' सूत्र में 'श्रमञ्समासे' यहां कौन प्रतिषेष हैं श्रीर क्यों ?।
- (६) (क) 'एषकस् + शिव ' यहां सुक्तोप क्यों न हो ?
  - (ख) 'तुह ' यहां पूर्व श्रया को दीर्घ क्यों न हो ? ।
  - (ग) 'मनोरथ' यहां रेफ का लोप क्यों न हो १।
  - (घ) 'श्रत्रर्घा ' यहा सन्धिच्छेद करो ।

-----

इति भैमी व्याख्ययोपबृ हितायां लघु-सिद्धान्तकौम्रद्धाम् पञ्चसन्धि-प्रकरणम् पूर्तिमगात् ॥



# 🏶 अथ षड्लिड्ग्यामजन्त-पुलँ लिङ्ग-प्रकरणम् 🏶

ब्याकरण शास्त्र में शब्द तीन प्रकार के होते हैं। १ सुँबन्त, २ तिङन्त ३ श्रब्यय \*। श्रव सुँवात शब्दों का प्रकरण श्रारम्भ किया जाता है। जिन शब्दों के श्रन्त में सुँप् प्रत्यय हों उन्हें सुँब-तशब्द कहते हैं। वे शब्द प्रथम दो प्रकार के होते हैं। । अजन्त, २ इलन्त । जिन शब्दों के अन्त में अच अर्थात् न्वर हों वे शब्द अजन्त तथा जिन शब्दों के श्रन्त में हल श्रर्थान् यन्जन हों वे शब्द हलन्त कहाते हैं। यथा-इस 'राम' शब्द के अन्त में अकार=अच है अत यह अजतशब्द है और अजतों में भी अकारात अजन्त है। 'हरि' इस शब्द के ब्रात में इकार = ब्रच् है ब्रत यह ब्रजन्तशब्द है श्रीर ब्रजातों में भी इकारा त अज त है। 'पितृ' इस शब्द के अन्त में ऋकार=अच है अत यह अजन्त शब्द है और श्रजन्तों में भी ऋकारा त श्रजन्त है। 'गो' इस शब्द के श्रान्त में श्रोकार=श्रच है अत यह अजन्तशब्द है और अजन्तों में भी ओ हारान्त अजन्त है। 'लिह्' इस शब्द के श्रन्त में इकार=इल् है श्रत यह इलन्तशब्द है श्रीर इलन्तों में भी इकारा त इलन्त है। 'राजन्' इस शब्द के अन्त में नकार≔हल है अत यह हल तशब्द है और हलन्तों में भी नकारान्त इलन्त है। इस प्रकार अजन्त और इलन्त भेद से शब्द दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के भी पुन तीन लिझों के मेद से छ प्रकार के हो जाते हैं। तथाहि-- १ अजन्त पुर्वे विक्र, २ श्रजन्त स्त्रीविङ्ग, ३ श्रजन्त नपु सक्विङ्ग, ४ इवन्त पुर्वे विङ्ग, ४ इवन्त-स्त्रीजिङ्ग, ६ हजन्त नपु सक्जिङ्ग,। इन छ भेदों के कारण ही इस प्रकरण की 'षड्बिङ्ग प्रकरण' कहते हैं। श्रद क्रमप्राप्त प्रथम श्रजात पुल् लिङ्ग, शब्दों का ही विवेचन किया जाता है। सर्वप्रथम प्रातिपदिक सम्ज्ञा की जाती है-

#### [लघु०] सन्ता सूत्रम—११६ अर्थवद्धातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् ।१।२।४५॥

धातु प्रत्यय प्रत्ययान्तञ्च वर्जियत्त्वाऽर्थवच्छब्दस्वरूप प्रातिपदिकः सञ्ज्ञ स्यात्।

त्रार्थः — धातु, प्रत्यय श्रीर प्रत्ययान्त को छोड़ कर शर्य वाला शब्दस्वरूप प्राठि पदिक सन्त्राक होता है।

च्याख्यां --- प्रथंबत् । १। १। श्रधातु । १। १। श्रप्रस्थय । १। १। प्रातिपदिकस् । १। ११

वशिष अ-ययशब्द भी झुँकन ही हैं तथापि इस से परे सम्पूर्ण झुँप् का छक् हो जाने क
 कारख इन की उस से विशेषता है अतः वाझायवसिष्ठ वाय से इन का पृथक् उन्नेख किया गया है।

समासादि — प्रथोंऽस्यास्तीत्यर्थवत् 'तद्स्यास्त्यिस्मिन्निति मतुप्' (११८१) इस सूत्र से मतुप प्रत्यय हो कर 'मादुपधायारच मतोवोंऽयवादिम्य' (१०६२) सूत्र से वकार हो जाता है। न धातु = प्रधातु नन्तपुरुष । न प्रत्यय = प्रप्रत्यय, नन्तत्पुरुष । यहा प्रत्ययशब्द से प्रत्यय श्रीर प्रत्यया त दोनों का प्रहण हाता है। 'श्रथवत्' इस नपु सक विशेषण के कारण शब्द्रस्वरूपम्' इस विशेष्य का श्रध्याहार किया जाता है, क्योंकि शब्दानुशासन' (श्राह सास्त्र) प्रस्तृत है। अर्थ — (श्रधातु) धातुरहित (श्रप्रत्यय) प्रत्यय श्रीर प्रत्ययान्त रहित (श्रयंवत्) श्रथं वाला शब्द्रस्वरूप (प्रातिपदिकम्) प्रातिपदिक सन्ज्ञक हाता है। अब इस सूत्र की खरवश ब्याप्या करते हैं—

#### (१) जिम शब्द का कुछ न कुछ अर्थ हो वह 'प्रातिपदिक' होता है।

जैसे 'राम' इस शब्द का श्रथ दशरथ पुत्र श्रादि है श्रत इस की 'प्रातिपदिक' सञ्ज्ञा हुई ।

#### (२) परन्तु वह धातु न होना चाहिये।

यथा ग्रहन्' यह 'हन् (ग्रदा०) धातु के बाद् लकार के प्रथमपुरुष वा मध्यमपुरुष का एकवचन ह । यहा धातुमात्र ही श्रवशिष्ट रह गथा है, प्रत्यय का बोप हो चुका है, श्रवः इस की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा न होगी । यदि यहा प्रातिपदिकसञ्ज्ञा कर दी जाती तो 'नख्योपः प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) सूत्र से नकार का बोप हो कर श्रानिष्ट रूप बन जाता । कातः स्त्रकार ने 'ग्रधातु' कह कर धातु की प्रातिपदिकपञ्जा करने का निषेच कर दिया है आप कीई दोष नहीं ग्राता।

#### (३) वह अर्थवाला शब्द प्रत्यय न होना चाहिये।

यथान 'हरिषु, करोधि यहा क्रमश सुप और सिप प्रत्यय हुए २ हैं । यद्यपि ये अथवाते भी हैं तथापि इन की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा नहीं होगी । यदि इन की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो जाय तो इन के आगे 'एकवचममुस्सगत करिष्यते' इस नियमानुसार 'सु' प्रस्यय की उत्पत्ति हो कर ग्रनिष्ट हो जाय । अब अवस्यय के कथन से प्रस्यय की प्रातिपदिकसम्ज्ञा भ म होने के कारण कोई दोष नहीं आता ।

#### (४) वह अर्थवाला शब्द प्रत्यययान्त भी न होना चाहिये।

यणा—'हरिषु करोषि' यहां समुदाय अर्थवाला है पर प्रस्थयान्त होने से इस्थकी प्रातिपदिकसञ्ज्ञा न होगी। यहि प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो जाती तो श्रीस्सर्गिक 'सु' की इस्पानि हो अनिह हो जाता।

यद्यपि यहां 'द्यु, 'दि, वि' की मान्ति कोई क्रोटी सम्झा भी हो सकती थी तथापि जाणिनि ने पूर्वाचार्कों के ऋतुरीय से इतनी वदी सन्झा की है। पाविनि से पूर्वकर्ती भाषार्थं चू कि प्रातिपदिकसम्बा करते स्वतं भाय है भत पाणिनि ने भी उन का अनुस्तरण किया है।

शब्दों के विषय में विद्वानों में ब्हो मत प्रचलित हैं। १ ब्युत्पत्तिएए, २ आयुत्पति एए। आयुत्पतिपद्माय ग्वद्वानों का कथ्यन है कि किसी वस्तु की सम्द्वा अपने सम्ब्री को समुद्राय शक्ति से ही जनाती है उसम अवयवार्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिये। अर्थात् राम' यह सम्द्रायशक्ति से ही इशरथ पुत्र रूप सम्ब्री को प्रकट करती हैं इस में अवयवार्थ की कल्पना नहीं करनी चाह्यि—यही अब्युत्पत्तिपत्त है। युत्पत्ति ग्वाय ग्वद्वानों का कथन है कि प्रत्येक वस्तु की सम्ब्रा का काई न कोई अर्थ— को उसक अवयवों से निष्प न होता हैं—जहर हुमा करता है। यथा— राम' शब्द म 'रम् (स्वा० आ०) धातु से धन्' प्रस्यय ब्हुआ २ हैं। 'रम्' का अथ 'खेलना और 'घल प्रस्यय अधिकार को प्रकट करता है। अध्यात् जिस में (योगी जन) खेलते हें वह 'राम है। यही 'युत्पत्तिपत्त है।

भवयवों द्वारा शब्दों के अर्थ काने की रीति बहुत प्राचीन है। वेद में इस पक्ष का बहुत आदर किया जाता है। परश्तु लोक में "युरात्ति शब्युराति दोनों पच चलते हैं। शब्युरावित्तपच में—जिस में च कोच्हें भातु और म कोई प्रस्थय माना जाता है—'आर्थ बद्धातु —'(15६) सूत्र प्रातिपदिक्षक्षक्त्वा करता है और ब्युरपत्तिपच—जहा भातु प्रादि से परे कृत् या तिहत्त प्रस्थय की करपचा होती है—के लिये दूसरा प्रातिपदिकसञ्ज्ञा करने खाला सूत्र किसते हैं—

# [बचु०] सन्त्रा सूत्रस्—११७ क्वतिद्वितसमासार्च ।१।२।४६॥

कृत्तदितान्तौ समासारच तथा [ प्रातिपदिक-सञ्ज्ञ रा ] स्यु ।

अर्थ -- कृद्न्त, तिक्तान्त तथ्या समास भी प्रवत् प्रातिपदिकसञ्ज्ञक हों ।

न्या ख्या — कृत्ति दिलसमस्सा ।।।३। च इत्यव्ययपदम् । प्रातिपदिका ।।।३। यहां पूर्व सूत्र से आ रहे 'प्राविपदिकम् पद के वचन और जिङ्ग का विपरियाम हो जाता है । ] समास — कृत्व लिहतस्य समासायच=क्कारितसमासा । इतरेतरद्व । इस सूत्र में प्रेस्त्र स अर्थवत्त' पद की अनुवृत्ति होती है । कृत और लिहत अकेले अर्थवाले नहीं होते कि तु जब प्रकृति [ जिस स प्रस्थय किया जाता है उन 'प्रकृति' कहते हैं । प्रस्थयात् पूर्व क्रियत इति प्रकृति । ] से युक्त होते हैं लभी अर्थव बने होते हैं । तो इसजिये यहां कृत् से कृत्त तथा लिहत से लिहत के लिहत के लिहत होते हैं । तो इसजिये यहां कृत् से कृत्त तथा लिहत से लिहत होते हैं । तो इसजिये यहां कृत् से कृत्त तथा समास (व) भी (प्रातिपदिका) आर्थिक दिकसञ्ज्ञक होते हैं ।

सप्टाध्यायी के तृतीयाध्याय में 'कृदितिक्' (२०२) के अधिकार में कृत् प्रत्यय तथा वतुर्याध्याय के 'तिद्धिता' (११६) के अधिकार में तिद्धित प्रत्यय पढ़े गये हैं। जिज्ञासुओं को वे अष्टाध्यायी में देखने चाहियें। ये प्रत्यय जिस के अन्त में होंगे उस समुदाय अर्थात् इन के सिहत प्रकृति की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा होगी। पूर्वसूत्र से प्रत्यया तों की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा करने का निषेध किया गया था अब इसके द्वारा कृद तों तथा तिद्धितप्रत्यया तों की प्राति पदिकसञ्ज्ञा की जाती है। ब्युरपत्तिपच में—राम, कर्नुं, पितृ कारक आदि कृद त तथा औपगव, पाियानीय, शाबीय, माबीय आदि तिद्धतान्त शब्द इस के उदाहरण हैं।

#### "सपास भी प्रातिपदिकमञ्ज्ञक होते हैं"।

यहा प्रश्न इत्पन्न होता है कि समास की तो पूर्वसूत्र से ही प्रातिपिदक्तिसम्जा सिद्ध है \*। क्योंकि न तो वह धातु है न प्रत्यय है और न प्रत्ययात है किन्तु ऋर्थवाला अवश्य द्वोता है। अत इस की प्रातिपिदक्तिसम्ज्ञा करने के लिये प्रन प्रयास किस लिये किया गया है ? 'न हि पिष्टस्य पेषण्यम्' अर्थात् पिसे का पुन पिसना सम्भव नहीं होता।

इस का उत्तर वैयाकरण यह देते हैं कि यहा समासग्रहण नियम के लिये है—"यि अनेक पदों का समूह जो कि सार्थक हो प्रातिपदिक्रमञ्ज्ञक किया जाय तो समास ही प्राति पदिक्रसञ्ज्ञक हो अन्य समूह प्राति गिर्दिक्सञ्ज्ञक न हों"। इस नियम से यह जाभ हुआ कि 'दवदत्तो अुङ्कते' इत्यादि सार्थक बाक्य जो पहले 'अर्थवद्धातु —' (११६) सूत्र से प्राति पदिक्रसञ्ज्ञक होते थे अब न होंगे। इस विषय का विस्तार 'सिद्धान्त कौ मुदी' की ज्याख्या औं में देखना चाहिये।

राजपुरुष, चित्रमीव, रामकृष्या आदि समास के उदाहरण हैं, इनकी प्रातिपदिक सम्जा होती है।

तो श्रव इस इन दो सूत्रों से प्रश्येक शब्द की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा कर सकते हैं।

# [त्तचु०] किष स्वर-११८ स्वीजसमीट्छष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्या-म्भ्यस्ङसि भ्याम्भ्यस्डसोसाङ्योस्सुप् १४।१।२॥

सुँ, श्रौ, जस् इति प्रथमा। श्रम्, श्रौट्, शस् इति द्वितीया। टा, भ्याम्, भिस् इति तृतीया। छे, भ्याम्, भ्यस् इति चतुर्थी। छसिँ, भ्याम्, भ्यस् इति पञ्चमी। इस्, श्रोस्, श्राम् इति षष्ठी। छि, श्रोस्, सुप् इति सप्तमी।

<sup>\*</sup> जहां २ समास में समासा त 'टच्' आदि प्रत्यव होते हैं, वहां २ उन समासान्त प्रत्ववों के विद्यत होने से तिद्धता तत्वेंन ही प्रतिपदिकसक्त्रा सिद्ध हो जाती है।

अर्थ — 'सुँ भी, जस् 'यह प्रथमा विभक्ति अस् भीट, शस्'' यह द्वितीया विभक्ति, "टा, भ्याम् भिस्'' यह तृतीया विभक्ति, 'हे, भ्याम्, भ्यस'' यह चतुर्थी वि भक्ति, 'हस्तैं, भ्याम्, भ्यस' यह पश्ची विभक्ति, 'हस्तैं, भ्याम्, भ्यस' यह पश्ची विभक्ति 'हस्त, श्रोस श्राम्' यह पश्ची विभक्ति, "हि, श्रोस्, सुप्"-यह सप्तमी विभक्ति [हयन्त श्राव त्त्राया प्रातिपद्कि स परे हो]।

व्याख्या— स्वीजसमीट्—सुप्। ११११। समास — सुँश्व श्रीश्व जश्व धम् च श्रीश्व श्राश्व, टाश्व भ्याञ्च भिश्च, डेश्व भ्याञ्च भ्यश्च स्थाश्च भ्यश्च इश्व श्रीश्व श्राम् च, दिश्च श्रीश्च सुप च, एषां समाहार =स्वीजसमीट्—सुप्। इस स्थामं सु श्री जस श्रम्, श्रीट्, शस् टा, भ्याम्, भिस्, डे, भ्याम्, भ्यस्, दासँ, भ्याम् भ्यस इस श्रीस, श्राम्, दि, श्रीस, सुप" इन इक्कीस प्रत्ययों का उल्लेख हैं। इन को सुँप कहा जाता है। सुँ से लेकर सुप् के प् तक सुँप् प्रत्याहार बनता है। इस सूत्र का सम्पूर्ण अर्थ तभी हो सकता है जब हमे यह ज्ञात हो कि यह सूत्र किस २ श्रीधकार में पढ़ा गया है। श्रव उन श्रीधकारों को बताते हैं—

[लघु०] अधिकार स्त्रम्—११६ ड चाप्प्रातिपदिकात्।४।१।१॥
अधिकार स्त्रम्—१२० प्रत्यय ।३।१।१॥
अधिकार स्त्रम्—१२१ परश्च ।३।१।२॥

इत्यधिकृत्य । ड्यन्तादाबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादय प्रत्ययाः स्युः ।

त्रार्थ --- "। ङ्याप्प्रातिपदिकात्, २ प्रत्यवः, ३ प्रश्यवः" हुन तीन सूत्रों का अधिकार कर के [उपयु क 'स्वीजसमीट्--' सूत्र का यह अर्थ निष्यन्न हुआ।] डयन्त, ब्रावन्त ग्रीर प्रातिपदिक से परे 'सु' श्रादि इक्कीस प्रत्यय हों।

व्याख्या—हम प्रन्थकार के इस सूत्रविन्यासकम से सहमत नहीं। हमारी सम्मति में एक तो 'स्वौजसमीट्—' सूत्र से पूर्व इन अधिकारसूत्रों को रखना उचित था तूसरा इन अधिकार सूत्रों का कम 'प्रत्यय , परश्च उपाप्पातिपदिकात्' ऐसा होना चाहिये था 'स्वौजसमीट्—' सूत्र इन तीन अधिकारों के अन्तर्गत है अत पहले तीनों अधिकार दर्शाने योग्य थे। 'क्याप्पातिपदिकात्' यह अधिकार 'प्रत्यय , परश्च' इन दोनों अधिकारों के अन्दर आ जाता है। अत 'श्यय ' 'परश्च' सूत्र लिखने के पश्चात् 'क्याप्पातिपदिकात्' सूत्र लिखने के पश्चात् 'क्याप्पातिपदिकात्' सूत्र लिखने के पश्चात् 'क्याप्पातिपदिकात्' सूत्र लिखना उचित था। इम इन सूत्रों की अपने क्रम से ही व्याख्या करेंगे।

प्रत्ययः ।१।१। वह श्रष्टाच्यामी के तृतीयाच्याम के प्रथमपाद का प्रथम तथा श्रविकार सूत्र

ह । श्रष्टाध्यायी म सब से बड़ा यहा श्रधिकार है । इस का श्रधिकार पा चर्ने श्रध्याय की समाप्ति तक जाता है । 'तीसरे, चौथे तथा पा चर्ने श्रध्याय म जो प्रकृति से विधान किय जाए उन की प्रत्यय सञ्ज्ञा हो 'यह इस सूत्र का धर्थ है ।

जहा २ प्रकृति से प्रस्थय विधान निया जाता है वहा २ सर्वंत्र प्रकृति प्रक्षस्य त होता ह। यथा— श्रच । १।१। यत ।१।१। ' 'स्त्प ।१।१। नन् ।१।१। ' हन स्थानों पर प चमी दिग्याग में होती है। श्रव इस दिग्योगपञ्चमी में यह शङ्का उत्प न होती है कि स्या प्रत्य प्रकृति स श्राग=परे किया जाय या प्रकृति स पूज क्या जाय १। यथा श्रची यत् ' श्रज त धातु स यत् प्रत्यय हो। यहा 'श्रज त धातु स' यह दिग्योग म प चमी है। इस स स देह होता है कि श्रज त धातु से पूर्व यत हो या उस स परे यत हो १ इस शङ्का की निवृत्ति के लिये महामुान पाायानि श्रय श्रधिकार चलाते हैं—

परश्च | पर 1919। च इस्य ययपदम् । 'प्रत्यय ' पद की प्वसूत्र स अनुवृत्ति श्राती है । अर्थ — प्रत्यय परे द्वाता है । अर्थात् जिस से प्रत्यय विधान किया जाता है उस से प्रत्यय परे समस्ता चाहिये । यथा— 'अची यत् (७७३) यहा श्रजन्त धातु से यत् प्रत्यय विधान किया गया है सो यत् प्रत्यय श्रज्जन्त धातु से परे हागा । 'स्वणे नन्' (६६१) यहा स्वप धातु स नन् प्रत्यय विधान किया गया है सो नन् प्रत्यय स्वप धातु स परे हागा \* । श्रव इस प्रकार प्रत्यय का श्रधिकार और उस के स्थान का नियम कर श्रवान्तर श्रधिकार जिलते हैं—

्डयाद्मातिपदिकात् । ५।१। समास — डी च आप च प्रातिपदिकञ्च एवां समा हार = इ्याप्मातिपदिकात् । ५।१। समास — डी च आप च प्रातिपदिकञ्च एवां समा हार = इ्याप्मातिपदिकात् । ५डी यह भेदक अनुवाधों से रहित महण किया गया है, अत 'डीप, डीव डीन' सब का सामान्यत प्रहणा होगा । इसी प्रकार 'आप' यह भी भेदक अनुवन्धों स रहित हान के कारण टाप डाप, चाप' सब का माहक होगा । यह अधिकारस्त्र है । इस का अधिकार पाञ्चवें प्रध्याय की समाप्ति तक जाता है । इस स्त्र में प्रकृति बतलाई गइ है । अथ — यहा स ले कर पाञ्चों अध्याय की समाप्ति कक जितने प्रस्यय कहे गये है वे इ्यन्त आवन्त तथा प्रातिपन्ति म परे हों । इसी स्त्र के अधिकार म 'स्वीजसमीट्—' (११८) सूत्र पढ़ा गया है । अत उस सूत्र का यह अर्थ हुआ — "डय त आवन्त तथा प्रातिपदिक से परे सुँ, औ, जस आदि इक्कीस प्रस्यय हों"।

इन इक्कीस प्रत्ययों के सात जिक बनते है। यथा-- ! सुँ, ग्री जस। २ अस,

<sup>\*</sup> तब 'राम+टा' वहां पर टा प्रत्यव टित् होने ते 'श्राच तो टिकता मे राम के श्रादि में न हो कर राम के परे होगा। इसी प्रकार 'चरेष्ट ' (७६२) श्रादि।

श्रीट शस । ३ टा, भ्याम् भिस । ४ डे भ्याम् भ्यम । ५ डिस, भ्याम्, भ्यम् । ६ डस, श्रोस श्राम् । ७ डि, श्रोस सुर । इन त्रिकों की क्रमश "प्रथमा द्वितीया, तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्टी, सप्तमी ये सञ्ज्ञाए पाणिनि से पृतवर्ती श्राचार्यों ने का हुइ हैं। महासुनि पाणिनि ने भी इन सञ्ज्ञाश्रों का उपयोग किया है। [दखो नास्क्रकरण]।

श्रव इन विधान किये हुए इन्कीस प्रत्ययों की व्यवस्था करते हें-

# [लघु०] सन्ज्ञा स्त्रम्—१२२ सुप ।१।४।१०२॥

सुँ पस्तीर्गि त्रीणि वचनान्येकश एकवचन-द्विवचन-बहुवचनसञ्ज्ञानि
स्यु ।

अर्थ — सुँप् का प्रत्येक त्रिक 'एफवचन, दिवचन, बहुवचन' सन्ज्ञक हो।

व्याख्या—सुँप ।६।१। त्रीणि ।१।३। [ तिडस्त्रीणि त्रीणि—'से ] एकश इत्य-ययपदम् । एकवचन द्विवचन बहुवचनानि ।१।३। [ ता-येकवचनद्विवचनबहुवचनान्ये कश 'से ] अर्थं —(सुँप) सुँप के जो (त्रीणि त्रीणि) तीन २ वचन, वे (एकश) प्रत्येक (एकवचन द्विवचन बहुवचनानि) 'एकवचन द्विवचन बहुवचन' सञ्ज्ञक हों।

सुँप् प्रत्याहार के सात त्रिक श्रर्थात् तीन २ वचन हाते हैं। ये सातों 'एकवचन द्विवचन बहुवचन' सञ्ज्ञक हाते हैं। 'यथासडरयमजुदेश समानाम्' (२३) के श्रनुसार प्रत्येक त्रिक के श्रन्तर्गत तीन वचन क्रमश एकवचन द्विवचन, बहुवचन सञ्ज्ञक हो जाते हैं। यथा—

| विभक्ति <b></b> | एकवचन       | द्विवचन         | बहुवचन | त्रिक सहख्या |
|-----------------|-------------|-----------------|--------|--------------|
| <b>श्यमा</b>    | सुँ         | श्रौ ,          | जस्    | पहला त्रिक   |
| द्वितीया        | श्रम्       | श्रौट           | शस     | दूयरा ''     |
| नृतीया          | टा          | भ्याम्          | भिस    | वीसरा "      |
| चतुर्थी         | દે          | 99              | भ्यस   | चौथा ''      |
| पञ्चमी          | <b>दसिँ</b> | "               | 12     | पाञ्चवां "   |
| षष्ठी           | बस          | श्रोप           | श्राम् | छुठा ''      |
| सप्तमी          | কি          | # <sup>27</sup> | सुप    | सातवां "     |

ध्यान रहे कि प्रश्येक त्रिक का ' एकवचन + द्विवचन + बहुवचन" ये तीन सम्झाए

मिलती हैं। इन्हें वह अपने अन्तर्गत तीन प्रत्ययों को बांट देता है। यथा—'सुँ, श्री, जस' बह एक त्रिक है, इसे 'एकवचन, द्विवचन, बहुवचन' ये तीन सञ्ज्ञाए प्राप्त होती हैं। यह त्रिक इन तीन सञ्ज्ञाश्रों को अपने अन्तगत तीन प्रत्ययो क्रमश दे देता है, इस से 'सुँ' यह एकवचन, 'औ' यह द्विवचन, 'जस' यह बहुवचन हो जाता है। इसी प्रकार अन्य छः त्रिकों में भी जान लेना चाहिये।

श्रव यह बतलाते हैं कि कहां एकवचन श्रीर कहां द्विचचन होता है ? [बहुवचन के विषय में भी थोडी दूर श्रागे चल कर कहेंगे ]।

[लघु०] विधि स्वय-१२३ द्व्येक्योर्द्धिव चनैकवचने ।१।४।२२। द्वित्वैकत्वयोरेते स्त ।

अर्थ'—द्वित्व और एकत्व की विवचा (कहने की इच्छा) में क्रमश द्विवचनप्रत्यय और एकवचनश्रत्यय होते हैं।

ठया रूपा — ह्येक्यो । ७।२। द्विवचनैकवचने । १।२। 'ह्येक्यो ' यहां ''द्वौ च एकश्च तेषु — इयेकेषु '' ऐसा बहुवचन होना चाहिये था, परन्तु मुनि ने ऐसा न कर 'ह्येक्यो ' में दिवचन ही किया है। उन के ऐसा करने का अभिप्राय यह है कि द्वि' शब्द से दो पदार्थ और 'एक' शब्द से एक पदार्थ ऐसा अर्थ प्रहण न किया जाय किन्तु 'द्वि' शब्द से दो की सक क्या अर्थात् द्वित्व और 'एक' शब्द से एक की सहस्या अर्थात् एकत्व का प्रहण हो। भाव यह है कि जीक में द्वि और एक शब्द सहस्येयवाची ही प्रसिद्ध हैं सकस्यावाची नहीं \*। अर्थात् 'द्वि शब्द से जोक में दो पदार्थ और एक' शब्द से एक पदार्थ ही जिया जाता है न कि दो और एक की सहस्या। 'दो पदार्थों में द्विवचन और एक पदार्थ में एकवचन हो" यह अर्थ सुसङ्गत नहीं होता। अत मुनि ने 'ह्येक्यो ' कह कर द्वि और एक शब्द को सकस्यावाची कर दिया है। इस से अर्थ यह सुसङ्गत अर्थ हो जाता है—(ह्येक्यो ) दो सकस्या अर्थात् द्वित्व और एक सबस्या अर्थात् एकत्व होने पर (द्विवचनैकवचने) द्विवचन और एकवचन प्रत्यय हों।

किस २ अर्थ में कौन २ सा त्रिक हो ? यह कारक प्रकरण का विषय है। अतः प्रथम कारकप्रकरणानुसार त्रिक का निर्णय कर चुकने के बाद पुन इस सूत्र से वचननिर्णय करना

<sup>\*</sup> एक, द्वि से ले कर नवदशन् शब्द तक सब शब्द सङस्येयवाची होते हैं अत पदार्थों के साथ इन का समानाधिकरण होता है। यथा—एको बाल, द्वौ पुरुषौ इत्यादि। विंशति आदि शब्द सङ्ख्या और सङस्येय दोनां प्रकार के वाचक होने हैं। यथा—''गवां विशति, ब्राह्मणानामेकोनिव शिति । इत्यादियों में सङ्ख्यावाची हैं। ''गावो विशति, ब्राह्मणा एकोनविंशिति '' इत्यादियों में सङ्ख्यावाची हैं।

चाहिये। यदि हमें एकःच की विवसा होगी तो हम एकवधन और यदि द्वित्व की विवस्ता होगी तो द्विवधन करेंगे। यह इस सूत्र का सार है।

श्रव रूपसिद्धि के लिये श्रवसानसञ्ज्ञा करते हैं---

# [लघु०] मन्त्रा स्त्रम्—१२४ तिरामोऽत्रसानम् ।१।४।१०६॥

वर्णानामभावोऽवयानसञ्ज्ञः स्यात् । रुत्व विसगौँ । रामः । अर्थ — वर्णो का अभाव अवसान सञ्ज्ञक हो ।

च्यान्या—विराम ।१।१। श्रव्यानम् ।१।१। 'विराम' शब्द का दो प्रकार का अश्र होता है पहला श्रिषकरण में 'घल्' प्रत्यय मानने से और दूसरा भाव में 'घर्ल्' प्रत्यय स्वीकार करने से । प्रथम यथा—विरम्यतेऽस्मि निति=विराम [यहा सामीपिक श्रिषकरण विवित्त है ] । उच्चारण का ठहराब जिस के पास किया जाता है उसे 'विराम' कहते हैं । उच्चारण का ठहराव श्रन्तिमवर्ण के पास किया जाता है अत इस पद्म में श्रन्तिमवर्ण 'विराम' होता है । द्वितीय यथा—विरमण विराम , भावे घल् । उच्चारण का न होना 'विराम' होता है । श्रर्थात् किसी वर्ण से परे उच्चारण का न होना 'विराम' कहाता है । इस पद्म में श्रन्तिम वर्ण से श्रागे श्रमाव की श्रवसानसञ्ज्ञा होती है । यही पद्म ग्रन्थकार ने वृत्ति में स्वीकार किया है । पर हैं दोनों ही शुद्ध । श्रर्थ —(विराम ) वर्णों के उच्चारण का श्रमाव (श्रवसानम्) श्रवसान सञ्ज्ञक होता है । यथा—'रामर्' यहां रेफ से श्रागे उच्चारणाभाव है उसी की यहा श्रवसान-सञ्ज्ञा है । ध्यान रहे कि पहले पद्म में रेफ की ही श्रवसानसञ्ज्ञा होगी।

'रामः' । 'राम' इस शब्द की श्रव्युत्पत्तिपत्त में 'श्रयंवद्धातु —'(११६) से तथा व्युत्पत्तिपत्त में कृदन्त होने से कृत्तिवित्तसमासारच' (१९७) से प्रातिपदिकसम्ला हा 'प्रत्यय परश्च, डयाप्प्रातिपदिकात्'' (१२०, १२१, ११६) इन के श्रविकार में 'स्वीज समीट्—' (११८) सृत्र द्वारा इक्कीस प्रत्यय प्राप्त हुए । तद्वनन्तर 'सुँप' (१२२) से सात त्रिकों के श्रन्तर्गत तीन २ वचनों की क्रमश एकवचन, द्विवचन, बहुवचनसञ्ज्ञा हो गई । श्रव प्रथमा के एकत्व की विवचा में 'द्व्येकयोद्धिवचनैकवचने' (१२३) द्वारा राम शब्द से परे 'सुँ' प्रत्यय श्रा कर 'राम + सुँ' बना । इपदेश में श्रमुनासिक होने के कारण सकारोत्तर उकार 'उपदेशेऽजनुनासिक हत्' (२८) द्वारा इस्सञ्ज्ञक है श्रत 'तस्त्र जोप' (३) से उस का जोप हो—'रामस्'। 'सुप्तिकन्त पदम्' (१४) से 'रामस' इस समुदाय की पदसञ्ज्ञा हो 'समञ्ज्ञो हैं ' (१०१) से सकार को श्रादेश किया तो 'राम + हैं'। पुन उकार की 'उपवेशेऽजनुनासिक इत्' (२८) से इस्सञ्ज्ञा तथा 'तस्य कोप' (३) से लोप

हो—'रामर'। 'विरामोऽवसानम्' (१२४) से रेफोत्तरवर्त्ती श्रभाय की श्रयमानमञ्ज्ञा हो, उस के परे होने से खरवमानयोगिसजनोय '(१३) द्वारा रेफ को विमर्गाटेश करने पर— राम 'प्रयोग सिद्ध होता है। [विमर्गों के श्रयोगवाह होने से श्रयोगयाहों का पाठ यरों में मानने से 'श्रवचि च' (१८) से विमर्गों को वैकल्पिक द्विरव भी हो जायगा। राम ।]

नों मिला जिन्य पत्त में रेफ की श्रवसानसञ्ज्ञा होती है उस पत्त में 'खरवमानयो —' (१३) सूत्र का "खर परे होने पर रेफ को या श्रवसान म वत्तमान रेफ को विसर्गानश हो" कैसा शर्थ हो जाने वे कोई दोध नहीं श्राता।

# [लघु०] विधि स्वम्—१२५ सरूपासामेकशेष एकविभक्तो ।१।२।६४॥

एकविभक्को यानि मद्भवाएयेव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते।

त्रार्थ — एकविभक्ति श्रार्थात् समानविभक्ति के परे होने पर जितने शब्द सरूप=समानरूप वाले ही देखे जाए, उन में से एक ही रूप शेष रहता है ( श्राय रूप लुप्त हो जाते हैं)।

व्याख्या—सरूपाणाम् ।६।३। [ निर्धारणे वष्टी ] एकशेष ।१।१। एकविभक्ती ।७।१। एव इस्य ययपदम् । ['वृद्धो यूना तल्लक्षणरचेन्व विशेष 'से ] श्रावय —एकविभक्ती सरूपाणाम् एव ( दृष्टानाम् ) मध्ये एकशेष स्यादिति । समास —एका चासौ विभक्तिरच= एकविभक्ति तस्याम्=एकविभक्ती, कर्मधारयसमास , समानविभक्ताविव्यर्थ । समान रूपं येषान्ते सरूपा नेषाम्=सरूपाणाम् बहुवीहिसमास , ज्योतिजनपदेखादिना समानस्य समाव । शिष्यत इति शष कमणि घन । एकश्चासौ शेषश्च=एकशेष , कर्मधारयसमास । श्रार्थ —(एकविभक्ती) समानविभक्ति में ( सरूपाणामेव ) जितने समानस्य वाले ही शब्द नेषे जाए, इन में से (एकशेष) एक शेष रहता है [ श्रन्य ल्लस हो जाते हैं ] ।

यहा यह ध्यान रखना चाहिये कि यह एकशेष कार्य श्रन्तरङ्ग होने से 'श्री श्राटि विभक्तियों की उत्पक्ति से पूर्व ही होता है।

<sup>\* &#</sup>x27;श्रसिद्ध व हरहम तरंहे' (प०) श्रर्थात् श्रन्तरङ्ग कार्न करने में वहिरङ्ग कार्य श्रसिद्ध होता है। बहुत निमित्तों नी श्रपैक्षा करने वाला वाय वहिरङ्ग श्रीर थोड़े निमित्तों की श्रपैक्षा वरने वाला काथ श्र तरङ्ग होता है। श्रथवा—घरेलू=निज में सम्बंध रखने वाला=समीप का=निकट का या श्रपने मीतर का काय श्रुतरङ्ग श्रीर दूर का श्रथवा श्रपमें में वाहिर का वार्य व हिरङ्ग होता है। यहा—बहुत सरुक्तरों याला कार वहिरङ्ग श्रीर थोड़ अरुक्तरों वाला कार्य श्र तरङ्ग होता है। राम राभ श्रह्म एकरोष विसक्तयु पत्ति से थोड़ी श्रपेक्षा वाला [विसकायुत्पत्ति में प्रातिपदिकसच्छा दिस्वादि की विवक्षा हत्यादि बहुत वालों

एकविभक्ति श्रर्थात् समानविभक्ति क परे हान पर जा शब्द एक जैस ही देखे जाते हैं विरूप नही दिखाई दते, उन श दो म एक ही शेष रहता है अन्य लुप्त हो जाते है। यथा—'मातृ श द दो प्रकार से सिद्ध होता है। एक— नष्तुनेष् — (उणा॰ २२४) इस डणादिसूत्र द्वारा मान् (नजाप हा कर) प्रथवा 'मा' धातु स तृजनत निपातित हाता है। इस का अर्थ 'माता = जननी और इस के रूप 'माता मातरी, मातर । मातरम् मातरी मातृ " इत्यादि हाते हैं । दूपरा-'माड माने (जुही०) धातु स गबुलतृची (७=४) द्वारा त्रच प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। इसका श्रथ 'मापने वाला और इस के रूप ' माता भातारी, मातार । मातारम् , मातारी मातृन्" इत्यादि होते हैं । श्रव इन दो प्रकार के मातृ' शब्दों का द्वंद्वं करने पर एकशेष नहीं होगा। क्योंकि ये एकविभक्ति = समान विभक्ति में केवन सरूर ही नहीं देखे जाते । इस में मन्टइ नी कि सेँ टा इ आहि विभक्तियों में इन दोनों प्रकार के मातृ शब्दा क माना मात्रा मात्रे आदि सुरूप ही हाते हैं. परन्तु समानविभाक्त में सरूप ही हों एमा नहीं दखा जाता। श्रम्' में श्रीगादिक 'मातृ' शब्द का 'मातरम् श्रीर दूसरे मातृ' शब्द का मातारम्' विरूप होता है सरूप नहीं । हमारी शर्त्त तो यह है कि 'एक अर्थात् एक जैमी = समान विभक्ति पर हान पर जो शब्द सरूप ही रहे, विरूप न हों उन में से एक ही शेप रहता है' इस शर्त्त को इन दो प्रकार के 'मात' शब्दों ने पूरा नहीं किया। समानविभक्ति यम्' श्रादि में इन की विरूपता हा गई है अत इन का एकशष नहीं होगा।

पत्यर्थ शब्द ' अर्थात् प्रत्येक अर्थ के लिये शब्द के उच्चारण की आवश्यकता होती है। इस लिये जब दो तीन या अधिक अर्थों का बोध कराना अमीष्ट होता है तो उस के लिये तद्वाचक शब्दों का उच्चारण भी उतने बार प्राप्त हाता है। इस पर यह सूत्र नियम करता है कि उनका उच्चारण एक ही बार हो अनेक बार नहीं। जैसे—जब दो, तीन या आधिक राम कहन हों तो तब रामशब्द का दो तीन या अधिक बार उच्चारण प्राप्त होता है। इस नियम से एक 'राम शब्द रह जाता है, शबों का लोप हा जाता है। उन सब के अध का बही शेष रहा हुआ बोध कराता है। जैसा कि कहा गया है—''यः शिष्यने म लुप्यमान।यीभिध(या'' अर्थान जा शेष रहता है वह लोप हुओं के अर्थ का भी बोध कराता है।

<sup>—</sup>की अपेचा हाती है] थोड़े नन्मर्टा वाला वरल् व भीतरी काम सा है अत यह अ तरङ्ग और विभक्तयु त्यन्ति उस से बंहिसत हाने से वहिरङ्ग हं। अ तरङ्ग कार्य पहले और बहिरङ्ग काम पीछे होगा। यह परिभाषा लोकसिद्ध है। यथा लोक में सबेरे उठ कर मनुष्य अन्तरङ्गकाम शौच द तथावन स्नानादि या बावू लोग चाय, वक आदि निजोकार्यों को कर बाद में बहिरङ्ग=बाहिर के या पराये कार्या को करते हैं वैसे यहा भी सनक्तक वाहिये। इस म रिभाषा की कियेष ज्यास्था बाक्रस्य क उच्च में भा म रहा ।

'राम राम' इन दो सरूप शब्दों में इस सूत्र द्वारा एक 'राम' शब्द रह जाता है। श्रव प्रथमाविभक्ति के द्वित्व की विवक्ता में 'इयेकयोर्डिवचनैकवचने' (११३) सूत्र द्वारा 'श्रौ' प्रत्यय श्रा कर 'राम + श्रौ' हो जाता है। श्रव इस स्थिति में 'वृद्धिरेचि' (३३) के प्राप्त होने पर श्रिप्रमसूत्र उपस्थित होता है—

[लघु०] विधि सूत्र-१२६ प्रथमयो पूर्व-सवर्णः ।६।१।६६॥ अकः प्रथमाद्वितीययोरचि पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशः स्यात । इति प्राप्ते-

अर्थ — अक् प्रत्याहार से प्रथमा या दितीया का अच् पर हो तो पूर्व ( अक ) पर ( अच् ) के स्थान पर पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेश हो जाता है। इस सूत्र के प्राप्त होने पर [ अग्रिम निषेध सूत्र प्रवृत्त होता है। ]

व्याख्या— अक ।१।१। [ 'अक सवर्णे दीर्घ' से ] प्रथमयो ।६।२। अवि
।०।१। [ 'इको यण्वि' से ] पूर्व परयो ।६।२। एक ।१।१। [ 'एक पूर्वपरयो ' यह अधि
हत है । ] पूर्व सवर्ण ।१।१। दीर्घ ।१।१। [ 'अक सवर्णे दीर्घ' से ] समास — प्रथमा च
प्रथमा च = प्रथमे, तयो = प्रथमयो , एकरोप । विभक्तिया सात हैं, पहले 'प्रथमा' राष्ट्र स
उन में स पहली 'सुँ, औ, जस्' विभक्ति का प्रहण हो जाता है, दूसरे 'प्रथमा' राष्ट्र स
अविश्वष्ट कु विभक्तियों में प्रथमा अर्थात् 'अस्, औट्, रास' का बोध होता है । इस प्रकार
प्रथमयो ' शब्द से प्रथमा तथा हितीया विभक्ति का प्रहण हो जाता है । पूर्वस्य सवर्ण =
पूर्व-सवर्ण, पष्टीतरपुरुषसमास । अर्थ — ( अक ) अक् प्रयाहार से ( प्रथमयो ) प्रथमा
हितीया विभक्ति का ( अचि ) अच् परे हो तो ( पूर्व परयो ) पूर्व पर के स्थान पर (एकः)
एक (पूर्व-सवर्ण) पूर्वसवर्ण (दीर्घ) दीर्घ आदेश होता है । तात्पर्थ यह है कि अक और
प्रथमा हितीया के अच के स्थान पर एक ऐसा आदेश होता है । तात्पर्थ यह है कि अक और
प्रथमा हितीया के अच के स्थान पर एक ऐसा आदेश होता है जो पूर्व वर्ण का सवर्ण होते
हुए साथ ही दीर्घ भी होता है । यथा— 'इ + औ' के स्थान पर पूर्वसवर्णदीर्घ 'ई' होगा;
यह पूर्व का सवर्ण है और दीघ भी है । इसी प्रकार— 'उ + अ' के स्थान पर 'ज', 'अद +
अ' के स्थान पर 'ऋ' पूर्वसवर्ण दीर्घ होगा । इन सब के उदाहरण आगे यत्र तत्र बहुत
आएगे।

रास+ग्री' यहा मकारोत्तर भकार श्रक से पर 'ग्री' यह प्रथमा का श्रम् विद्यमान है; श्रत पूर्व + पर के स्थान पर 'श्रा' यह प्रवंसवर्णदीर्घ प्राप्त होता है। इस पर श्रमिमसूत्र निषेध करता है—

[बाघु•] निषेष सत्रम-१२७ नाऽऽदिचि ।६।१।१०,१॥

#### त्रादु इचि न पूर्वमवर्णदीर्घ । वृद्धिरेचि---रामौ ।

श्रर्थ — श्रवर्ण से इच प्रत्याहार परे होने पर प्रवसवर्णेदीघ एकाटश नहीं होना। 'वृद्धिरेचि' से वृद्धि हो गई ता रामों' सिद्ध हो गया।

व्याख्या — आत् । १ १। इचि १७। १। पूर्वपरयो । १२। एक १९। १। िएक पूर्वपरयो यह अधिकृत है ] पूर्व सवर्ष । १। १। ि प्रथमयो पूर्वसवर्ष से ] दीर्घ । १। १। ि अक सवर्षे दीर्घ से ] न इस्य व्ययपदम् । अर्थ — (आत् ) अवस्य स (इचि ) इच् अत्याहार परे होने पर (पूर्व परया ) पूर्व + पर क स्थान पर (प्रांसवर्षे, नीघ ) पूर्व सवस्यनिष्ठ (एक) एकादेश (न) नहीं होता । अवस्थे का छोड सब स्थर इच प्रत्याहार क अन्य आ जाते हैं।

राम + श्री' यहाँ मकारोत्तर श्रवर्णे स श्री यह इच् प्रत्याहार पर वत्तेमान है श्रतः इन सूत्र स पूर्वमवणदीर्घं का निषध हो कर पुन 'वृद्धिरेचि' (३३) से पृद्धि एकान्य करने से—राम् श्री='रामी' वयान सिद्धहोता है।

# [लघु०] विधि तत्रम-१२८ बहुषु बहुवचनम् ।१।४।२१॥

#### बहुत्वविवन्नायां बहुवचन स्यात ।

अर्थ --- बहुत्व अर्थात् दो मङ्ख्या से अधिक मङ्ख्या की विवक्ता हा तो बहुवकत प्रस्थय होता है।

व्याख्या बहुतु । ७१३। बहुवचनम् । ११३। यहा बहु' शब्द व्याख्यान से बहुत्व वाची है। अर्थ — (बहुतु) बहुत्व की विवत्ता होने पर (बहुवचनम्) बहुवचन प्रत्यय होता है। प्रदिदा से श्रिष्ठिक मङ्ख्या की विवत्ता होगी तो प्रकृति से बहुवचन प्रत्यय प्रयुक्त किया आवगा ।

'राम राम राम' इन तीन रामशब्दों का या इन म अधिक थाए रामशब्दों का [ दो से अधिक की हमें विवक्ता है चाहे तीन हों या सौ इस स कछ प्रयोजन नहीं ] 'सक्त्पाणाम्—' (१२१) से एकशेष हो राम हुआ। अब प्रथमा विभक्ति क बहुत्व की विवक्ता में बहुंचु बहुवजनम्' (१२८) द्वारा 'जस' यह बहुद्वचन प्रत्यंच आकर 'राम + जस्' हुआ। अब अधिमस्त्र प्रवृक्त होता है——

#### [लघु०] सन्ता स्त्रस—१२६ चुटू ।१।३।७॥

#### प्रत्ययाद्यौ चुटू इतौ \* स्त'।

चुद्ध+हतौ श्रत्र 'द्द्देद्— (५१) इति प्रगृह्यत्वन प्रकृतिभागोऽनमेथ ।

अर्थ --- प्रत्यय क अदि में स्थित चवर्ग टवर्ग इस्सन्ज्ञक होते ह ।

व्याख्या । १।१। [ 'च प्रत्ययस्य से ] मादी ।१।२। [ 'म्रादिनिदुडव ' में वचर्नावपरिणाम कर के ] चुट्ट । १।२। इती ।१।२। [ 'डपदेशेऽजनुनासिक इन्' से वचन विपरिणाम द्वारा ] समास —चुरच दुश्च=चुट्ट, इतरेतरहम्ह । अर्थ — (प्रत्ययस्य)प्रत्यव क (म्रादी) म्रादि में स्थित (चुट्ट) चवर्ग और टवर्ग (इती) इत् सम्झक होते हैं ।

'राम+जस' यहा 'जस यह प्रत्यय है, इस के आदि में 'ज्' यह चवर्ग स्थित है आत इस सूत्र से इस की इत सञ्ज्ञा हा तस्य लोप ' (३) से उस का लोप करने पर 'राम+अस्' हआ। अब यहा 'इलन्स्यम्' (१) से सकार की इरसञ्ज्ञा प्राप्त होती है, इस पर उस की निवृत्ति के बिये यस्न करते हैं—

[लघु०] सन्ज्ञा स्त्रम्—१३० विभिक्तिरच ।१।४।१०३॥

सुँ प्रिङो विभक्ति-मञ्ज्ञौ स्त'।

अर्थ: - सुँप् और तिड विभक्तिसन्ज्ञक दीते हैं।

व्याख्या— सुँप 1919। [ 'सुँप' से विभक्तिविपरिश्वाम कर के ] तिड 1919। [ 'तिङस्त्रीश्वि—' से विभक्तिविपरिश्वाम कर के ] विभक्ति 1919। च इत्यव्ययपदम्। अर्थ — (सुप्) सुप और (तिड) निङ् (विभक्ति) विभक्ति 1919। च इत्यव्ययपदम्। अर्थ — (सुप्) सुप और (तिड) निङ् (विभक्ति) विभक्तिसन्ज्ञक होते हैं। 'सन्ज्ञाविधी पत्यय प्रहश्चे तद तप्रहर्श्च नास्ति' [ जहां प्रत्यय की सन्ज्ञा की जाय वहां प्रत्यय के प्रहश्च होने पर प्रत्ययान्त का प्रहृश्च नहीं किया जाता इस नियम से यहां सुकृत्त और तिङ्ग्त की विभक्ति सन्ज्ञा होती है। सुप् प्रत्याहार 'स्वीजसमीट—' (१९६) सूत्र के 'सुँ' से जकर सप्तमी के बहुवचन 'सुप्' के प्रकार तक बनता है। अर्थात् सुँ, श्री, जस् श्रादि इक्कीस प्रत्यय 'सुँप्' सन्ज्ञक होते हैं। तिङ प्रत्याहार 'तिसस्कि—' (३७१) सूत्र के 'ति' से जेकर 'महिड्' के इकार तक बनता है। अर्थात् सुँप स्थाद प्रत्यद 'तिङ्' सन्ज्ञक होते हैं। इन दोनां सुँप और तिङ प्रत्ययों की विभक्ति सञ्ज्ञा है।

श्रव विभक्तिसञ्ज्ञा का उपयोग बताते हैं---

[लघु०] निषेध सूत्रम-१३१ न विभक्ती तुस्मा ।१।३।४॥ विमक्तिस्थास्तवर्गमकारमकारा नेता । इति सस्य नेस्वम् । रामाः।

अर्थ - विभक्ति में स्थित तवर्ग, सकार, मकार इस्सम्झक नहीं होते। इस सूत्र से सकार की इत् सन्त्रा का निषेध हो जाता है। च्यारूया—म इत्यव्ययपदम् । विभक्ता ।७।१। तुस्मा ।१।६। इत ।१।६। [ 'डप देशऽजनुनासिक इत' से वचनविपरिणाम द्वारा ] समास —तुश्च स च मश्च = तुस्मा इतरेतर इन्द्व । ग्रर्थ —(विभक्ता) विभक्ति में (तुस्मा) तवग, सकार, मकार (इत) इत सम्जक (न) नहीं होत ।

इस सूत्र स जस्, शस भिस, भ्यस्, इस श्रोस श्रम् स्थाम्, शाम् श्रादि के श्रन्थ हल् की हलात्यम्' (१) हारा इत्सम्ज्ञा नहीं होती। तवग के उदाहरण-रामातः सर्वस्मात, सर्वास्मन एथेरन् प्रभृति जानन चाहियें।

'राम + अस्' यहा 'अक सवर्षे दीर्घ' (४२) म सवस्ति प्राप्त होने पर उसे बाच कर 'श्रवो गुसे' (२७४) से परस्य प्राप्त होता है। पुन उस को भी बान्ध कर 'प्रथमयोः पूर्वमवस्त (१२६) से पूर्वसवर्षदार्श श्राकार करने य रामाम् बना। श्रव पूर्ववत् सकार को रूँ, उकारकोप तथा श्रवमानसञ्ज्ञक रेफ को विमग करने पर रामा' प्रयोग सिद्ध होता है।

कियी का श्रपनी श्रोर ध्यान खींचना सम्बाधन ऋहाता है। यथा—हे राम । भा दवदत्त । # इत्यादि । सम्बोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है [ देखो कार कप्रकरण (८८६)]। सम्बोधन के श्रोननाथ पर के श्रादि में प्राय हे र भोस्' श्रादि श्रद्भाषों का प्रयोग किया जाता है। कहीं २ इन का प्रयोग नहीं भी होता।

श्रव सम्बोधन के एकत्व की विचका में 'राम+सुँ' हुथा। इस श्रवस्था में श्राग्रिम-सूत्र प्रकृत होता है—

[लघु०] सका स्वय-१३२ एकवचन सम्बुद्धि ।२।३।४६॥ सम्बोधने प्रथमाया एकवचन सम्बुद्धिसञ्ज्ञ स्यात्।

श्रर्थ --सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का एकवचन सम्बुद्धि सञ्ज्ञक होता है।

व्यास्त्या—सम्बोधने ।७।१। [ सम्बोधने च' सूत्र से ] प्रथमाया ।६।१। [ 'प्राति पहिकार्थं जिङ्ग प्रथमा' से विभक्तिविपरिकाम कर के ] एकदचनम् ।१।१। सम्बुद्धिः ।१।१। शर्थं —(सम्बोधने) सम्बोधन में (प्रथमाया) प्रथमा का (एकवचनम्) एकदचन (सम्बुद्धि) सम्बुद्धि-सन्त्रक होता है।

<sup>\*</sup> सम्बोधनवाची पद के आगे आजकल '।' देसा चिद्ध किया जाता है परन्तु प्राचीनकाल में ऐसा नोई चिद्ध न था। इस प्रकार के चिद्धों की परिपाटी प्रायं पश्चिम से आई है। इन से बाक्य सुन्दर, असन्दिग्ध और ऋटिति अध्रप्रत्यावक हो जाते हैं। इन क प्रदश्त में कोई खज्जा की बात नहीं। विवादण्यमृत प्राह्मम्'।

इय सूत्र से सम्बोधन के 'सुँ' का सम्बुद्धिमञ्जा हो जानी है। श्रव सुँ लोप के लिये उपयोगी श्रद्धसञ्ज्ञा करने वाला सूत्र जिखते हैं—

# [लघु०] मन्ना मूत्रम्—१३३ यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये-ऽङ्गम् ।१।४।१३॥

य प्रायया यम्मात क्रियते नदादि शब्दस्वरूप तस्मिन्ना स्यात्।

अथ — जो पर्यय जिस शब्द मे वि नान किया जाता है वह है श्रानि में जिस के एसा गड़द स्वरूप डम प्रस्थय के परे होने पर श्रद्ध सञ्ज्ञक होता है।

ज्यास्त्या — यम्मात् ।१।१। प्रत्ययविधि ।।।१। तदानि ।१।१। प्रत्यये ।७।१। श्रहम् ।१।।। समाम — विधान विधि भावे किप्रत्यय । प्रत्ययस्य विधि = प्रत्ययविधि षष्टा तत्पुरुष । तत=प्रकृति भूतम् श्रान्यस्य शब्नस्यरूपम्य तत्=तनानि । तद्गुणमविज्ञान बहु वीहित्यमाम । अर्थ — (यस्मात) जिम्म प्रकृति म (प्रत्ययविधि ) प्रत्यय का विधान हो (तनानि) वह प्रकृति जिस शब्दस्वरूप के श्रादि में हो ऐसा प्रकृतिसहित शब्दम्बरूप (प्रत्यवे) उम्म प्रत्यय के परे होने पर (धहम्) श्रह सन्ज्ञक होता है। उदाहरण यथा—

भ धातु में पर विहित लट के स्थान पर 'मिप' प्रस्थय किया तो बना—'सू+मिप्' पुन भू गतु से परे राप' किया तो 'मू + शप+मिप' हुआ। शकार तथा दो पकारों का लीप करने पर 'मू + श्च+मि। श्रव यहां श्रव सम्झा करते हैं—

''जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान हो''

थर्डा 'भू इस प्रकृति से 'मिप' इस प्रत्यय का विधान किया गया है।

"वह प्रकृति जिम शब्दस्वरूप के आदि में हो, ऐसा श्रकृतिमहित शब्दस्वरूप—"

यह 'भू' प्रकृति 'भ' इस शब्दस्वरूप के आदि में है और प्रकृतिसहित वह शब्द स्वरूप भू + भ्र' है।

"-- उस प्रत्यय के परे हीन पर अङ्गसञ्ज्ञक होता है ।" बह प्रस्यय मिप" परे हे अंत 'सू + अ' इस समुदाय की अङ्गसञ्ज्ञा हुई।

नीट यदि सूत्र में तदादि' यहा 'म्रादि' महर्ण न करते तो केवल उस प्रकृति की है। महस्मका होती, प्रकृति से मागे तथा प्रत्यय से पूर्वस्थित शब्दस्वरूप की न होती। तब उपयुक्त उदाहरण में केवल भू' ही श्रद्धसन्द्रक होता 'श्र' साथ न होता। श्रादि' महर्ण स तदगुर्ण मं विज्ञानबहुवीहिसमास के कारण दोनों का महर्ण हो जाता है, कोई दोष नहीं म्राता।

श्वातन्य—बहुन्नीहिससास में जिन पदों का समास किया जाता है समास हो जुकने पर प्राय उन पदों से मिन्न किसी ध्र-य पद के अर्थ की ही प्रधानता हो जाया करती है। यथा— 'पीत' शब्द का अर्थ है 'पीजा' अर 'अम्बर' शब्द का अर्थ है 'कपडा'। अब 'पीत' और 'अम्बर शब्द का अर्थ है 'पीजा' अर 'अम्बर' शब्द का अर्थ है 'कपडा'। अब 'पीत' और 'अम्बर शब्द का बहुन्नीहिसमास किया तो बना— 'पीताम्बर'। इस का अर्थ है— पीजे कपडों वाजा'। इस अर्थ में किसी अन्यपदार्थ (पुरुष) की प्रधानता है जिस के पीले कपडे हैं। इसी प्रकार 'दृष्टा का अर्थ है 'देखी गई' और 'मधुरा का अर्थ है 'एकं नगरी'। अब 'दृष्टा' और 'मधुरा' का बहुन्नीहिसमास किया तो बना— दृष्टमधुर'। इस का अर्थ है— जिम से मधुरा देखी गई है वह पुरुष'। इस अर्थ में किसी अन्यपदार्थ (पुरुष) की प्रधानता है। अत एव बहुन्नीहिसमास अन्य पदार्थ प्रधान कहाता है। इस बहुन्नीहि समास के पुन तो मेद हा जाने है— १ तद्गुण्यसविज्ञान-बहुन्नीहिसमास र अतद्गुण्यसविज्ञान बहुन्नीहिसमास । जिस बहुन्नीहिसमास में अन्यपदार्थ की प्रधानता के साथ २ समस्यमान पदों के अर्थों का भी प्रवेश हो वह 'नद्गुण्यसविज्ञान-बहुन्नीहिसमास' होता है। यथा— पीताम्बर ' यहा अन्यपदार्थ — पुरुष की प्रधानता के साथ २ समस्यमान पदों के अर्थों का भी स्वाग नहीं हुआ। यदि कहा जाय कि 'पीताम्बरमानय' [ पीजे कपडे वाजे को जाओ ] तो उस पुरुष के साथ पीजे कपडे भी आएगे। अत यहा तद्गुण्यसविज्ञान बहुन्नीहिसमास है।

जहा श्रन्यपदाथ के साथ समस्यमान पदों के अर्थ प्रवेश नहीं होता वह 'श्रतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिस्सास' होता है। यथा—ह्प्ट्सधुर । यहा श्रन्यपदार्थ = पुरुष की प्रधानता के साथ समस्यमान पत्रों के अर्थों का प्रवेश नहीं होता। यदि कहा जाय कि—हष्ट्रमधुरमानय' (जिस ने मधुरा देखी है उसे लाग्नो ) तो उस पुरुष के साथ देखी गई सधुरा नहीं श्राएगी श्रत यहा 'श्रतद्गुणस्विज्ञानबहुव्रीहिस्सास' है। इसी प्रकार 'चित्रगु सानय' श्रात्र में समक्तना चाहिये। उपर्युक्त सूत्र मं 'तदादिं' [तत्=प्रकृतिभूतम् श्रादियस्य तत्=तदादि ] यहा 'नद्गुणस्विज्ञानबहुव्रीहि' समास है श्रत यहां श्रन्यपदार्थं [जिस के श्रात्र में प्रकृति होगी ] के साथ उस [प्रकृति ] की भी श्रद्धसञ्ज्ञा हो जायगी।

जहा पर केवलमात्र प्रकृति ही होगी उस में श्रागे तथा प्रस्थय से पूर्व श्रन्य कोई न हागा, यहा केवल प्रकृति की ही श्रङ्गसञ्ज्ञा हो जायगी, श्रर्थात यपदेशिवज्ञाव से 'तदादि' केवल प्रकृति ही समसी जायगी। [देखो—'श्राधन्तवदेकस्मिन्' (२७८)]

'राम+सुँ' यहा रामशब्द से 'सुँ' प्रस्यय का विधान है श्रत उस प्रस्यय के परे होने पर तदादि=रामशब्द की श्रङ्गसञ्ज्ञा हो जाती है।

थव श्रिप्रस्त्र में श्रद्ध-व्हा का उपयोग दर्शात हैं---

[लघु०] विधि स्वम-१३४ एङ्ह स्वात् सम्बुद्धै । १।१।६७॥

एडन्ताव्यस्वान्ताच्चाङ्गाद्वत् लुप्यतं सम्बद्धेश्चेत्।

श्रर्थ — एडन्स श्रङ्ग तथा हस्त्रान्त श्रङ्ग से पर सम्बुद्धि के इल का लीप ही काता है।

च्याख्या—इरहस्वात्।४।१। सम्बद्धे ।६।१। इत ।१।१। ['हरहया—हर्ब्' से] बोप । १। १। विषो स्योवील' में ] लुप्यन इति स्रोर, भावे घन । समास — ष्ड च हस्वश्च=एड इस्वस्, तस्मात=एड इस्वात् , समाहार द्वन्द्र । 'ग्ड और इस्व से पर सम्बद्धि के हक का लोप होता है' ऐसा शर्थ होने स 'हे कतरत कुल' यहा जोप उत्पान होता है। तथाहि—नपु सकलिङ्ग में 'कतर' शब्द से सम्बुद्धि ग्रर्थात् सम्बोधन का एक्ष्रचन 'सुँ' करने पर 'श्रदुकु डनरादिस्य एवचभ्य ' (२३१) से इस सुँ की श्रदुक श्रादश हो जाता है--कतर + त्रद ( ह ) । पुन हित्त्वसामर्थ्य से रेकात्तर श्रकार का जोव ही-कतर + त्रद= कतरद्' बनता है। श्रव 'एड और इस्व से परे सम्बुद्धि के इल् का लोप होता है' इस शकार का यदि अर्थ हागा तो 'कतर--ह' यहां रेफासर हस्य अकार से सम्बुद्धि के हल् दकार का लोप प्राप्त हुगा जो भ्रमिष्ट है। यत इसकी निवृत्ति के लिये इस सूत्र में 'श्रङ्गात्' का अध्याद्वार किया जाता है [ क्योंकि सम्झुद्धि प्रत्यय का विधान होने से एड श्रीर हस्य सुत राम् भन्न होंगे ही। ]। प्रहस्थात्' को 'श्रङ्गात् का विशेषमा बना तदन्तविधि करने से---'एकन्तहरवा तारङ्गात' एसा अर्थ निष्यन्त्र होता है। इस अर्थ के हाने से 'कतरद' आदि में काई डाय नहीं ऋाता । क्योंकि यहा श्रद्ध हस्वान्त नहीं प्रत्युत रेफा त है रेफासर श्रकार सी अद्य मन्यय का ही है। अत दकारबोप न हो कर इष्ट रूप मिद्ध हो जाता है। अर्थ:--(एक्ट्स्यात) एकन्त ग्रीर हस्वान्त (ग्रङ्गात) श्रद्धश्च परे (सम्बुद्धे ) सम्बुद्धि का (दख) दख् (जीप) लुस किया जाता है।

राम + सुँ='राम + म' यहां 'राम' इस इस्दा त श्रङ्ग स परे 'स ' यह सम्बुद्धि का इल वर्ष्तमान है श्रत इस स्त्र से उस का लीप हो 'राम' यह प्रयोग सिद्ध हुआ। 'हे' स्नाहि साथ जोड़ने से— है राम ां भो राम ।' श्रादि वर्षेंगे।

सम्बोधन का ब्रियमन श्रीर बहुवयन प्रथमायन् सिद्ध होता है। हे रामी। हे रामा। निर्म सम्बोधन के क्रियमन श्रीर बहुवयन में प्रथमा से कुछ भी भेद नहीं हुआ। इनता भेद सम्बुद्धि में ही हाता है। खत आग सबब हम सम्बुद्धि की ही मिद्धि करेंगे। हित्यम श्रीर बहुवयन में स्वयं प्रथमावन् सिद्धि कर देनी चाहिये।

अन दितीया विभक्ति के रूप सिद्ध किये जाते हैं। द्वितीया के एकवचन में 'राम+ अम्' भना। अन वेशा क्रमश अकः सवर्कें दीर्घ '(४२) से सवगदीर्घ, 'आतो गुगो' (२७४) से पररूप तथा 'प्रथमयो पूर्वसवस्त ' (१२६) से पूर्वसवर्सार्द र्घ प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में अग्रिमसूत्र से पूर्वसवर्सदीय का बाघ हो जाता है।

### [लघु०] विधि स्त्रम्—१३५ ऋमि पूर्वः ।६।१।१०४॥

अक्रोऽम्यनि पुबरूपमेकादेश म्यात्। रामम्। रामा ॥

श्रर्थः — श्रक्स श्रम् में विद्यमान श्रच् परे हा तो पूच + पर के स्थान पर एक पूर्वरूप श्रादेश हाता है।

ड्यार्थ्या जिन । ११९१ [ 'अक सर्वर्णे दीय ' से ] श्रामे । ७१९। श्राचि । ७१९ ['हको अणि वि' स्] प्वयस्या । ६१२। एक १९१९। [ एक पूर्वपरधो ' यह श्रधिकृत हैं।] पूर्व । १९१९। अर्थ — (श्रक) श्रक् प्रत्याहार से (श्राम) श्रम् प्रत्यय में स्थित (श्रचि) श्रम् क परे होने पर (प्रवपरको ) पूर्व ⊹ पर के स्थान पर (एक) एक (पूर्व) पूर्व वर्ण आदेश हो जाता है।

राम + अस् यहा मकारोत्तर अकार अक्स परे अस् का अस् अकार है। अत पूर्व+पर के स्थान पर पूर्व—अकार का रूप हा कर-राम् 'अ म्='राम-' रूप सिद्ध हुआ।।

द्वितीया क द्विवचन म 'राम + ग्रीट् हुआ। टकार की 'हत्तन्त्यम्' (१) से इत सम्बद्धा हो कर तस्य क्षोप' (३) से क्षोप हो जाता है—राम + ग्री। श्रव इस की सिन्धि भ्रथमा के द्विवचन के समान हा जाती है। रामी।

द्विताया के बहुवचन में शम + शस्' हुआ। अब शकार की इत्सञ्ज्ञा करने क क्रिके भक्रिम+सुत्र प्रकृत होता है—

# [लघु०] बन्का प्त्रम्—१३६ लशक्वति ।१।३।८॥

नदितवर्जप्रत्ययाद्या लशकवर्गा इतः स्युः ।

अर्थ:--तिहतिमिन्न प्रत्यव के श्रादि में स्थित लकार, सकार और कवर्ग इत्

च्यारुयां प्राथयस्य १६।३। ['ध प्रत्ययस्य से] आदि १५।३। ['आदिविद्धवव' से लिझ विपरिणाम कर के ] जसक १९।९। इस् १९।९। ['उपदेशेऽजनुनासिक इस्' से ] अति हिते १०।९। ससास प्रत्य शरच शरच पृषां समाहार, खर्गक, समाधारह्रन्द्र । न सिंहते = अति हिते, नञ्समास । अर्थ -(अस्मयस्य) प्रत्यय के (धादि) आदि में स्थित (जशकु) खकार, शकार और कवर्ग (इत्) इत्सञ्ज्ञक हाते हैं (अतिहित) परन्तु तहित से नहीं होते । तिह तप्रत्यय से निषध होने से कप् ख, किमच, घ, शस खच आदि म इत्सञ्ज्ञा न होगी। दिस्स + शक्' पहां 'शस' तहित नहीं अत इस स्था से इस के आदि स्थित सकार

की इस्सन्ज्ञा हुई ग्रीर जीप हा गया--राम + श्रम । श्रव 'प्रथमयी पूर्वसवण ' (१२६) से पूर्वसवणदीघ हो कर 'रामास' बन गया । इस श्रवस्था में श्रग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है--

### [लघु०] विधि स्त्रम्—१३७ तस्माच्छसो न पु सि ।६।१।१००॥

पूर्वसवर्णदीर्घात् परो य शमः सस्तस्य नः स्यात् पु सि ।

अर्थ'--- पूबसवर्ण दीघ से परे जो शस का सकार उम के स्थान पर नकार हो प्रजाँ जिङ्ग में।

व्याख्या— तस्मात् ।१।९। शस ।६।९। न ।९।९। पु सि ।७।९। नकारादकार रुखा रुगार्थं । 'तद्' शब्द पूर्व का बोध कराया करता ह । इस सूत्र स पूत्र प्रथमयो पूर्वसवर्ण (१२६) में पूर्वसवर्ण दीव का प्रकरण है । अत यहा 'तस्मात्' शब्द स सा पूर्वसवर्ण दीर्घात्' का प्रहण हागा । अर्थ — (तस्मात् चपूर्वसवर्णदीवात) उस पूर्वि।इत पूवसवर्णदीव से परे\*(शस) शस क स्थान पर (न) न हा जाता है (पु सि) पुर्ले लिझ मं। अलोऽन्त्य स्य' (२१) से यह नकार आदेश शस क अन्त्य अल स कार को ही होगा।

'रामास यहा मकारोत्तर श्राकार पूर्वसवयादीय ह अत इस म पर गम क सकार को नकार हो कर---'रामान्' बना ।

ध्रव यहा श्रनिष्ट ग्रास्य प्राप्त होता है। उस का परिहार करन के लिये ग्रम्थकार प्रथम ग्रास्वविधायक सूत्र लिखते हैं।

# [लघु०] विभि-स्त्रम—१३८ म्राट्कुप्ताड्नुम्ट्यवायेऽपि।८।२।। श्रद्, कवर्ग, पवर्ग, म्राड्, नुम् एतैट्यंस्तैर्यथासम्भग्न मिलिते≀च च्य-वधानेऽपि रषाभ्या परस्य नस्य णः समानपदे । इति प्राप्ते—

अर्थ:——ग्रट प्रत्याहार, कवर्ग पवर्ग, म्राड और नुम् इन का श्रक्रग २ या यथा सम्भव दो तीन अथवा चारों का मिल कर "यवधान हान पर भी समानपद में रेफ श्रीर चकार से परे नकार को स्कार हो जाता है। इस सूत्र के प्राप्त होने पर [ श्रिप्रमसूत्र निषेध करता है ] ।

<sup>\*</sup>जहां पूर्वसवर्णदीर्ध न होगा वहां पर पुल् लिङ्ग में भी शस् के स की नृत होगा, जैसे— 'गा'। 'गो—शस्' यहां पर 'औतोऽम्शसो' (२१४) से पूर्व+पर के स्थान आ' आन्श हैं, तब पूर्व सवर्णदीर्थ की प्राप्ति न होने से न भी न हुआ।

उच्चारणार्थं । इस सूत्र से पूर्वं श्रष्टाध्यायी में रषाभ्या नो ण समानपदे' सूत्र पदा गया है । वह सूत्र समानपद में रेफ भीर पकार से परे श्रध्यवित ("यवधान-रहित) नकार को खकार करता है । यथा—चतुणाम् पूष्णि श्रादि । परन्तु यह सूत्र 'नराणाम् , पुरुषेण' श्रश्वति प्रयोगों में व्यवहित नकार को खकार करन के लिये रचा गया है । समास —श्रद् च क्रश्च पुरुष श्राह् च तुम् च=श्रद्रकुप्वाङ्तुम इतरेतरद्व-द्व । तै यवाय (व्यवधानम्) = श्रद्रकुप्वाङ्तुम्व्यवाय , तृतीयातरपुरुष । तिस्मन्=श्रद्रकुप्वाङ्तुम्व्यवाये, भावसप्तमी । श्रर्थं – (श्रद्रकुप्वाङ्तुम्व्यवाये) श्रद्शस्याहार, कवर्ग, पवर्ग, श्राङ् श्रीर तुम् इन स व्यवधान होन पर (श्रपि) भी (रषास्थाम्) रफ श्रीर पकार से परे (न) न् क स्थान पर (ख) य् हो जाता है (समानपद) समान श्रथात् श्रख्यद पद मे ।

जिस पद के खरड भर्यात् हुकड़े कर उन का स्वतन्त्र रूप स प्रयोग न किया जा सक उसे समानपद या अखरडपद कहते हैं। 'रामान् अखरडपद है इस के खरड नहीं किये जा सकते। इसिलिये यहा राकार प्राप्त है। 'रघुनाथ, रमानाथ रामनाम' ये अखरडपद नहीं इन के खरड हो सकते हैं। रघु और नाथ इन दोनो खरडों का स्वतन्त्र प्रयाग किया जा सकता है। इसिलिये इन में सरव नहीं हुआ।

अश्य बहा यह विचार उपस्थित दाता ह कि क्या श्रट्, कवर्ग शादि सब का "यवधान हो तो ग्रांव होता है ? या हन में से किसी एक का व्यवधान होने पर ग्रांव होता है ? । यहला पत्र श्रसम्भव है क्यों कि सस्कृतसाहित्य में ऐसा कोई शब्द नहीं जिस म रफ या धकार से परे श्रद्, कवर्ग शादि सब से व्यवहित ग्रांकार हा। श्रत लच्य (उदाहरण) न मिलन क कारण सब का व्यवधान हो तो ग्रांव होता है' यह पत्र श्रसद्गत है। दूसरा पत्र ठीक है, इस से नराणाम्, कराणाम्, पुरुषेष्यं श्रादि प्रथोगों का सिद्धि हो जाती है। करण ग्रज (८००), 'स्तोका तिकद्रार्थकृष्टश्राण के न' (६२६) इत्यादि पाणिनिस्त्रों से भी इस पत्र की पृष्टि हाती है। हन सूत्रा में मुनि ने एक र का व्यवधान होन पर ग्रांकार श्रादेश किया है। किल्ल-इस पत्र के श्रांतिरिक्त एक श्रन्य पत्र भी महामुनि के स्तृत्रपाठ स पृष्ट होता है। वह यह है कि श्रद् कवग श्रादियों में चाह जितने वर्णों का व्यवधान हो ग्रत्य हो जाय'। मुनि न—''सरूपायाम् एकशेष एकविभक्ती (१२५), कर्मणि द्वितीया (८६१), इत्यदि स्त्रों में यथासम्भव श्रनेकों का व्यवधान होने पर भी ग्रांकार श्रादेश किया है। ग्रन्थकार ने इन दोनो पत्रों का- प्रतंद्यं स्त्रयासम्भवं मिलितेरच इन शब्दों से वर्षन किया है। इन के खदाह(श्रा वथा—

म्रट्—कर**यम्, हरखम्, करिया, हरिया इत्या**दि ।

क्र पर्हो -- म्रकेंग मूर्काणाम् गर्गेग, म्रघेंग इत्यादि । पर्हा -- द्रिंग, रेफेग, गर्भेग चमगा कर्मगा इत्याद । म्राह्-- पर्याग्रहम्, निराग्रहम् इत्यादि ।

नोट-इस स्त्र की श्रनुवृत्ति 'उपसर्गादसमामेऽपि ग्रोपदेशस्य' (४४६) सूत्र में जाती है। ग्रत यहा उस स ग्रत्व हो जाता है। पदच्यवायेऽपि' (८१४६६६६६६६) द्वारा निषेध मही होता। यही इस के ग्रहग्र का प्रयोजन है। इस पर विस्तृत विचार याकरण के उच्च ग्रन्थों में दखें।

नुम्—बृह्याम्, तृह्याम् इत्यादि। यहा 'नृम्' स अनुस्वार आभिप्रत है। वह अनुस्वार चाहे 'नुम्' के स्थान पर हुआ हो या स्याभाविक हो इस से कुछ प्रयोजन नहीं। यथा—'बृह्याम्' यहा नुम् के स्थान पर अनुस्वार हुआ २ ई। 'तृह्याम्' यहा स्वाभाविक अनुस्वार है।

सूचना सम्पूर्ण यात्वप्रकरण मे रेफ श्रीर वकार की तरह ऋवर्ण का भी यात्व में निमित्त समक्रना चाहिये। श्रतएव 'श्रप्तृतृच् प्रशास्तृत्याम्' (२०१) इत्यादि सुनि वर वे निर्देश उपलब्ध होते हैं। श्रागे चल कर प्राथकार 'ऋवर्णा नस्य यात्व वाच्यम्' (वा० २०) इस वार्त्तिक को स्वय ही उद्धृत करेंगे।

रामान्=र+श्रा+म्+श्रा+न्। यहा रेफ से परे श्रा=श्रट, म्=पवर्ग, श्रा=श्रट इन तीन वर्णी मे व्यवहित नकार है श्रत 'श्रट्कु—' सूत्र से श्रकार शास होता है। श्रव इस का श्रिमसूत्र से निषेत्र करते हैं—

# [लघु०] निवेध स्त्रम-१३६ पदान्तस्य । ८।४।३७॥

नस्य गो न । रामान् ।

अर्थ:--पदान्त नकार को खकार नहीं होता ।

व्यास्त्या वदान्तस्य ।६।१। न ।६।१। या ।१।१। [ 'रवास्यां नो ख समान पदे' से ] न इत्यब्यवंपदम्'। [ 'न भाभूपू 'से ] अर्थ (पदान्तस्य) पद के आत बाले (न) न् के स्थान पर (या) या आदेश (न) नहीं होता।

'शमान्' यह सुँबन्त होने से 'सुँ प्तिङन्त पदम्' (१४) के श्रनुसार पदसक्तक है। यहां 'न्' पदान्त है। श्रतः 'पदान्तस्य' से खकार का निषेध हो गया। 'रामान्' रूप सिद्ध हो गया।

[लघु०] विधि स्वय-१४० टाडसिङसामिनात्स्या ।७।१।१२॥

#### त्रदन्ताट् टादोनामनादय स्यु । गात्वम् नामगा ।

अथ — अदन्त (अह) ने परे टा को इन, डिम्प को आन और इस् का स्य आदेश होता है।

व्याख्या— अत ।१।१। ['अतो भिस ऐस से ] शहात ।१।१। ['अइस्य' यह अधिकृत है, इस का विभक्तिविपरिशाम हो जाता है ] टाइसिङसाम् ।६।३। इनात्स्या ।१।३। 'श्रहात्' का विशेषश्य होने से 'अन 'स तदन्तिविधि हो जाता है—'श्रहन्नाव अहान'। अर्थ — (अत = अदन्तान्) अदन्त (अहात्) श्रङ्घ से परे (टाइसिङसाम्) टाइसिँ, इर के स्थान पर (इनात्स्या) इन, श्रान स्य आदश हो जाने हैं। 'यथासहस्यसनु दश समानाम् (२३) के अनुसार आदश क्रमश होंगे।

राम + टा' यहा 'शम' श्रदन्त श्रद्ध है। इस से परे 'टा' का हुन श्रादेश हो जाता है। 'शम + इस' इस श्रदस्था में श्राद् गुण (२७) से गुण एकादेश तथा श्रद्ध--- (१६८) से गुकार श्रादेश हो कर रामेख' रूप सिद्ध हाता है। ध्यान रहे कि यहा 'पदान्त स्य' (१६६) द्वारा गुरूष का निषेध महीं होता, क्योंकि यहा न पदान्त नहीं, पदान्त श्र है।

तृतीया के द्वित पन में भ्याम्' काने पर 'राम+स्याम्' हुशा। श्रद श्रविम मूत्र प्रवृत्त होता है---

#### [लघु०] विधि स्त्रस्—१४१ सुॅपि च ।७।३।१०२॥

यञाढौ सुँपि अतोऽङ्गस्य दीर्घः । रामाभ्याम् ।

अर्थ - वजादि सुँप परे होने पर श्रदन्त श्रक्त को दीर्घ हो जाता है।

व्याख्या— यित्र १७११ [ 'श्रतो दीर्घो यित्र से ] सुँपि १७११ श्रत १६११ [ अतो दीर्घो यित्र' से ] श्रक्षस्य १६११। [ यह अधिकृत है ] दीर्घ १९११ [ अतो दीर्घो यित्र' से ]। यित्र' पद 'सुपि' पद का विशेषण है और श्रत् है इस तिये इस से तदादि विधि हो कर 'यजानी सुपि' वन जायगा। श्रत ' यह 'श्रद्धस्य' का विशेषण है अत इस से तदन्तविधि हो कर 'श्रन्ततस्य श्रद्धस्य हो जायगा। श्रर्थ — (यित्र) यञादि (सुँपि) सुँप परे होने पर (श्रत) श्रदन्त (श्रद्धस्य) श्रद्ध के स्थान पर (दीध) दीर्घ हो जाता है। यज एक श्रत्याहार है यञादि सुप—स्याम् स्यस् श्रादि हैं।

'राम+स्थाम्' यहा 'स्थाम्' यजादि सुप है, अत 'राम' इस अद्भा अह को दीघ हा— 'रामास्थाम्' प्रयोग सिद्ध हुआ। तृतीया के बहुवचन में 'भिस' प्रत्यय श्राकर 'राम+भिस' हुश्रा। श्रव 'सुँपि च'
(१४१) से दीघ के प्राप्त हाने पर उस का श्रपवाद श्रमिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि सत्रम्—१४२ अतो भिस ए स् ।७।१।१०६॥

अनेकाल्शित सर्वस्य । रामैः ।

अर्थ — अद ताद् अङ्गात् परस्य भिस ऐस् स्यात् । अद त अङ्ग से परे भिस के स्थान पर ऐस हो जाता है।

उयाख्या— श्रत । १।१। श्रङ्गात् । १।१। [ 'श्रङ्गस्य' यह श्रधिकृत है, इस की विभक्ति का यहां विपरिणाम हो जाता है। ] भिस । ६।१। ऐस् । १।१। 'श्रङ्गात्' का विशेषण होने भ 'श्रत ' से तद तिविधि हो जायगी। श्रथ — (श्रत = श्रद्गतात्) श्रद्भत (श्रङ्गात) श्रङ्ग से परें (भिस) भिस के स्थान पर (ऐस) ऐस हो जाता है। यह श्रादेश 'तस्मादिखुत्तरस्य' (७१) स उत्तर भिस् को होना है, पर 'भिस' के प्रश्लीनिर्दिष्ट होने से 'श्रक्षोऽन्थस्य' (२१) हारा श्रन्थ सकार को प्राप्त होता है, फिर 'श्राने परस्य' (७२) से पूर्व को प्राप्त है उस को बान्ध कर श्रनेकाल्शित् सर्वस्य' (४२) हारा सम्पूर्ण भिस के स्थान पर हो जाता है।

"राम + भिस' यहां 'राम' यह चदन्त श्रङ्ग है श्रत इस से परे प्रकृत सूत्र द्वारा भिस के स्थान पर ऐस हो कर---राम+ऐस् । अब 'वृद्धिरंचि (३३) से पूर्व + पर के स्थान पर 'छ' वृद्धि हो रुख विसर्ग करने से---'रामें 'प्रयोग सिद्ध होता है ।

श्रव रामशब्द के चतुर्थी विभक्ति के रूप सिद्ध किये जाते हैं। एकववत में 'राम + क' हुआ। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है---

# [लघु०] विधि स्त्रम-१४३ डेर्य । ७।१।१३॥

श्रनोऽङ्गात् परस्य हेयदिशः।

अर्थ -- अवन्त बङ्ग से परे 'के' के स्थान पर व' आदेश ही।

उपाख्या— श्रात । १११। ['श्रतो भिस ऐस' से ] श्रङ्गात् । १११। ['श्रङ्गस्य' यह श्रिकृत है। यहां विभक्तिविपरिखाम हो जाता है। ] के । १११। [ हे + हस=हे+श्रस्= हेम्=हे, 'हसिँ हसीरचे' ति पूर्वरूपम् । ] व । १११। श्रर्थ — (श्रत = श्रदन्तात्) श्रदन्त (श्रङ्गात्) श्रङ्ग से परे (हे) के के स्थान पर (य) 'य' ब्रादेश होता है। ध्यान रहे कि 'व' श्रादेश सस्वर है।

" रिक्रि - के आहां 'राम' यह अदस्त शक्त है अत इस से परे के की 'व' आहेश हो---'राम के हुआ। वहां 'व' कनादि तो है पर सुप नहीं। सुप तो 'के' था, वह थव रहा नहीं। अत 'सुपि च' (१४१) से दीघ प्राप्त नहीं हो सकता। श्रव य में सुप्त्व धर्म जाने के जिये श्रिप्तम सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] अविदेश स्त्रम् —१४४ स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ।१।१।५५।

त्रादेशः स्थानिवत् स्यात्, न तु स्थान्यलाश्रयविधौ । इति स्थानिवत्त्वात् 'सुपि चे' ति दीर्घ'—-रामाय । रामाभ्याम् ।

त्रर्थ - आदेश स्थानी के समान होता है परन्तु स्थानी श्रल् के श्राश्रित यदि कार्य करना हो तो नहीं होता। इस सूत्र से यकार के स्थानिवत् हो जाने से 'सुपि च' से दीर्घ हो कर 'रामाय' हुआ।

व्याख्या—स्थानिवत् इत्यव्ययपदम् । आदेश । १११। अनिविधी । ७११। समास — स्थानिना तुल्य इति स्थानिवत् 'तेन तुल्य क्रिया चेद् वति' (११४८) इति वतिप्रत्यय । १ अला विधि = अलिविधि, तृतीयातःपुरुष । २ अल (परस्य) विधि = अलिविधि, पन्चमी तत्पुरुष । ३ अल (स्थाने) विधि = अलिविधि, पदीतःपुरुष । ४ अलि (परे) विधि = अलिविधि, सप्तमीतःपुरुष । न अलिविधि = अनिविधि तिस्मन्=अनिविधी, नम्ततःपुरुष । यहां अल् स्थानी या स्थानी का अवयव ही अहण् किया जाता है। अर्थ—(आदेश) आदेश (स्थानिवत्) स्थानी के समान होता है। पर-तु (अनिविधी) स्थान्यल् हारा, स्थान्यल् से पर स्थान्यल् के स्थान पर या स्थान्यल् के परे होने पर विधि करनी हा तो स्थानिवत् नहीं होता । भाव — जिल के स्थान पर कुछ् किया जाय उसे 'स्थानी' कहते हैं। यथा—'क्यें' (१४३) हारा 'क्रें के स्थान पर 'य' किया जाता है अत के स्थानी है। 'इको यखिंक' (१४) हारा इक् के स्थान पर यण् किया जाता है अत के स्थानी है। जो स्थानी के स्थान पर किया जाता है उसे 'आदेश' कहते हैं। यथा—'क्यें' (१४३) हारा के स्थान पर यण् किया जाता है अत 'हक' स्थानी है। जो स्थानी के स्थान पर किया जाता है उसे 'आदेश' कहते हैं। यथा—'क्यें' (१४) में यण् आदेश है। 'आदेश स्थानिवत्—स्थानी के समान होता हैं'' अर्थात् जो काय स्थानी के होने से सिख होते हैं व आदेश के होने से भी सिख हो जाते हैं। उत्रहरुष यथा—

'राम+य' यहां 'व' यमादि तो है पर सुप नहीं, ऋत 'सुपि च' (१४१) प्राप्त नहीं हो सकता । श्रव प्रकृत सूत्र द्वारा आदेश 'व' के स्थानिवत्=छेवत् होने से 'य' में सुप्त धर्म आ जाने के कारण 'सुपि च' (१४१) से दीव हो कर---- 'रामाय' रूप ासस्ट हो जाता है।

निम्मिसित श्रवस्थाओं में श्रादेश स्थानिवत् न होगा---

(१) स्थानी अल् के द्वारा कोई विधि करनी हो तो आदेश स्थानिवन नहीं होता । यथा--- 'स्यूडोरस्केन' [स्यूडम् डरो बस्ब स स्यूडोरस्कः, तेन=स्यूडोरस्केन बहुवीहिसमास । ] यहा विवर्ग के स्थान पर 'साऽपदानी' (दा३।६द) म सकार हुणा हैं । वार्तिककार एव भाष्यकार ने विसग का घट श्रत्यादार में पाठ माना है। ग्रव यदि इम सकार ने स्थानिवज्ञाव से विसग मान ल तो यह घट प्रत्यादार के धन्तगत हो जायगा । तक घटकु—' (१ ६) द्वारा नकार को वाकार प्राप्त ह गा ला श्रानिष्ठ है । यहा स्थानी=चिसग= श्रव के द्वारा वास्वविधि करनी है श्रत धानेश=स स्थानिवत=विसर्गवत् न होगा ।

- (२) स्थानी अल् से परे कोई विधि करनी हो तो आदेश स्थानिदतः नहीं होता । थथा—थी । दिव' शब्द से सुँ प्रत्यय करने पर 'दिव श्रीत' (२६६) स्त्र द्वारा 'व्' को 'श्री' हो—'दि श्री स' बना । श्रव यहा श्री' इस श्रादेश को स्थानिवत श्रथित वकारवत हल मानने से 'हलहयाडभ्य (१७३) द्वारा सकार का लोप प्राप्त हाता है जो श्रानिष्ट है । यहां स्थानी श्रव = वकार से परे लोपविधि करनी के श्रत श्रादेश (श्री) स्थानिवत वकारवत्) म होगा।
- (३) स्थानी अल् के स्थान पर कोई विधि करना हो तो आदेश स्था निवत् नहीं होता | यथा — गुकाम । यहा दिव + काम' में दिव उन्' (२०४) सूत्र हारा व' का उ' होता है। यदि इस 'उ' आदश को स्थानिवत=वकारवन मानें तो उस के वल प्रत्याहार के अन्तगत हाने के कास्या 'लोपो ज्योविति' (४२४) हारा वकारलोप प्राप्त होता है जो अनिष्ठ है। यहां स्थानी श्रव्य = वकार के स्थान पर लापविधि करवी है श्रत आदेश (उ) स्थानिवत् (वकारवत्) न होगा।
- (४) स्थानी अल के परे होने पर उस में पूर्व कोई विधि करनी हो तो भी आद्म स्थानिवत नहीं होता। यथा—क इष्ट । 'इष्टः' यहां यज्ञधातु के यकार के स्थान पर इकार किया गया ह । 'क्स् + इष्ट ' यहां ससजुवो हैं ' (१०४) स हैं आदेश कर अनुबन्धलोप किया तो— कर +हष्ट हुआ। श्रब यहां 'इष्ट ' के इकार आदेश को स्था निवत = सकारवत हशप्रत्याहारान्तगत मानें ता 'हिश च' (१०७) स रेफ के स्थान पर उत्व प्राप्त होता है जो अनिष्टतें । यहां स्थानी श्रक्त यकार हं उस के पर होने पर उस में पूर्व रेफ को उत्वविधि करनी है अस आदेश (ह) स्थानिवत (यकारवत) न होगा ।

नोटि—इस स्त्र पर उपयागी सब बातें हम न लिख ती हैं। विद्यार्थियों को इस स्त्र का ख्व श्रभ्याम कर लेना चाहिये श्रागे व्याकरण में यत्र तत्र इस का बहुत उपयोग होगा।

चतुर्थी के द्विचचन में 'शमाभ्याम्' पूर्ववन मिन्न होता है।

्रें बहुव चन में 'स्यस' प्रत्यश्र श्रा कर 'राम+स्यस' हुशा । अब 'सुँपि च' (१४१) के मास होने पर अस का अपवाद श्रविम-सूत्र प्रश्च होता है—

[लघु०] विधि स्वम्-१४५ बहुवचने मत्येत् ।७।३।१०३॥
भत्नादौ बहुवचने साप अतोऽङ्गर्यकाः । रामेभ्यः। सपि किम १
पवध्वम ।

व्याख्या—श्वत ।६।१। ['श्रता दीवा यिन' स । यहा विभन्त का व्यपिशाम हो जाता है ] अङ्गस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है ] यहुवसने ।७।१। फिलि ।७।१। सुँपि ।७।१ [ सुँपि च' से ] एत ।१।१। 'श्रङ्गस्य का विशेषश्य हान से 'श्रत ' स तटन्तिविधि तथ। सुँपि' का विशेषश्य होने से किब स अस्मिन्विधिस्तदान ।वन्महर्णे हाग तहादिविधि हो जाती है । श्रथ — (किलि=क्रनादी) क्रलादि (बहुवसन) बहुवसन (सुपि) सुप परे हो ता (श्रत =श्रदन्तस्य) श्रदन्त (श्रद्धस्य) श्रद्ध के स्थान पर (पत्) ए श्रादेश हा जाता है । श्रम्भ श्रदन्त (श्रद्धस्य) श्रद्ध के स्थान पर (पत्) ए श्रादेश हा जाता है । श्रम्भ (१।२।२८) श्रीर श्रव्होऽन्त्यस्य (२१) परिभाषाओं द्वारा यह ए' श्रादश श्रन्त्र श्रम=श्रद के स्थान पर ही होगा ।

'राम + स्यस' यहा स्यस' बहुवचन ह, इस के आदि म भकार फाल् है और यह सुँ प भी है। अत इस क परे होने से पक्त सूत्र द्वारा सकारोत्तर प्रकार की एकार हो सकार को सँख विसर्ग करने स रामेश्य प्रयोग सिद्ध हाता है।

सुँपि' कथन से इस सूत्र की प्रवृत्ति सुँद् म ही होती है । श्रम्थथा पचध्वम् [तुस सब पकाओ ] यहा भा एकार श्रादेश हो पचेध्वम्' ऐसा श्रानष्ट रूप चन जाता। 'ध्वम्' मखादि बहुवचन तो है पर सुँप नही तिड् है। इसकी साधनप्रक्रिया तिडन्तप्रकरण म स्पष्ट होगी।

श्रव रामशब्द के पन्त्रमी के रूप सिद्ध किये जाते हैं। पन्त्रमा क एकवत्रन म दर्सिं अत्थय श्रा कर 'राम + इसिं बना। इस श्रवस्था में 'टाइसि— (१४०) द्वारा दर्सिं को श्रात् श्रादेश हो सवर्शदीर्घ करने पर— रामात् हुआ। श्रव तकार कल के पदान्त होने स 'कला जशाऽन्त' (६७) द्वारा तकार को दकार करने से— 'रामाद्। इस श्रवस्था में 'विरामोऽवसानम्' (१२४) सूत्र स दकार की श्रवसानसन्द्वा हो कर श्रश्मिस् प्रवृत्त हाता है—

## [लघु०] विधि स्वय-१४६ वाऽवसाने। । । । । । । । । । ।

द्यवमानं कत्वां चरो वा । रामात्, रामाद् । रामाभ्याम् । रामेभ्य । रामम्य । मर्थ:--- अवसान में कतों को चर् विकल्प से हो।

ठ्यान्ट्या- अवसाने ।७।१। सजाम् ।६।६। [ सत्ता जश्मिशि' से ] चर् ।१।१। [ अभ्यासे चर्च' से ] वा इत्यव्ययपदम् । अर्थ — (अवसाने) अवसान में (सत्ताम्) सत्तों के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (चर) चर् हो जाते हैं।

रामाद्' यहां श्रवसान में इस सूत्र से दकार भल का तकार घर् विकल्प से श्रादेश करने पर--'रामात्, रामाद्' दो रूप सिद्ध होते हैं।

नीट—श्रनेक वैयाकरण 'वाऽवसान' (१४६) सूत्र को 'क्तला जशोऽन्त' (६७) सूत्र का अपवाद मानते हैं। अत 'रामात' में प्रथम 'वाऽवसान' (१४६) से तकार को तकार कर पन्न में 'क्तला जशोऽन्ते' (६७) द्वारा दकार किया करते है। किञ्च— जहा र कौ मुदी में 'जरत्व चत्वें' [जरत्व और चर्त्व होते हैं] लिखा रहता है, वे वहां जश तु श्रचत्वें' [चर्त्वाभावपन्न में जश् हो जाता है] ऐसा पदच्छेद स्वाकार किया करते हैं। पर-तु हमारी सम्मति में यह मत युक्त प्रतीत नहीं होता। क्योंक ऐसा मानने स रत्नमुष' शब्द के 'रात्ममुद' ये दो रूप न वन सकेंगे। तथाहि—प्रथम चत्व करने से पकार को पकार हो कर—'रात्ममुद' बनेगा। तदनन्तर जश्त्व हो—रात्ममुद'। इस प्रकार रत्नमुष्, रत्नमुद' ये दो रूप वन जायेंगे 'रात्ममुद' रूप न वन सकेगा। यद्यपि वे इस का 'द्यान्ता घट्' (२६७) आदि निर्देशों से परिहार किया करते हैं, तथापि उन निर्देशों से उन २ कल्पनाओं के करने की अपेना प्रथम जरत्व कर तदन-तर चर्त्व करने में ही लाघव प्रतीत होता है। इस का विशेष विवरण हमारी सिद्धान्तकों मुदी में देखें।

पञ्चमी के द्विवचन में पूजवत रामाभ्याम्' प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन मे चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन के समान 'रामेभ्य ' रूप बनता है।

श्रव रामशब्द से वही के बहुवचन में 'कस्' प्रत्यय श्राता है श्रीर 'टाइस्सिडसामि नास्या' (१४०) स्त्र से उस के स्थान पर 'स्य' श्रादेश हो कर 'रामस्य' प्रयोग सिन्ह हो जाता है।

पष्टी के द्वित्रचन में 'स्रोस्' १९वय श्रा कर 'राम+श्रीस्' हुआ। अब वृद्धि एकादेश को बान्धकर 'अती गुणे' (२७४) से पररूप की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में स्रप्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विवि स्त्रम्—१४७ झोसि च ।७।३।१०४॥

(क्रोसि परे) अतोङ्गस्यैकारः । रामयो ,

अर्थ --- श्रोस परे होने पर अहस्त अङ्ग के स्थान पर एकार आदेश हो।

ज्याख्या—श्रोसि 1919। च इस्य चयपदम् । श्रत ।६194 [अठा दोधों यित्र स]
श्रज्ञस्य ।६19। [बह श्रिष्ठित हैं] एत् ।१19। श्रज्ञस्य' का विशेषणा होने से श्रत स तट न्तविधि हो जाती है। श्रर्थं — (श्रोसि) श्रोस परे होन पर (श्रत) श्रद्भत (श्रज्ञस्य) श्रज्ञ के स्थान पर (एत्) 'इ' श्रादेश हो जाता है। श्रजाऽन्त्यपरिभाषा से श्रद्ध के श्रन्त्य श्रज् श्रकार को ही एकार श्रादेश होगा।

राम + स्रोस' यहा स्रदश्त श्रङ्ग 'राम' है। उस से परे श्रोस् है। श्रत श्रोसि च से श्रङ्ग के श्रन्त्य श्रकार को एकार हो कर 'रामे + श्रोस्' इस श्रवस्था म एचोऽथवायाव (२२) से एकार के स्थान पर श्रय् श्रादेश हा नाता है—रामयोस। श्रव सकार को हैं त्व विसर्ग करने से रामयो ' रूप सिक्द होता है।

षष्ठी के बहुवचन में 'श्राम्' प्रत्यय श्रा कर 'शम + श्राम्' हुश्रा । श्रव सवर्णेदीय क प्राप्त होने पर श्राप्तिम सुत्र प्रवृत्त होता है---

## (बघु०) विवि स्त्रस-१४८ हस्वनद्यापो नुट् ।७।१।५४॥

हस्वान्ताद् नद्यन्ताद् श्रावन्ताच्चाङ्गात् परस्यामो नुडागमः ।

अर्थ — हरवान्त, महान्त तथा आवन्त महों से परे श्राम् का श्रवयव नुट हो जाता है।

व्याख्या—हस्वनद्याप १४।१। श्रङ्गात् १२।१। श्रिङ्गस्य यह अधिकृत है। यहां विभक्ति का विपरिणाम हो जाता है ] श्रामः १६।१। [ 'श्रामि सर्वनाम्न सुट्' से विभक्ति विपरिणाम कर के ] जुट ११।१। समास —हस्वश्च नदी च श्राप् च=हस्वनद्याप्, समाहार इ.इ.। तस्मात् =हस्वनद्याप्। यह 'श्रङ्गात् का बिशेषण है श्रत इस से तदम्तविधि हा जाती है। श्रश्च —(हस्वनद्याप्) हस्वान्त, नद्यन्त तथा श्रावन्त (श्रङ्गात्) श्रङ्ग से परे (श्राम्) श्राम् का श्रवयव (जुट) जुट हो जाता है। जुट् दित है श्रत 'श्रावान्तौ टकितौ (म्र्र) द्वारा 'श्राम् का श्राववयव होगा।

'राम+आम्' यहां 'राम' हस्वान्त श्रङ्ग है, इस से पर श्राम् विद्यमान है। श्रत श्रङ्ग तसूत्र से श्राम का श्राववयव नुष्ट हो गया—'राम+नुट श्राम । नुष्ट में टकार 'हलन्त्यम्' (1) द्वारा इत्सन्त्वक है, उकार उच्चारणार्थ है; न श्रविशिष्ट रहता है। राम् + नाम्' इस श्रवस्था में श्रविमसूत्र प्रशृत्त होता है—

## [लघु०] विधि स्वम्-१४६ नामि ।६।४।३॥

(नामि परे) अजन्ताङ्गस्य दीर्घः । रामाणाम् । रामे । रामयोः । एस्त्रे कृते-

अर्थ — नाम् परे हो तो अजन्त श्रद्ध के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। बहुव चन म एस्य करने पर (श्रिप्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है।)

व्याख्यां नामि ।७।१। श्रह्मस्य ।६।१। [ यह श्रिष्ठित है ] दीघ ।।।१। [ ढूलापे पूर्वस्य दीर्घोऽण ' से ] 'श्रचश्च' (१ २ २८) परिभाषा द्वारा 'श्रच ' पद उपस्थित हो कर 'श्रङ्गस्य' का विशेषण बन जाता हे श्रत इस स तटन्त विशिष्ठों कर 'श्रञन्तस्य' बन जायगा । श्रथ — (नामि) नाम् परे होने पर (श्रच) श्रज्ज त (श्रज्जस्य) श्रद्ध क स्थान पर (दीघ) दीर्घ हो जाता है । श्रुलोऽत्यपरिभाषा द्वारा यह दीर्घ श्रज्जत श्रद्ध क श्रन्थ श्रज्ज्ञच का ही होगा ।

'राम+नाम्' यहा नाम् परे होन स अज त श्रद्ध 'राम' क श्र त्य श्रकार का दीर्घ हो कर 'रामा नाम्'। श्रव इस श्रवस्था में 'श्रटकुण्वाङ्—'(१३८) स भा = श्रट, म् = पवर्ग, श्रा= श्रट् के व्यवधान होने पर भी नकार के स्थान पर एकार हो कर—'रामाए।म ध्योग सिद्ध होता है।

सप्तमी के एकबचन में 'डि' श्र्यय आ कर 'राम+डि' हुआ। डनार की 'लशक्व तिद्धिते' (१६६) से इत् सन्द्वा हो लोप करने पर 'राम+इ बना। अब आद् गुरा' (२७) स गुरा एकादेश हो कर 'रामे' प्रयोग सिद्ध होता है।

सप्तमी के द्विचन में 'रामया' रूप वहीं के द्विचन की तरह सिद्ध होता है समिन के बहुवचन में 'राम+सुप' यहां पकार की इस्सन्ज्ञा और लोप हो कर 'बहु बचने कल्येत' (१४४) से मकारोत्तर अकार की एकार आदेश करन पर 'रामे+सु' हुआ। अब अग्रिम सुत्र प्रवृत्त होता है—

### [लघु०] विवि स्त्रम्—१५० आदेश प्रत्यययो ।८।३।५६॥

इएकुम्यां परस्यापदान्तस्यादेशः, प्रत्ययावयवश्च यः सस्तस्य मूर्धन्या-देशः। ईषद्विवृतस्य मस्य तादृश् एव षः। रामेषु । एव कृष्णादयोऽप्य-दन्ताः।

श्चर्यः — इंग् प्रत्याहार और कवर्ग स परे श्चपदान्त जो आदेशरूप सकार अथवा प्रत्यव का अवयव जो सकार उस के स्थान पर सूर्धन्य (सूर्घास्थान वाखा) आदेश हो। ईषद्विवृत्तप्रयत्न वाखे सकार के स्थान पर वैसा ईषद्विवृत्त प्रकार ही होगा। इसी प्रकार 'कृष्या आदि अवन्त (पु जिक्क) शब्दों के रूप बनेंगे।

व्याख्यां—इंग्को ।१।१। [यह श्रिषकृत है ] श्रादेश प्रस्वययो ।६।२। श्रवदान्त स्व ।६।३। ['श्रवदान्तस्य मूर्यन्य' यह श्रिषकृत है ] स ।६।३। ['सहे साड स'से ] मूर्यन्य ।१।३। समास —इंग च कुश्च = इंग्कु तस्मात्=इंग्बी, समाहारद्व⁻द्व । पुस्त मार्षम् । आनेशस्य प्रययश्य=आदेश प्रत्ययी तयो = आदेश प्रत्यययो , इतरेतरद्वन्द्व । यहाँ याख्यान द्वारा 'आनेश' के साथ अभनात्मिका षणी और 'प्रत्यय' के साथ अवयवषष्टी है । अर्थात 'आदेशस्य = आदेश का सकार' इस का ता पण होगा— 'आदेशस्य सकार' । 'प्रत्य यस्य=प्रयय का सकार' इस का ताल्पर्य हागा— 'प्रत्यय का अवयव सकार' । यहि आदे शस्य यहा अभेदात्मिका षष्टी न मान कर अवयवषणी मानते हैं तो तिस्खाम् 'यहां भी 'निस' आनेश के अवयव सकार का हख् से परे मूर्धन्य प्राप्त होता है जो प्रतिष्ठ है । अभेदा सिका षष्टी मानते से कोर्न तोष नहीं आता क्योंकि 'निस' में सकार आदेशस्य नहीं , आदेश का अवयव के । आनेशस्य नो 'तिस' सम्पूर्ण है । इसी प्रकार यदि 'प्रत्ययस्य' यहां अवयवषष्टी न मान कर अभेगात्मिका षष्टी मानों तो "रामेषु हरिषु कराषि चिनोषि' आदि प्रयोग तथा "हिल सर्वेषाम् (१०१) बहुषु बहुवचनम् (१२८) लिड्सिचावात्मनेपदेषु (४८१)' इत्यान् पाणिनि के निर्देश अनुपपन्न होंगे। तब 'सात्पदाद्यो' (१२४१) सत्र द्वारा सात्र को षत्य करने का निषेध भी अयुक्त हो जायगा । अत 'प्रत्ययस्य' में अवयव षष्टी ही युक्ति कुक्त कार्यमानिका न मा पाणि यनुमादिता है । अथ — (हक्को) हला प्रत्याहार या कर्या से परे (आदेश प्रत्यययो) आदेशस्य या प्रत्यय के अवयव (अपदान्तस्य) अप दान्त (स) स के स्थान पर (मूर्थन्य) मूर्यास्थानीय वर्षे आदेश होता है ।

यहा हराप्रस्थाहार (११) मूत्र पर तिस्ती व्यवस्थानुसार पर त्रर्थात् 'स्या्' के याकार तक ग्रहण किया जाता है। सूथिन भव =सूथ य जो वर्ण सूर्था स्थान से निष्यन्न हो उसे सूत्र य कन्ते हैं। सूर्थ य वर्ण ग्राठ हैं—श्र र, र ह त सा र, य। यहां स्थानी सकार के साथ इन में से किसी का स्थान तुल्य हो यह असम्भव है। श्रव शेष रहा यस्न। सकार का 'ईचहिवत' ग्राम्यन्तर यस्न तथा 'विवार, श्वास श्रघोष' बाह्ययस्न है। सूर्थन्य वर्णों में इस प्रकार के यस्न वासा 'घ' के श्रतिरिक्त श्रम्य कोई वर्ण नहीं श्रत सकार के स्थान पर पकार ही सूथन्य श्रानेश होगा। । ।

'रामे+सु' यहां मकारोत्तर एकार इस है। इस से परे 'सु' प्रत्यय के श्रवयव श्रप दान्त सकार को इस सुत्र से सूर्धन्य पकार हो कर—'रामेषु' प्रयोग सिन्ध होता है।

भानेशरूप सकार के उनाहरशा— सुब्वाप प्रश्नित हैं। इस कवग से परे परविष्ठ धान करने से—'शास्य पुरुषस्य इस्वादियों में सकार को प्रकार नहीं होता। एवम् 'श्रप दान्त' कहने से—'कविन्तिष्ठति हरिस्तन्न इस्वादियों में पदान्त सकार को प्रकार नहीं होता।

<sup>\*</sup> श्रष्टि सूर्वन्य ' के स्थान पर 'व ' लिखने में ही लावन था तथापि 'इण घीध्वम्— (५१४) आदि सूत्रों में 'व की अनुवृत्ति जाने से अनिष्टापित्त हो जाती क्वोंकि एथाञ्चकृढवे' में सूर्व यह अभीष्ट है व नहीं—अह 'सूर्वन्य 'लिखा गया है।

रामगब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा-

| विभक्ति  | <sup>17</sup> कव चन | द्विवचन   | बहुवचन    |
|----------|---------------------|-----------|-----------|
| प्रथमा   | राप'                | रामी      | रामाः     |
| द्विनीया | रायम                | ,,        | रामान     |
| त्रतीया  | रामेश               | रामाञ्याम | रामै॰     |
| चतुर्थी  | राषाय               | ,,        | रामेभ्य   |
| पञ्चमी   | रामात्, रामाद्      | ,,        | ,,        |
| पष्ठी    | रामस्य              | रामयो     | रामाणाम   |
| सप्तवा   | गमे                 | ,,        | रामेषु    |
| मम्बोधन  | ह राम १             | हे रामौ । | हे रामा । |

यद्यपि ग्रम्थकार न सम्बाधनविभक्ति को प्रथमाविभक्ति के श्रम तर रखा है, तथापि श्राजकल यह सब विभक्तियों के श्रन्त में प्रचलित है। यहां हम न बौकिकक्रम का श्रनुस रण किया है।

इस प्रकार सब श्रकारा त पुल् लिझों के उच्चारण होते हैं। जिन में कुछ विशवता है उन का कथन श्रागे मूल में स्वयं प्रन्थकार करेंगे। इस यहां रामवत लुख उपयोगी शब्दों का अर्थ सहित सङ्ग्रह द रह हैं। जिन शब्दों के श्रागे ' इस प्रकार का चिक्क है उन मं या विधि जान केनी चाहिये।

| <b>3</b> | थ पशुपदि       | •      |    | शब्द         | श्रयं   | l  | शब्द                | ऋर्थ    |
|----------|----------------|--------|----|--------------|---------|----|---------------------|---------|
|          | शब्द           | થર્ચ   | 10 | कुक्कुर#     | कुत्ता  | 20 | ख्र#                | गधा     |
| 1        | भ्रस्व         | घोड़ा  |    | कुठजर 🗱      | हाथी    |    | गञ                  | हाथी    |
|          | <b>ट</b> ल्क   | उल्ल्  |    | <b>蚕</b> ₹薪幣 | वरिया   |    | गग्रहक              | गैयडा   |
|          | <b>उष्ट्</b> * | કા દ   |    | कुर्म#       | कछुत्रा |    | गर्दभ               | गभा     |
|          | कपीत           | कब्तर  |    | क्रकत्वास    | गिरगिट  |    | गृध्य*              | गीध     |
| ¥        | काक            | कौश्रा | 14 | कोक          | चकवा    | 24 | घोटक                | ধীতা    |
|          | कीर            | कीड़ा  |    | कोस          | स्थर    |    | षकोर#               | चकोर    |
|          | कीर 🗱          | तोवा   |    | कौशिक        | उरलू    |    | <del>च</del> रगायुध | सुगा    |
|          | कीश            | वाभर   |    | स्वग         | पश्ची   |    | चाष्*               | नीसक्यठ |
|          | कुक्कुट        | सुगा   |    | सर्चीत       | जुगन्   |    | <b>বিব্</b> শ       | चीव     |

|                                   | ا دست                    | शब्द \              | শ্বথ     | शब्द                                               | થ્રર્થ          |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| शहर                               | श्रर्थ                   | मेष*                | मेटा     | पितृब्य*                                           | <b>খাবা</b>     |
| ६• छु।ग<br>ेकिट==                 | बकरा<br>जुगन्            | ६० वक               | वगुता    | पितृ                                               |                 |
| ज्योतिरिङ्ग <b>ण</b><br>सम्मन     | मुगा<br>सुगा             | वराह# ।             | स्थर     | ध्वस्त्रेय*                                        | बुद्धा का पुत्र |
| ताम्रच्ड<br>तुरङ्ग <del>ग</del>   | छ <sup>ः।</sup><br>घोड्। | वर्त्तक             | बटेर     | पौत्र <sup>क्र</sup>                               | पोता            |
| ध्यम<br>दिवान्ध                   | उल्लू                    | वायस                | कौग्रा   | ६० प्रवितामह                                       | परदादा          |
| ३५ द्विरद                         | हाथी                     | वानर <sup>क्ष</sup> | बन्दर    | प्रयौत्र*                                          | परपोता          |
| ध्वाङ्च#                          | कीश्रा                   | ६५ वृक्             | भेडिया   | भगिनी                                              |                 |
| नकुब                              | नेवला                    | वृश <del>्चिक</del> | बिच्छू   | पुस्त्र <sup>क्ष</sup>                             | भाजा            |
| नक्र*                             | नाका                     | वृषभ <sup>%</sup>   | वैल      | भागिनेय                                            | भांजा           |
| पा <b>राव</b> त                   | कबृतर                    | शक्स                | पतङ्गा   | <b>ब्रातृ</b> य*                                   | भतीजा, शत्रु    |
| ४० पिक                            | कोयल                     | হাহাক               | खरगोश    | ६५ स्रात्रीय <sup>‡</sup>                          | भतीजा           |
| बहिंग                             | मार                      | ७० शाखामृग*         | बन्दर    | मातामह                                             | माना            |
| भालु∓                             | रीछ                      | शुक                 | त्रोता   | मातुल                                              | सामा            |
| ·牙膏*                              | असर                      | श्रगास              | गीद्रह   | मातुलेय                                            | मामाका पुत्र    |
| भेक                               | सेंडक                    | श्येभ               | षाज      | सातृ                                               |                 |
| ४५ भ्रमर <sup>क</sup>             | भौरा                     | षटपद                | भ्रमर    | ष्वस्र य*                                          | मौसीका पुत्र    |
| मकर <sup>‡</sup>                  | मगरमच्छ                  | ७४ सर्पं*           | स्रोप    | १००चेमात्रेय <sup>‡ह</sup>                         | सीतेला भाइ      |
| मण्डूक                            | मेडक                     | मारमेथ*             | कुत्ता   | स्यास                                              | माला            |
| नः<br>मत्कु <b>ग</b>              | खटमब                     | सारङ्ग#             | पपीद्या  | <b>स्वशुर</b> *                                    | ससुर            |
| मस्य                              | मच्छ                     | <b>इ</b> रिया       | मृग      | सोदर <sup>‡</sup>                                  | सगा भाई         |
| <b>२० म</b> ञ्जूप                 | भौरा                     | ग्रथ सम्बन          | धवाचका   | स्बस्तीय**                                         | भोजा            |
| मयूर*                             | मोर                      | श्रप्रज             | बड़ा भाई | ग्रथ खाद्यान                                       | नादिवाचका ।     |
| मकट                               | बन्दर                    | =॰ श्रावुस          | बहनोई    | १०४श्रप्                                           | युद्धा          |
| <b>मश्</b> क                      | सच्छर                    | अनक                 | पिता     | भ्रज्ञोटक                                          | श्रवराट         |
| महिष*                             | भैंसा                    | तनय                 | पुत्र    | श्राभ्र <sup>‡</sup>                               | ग्राम           |
| <b>२</b> ४ मार्जार <sup>क्ष</sup> | विद्वा                   | देवर**              | देवर     | कुलस्य<br>नेन्य <b>ः</b>                           | कुल्थी<br>केसर  |
| मृषिक#                            | चूहा                     | दौद्दित्र*          | i        | केशर*                                              |                 |
| सृग#                              | हरिया                    | ८१ धव               | पति      | ११०कोविद्राः<br>स्वजू <sup>*</sup> र <sup>क्</sup> | 1               |
| सृगादन                            | चीता                     | । पितामद            | दादा     | Mark 4.                                            | . 2. V.         |

२८६ 🐞 भैमीध्याख्ययोपच हिताया ज्ञानुसिद्धान्तकौसुद्याम् 🕸

| गुड गुड गुड शर्मक प्राचि पुरारी ट्रिवनीत अनस्र गुड गुड गुड शर्मक प्राचि पुरारी ट्रिवनीत अनस्र नेवता गांचर सरवारोह के पुरारी पुराक्त प्राचि प्राच प्राचि प्राच प्राचि प्राच प्राचि प्राचि प्राचि प्राचि प्राच प्राचि प्राच  | २०६             | क्ष समाध्य   | क्षियापच्च । हताया | વાલુ (લગ્ર (જાવ) | ાલુચાન્ જ       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|
| ग्रहण्याक गांचर प्राविष्य प्रवारोह के प्राविष्य प्राविष्य प्रवारोह के प्राविष्य क्रिया प्राविष्य प्राविष् | शब्द            | श्रथ         | शब्द               | घथ               | शब्द            | ग्रर्थ        |
| शोध्य गल्ला प्रातिचक प्रातिचक प्रातिचका प्रातिक प्रातिचका करने वाला वाला वाला वाला वाला वाला वाला वाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गुड             | गुङ          | धर्चक              | पुनारी           | <b>टुविमीत</b>  | धनश्च         |
| त्रवाक वना स्वयं प्राप्तिक त्रवावा त्रवावावा व्यवं प्राप्तिक त्रवावावा व्यवं प्राप्तिक त्रवावावा व्यवं प्राप्तिक त्रवावावा व्यवं प्राप्तिक व्यवं व्यवं प्राप्तिक व्यवं प्राप्तिक व्यवं प्राप्तिक व्यवं प्राप्तिक व्यवं व्यवं प्राप्तिक व्यवं  | गुङ्जन          | गात्रर       | श्रश्वारोह 🎋       | घुडमवार          | e4              | देवता         |
| तिल तिल तिल योद्धा नापित माई माणा है तिल योद्धा नापित माई नादिक याद्धा नापित माई नापित माणा के नापित माणा निम्न माणा के निम्न निम्न माणा निम्म माणा निम | गोधूम           | गन्म         | ग्रालोचक           | त्रालोचमा        | ঘৰিক            | घनी           |
| तिल तिल तिल तिल त्याइल खरब्जा १४१मेकागा विक मिल प्राह्म खरब्जा १४१मेकागा विक मिल कर्में वार जिश्म मिल कर्में वार जिश्म विक मिल कर्में वार जिश्म कर्में विक मिल कर्में वार जिश्म कर्मों वार जिश्म कर्में वार जिश्म कर्में वार जिश्म कर्मों वार जिश्म कर्में वार जिश्म कर्मों वार जिश्म कर्में वार जिश्म कर्में वार जिश्म कर्मों वार जिश्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर                                 | ११४चगाक         | चना          |                    | करन वाला         | \$ <b>৬০</b> ন> | नटचा          |
| न्दाहुल जारव्जा द्वाहुल जारव्जा द्वाहुल जारविक जा  | सम्पक           | नम्पा        | श्रामिक            | तलवारदार         | नमद             | मम्बर         |
| त्राडिम श्रामर किक् वीर विशा वर्ग राजस के हिन्स क्षेत्र व्यावासीर कावा काना वर्ग राजस के हिन्स नियम कावा काना वर्ग राजा के हिन्स राजा हिन्स हिन्स राजा हिन्स हिन्स राजा हिन्स हिन्स राजा हिन्स हि | तिस             | तिब          |                    | योद्धा           | नापित           | मा <b>ई</b>   |
| भारिकेल नीम काँच कांना निम्न नीम काँच कांना निम्न नीम कांचा कांना निम्न निम्न नीम कांचा कांना निम्न न | दशाङ्ग्रब       | खरबूजा       | १४१ वेकागा         |                  | नाविक           | मञ्जाह        |
| निश्व तीम काया काना निस्व निधम पटोल परचल कृतक ज्ञास कृतक जुक्का प्राप्त ज्ञास कृतक जुक्का प्राप्त ज्ञास कृतक जुक्का प्राप्त क्ष्मा कृतक जुक्का प्राप्त क्ष्मा कृतक ज्ञास कृतक परिचारक क्ष्मा प्राप्त कृतक परिचारक क्ष्मा स्वाप्त ज्ञास कृति प्राप्त कृति कृति प्राप्त कृति प्राप्त कृति वित्त कृति वित्त कृति वित्त कृति वित्त कृति वित्त | दाडिम           | श्चनार       | <b>विक</b> ‡       | चोर              | निशाचर*         | राचस          |
| निम्ब नीम काया काना निस्व निधन राजा परेख कुलक कुलक नाशुक्रगुजार परेख किया कुलक शुक्रगुजार नेथायिक न्याय परेट पापड १४० कृपया कुलक शुक्रगुजार नेथायिक न्याय परेट पापड १४० कृपया कुलक शुक्रगुजार नेथायिक न्याय परेट पापड १४० कृपया कुलक न्यायाधीश जज सहेडा कोविद पिर्सेट्स न्यायाधीश जज मार्थ मार्थ चिन्निय चुना परेचारक स्वक परिचारक स्वक परिचारक स्वक परिचारक स्वक स्वाह्य मुग खल दुष्ण पाचक रसाह्या प्रत्नेट्स मुग खल दुष्ण पाचक रसाह्या चुर दर स्व हिरा वावाद बादाम घरमार पेट्स मिन्निय स्वाह्य स्व हिरा घरमार विकास स्वाह्य स्व हिरा घरमार विकास स्व हिरा घरमार विकास स्व पर्या परेचाया स्व हिरा घरमार विकास स्व पर्या परेचाया कामदेव पर्याचा पर स्व हिरा घरमार विकास स्व पर स्व मार्या कामदेव पर स्व हिरा घरमार स्व हिरा घरमाय स्व मार्या कामदेव पर स्व हिरा घरमार स्व हिरा घरमार स्व हिरा घरमार मार्या कामदेव पर स्व हिरा घरमार स्व हिरा हिरा हिरा हिरा हिरा हिरा हिरा हि | १२ नारिकेल      | मारियल       | कर्योजप            | चुगन योग         | १७८नि सब्झ      | बेहाश         |
| परंपट पापड १८० क्या युक्रगुजार नेयायिक न्याय पांटर पापड १८० क्याय क्याय क्याय क्याय व्याय क्याय व्याय क्याय व्याय क्याय | निम्ब           | नीम          | काया               | _                | नि स्व          | निधन          |
| परंपट पापड १२० हुए क्या क्या शास्त्रवेसा साथ किस्त्रव शास्त्रवेसा शास्त्रव शा | पटोस            | परवञ्ज       | कृत <b>ः</b> न     | नाशुक्रगुजार     | नृप*            | राजा          |
| पर्णट पापइ १२० हुए क्षा न्यायाधीश जज विदा केशव शिहु क्ष न्यायाधीश जज परिचारक श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प रुख कॐ        | फाखशा        | कृतज्ञ             |                  | <b>मे</b> यायिक | न्याय         |
| श्रीपुरुष ज्ञा विभीतक बहेदा कोविद परिस्त १८० प्रिक्ष मुसाफिर माय कि काविद परिस्त १८० प्रिक्ष मुसाफिर माय कि काविद परिस्त १८० प्रिकारक कि सवक परिकारक कि सवक प्रिकार कि काविद परिकारक कि सवक परिकारक कि सवक प्रिकार कि काविद परिकारक कि सवक रसोहरा प्रवा काविद काविद परिकार कि काविद के काविद काविद के काविद का | पर्पट           | पापड्        | १५०कृपगा           |                  |                 | शास्त्रवेसा   |
| माव साव विश्वय स्व परिचारक स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२४पुन्पराज     | गुलाव        |                    | श्रीष्ट्रदय      | न्यायाधीश       | জন            |
| सुद्ग सू ग सत हुण पाचक स्साइया  तवझ तोंग १४४गधन तोभी पुर दर से इन्द्र  गवातद बादाम घस्मर पेट्ट भर्मबातचर से स्काउट  वेशावार समाना विकित्सक वेद्य भारक से क्राउट  वेशावार से ससाना विकित्सक वेद्य भारक से क्राउट  शाक तरकारी तिरकिय से सुस्त मन्मथ कामदेव  सर्थेप से सरसों १६०जागरूक से मावधान  ग३४सयाव हलुमा जालम ग्रसमीचय मायिक मायावी  ग्रथ मनुष्यवर्ग स्थ-शब्दाः। जालम ग्रसमीचय मायिक मायावी  ग्रथ मनुष्यवर्ग निर्धेन जिह्म कुटिल मीमांसक मीमासा  ग्रज मूस तस्कर त्रिका जुए याचक मागिने वाला  ग्रथमीन मुसाफिर १४४वर्ग देखन वाला ग्राष्टीक लाठीधारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विभीतक          | बहेडा        | कोविद              | परिहत            | १८०पथिक         | मुमाफिर       |
| लवझ लाँग १२११घन लोभी पुर दर से इन्द्र<br>१३०वरक पकोडा गुप्तचर से भी आई डी बधिर से बहरा<br>घरमर से पेट्ट १८१ वाल चर से स्काउट<br>वेशाबार से मसाला विकित्सक वेश सारक के ज़ली<br>शाक तरकारी जिसकिय से सुस्त मन्मथ कामदेव<br>पहलवान मल्ला पहलवान<br>१३५सवाब हलुआ जालम असमीच्य मायिक मायावी<br>श्राथ मनुष्यवर्ग स्थ-शब्दाः। जाल कुटिल मोमांसक मीमासा<br>श्राक मूल तस्कर कीर सारमवेता।<br>श्रावक पदाने वाला त्रुव्योक चुप याचक मागने वाला<br>श्रावकीन मुसाफिर १५४दर्श के देखन वाला याष्टीक लाठीधारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | माष#            | माध          | चित्रय#            | चश्री            | परिचारक 🌣       | सवक           |
| पकोडा गुण्तचर* सी श्राई डी बधिर# वहरा  चाताद बाद्माम घस्मर* पेटू १ मरबातचर* स्काउट  वेशाबार* मसाजा चिकित्सक वैद्य भारक* कुली शाक तरकारी जिश्किय* सुस्त मन्मथ कामदेव पहलवान १३४सयाव हलुआ ग्रासम ग्रासमीच्य मायिक मायावी ग्राथ मनुष्यवर्गम्थ-शब्दाः। जासम ग्रासमिय कारी ग्राक निर्धेण जिह्य कुटिल मीमांसक मीमासा ग्राम ग्रासमिय चीर यासक मायावी ग्राम ग्रासमिय कुटिल मीमांसक मीमासा ग्राम मुख तस्कर* चीर ग्रास्त्रवेत्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मुद्ग           | मू ग         | खल                 | हुष              | पाश्वक          | रसोइया        |
| वाताद बादाम घस्मर* पेटू १ मश्वास चर* स्काउट वेशावार* मलाना विकित्सक शाक तरकारी चिश्वित्य* सुस्त मन्मथ कामदेव सर्वप* सरसों १६०जागरूक* मावधान मिवल पहलवान १३५सयाव हलुआ जालम प्रसमीचय मायिक मायावी प्रश्विञ्चन निर्धन जिह्म कुटिल मोमांसक मीमाला प्रज्ञ मूख तस्कर* चीर याचक मागने वाला प्रथमीन मुसाफिर १ ४८दार्गं क देखन वाला याष्टीक खाठीधारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सवङ्ग           | स्रोंग       | १५१गधन             | नोभी             | पुर दरक         | <b>इ</b> न्द् |
| वेशाबार मिसाना विकित्सक वैद्य भारक कामदेव मन्मथ कामदेव सर्वप स्था सरसों १६०जागरूक मायधान मरक पद्यवान मायवि मायावी श्राह्म मुख्य त्राह्म जावम जात्र कारी १६०पितम्प कल्जूम मायावी कारी १६०पितम्प कल्जूम मीमासा श्राह्म मुख्य तर्कर कार्य चीर श्राह्म वाला प्राह्म वाला स्थापक प्राह्म वाला त्राह्म चीर याचक माराने वाला श्राह्म कारी साराने वाला स्थापक प्राह्म कारी साराने वाला साराने साराने वाला साराने वाला साराने वाला साराने वाला साराने साराने वाला साराने साराने वाला साराने साराने वाला साराने | १३०वग्क         | पकोडा        | गुष्त ऋर 🎋         | मी श्राई डी      | कधिर#           | बहरा          |
| शाक तरकारी चिरक्रियाँ सुस्त मन्मथ कामदेव पहेल्यान स्वर्ण सरसों १६०जागरूक मन्मथ मन्द्रल पहेल्यान पहेल्यान मन्द्रल पहेल्यान मन्द्रल पहेल्यान मन्द्रल पहेल्यान मन्द्रल पहेल्यान मन्द्रल करूजून मन्द्रल करूजून मन्द्रल कर्द्रल मन्द्रल मन्द्रल मन्द्रल मन्द्रल मन्द्रल मन्द्रल मन्द्रल मन्द्रल स्वर्ण स्वर्ण मन्द्रल मन्द्रल स्वर्ण स्वर्ण मन्द्रल मन्द्रल स्वर्ण स्वर्ण सन्द्रल स्वर्ण स्वर्ण सन्द्रल सन्दर्ण  | चाताद           | बाद्यम       | घस्मर*             | पेट्स            | १८१बासचर#       | स्काढट        |
| सर्वप् सरसों १६०जागरूक मायधान मिएल पहलवान  १३५सयाव हलुझा जालम श्रसमीच्य मायिक मायावी  श्रथ मृतुष्यवर्गस्थ-शब्दाः जिह्य कृटिल मीमांसक मीमासा  श्रज्ञ मृख तर्कर वित चीर श्रास्त्रवेत्ता  श्रध्यापक पदाने बाला तृष्णीक चुप याचक मागने वाला  श्रध्यनीन मुसाफिर १५४दर्शं क देखन वाला याष्टीक खाठीधारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वेशावार*        | मसाना        | चिकित्सक           | वैद्य            | भारक#           | कुनी          |
| १३५सयाव       हलुआ       जालम       श्रसमीचय       मायिक       मायावी         श्रथ मनुष्यवर्गेम्थ-शब्दाः ।       कारी       १६०पितम्पच       कम्जूम         श्रक मृद्ध       तिह्म       कुटिल       मीमांसक       मीमांसक       मीमांस         श्रक मृद्ध       तस्करण       चीर       शास्त्रवेत्ता         श्रध्यापक       पदाने वाला       तृष्यािक       चुप       याचक       मागने वाला         श्रध्यापक       मुसाफिर       १५४दर्श क       देखन वाला       ग्राष्टीक       साठीधारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शाक             | तरकारी       | चिर कियाँ          | सुस्त            | मन्मथ           | कामदेव        |
| श्रथ प्रतुष्यवर्गम्थ-शब्दाः। कारी १६०पितम्पच कस्ज्य<br>श्रकिञ्चम निर्धम जिह्न कृटिल मीमांसक मीमासा<br>श्रज मूख तस्कर# चीर शास्त्रवेत्ता<br>श्रध्यापक पदाने वाला त्र्जीक चुप याचक मागने वाला<br>श्रथमीम मुसाफिर १५४द्शंक देखन वाला याष्टीक साठीधारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>सर्व</b> प*  | सरसों        | १६०जागरूक *        | मावधान           | मरुव            | पद्वत्वान     |
| श्रकिञ्चन निर्धन जिहा कुटिल मीमांसक मीमासा<br>श्रज्ञ मूख तस्कर <sup>क</sup> जीर शास्त्रवेत्ता<br>श्रध्यापक पदाने वाला त्र्व्याक चुप याचक मागने वाला<br>श्रथ्यनीन मुसाफिर १.४द्शंक देखन वाला याष्टीक साठीधारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>१३</b> ४सयाव | दलुद्या      | जारम               | श्रसंभी चय       | मायिक           | मायावी        |
| श्रज्ञ मृख तस्कर <sup>क्</sup> चीर शास्त्रवेत्ता<br>श्रध्यापक पढ़ाने वाला तृष्णीक चुप याचक मागने वाला<br>श्रध्यनीम मुसाफिर १-४द्शंक देखन वाला ग्राष्टीक साठीधारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रथ मनुष्यवर्ग | म्थ-शब्दाः । |                    | कारी             | ९ ६ ० पितम्पच   | कब्जूय        |
| अध्यापक पदाने वाला त्र्यािक चुप याचक मागने वाला<br>अध्यापक मुसाफिर १-४द्शंक देखन वाला ग्राष्टीक साठीधारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चकिञ्चन         | निर्धन       | जिह्न              | कुटिल            | मीमांसक         | मीमासा        |
| अध्यतीन मुसाफिर १.४द्शंक देखन वाला याष्ट्रीक लाठीधारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | त्रज्ञ          | मृख          | तस्कर 🤻            | चीर              |                 | शास्त्रवेत्ता |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रध्यापक       | पदाने वाला   | त्र्वीक            | चुप              | याचक            | मागने वाला    |
| १४० सन्ध दानव दित्य योद्धा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्रुथ्यनीन      | मुसाफिर      | १ - स्द्र्शक       | "                | याष्ट्रीक       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४० सम्ध        | मन्धा        | दानव               | दैत्य            |                 | योद्धा        |

| शब्द                   | શ્રથ                  | शब्द                        | શ્રર્થ į       | शब्द                  | ग्रथ                 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| राथक                   | रथी                   | २१२चमकार*                   | चमार           | গ্ৰায                 | <b>घामद</b> नी       |
| १६ <b>४वक्र</b> * ।    | टेढ़ा                 | ।चत्रकार#                   | फ्रोटोम्राफ़र  | গ্নান্তব              | घर                   |
| वचनेस्थित              | श्राजाकारी            | तन्तुवाय                    | जुलाहा         | ग्राविष्कार*          | इजाइ                 |
| विश्र **               | बाह्यया               | ताम्वृत्तिक                 | पान बचने       | २४४ग्राश्विन          | श्रसीज               |
| वैचाकरख                | याकरण                 |                             | वाला           | श्राषाढ               | श्राषाङ              |
|                        | वेत्ता                | निर्धे जक                   | घोबी           | श्रामार 💤             | ज़ार की वधा          |
| <b>चैश्य</b>           | वैश्य                 | २२०५८कार*                   | जुनाहा         | खट≈क                  | खबर                  |
| २००वेहासिक             | मसखरा                 | पश्यताहर*                   | सुनार          | उद्भव                 | उस्प <del>त्ति</del> |
| शास्त्रीक              | शक्तिधारी             | मालाकार *                   | माली           | !<br>! २४०डपद्रव**    | उपद्रव               |
|                        | योद्धा                | रजक                         | रङ्गरेज        | उपयोग                 | इस्तमाल              |
| शूद्र*                 | যুর                   | <b>रथकार</b> *              | बदर्द          | डपा <b>य</b>          | सरीका                |
| सतार्थ                 | सहपाठा                | २२४सुवर्णकार#               | सुनार          | एकक                   | ध्रक्ता              |
| सहृदय                  | क इयममें              | स्चीकार 🏃                   | दरज़ी          | ऐरात्रत               | इन्द्रकाहाथी         |
|                        | वेत्ता                | अथ विविध                    | -शब्दा ।       | २ <i>५५</i> क=द्र¥    | गक्रा                |
| २०४स्तावक              | स्तुति करने           |                             |                | कपद                   | ाशव जहा              |
|                        | वाला                  | भनुग्रह**                   | कृपा<br>कसूर   | कसङ्क                 | टोघ                  |
| स्बच्छन्द              | स्वतन्त्र             | श्रपराध                     | नर्ष्<br>वर्ष  | कवल                   | ग्रास                |
| श्चथ व्यावमायि         | क्र-शहरा ।            | श्र <b>ब्द</b><br>- ३०वाञ्च | <b>ड</b> श्नित | कागद                  | कागज़                |
| _                      |                       | <b>५३०म्रम्युद्य</b>        | रेंहट          | २६०कारावास            | जेलखान               |
| ग्रधमर्गा              | कर्ज़ा लेन            | श्ररवह                      | स्यं           | कार्त्तिक             | कार्त्तिक            |
|                        | वाला<br>स्रोहार       | म्रक*                       | मूल्य          | कुप्रबन्ध             | दुष्यवस्था           |
| श्रवस्कार <sup>#</sup> |                       | <b>श्र</b> ध*               | समुद्र         | कुबर#                 | कुबेर                |
| श्रापश्चिक             | दुकानदार<br>कज़ा देने | श्चर्यात                    | अन्यद          | कृद                   | पहाड़ की             |
| २१० इसमग्              |                       | २३४ अशिकित                  | देख            |                       | चोटी                 |
|                        | वावा                  | श्रमुर*                     |                | <b>२६</b> ४कूप        | क्रॅंग्रा            |
| काम्द्रविक             | <b>इ</b> खवाई         | म्राकर*                     | खान            | कोखाइल                | शोरगुल               |
| कुम्भक र 🌣             | कुम्हार               | भ्राखप्ड व                  | इन्द्र         | कोष#                  | खज़ामा               |
| कुवि <b>न्द</b>        | जुकाहा                | श्चातव                      | <b>भू</b> प    | <b>森科<sup>教</sup></b> | सिलसिका              |
| घटिका                  |                       | २४० श्रापण                  | वाज्ञार        | च्यॐ                  | माश                  |
| कार*                   | घडीसाज                | श्राधीर के                  | श्रहीर         | 1                     | 1                    |

| ₩. | मैमान्याख्ययोपबृ | हितायां | <b>ब</b> घुमिद्धान्तकी सुद्याम् | <b>#</b> |
|----|------------------|---------|---------------------------------|----------|
|----|------------------|---------|---------------------------------|----------|

| २०८                            | 🛞 समाज्याद    | વાવાવસ્થા કરા જ                  | 121.121.00       | 3-1-7 10                                |                            |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| शहर                            | જાર્થ         | शब्द                             | श्रर्थ           | शब्द                                    | ग्रर्थ                     |
| २ •०सेद                        | दु ख          | फाल्गुन                          | फागुन            | वेशन्त                                  | छोटातालाव                  |
| กล์**                          | श्रभिमान      | ००बहिष्कार*                      | बायकाट           | वैशाख                                   | वैशाख माम                  |
| 電子学                            | <b>फा</b> न्द | भाइपद                            | भादों            | वैश्वानर*                               | श्राग्नि                   |
| चैत्र*                         | चेत माम       | <b>भूधर</b> *                    | पवत              | स्यय                                    | ख <b>र्च</b>               |
|                                | जीत           | मयूख                             | किरगा            | <b>-्३०</b> ⁻याज                        | वहाना                      |
| जय<br>२ ७१ <b>७ये ए</b>        | जेठ मास       | मध्याह्                          | दोपहर            | -बायाम                                  | कमरत                       |
| २ <b>३ २ ७ २ ७ ४</b><br>इयेष्ठ |               | ३०४ महाविद्या                    |                  | शक्र <sup>न</sup>                       | इ-द                        |
|                                | ः ः<br>तालाव  | लय                               | कालेज            | शिशिर*                                  | शिशिर ऋनु                  |
| तडाग                           | तम्बूरा       | माघ                              | माघमास           | शैल                                     | पर्वत                      |
| तानपूर#                        | गरुड          | मारुत                            | वायु             | ३ ५श्रावस                               | श्रावरा माम                |
| ताचर्य क                       | भय            | मार्गशीर्घ*                      | श्रगहन           | सङ्गत                                   | द्रशास                     |
| २८०त्रास<br><del>२००</del> -   | l . I         | मिस्त्र <sup>34</sup>            | सूर्य            | संस्कार*                                | सम्मान                     |
| त्रिदिव                        | म्यर्ग        | ३ <b>१०</b> मुकुर <sup>क्ष</sup> | दर्पंग<br>दर्पंग | सदशक                                    | विमटा                      |
| दाव                            | बनकीश्राग     |                                  |                  | <b>!</b>                                | शक                         |
| नाक                            | स्वर्ग        | मृदङ्ग                           | तबला             | सन्दंह                                  |                            |
| नाद                            | शब्द          | याम                              | पहर              | ३४०सन्दोह                               | ममूह                       |
| २ <i>=</i> <b>१नाश</b>         | नाश           | रय*                              | वेग              | समीर¾                                   | वायु                       |
| निकष*                          | कसौटी         | रुग्गा                           | बीमार            | मवस्सर*                                 | वर्ष                       |
| नियर्भेर 🎏                     | सरमा          | ३१ <i>५</i> रुद्र <sup>३६</sup>  | शिव              | स्कन्द                                  | कार्त्तिकेय                |
| <b>न्या</b> य                  | इन्साफ        | वध                               | घात              | स्वभाव                                  | भादत                       |
| पङ्क                           | कीचड          | वस=त                             | बसन्त ऋतु        | ३४४इठ                                   | <b>ज़ि</b> व्द             |
| २ ६ ० पाखगढ                    | ढकोसला        | विद्यालय                         | स्कूल            | हायन                                    | বঘ                         |
| पारिजात                        | स्वर्ग का बुष | विनायक                           | गर्गेश           | हचीकेश                                  | श्रीकृष्ण                  |
| पावक                           | श्रमिन        | ३२०विमर्श                        | विचार            | हेमन्त                                  | हेमन्त ऋतु                 |
| पाषाग्र                        | पत्थर         | विलम्ब                           | देव              | हेरस्यकं                                | गयोश                       |
| पौष <sup>‡ह</sup>              | पौषमास        | विलाप                            | रीना             | ३५०हद +                                 | गहरातालाव                  |
| २ ६ ४ प्रशाय                   | प्रेम         | विवाह                            | शादी             | ं इस सङ                                 | प्रद में रुग्ण             |
| प्रस्यूष*                      | मात काल       | विस्तम्भ*                        | विश्वास          | कृतज्ञ, कृतच्न,                         | मध आदि कई                  |
| प्रदोष <sup>#</sup>            | सायङ्काल      | ६२४ विश्वविद्या                  |                  | शब्द त्रिसिङ्गी भी<br>सिङ्ग विशेष्य क अ | हैं। उनका<br>ज्यारकोटा है। |
| nesk                           | MAX           | लय                               | यूनिवर्सिटी      | ।लङ्ग ।वराज्य के अ                      | 20 m 20 m 20 m             |

प्रदर खय यूनिवर्सिटी विशेष्य के पुल् लिङ्ग होने पर ही वन का रामशब्दवत् उच्चारण सममना चाहिये। एवम् श्रागे भी ववस्था समभ लेनी चाहिये।

### इत्सञ्ज्ञको के विषय में विशेष स्मरगीय सूचना

''सुडस्योरुकारेकारो जशरडपाश्चेत.'' (सि॰ कौ॰)

भयवा— ) "जकारश्च शकारश्च टकारश्च खपाविष । सुडस्योरुदितौ चैव सुषि मध्त स्मृता इतः॥"

- श्रर्थ सुँ श्रीर इसिँ के भ्रन्त्य उकार हकार तथा श्रन्यत्र सुपों में स्थित जकार शकार टकार ककार श्रीर पकार इत्सास्त्रक हाते हैं। इत्यव्ह्यकों के प्रयोजन निम्नलिखित हैं—
- (१) सुँ में उकार अनुबन्ध का यह प्रयोजन है कि अर्वणस्त्र गवनन (२६२) स्त्र में 'असी' कथन स 'सुँ' का निषेध हो जाब। यदि उकार अनुबन्ध न करते तो हमें श्रसि' कहना पडता। तब साद प्रत्यय म निषध हो' ऐसा अर्थ हो जान स 'सुप्' में भी निषध हो जाता जो अनिष्ट था।
- (२) जस्, शस् में जकार और शकार पर पर के भेद के बिये हैं। श्रुत एव— बीर्घाण्डासि च' (१६२), तस्माच्छ्रसो न पुसि' (१३७) आदि सूत्र उपपन्न हो जाते हैं।
- (३) श्रीट्—में टकार 'सुट' प्रस्याहार के लिये हैं। सुट प्रस्थाहार का उपयोग सुडतपु सकस्य' (१६३) सूत्र में होता है।
- ( ४ ) टा--में दकार द्वितीयागैस्स्वेन (२८०) सूत्र में श्रहण के लिये है। श्रान्यथा-- द्वितीयौस्स्वेन ' सूत्र हाने पर श्रा का कहीं पता भी न चलता ।
- ( प्र ) हे, डिमिं, डिस्, डिम्इन में इकार तीयस्य हिस्सुवा' (वा०-१६) तथा घेर्डिति' (१७२) प्रमृति किस्कार्यों क जिये हैं। 'क्सिंग में हकार क्स्' से मेद करने के जिये हैं। मेद का प्रयोजन-'टाक्लिकसाम्- (१४०) में भिन्न र म्रादेश करना है।
  - (६) सुप् में पकार 'सुप' प्रत्याहार के लिये किया गया है।

इस के म्रतिरिक्त—"जस शस् भ्यस्, इस् श्रोस, श्रम्, भ्याम्, श्राम्" श्ररययों के श्रन्थ सकार मकार की 'इसन्त्यम्' (१) द्वारा इस्सञ्जा नहीं होती, 'म विभक्ती तुस्सा' (१३१) से निषेध हो जाता है—

> "सकारो जरुरसोरोसि डसि भ्यमि न चेद् भवेत्। मकारश्च तथा ज्ञेय श्रामि भ्यामि स्थितस्त्वमि॥"

#### श्रभ्यास (२५)

- (१) ब्युत्पत्ति श्रीर श्रायुत्पत्ति पत्तो का सोदाहरण विवेचन करते हुए यह जिखें कि किस सुत्र से किस पत्त में प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होती है ?
- (२) प्रातिपदिकसञ्ज्ञाविधायक सूत्रों की "यारया करत हुए 'समाल' प्रद्वश पर प्रकाश बालें।
- ( ३ ) निम्निबिखित प्रश्नों का उत्तर दें---
  - (क) 'डेय' यहा 'डे' में कौन सी विभक्ति हे ?।
  - ( ख ) 'रामान्' यहा ग्रकारादश क्यों नहीं हाता ?।
  - (ग) 'जस्' क सकार की इत्सन्ज्ञा क्यों नहीं होती ?।
  - (घ) 'शस' के सकार को कौन नकारादेश करता है ?।
  - ( ह ) सुपों में किस २ की किस २ सूत्र स इत्सब्ज्ञा होती है ?।
- (४) निम्निक्विखित रूपों में कहा २ खत्विविधि ग्रुद्ध श्रीर कहा २ श्रग्रुद्ध है ? सहेतुक जिखें—
  - १ मृगेन । २ हरियाणाम् । ३ गर्वेन । ४ हष्टानाम् । ४ सदशकेण । ६ श्रशिचि
    तेण । ७ नृणाम् । म पाषाणाणाम् । ६ रामणाम । १० कारावासेन । ११
    द्राधिमानम् । १२ षट्पदाणाम् । १३ मृद्धणा । १४ वृषभेन । १४ केशवेण । १६
    विमर्शाणीयम् । १७ चौरानाम् । १म वैदुष्येन । १६ परकीयेन । २० च्चयेन । २१
    समर्थानि । २२ वर्षकेण । २३ दर्शकेण । २४ शक्षकेण । २४ प्राज्ञाणाम् । २६
    शिच्चकेन । २७ सर्थेण । २म स्थ्यकेन ।
- ( प्र ) इन में गुरविधि का निमित्त बताओं— १ उप्टरेग । २ तार्च्यागाम । ३ धतराष्ट्ररेग । ४ प्रहारेग । ४ पितृष्वस्त्रीयेग ।
- (६) ग्रास्वविधि में क्या सब का व्यवधान आवश्यक होता है या एक २ का ? स्यु किक स्पष्ट करें।
- ( 9 ) क्या 'वाऽवसाने' सूत्र 'मलां जशोऽन्ते' सूत्र का श्रपवाद है ?।
- ( ८ ) "यज्ञदत्तस्तरकर, देवस्य" इत्यादि में पत्व क्यों न हो ?।
- (६) निम्नि विखित रूपों की सस्त्र सिद्धि करें—१ राम । २ राम ॥ ३ रामयो । ४ रामें । १ रामस्य । ६ रामाय । ७ रामें छु ।

  द रामाणाम् ॥ ६ रामम् ॥ १० रामा ॥
- (१०) क्या दोष होगा यदि---

न रू वचने मस्येत् में 'बहुवचने' न हो स्मानिवरसूत्र में 'अनस्विधी' न हो, अर्थं वरसूत्र में 'अप्रश्वय' न हो एकहस्वात्—में 'अह्न' का अध्याहार न हो। (११) 'अद्कु —,सरूपाणाम्—,प्रथमयो —,यस्मात् —,आकृश —" इन सूत्रों की विस्तृ त 'याख्या करें।

#### 

जिन श्रकारान्त शब्दों में 'राम शब्द की अपेचा कुछ श्र तर होता है श्रव उन का वर्णन क्रमते हैं। उन में सर्वादिगण के शब्द मुख्य हैं अत प्रथम सर्वादि गण दर्शाते हैं—
[ल 30] सब्जा सूत्रम्—१५१ सर्त्रादीनि सर्त्रनामानि।१।१।२६॥

सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वनामसञ्ज्ञानि स्युः। सर्व। विश्व। उम । उमय । उतर । उतर । उत्तम । अन्य । अन्यतर । इतर । त्वत् । त्व । नेम । सम । सिम । पूवपरावरदिवाणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् सञ्ज्ञायाम् । स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् । अन्तर बहिर्योगोपसव्यानयोः। त्यद् । तद् । यद् । एतद् । इदम् । अदस् । एक । द्वि । युष्मद् । अस्मद् । भवतु । किम् । [इति पञ्चित्रंशत् सर्वादयः।]

श्रर्थे — सर्वं श्रादि शब्दस्वरूप सर्वनामसञ्ज्ञक होते हैं।

व्याख्या—सर्वादीनि । १।३। [नपु सकिति के कारण 'शब्दस्वरूपाणि' विशेष्य का अध्याहार किया जाता है । ] सर्वनामानि ।१।३। समास —सर्व (सर्वशब्द) आदि (आधवयव) येवां (शब्दस्वरूपाणाम्) तानि सर्वादीनि । तद्गुणसविज्ञानबहुवीहिसमास । अह सर्वेवाम् (४४७), हित सर्वेवाम्' (१०६) प्रभृति स्कां में सर्वशब्द से भी सर्वनाम काय (सुट्) देखा जाता है यत सर्वशब्द की भी सर्वनामसन्ज्ञा करने के लिथे यहा 'तद्गुण सविज्ञानबहुवीहि' समास मानना ही युक्त है।

सर्वादिगया में पैंतीस (३४) शब्द आते हैं, जो ऊपर मूल में किसे हुए हैं। इन का श्लोकों में सङ्ग्रह यथा—

> सर्वान्यविश्वोभयनेमयत्तदः, क्रियुष्मद्म्मद्द्भिवस्यदेतदः । उभत्वतौ विज्ञजनैरुदीरिती, सम सिमद्रवान्यतरेतरा ऋषि ॥ १ ॥

> > एकेर्मदसी ज्ञया डतरी डतमस्तथा। '
> > स्वमज्ञातिधनेऽनाम्नि कालहिग्देशवृत्तयः ॥ २॥
> > पूर्वापगवरपरा उत्तरी दिज्ञणाधरौ।
> > अन्तर चोपस्रव्याने बहियोंगे तथाऽपुरि॥ ३॥

इन सब का विवेचन श्रागे यथास्थान किया जायगा।

सर्वनाम सन्द्रा श्रन्वर्थं श्रथीत् श्रथीनुसार है। इस गण में पने हण शब्द यि सभी' के वाचक होंगे तो तभी इन की सर्वन।मसन्द्रा होगी, श्र-यथा नहीं। श्रत एव यि किसी स्विक्तियोष का नाम 'सर्व' होगा तो वहा सर्वनामसन्द्रा न होगी। इसी प्रकार 'गर्वम श्रित का नाम 'सर्व' होगा तो वहा सर्वनामसन्द्रा न होगी। इसी प्रकार 'गर्वम श्रित का नाम 'सर्व' होगा तो वहा सर्वनामसन्द्रा न होगी। इसी प्रकार भी सवनामता न होगी। 'सवनाम' यह महासन्द्रा करना इस में प्रमाण है श्रन्यथा श्रु टि भ के समान कोर्न होगी सन्द्रा भी कर सकते थे। इस विषय का विस्तार 'सिद्धान्त कौसुदी' में देखना चाहिये।

सर्वादिगया के अजन्त शब्दों का प्राय 'जस हे हिसें, आम् श्रीर हि' हा पाड़च विभक्तियों में रामशब्द की श्रपेचा श्रातर होता है। शेष विभक्तियों में रामवत रूप बनर्त हैं। श्रत हन पाड़च विभक्तियों में ही रूप सिद्ध किये जारगे।

सर्वशब्द का अर्थ 'सत्र' मर्गात सम्चा सम्दाय है। समुनाय दो प्रकार का होता है—

९ उद्भूतावयव २ अनुद्भ्तावयव। जहा वक्ता की केवल समृनाय कहने की इच्छा होती है

वहां अनुद्भूतावयवसमुदाय होता है। जहा वक्ता का अभिप्राय समुनाय कहने के साथ २

तदन्तगत व्यक्तियों से भी हुआ करता है वहा उद्भृतावयव समुदाय होता है। अत अनुद्

भूतावयवसमुदाय की विवक्ता में एकवचन और उद्भूतावयवसमुदाय की विवक्ता में द्विष्य

चन और बहुवचन होगा।

सर्वशब्द के प्रथमा के एकदचन और द्विवचन में गमशब्दवन मर्व मर्वों प्रयोग क्रमते हैं।

प्रथमा के बहुवचन में 'जस' प्रत्यय श्रा कर 'सर्वे+जस' हुशा। श्रव मर्वादीनि सर्व नामानि' (१४१) सूत्र से मर्वशब्द की सवनामसन्जा हो कर श्रियम मृत्र प्रवत्त होता है—

## [लघुठ] विधि स्त्रम्—१५२ जसः शी।७।१।१७॥

श्रदन्तात् मईनाम्नो जस शी स्यात् । श्रनेकाल्त्वात् सर्वादेशः—मने। श्रथः— श्रदन्त सर्वनाम से परे जस के स्थान पर शी श्रादेश हो ।

व्याख्या--- अत । १।१। [ 'अतो भिस ऐस्' से ] सर्वनाम्न । १।१। [ 'सर्वनाम्न स्मै' से ] जस ।६।१। शी ।१।१। 'सर्वनाम्न का विशेषण होने से 'अत से नन्नतिधि होती है । अर्थ -- (अत ) अद्भत (सर्वनाम्म) सर्वनाम से परे (जस ) जस् के कुम्म प (शी) शी आनेश होता है।

प्रत्यय' (१२०) के श्रधिकार में न पढ़े जाने से शी की प्रत्ययसम्झा नहीं होती, परंतु हो ! जब वह जस के स्थान पर हा जाता है तब स्थानिवद्भाव से उस की प्रत्यय- सब्जा हो जाती है। तात्पय यह है कि जब तक जस के स्थान पर शी आदेश नहीं होगा तब तक वह प्रत्ययसञ्ज्ञक भी न होगा। प्रत्ययसञ्ज्ञा न होने से 'जशक्वति दिते' (१२६) हारा उस के शकार की इत् सञ्ज्ञा नहीं होगी, क्यों कि उस सूत्र स प्रत्यय के आदि शकार की इत् सञ्ज्ञा की जाती है। अत शिद्भाव के कारण शी सवादेश नहीं होता, कि तु अने काल (श्+ई) होने से 'अनेकारिशत् सवस्य' (४४) द्वारा सर्वादश हो जाता है।

> ''अग्रदेशकरणात्पूर्व यत शीति न प्र'यय । तस्मात्तस्य शकारस्तु लशक्वेति न हीद्भवेत ॥ १ ॥ सर्वादेशो न शिद्धावात् ततो भवितुमहिति । अनेकाल्त्वाद् भवेदेव विज्ञेरेतदुदीग्तिम ॥ २ ॥ '

'सव+अस्' यहां प्रकृतसूत्र से जस् के स्थान पर शी आदेश हा स्थानिवद्भाव के कारण शी में प्रस्ययस्य खाने से लशक्वतिहते' (१३६) द्वारा शकार की इस्सन्जा हो जाती है, तब शकार का लोप करने पर गुण एकादेश हो कर 'सर्वे' प्रयाग सिद्ध होता है।

ध्यान रहे कि यहां यद्यपि हस्त्र 'शि' आदेश करने पर भी 'आद् गुर्सा (२७) द्वारा गुर्मा एकादेश करने मे 'सर्वे प्रयोग मिद्ध हो सकता है, तथापि अग्रिम नपु सकाच्च' (२३४) आदि सूत्रों में अनुवृत्ति के क्षिये उसे दीघ किया गया है। अन्यथा— वारिसी मधुनी आदि हीघषटित प्रयोग न बन सकते (देखो २४४ सूत्र)।

द्वितीया और तृतीया विभक्ति मं रामशब्दवत् रूप बनते हैं । द्वितीया—सर्वम् सर्वो, सर्वान् । तृतीया—सर्वेष सर्वाभ्याम् सर्वे ।

चतुर्थी के एकवचन में 'सव + के'। इस श्रवस्था में सर्वनामसन्ज्ञा हो कर श्रमिस सुन्न प्रवृत्त होता है--

# [लघु०] विधि स्वय-१५३ सर्वनाम्न स्मै ।७।१।१४॥

श्चत' सर्वनाम्नो 'डे' इत्यस्य स्मै' स्यात् । सर्वस्मै । श्चर्थ — श्चदन्त सर्वनाम से परे 'डे' के स्थान पर 'स्मै' बादेश हो ।

व्यास्त्या— इत । १।१। ['झतो भिस ऐस्' से] सर्वनाम्न । १।१। ड । ६।१। ['डेर्च' ' से] स्में ।१।१। [ विभक्तिकोप द्यार्ष ] 'झत ' यह 'सर्वनाम्न ' का विशेषण है, इस लिये इस से तदन्तविधि हो जाती है। द्यर्थ — (झत) इतन्त (सर्वनाम्न ) सर्वनाम से परे (डे) के के स्थान पर (स्में) स्में झादेश होता है। यह सूत्र 'डेर्च' (१४३) सूत्र का अपवाद है।

'सर्व+के' यहां श्रदम्त सर्वनाम 'सर्व' है। इस से परे 'के' वतमान है। श्रत प्रकृत सुत्र से के के स्थान पर स्में श्रादेश हो कर 'सर्वस्में' प्रयोग निद्ध हुआ। चतुर्थी के द्विवचन श्रीर बहुवचन में क्रमश सर्वाभ्याम्, सर्वेभ्य 'सिख होते हैं।
पञ्चमी के एकवचन में 'डसिँ' प्रत्यय श्राकर सर्व+डसिँ हुआ। अब श्रिप्रमस्त्र

## [लघु०] विधि सूत्रम-१५४ डिस डिचो स्मात्सिमनौ।७।१।१५॥

श्रत सर्वनाम्नो इसि इयोरेतौ स्त'। सर्वस्मात्।

वयाख्या ज्यात । ११९१ [ 'ग्रतो भिस ऐस्' से] सवनाम्न । १।९। ['सर्वनाम्न स्मै'
स] इसिडयो।६।२। स्माक्तिमनी।९।२। 'सर्वनाम्न ' के विशेषण होने से 'ग्रत स तद तिविधि
होगी। श्रर्थ — (ग्रत) ग्रदन्त (सर्वनाम्न) सर्वनाम से परे (हसिँ ह्यो) इसिँ और हि के स्थान
पर (स्मात्सिमनी)स्मात् श्रीर स्मिन् श्रादेश होते हैं। यथासडर यपरिभाषा से इसिँ को स्मात्
श्रीर हि को स्मिन् होगा। ध्यान रहे कि स्मात् श्रीर स्मिन् के श्रन्थ तकार श्रीर नकार की
हलान्यम्' (१) द्वारा इत् सब्जा न होगी 'न विभक्तौ तुस्म। (१३९) से निषेध हो जायगा।

'सर्व + ड सिँ' यहां श्रदन्त सर्वनाम 'सर्व' है इस से परे क्रसिँ मौजूद्ध है। श्रत प्रकृतसूत्र से ड सिँके स्थान पर स्मात् हो कर सबस्मात्' प्रयोग सिद्ध हुआ।

पक्षी के एकवचन श्रीर द्विवचन में सर्वस्य, सर्वयो ' प्रयोग रामशब्द के समान सिन्द होते हैं।

षष्ठी के बहुवचन में श्रास् प्रत्यय श्रा कर---'सर्व + श्रास्' हुशा । श्रव सर्वनाम सञ्ज्ञा हो कर श्रांगम सुन्न प्रवृत्त होता है---

# [लघु०] विधि स्त्रम्—१५५ त्रामि सर्वनाम्न सुट्।७।१।५२॥

त्रवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नो विहितस्याम' सुडागम' । एस्वषत्वे-संबे-

अर्थ'--- अवर्णात (अड़) से परे तथा सर्वभाम से विहित आस् की सुट का आगम हो जाता है।

व्याग्वया आत् ।१।१। [ 'श्राक्जसेरसुक' से ] श्रद्धात् ।१।१। [ 'श्रद्धस्य' यह श्रधि-कृत है । इस का पञ्चमी में विपरियाम हो जाता है । ] सर्वनाम्न ।१।१। श्रामि ।७।१। सुट् ।१।१। 'श्रात् पद 'श्रङ्गात' पद का विशेषण है श्रत 'येन विधिस्तद्म्तस्य' ( १ ९ ९) द्वारा तद्म्तविधि हो कर---'श्रवर्णान्ताद् श्रङ्गान्' बनेगा । श्रव यहा यह परन उत्पन्न होता है कि सुट् किम का अवयन हो ?। यह तो ज्ञात है कि 'आखन्तौ टकितौ' (प्रश्र द्वारा यह आधन्यन हाता है परन्तु किस का आधन्यन हो ? यह यहा ज्ञात य है। 'अद्वात' में पञ्चमी का निर्देश किया गया है, अत 'तस्माद्रश्रुक्तरस्य' (७१) के अनुसार सुट श्रव्न से परे आम् का अवयन होना चाहिये। आमि' में सप्तमा का निर्देश किया गया है अत तस्मिन्नित—' (१६) के अनुसार सुट आम् से पून अद्भ का अवयन होना चाहिये। तो अब सुट् किस का अवयन हो ? ऐसी शङ्का होने पर ''उभयिनि देंशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्" (देखो पृष्ठ—१६८) के अनुसार पञ्चमी निर्देश क बलवान् होने से सुट्, अद्भ से पर = आम् का ही अवयन ठहरता है। ता इस प्रकार आसि पद को 'आम' बना कर सम्बन्ध में घष्टी स्वीकार करेंगे। यहा स्पष्ट 'श्राम' न कह कर 'श्रामि' कहने का प्रयाजन आगे त्रेस्त्रय ' (१६२) आदि सूत्रों में उस का अनुवक्तन करना ही है। श्रथ — (आत्) अवर्णान्त (श्रद्धात्) अद्भ से परे (सवनाम्म) तथा सर्वनाम से विहित (श्राम) आम् का अवयन (सुट) सुट हो जाता है।

प्रश्न — 'श्राप ने श्रवर्शान्त सवनाम स पर श्राम् को सुट् का श्रागम हो ऐसा सर बार्थ न कर यह श्रपूर्व श्रथ क्यो किया है ?।

उत्तर्— यदि आप का अर्थ करते ता यषास, तेषास् आदि प्रयाग सिद्ध न हो सकते। तथाहि—यद् और तद् सर्वनाम स श्रास् प्रत्यय कर के त्यदादानाम '(१६३) से दकार को अकार और अतो गुणे (२०४) स पररूप करने पर त + आस य + आस्' हुआ। अब यहां आप का अर्थ मानने से सुट प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि यहा अवर्णान्त सर्वनाम से परे आम् वर्तमान नहीं। जो अवर्णान्त है वह सर्वनाम नहीं और जो सवनाम है वह अवर्णान्त नहीं। सवनामसञ्ज्ञा यद् तद्' आदि दकारान्तों की ही का गई ह। परन्तु—हमारे उपयुक्त अथ से कोई दोष नहीं आता। यथा—यहा अवर्णान्त अङ्ग 'य, त' हैं, हन से परे यद्, तद् सर्वनाम स विद्वित आस् विद्यमान है, अत इसे सुट का आगम हो जायगा। यह अर्थ जल शा (१४२) सवनाम्न स्में (१४३)' आदि स्त्रों में भी समक्ष जेना चाहिये, अन्वथा 'थे, बस्में यस्मात्' आदि में शी आदि सर्वनामकाय न हो सकेंगे।

'सर्व+श्राम्' यहा अवर्णात श्रङ्ग है सर्व'। इस से परे, सर्वनाम (सर्व) से विहित 'श्राम्' विद्यमान है। त्रत इसे सुट् का श्रागम हो—'सर्व + सुट् श्राम्'। सुट में टकार इत् है और उकार उच्चारणार्थ है, श्रत स श्रवशिष्ट रहता है—'सर्व + साम'। सुट् का श्रागम श्राम् को कहा गया है। जिसको श्रागम होता है वह उस का श्रवयव माना जाता है। उस के प्रहण से उस का भी श्रहण हो जाता है। जैसा कि कहा भी है—''यदागमास्तद्-गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते''। श्रत 'साम् श्राम् से भिन्न नहीं। इस से 'साम्' करादि बहुवचन ठहरता है इस के परे होने से 'बहुवचन मल्यत्' (१४१) द्वारा अकार का एकार तथा 'झादेशप्रत्यययो ' (१४०) मे साम् प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य षकार करने स 'सर्वेषाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

सप्तमी के एकवचन में 'सर्व+डि' हुया। यहा निर्वेडया स्माल्स्मनी' (१४४) से डि' को स्मिन हो कर 'सर्वस्मिन्' प्रयोग सिद्ध हुन्ना । सम्पूर्ण रूपमाला यथा-सर्वो सर्ने पञ्चमी सर्वस्मात् सर्वाभ्याम् सर्वेभ्य सव व्रथमा सर्वेषाम् द्वितीया सर्वम सर्वान् षष्ठी सवस्य सचयो सर्वेषु सर्वे सर्वेश सर्वाभ्याम् सप्तमी सवस्मिन् तृतीया सर्वेभ्य सम्बोधन हे सर्व। हे सर्वी। हे सर्वे। सर्वस्मै चतुर्थी

#### [लघु०] एव विश्वादयोऽप्यदन्ताः।

ठयाख्या--ग्रब ग्रन्य श्रदन्त पुल्लिङ्ग सर्वनामा के विषय में कहते हैं कि-विश्व भ्रादि भ्रदत्त (मर्वनाम) भी इसी तरह हाते हैं। विश्व श द का श्रर्थ 'सम्पूरा' है। खर्वादिगण में पाठ हान से सर्वादीमि सर्वनामानि' (१८१) द्वारा सर्वनामस जा हो कर शी. स्मै भ्रादि सर्वनामकार्य हो जाएगे। शेष रामवत् प्रक्रिया हागी। सम्पूर्ण रूपमाला य रा---विश्व विश्वी विश्वे पञ्चमी विश्वस्मात् विश्वाभ्याम् विश्वेम्य प्रथमा विश्वस्य विश्वयो द्वितीया विश्वम् विश्वान् षष्ठी विश्वेषाम विश्वेन विश्वाभ्याम् विश्वे सप्तमी विश्वस्मिन् तृतीया विश्वेष विश्वस्मै विश्वेम्य सम्बोधन हे विश्व । हे विश्वौ । हे विश्वे । चतुर्थी

### [लप्त ] उभशब्दो नित्य द्विवचनान्तः। उभी २। उभाभ्याम् ३। उभयोः २। तस्येह पाठोऽकजर्थः।

व्याख्या— सर्वादिगण में विश्व शब्द के बाद उभ' शब्द आता है। इस का अर्थ है 'दोनों' (Both)। अत यह सदा द्विवचनान्त ही प्रयुक्त होता है। एकवचन और बहु वचन प्रत्ययों में असम्भव होने से इस का प्रयोग नहीं होता। इस की प्रक्रिया रामशब्दवत् समकती चाहिये। सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

| विभक्ति  | एकव चन | द्विवचन   | बहुवचन | विभक्ति | एकवचन | ं द्विवचन | बहुवचन |
|----------|--------|-----------|--------|---------|-------|-----------|--------|
| प्रथमा 🗫 | 0      | डभौ       | 0      | पञ्चमी  | 0     | डभाभ्याम् | o      |
| द्वितीया | •      | 19        | ø      | पन्नी   | 0     | डभयो      | ٥      |
| तृतीया   | 0      | डमाम्याम् | o      | सप्तमी  | 0     | "         | 0      |
| चतुर्थी  | ۵      | 1,9       | ٥      | सम्बोधन | o     | हे डमी ह  | 01     |

श्रव यहा यह शक्का उत्पन्न होती है कि उभशब्द में सर्वनामसन्द्वा का कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि सर्वनामसन्द्वा के सब कार्य वा तो बहुवचन में होते हैं था एक चचन में । यथा "जस शी (१४९), श्रामि सर्वनाम्न सुट (१४९)" वे बहुवचन में होते हैं । इं "सर्वनाम्न स्में (१४३), इत्सिडयो स्मात्स्मिनी (१४४)" ये एकवचन में होते हैं। दिवचन में कोई कार्य नहीं देखा जाता। तो पुन किस लिये 'उभ' शब्द को सर्वादिगण म खाल कर उस की सवनामसन्द्वा करने का प्रयत्न किया गया है १। इस शक्का को मन में रख कर अन्थकार उत्तर हेते हैं कि—

#### ''तस्बेह पाठोऽकजर्थः"

श्चर्याण इस उभशन्द का सर्वादिगण म पाठ कर इस की सर्वनामसन्द्रा करने का प्रयोजन 'श्रकच्' प्रत्यय विधान करना ही है। ताल्पर्थ यह है कि सवशन्द पर कहे गये 'जस शी' (१४२) श्चादि कार्य ही केवल सवनामकार्थ नहीं, किन्तु सर्वनामकार्य तो श्चोर भी है। यदि अभशन्द पर शी श्चादि कोई कार्य नहीं होता तो भले ही न हो, इस की सवनामसन्द्रा तो श्चन्य कार्य के लिये ही की गई है। तथाहि—'श्चन्ययसर्वेनाम्नामकच् प्राक्ट' (१९२६) सर्वनामों की दि से पूर्व श्रकच् प्रत्यय हो। उभशन्द की सर्वनामसन्त्रा होने से श्वकच् प्रत्यय हो कर-उभ श्रकच श्व+श्ची = 'उभकी' रूप हो जाता है। यदि इस की सर्वनामसन्द्रा न होती तो श्रकच् न हो सकता। विशेष 'सिद्दान्त कीमुदी' में देखे।

[लघु•] उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति । डतर—डतमी प्रत्ययो । 'प्रत्यय प्रहणे तदन्तप्रहण्म्' इति तदन्ता ब्राह्याः । नेम इत्यर्धे । समः सर्वपर्यायः । तुल्यपर्यायस्तु न । 'यथासङ्ख्यमनुदेश समानाम्' इति ज्ञापकात् ।

मूर्य — 'उमय' शब्द का द्विचन नहीं होता। उत्तर और उत्तम प्रत्यय होते हैं।
'शत्यय के प्रहत्य में तदन्त का प्रहत्य हो इस परिभाषा से तदन्त अर्थात् उत्तरान्त और उत्तमान्त शब्दों का प्रहत्य करना चाहिये। नेम शब्द अर्थ (आधा) अर्थ में सर्वादिगत्य में समम्मना चाहिये। सर्वेपर्याय अर्थात् 'सब' अर्थ के वाचक समशब्द का सर्वादियों मे पाठ है तुल्यपर्याय—समान अर्थ के वाचक का नहीं। इस में ज्ञापक पाणिनि का 'यथासङ्ख्य मनुदेश समानाम्' (२३) सूत्र है।

व्याख्या—सर्वादिगता में 'उम' शब्द के बाद 'उमय' शब्द श्रांता है। यह शब्द उमशब्द से 'श्रयच' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। वार्त्तिककार श्रीकात्यायन के श्रनुसार इस का द्वित्रयन-प्रत्यवों में प्रवीग नहीं किया जाता। इस का श्रर्थ है—दो श्रवयदो वाला। यथा—उभयो मणि [ दो हिस्सो वाली मणि ], उभये मण्य [ दो हिस्सो वालीमणियां ]। इस की रूपमाला यथा—

| विभक्ति       | एकवचन                 | द्विवचन | बहुवचन        | विभक्ति | एकवचन          | द्विवचन | बहुवचन         |
|---------------|-----------------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|
| प्रथमा        | उभय                   | Ð       | उभये          | पञ्चमी  | उभयस्मात्      | Ů       | उभयेभ्यः       |
| द्वितीया      | उभयम्                 | ø       | उभयान्        | षष्ठी   | <b>उ</b> भयस्य | ø       | उभवेषाम्       |
| <b>मृतीया</b> | <b>૩મ</b> થે <b>ન</b> | ø       | <b>ઉમર્થે</b> | सप्तमी  | उभयस्मिन्      | G       | <b>उ</b> भयेषु |
| चतुर्थी       | उमयस्मै               | Ø       | उभयेभ्य       | सम्बोधन | हे उभय ।       | Ø       | हे उभये १      |

सर्वादि गया में उभयशब्द क बाद 'डतर, डतम' का नम्बर श्राता है। ये दोनो श्रत्यय हैं। इनके विधायक तीन तिहतसूत्र है। (१) कियत्तदोर्निर्धारयो द्वयोरेकस्य डतरच (1२३२), (२) वा बहूना जातिपरिप्रश्न डतमच (१२३३), (२) एकाच प्राचाम् (१३३४)। किम्, यद्, तद् और एक इन चार सवनामो से डतर और डतम प्रत्यय हो कर श्राठ शब्द बनते हे। (१) कतर, (२) कतम, (३) यतर, (७) यतम, (४) ततर, (६) ततम, (७) एकतर, (म) एकतम। सर्वादिगया में 'उतर, डतम' के पाठ से इन श्राठशब्दो का ही प्रह्या होता है। क्योंकि—'न केवला प्रकृति, प्रयोक्तव्या, न केवला प्रत्यय'' श्रश्चात् न केवल प्रकृति का और न केवल प्रत्यय का ही प्रयोग करना चाहिये—इस सिद्धान्त के श्रनुसार केवल डतर डतम का कही प्रयोग नहीं हो सकता। किञ्च—'प्रत्ययग्रहेगों तदन्त प्रह्याम्' [प्रत्यय का प्रह्या करना चाहिये—इस सिद्धान्त के श्रनुसार केवल डतर डतम का कही प्रयोग नहीं हो सकता। किञ्च—'प्रत्ययग्रहेगों तदन्त प्रह्याम्' [प्रत्यय का प्रह्या करना चाहिये] इस नियम से डतरप्रत्ययान्त और डतमप्रत्य यात्त उपश्च कर श्राठ संवदों का ही प्रह्या प्रसक्त होगा। श्रत इन श्राठ सव्वों की ही सर्वनामराव्या होगी, केवल डतर डतन प्रत्ययो की नहीं।

प्रश्न — पाशिनि-जी को यदि यह प्रत्ययग्रहण-परिभाषा श्रमीष्ट होती तो वे 'सुक्षि डन्त पदम्' (१४) सूत्र के स्थान पर 'सुक्षिङ पदम्' ऐसा छोटा सूत्र रचते, क्योंकि सुँप और तिङ के प्रत्यय होने से सुँकन्त और तिङन्त का सुतरा ग्रहण हो जाता ?।

उत्तर—'सुप्तिस्न्तं पदम्' (१४) सूत्र में मुनि के 'श्रस्त' प्रहण का यह ायोजन है कि—''सञ्ज्ञाविधी प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहण नास्ति'' श्रर्थात जहा प्रस्थय की सम्बा की जा रही हो वहा प्रस्थयम्हण-परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती।

प्रश्न — यदि ऐसा है तो यहा उतर और उतम प्रत्ययों की सर्वनामसन्द्रा करने पर वह परिभाषा क्यों प्रकृत हो रही है ?। यहा भी उसे प्रवृत्त नहीं होना चाहिये ?। उत्तर—यह बात सत्य है। परन्तु यहा केवल उन प्रत्ययों की सब्ज्ञा करने का कुछ भी प्रयोजन न होने से उपर्युक्त परिभाषा की प्रवृत्ति हो जाती है। क्योंकि जब इस लोक में मन्त्र से मन्द बुद्धि वाला पुरुष भी प्रयोजन के बिना किसी काय में प्रवृत्त नहीं होता तो क्या महाबुद्धिमान् जगद्गुरु भगवान् पाणिनि यर्थ के लिये इन की सवनामसब्जा करेंगे ? कदापि नहीं।

कतर श्रादि शब्दों का उच्चारण पुलाँ लिङ्ग में 'सर्व' शब्द की तरह होता है। कतर (दो में कौन) शब्द की रूपमाला यथा—

प्रथमा कतर कतरौ कतरे पञ्चमी कतरस्मात् कतराम्याम् कतरभ्य द्वितीया कतरेषाम् कतरम् कतरान् षष्ठी कतरस्य कतरयो नृतीया कतरे कतरेषु कतरेख मप्तमी कतरस्मिन् कतराभ्याम् कतेरम्य सम्बोधन हे कतर । हे कतरी । हे कतरे । चतुर्थी कतरस्मै

इसी प्रकार—कतम (बहुतों में कौन), यतर (तो में जो), यतम (बहुतों में जो), ततर (दो में वह) ततम (बहुतों में वह), एकतर (दो म एक), एकतम (बहुतों मे एक), शब्द भी समम्मने चाहियें।

डतर, डतम के श्रनन्तर सर्वादिगण में 'श्रन्य' (दृसरा) शब्द श्राता है। इस का उच्चारण सर्वशब्दवत् होता है। यथा—

श्रन्यौ श्चन्ये पञ्चमी श्रन्यस्मात् श्रन्याभ्याम् श्रन्येभ्य प्रथमा श्रन्य द्वितीया अन्यम् ग्रन्येषाम् श्रन्यान श्रन्ययो षच्ठी श्चन्यस्य श्रन्यै तृतीया श्रन्येन श्रन्याम्याम् सप्तमी अन्यस्मिन श्रन्येभ्य सम्बो० हे श्रन्य! हे श्रन्यौ! हे श्रन्ये! चतर्थी श्चन्यसमै

अन्यशब्द के बाद 'अन्यतर' शब्द श्राता है। इस का अर्थ है—दोनों मे से एक। इसे डतरप्रत्ययात्त नहीं समस्त्रना चाहिये। इसी प्रकार का एक 'अन्यतम' शब्द भी लोक में देखा जाता है। इस का अर्थ है—बहुतों में से एक। इसे भी डतमप्रत्यायान्त नहीं समस्त्रना चाहिये। ये दोनो शब्द अप्युत्पन्न हैं। इन में से प्रथम अन्यतर' शब्द का गण में पाठ है अत इस की सर्वनामसन्द्रा हो जाती है। दूसरे 'अन्यतम' शब्द का गण में पाठ नहीं अत इस की सर्वनामसन्द्रा न होगी रामशब्दवत् उच्चारण होगा। 'अन्यतर' शब्द का उच्चारण सर्वशब्दवत् होता है। यथा—

श्रन्यतर ग्रन्यतरौ श्चन्यतरे प० श्रन्यतरस्मात् श्रन्यतराभ्याम् श्रन्यतरेभ्य प्र ० श्रन्यतरेषाम् द्वि० अन्यतरम् श्रन्यतरान् ष० श्रन्यतरस्य श्रन्यतस्यो श्रन्यतरेख श्रन्यतराभ्याम् श्रन्यतरे स॰ अन्यतरस्मिन् श्चन्यतरेषु श्रन्यतरस्मै श्रन्यतरेभ्य । सम्बो॰ हे श्रन्यतर । हे श्रन्यतरी । हेश्रम्यतरे । 咽の

श्रायतरशब्द के बाद 'इतर' शब्द श्राता है। इस का श्रर्थ 'भिन्न' है। इस का उच्चारण सवशब्दवत् होता है---

| प्रव इतर    | इतरी       | इतरे    | प॰   | इतरस्मात्  | इतराभ्याम् | इतरेभ्य   |
|-------------|------------|---------|------|------------|------------|-----------|
| द्वि० इतरम् | 97         | इतरान्  | व०   | इतरस्य     | इतस्यो     | इतरेषाम्  |
| तृ० इतरेगा  | इतराभ्याम् | इतरै    | स०   | इतरस्मिन्  | 77         | इतरेषु    |
| च॰ इतरस्में | 73         | इतरेभ्य | सम्ब | ० हे इतर ! | हे इतरी !  | हे इतरे ! |

इतरशब्द के अन तर सर्वातिगण में अद त शब्द 'स्व' श्राता है। इस का अर्थ भी भिन्न' है। यह वेद में ही अशुक्त होता है। इस का उच्चारण सर्वशब्दवत् होता है। वथा-

त्वशब्द के अन-तर अद्-त सर्वनाम 'नेम' आता है। अर्थ (आधा) अर्थ में इस का सर्वादिगण मे पाठ अभीष्ट है। अवधि आदि अर्थों मे पाठ न होने से सर्वनामसन्ता नहीं होगी। तब रामवत् उच्चारण होगा। अर्थवाची सर्वनाम नेमशब्द का विशेष विवेचन 'अथम चरम---' (१६०) सूत्र पर देखें।

सर्वादिगण में नेमशब्द के बाद 'सम' आता है। इस के 'सब' और 'तुल्य' दो अर्थ होते हैं। 'सब' अर्थ में इस की सर्वनामसन्त्रा होती है, 'तुल्य' अर्थ में नहीं होती। इस का कारण यह है कि पाणिनि मुनि ने 'यथासह्ख्यमनुदेश समानाम्' (२३) इस सूत्र में 'समानाम्' कहा है। यहा समशब्द तुल्यवाचक है। यदि इस अर्थ में इसका सर्वादिगण में पाठ होता तो 'समानाम्' की वजाय 'समेषाम्' होता। सर्वनामसन्त्रक समशब्द की रूप माला यथा—

| प्र॰  | सम        | समी        | समे       | प•     | समस्मात्             | समाभ्याम् | समेभ्य    |
|-------|-----------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| द्धि० | समम्      | 11         | समान्     | व०     | समस्य                | समयो      | समेबाम्   |
| तृ०   | समेन      | समान्याम्  | समैः      | स०     | समस्मिन्             | **        | समेषु     |
| ₹ ০   | समस्मै    | "          | समेभ्य    | í      |                      | हे समी ।  | हे समें ! |
|       | इस के बाट | 'सिम' शब्द | का पाठ है | । इस क | ा शर्थ 'स <b>व</b> ' | है। इस की | इंग्रमाला |

विम सिमाभ्याम् सिमेभ्य g o स्विमी सिमे T. सिमस्मात দ্ভি• सिमस सिमान सिमस्य सिमयो । मिमेषाम् 4. सिमेन सिमे सिमास्याम सिमस्मिन सिमेष ₹0 <sub>30</sub> स० सिमस्बै सिमेम्य । सम्बो॰ हे सिम। हे सिमे । স্ব • हे सिमी !

इस के बाद ''पूर्व परावर इंबिगोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असञ्ज्ञायाम्'' यह गण सूत्र आता है। इस का अर्थ यह है—सञ्ज्ञाभित्र व्यवस्था अर्थ हो तो 'पूर्व, पर, अवर, दंबिग, उत्तर, अपर, अधर' वे सात शब्द सर्वादिगण मे सममे जावें। इस गणसूत्र की विशेष व्याख्या तथा पूर्वादि शब्दों के उचारण आगे (११६) सूत्र पर देखे।

पूर्वादियों के अनन्तर 'स्वम् अज्ञातिधनाख्यायाम्' यह गणसूत्र आता है। इस का अर्थ यह है—बन्धु और धन अर्थ से भिन्न अन्य अर्थ वाला स्वशब्द सर्वादिगण में समका जावे। इसका विशेष न्याख्यान आगे (१२७) सूत्र पर देखें।

स्वशब्द के बाद अन्तर बहिर्योगोपसं यानको 'यह गणसूत्र श्राता है। इस का अर्थ यहहै—बाह्य श्रीर परिधानीय अथ वाला 'अन्तर' शब्द सर्वादिगण में समम्म जाए। इस का विशेष विवरण भी श्रागे (१४८) सूत्र पर देखें।

अन्तरशब्द के बाद त्यदादिगण श्राता है। [त्यदादिगण सर्वादिगण के अन्तर्गत एक गण है, नया गण नहीं। इस में 'त्यद् तद्, बद्, एतद्, इदम, अदस, एक दि शुष्मण, अस्मद्, सवतु, किम्' ये बारह अब्द आते हैं।] त्यदादियों में केवल 'एक' शब्द ही अदन्त है। यदि 'एक शब्द सङ्ख्यावाचक हो तो वह नित्य एकवचनान्त होता है और यदि अन्य [ प्रधान, प्रथम, केवल, अन्य, साधारण, समान, अल्प ] अर्थों का वाचक हो तो इस से द्विचन तथा बहुवचन प्रत्यय भी होते हैं। यथा—'यजुष्येकेषाम्' (८ ३ १०२)। इस की सर्वनामसङ्क्षा प्रत्येक अवस्था में होती है। प्रथम सङ्ख्यावाची 'एक' शब्द का उच्चारण यथा—

| विभक्ति  | एकवचन  | द्विवचन | बहुवचन | विभक्ति  | एकवचन        | द्विवचन       | बहुवचन    |
|----------|--------|---------|--------|----------|--------------|---------------|-----------|
| प्रथमा   | एक •   | ٥       | •      | पञ्चमी   | एकस्मात्     | 0             | 3         |
| द्वितीया | एकम्   | ٥       | ٥      | षष्टी    | एकस्य        | ٥             | ٥         |
| नृतीया   | एकेन   | ٥       | O      | सप्तमी   | एकस्मिन्     | •             | ٥         |
| चतुर्थी  | एकस्मै | •       | o      | स्यदादिव | कि। प्राय सम | ग्रेधन नहीं ह | हुआ करता। |

प्रधान मादि मधौं में 'एक' शब्द की रूपमाला यथा-

| विभक्ति | एकवचन        |           | बहुवचन        | विभक्ति    | <b>एकवचम</b> | द्विवचन   | बहुवचन        |
|---------|--------------|-----------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| ম•      | एक           | एकौ       | एक            | Ÿ•         | एकस्मात्     | एकाभ्याम् | एकेस्यः       |
| हि•     | एकम्         | "         | एकान्         | <b>V</b> o | एकस्य        | एकयो      | एकेषाम्       |
| ₹•      | <b>एके</b> ण | एकाम्बाम् | <i>वेकु</i> . | स•         | एकस्मिन्     | "         | <b>ए</b> केपु |
| ৰ•      | एकसमे        | **        | एकेस्य :      | सम्बो०     | हे एक ।      | हे एकी।   | हे सके।       |

नोट— अत्र कोष — ''ण्कोऽन्याथे प्रधाने च, प्रथमे केवले तथा।
माधारगी ममानेऽल्पे, सङ्ख्यायाञ्च प्रयुज्यते''।।

## [लघु०] सन्ता स्त्रम्—१५६ पूर्वपरावरदित्त्रगोत्तरापराधरागि व्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम्।१।१।३३॥

एतेषां व्यवस्थायाममञ्ज्ञायां सर्वनामसञ्ज्ञा गणसूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता सा जिस वा स्यात्। पूर्वे, पूर्वा । अमञ्ज्ञायां किम् ? उत्तरा कुरवः । स्वाभिधेयापेद्माविधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थाया किम् ॰ दिचिणा गाथका । कुशला इत्यर्थ ।

अर्थ — (१) पूर्व (२) पर (३) श्रवर (४) दक्षिण, (४) उत्तर (६) श्रपर, (७) श्रधर इन मात शब्दों की सक्जाभिन्न यवस्था श्रर्थ में गण एत्र से जो सवनामसन्द्रा सब जगह प्राप्त थी वह जस परे होने पर विकल्प से हा।

व्याग्वया— पृचपरावरद्विणोत्तरापराधराणि ।१।२। व्यास्थायाम् ।७।१। श्रसव्का याम् ।७।१। विभाषा ।१।१। जसि ।७।१। ['विभाषा जसि' से] सर्वनामानि ।१।३। ['सर्वादीनि सर्वनामानि' से भ्रमास —पूर्वञ्च परञ्च श्रारञ्च द्विण्यञ्च उत्तरञ्च श्रपरञ्च श्रधरञ्च [यहा नपु सक्विक्ष- 'शब्दस्त्ररूपस्' इस विशेष्य के कारण लगाया गया है।] = पूर्वपरावर दविणोत्तरापराधराणि इतरेतरह्नह् । न सञ्चा=श्रसञ्चा, तस्याम् =श्रमञ्ज्ञायाम्, न तत्पुरुष । श्रर्थ-—(श्रसञ्ज्ञायाम्) सञ्ज्ञाभिन्न (श्यवस्थायाम्) व्यवस्था श्रर्थ हो तो (पूर्वपरावरद्विणोत्तरापराध्यस्थि) पूर्व, पर, श्रवर, दविण, उत्तर, श्रपर, श्रधर ये सात शब्द (जिम) जस परे होने पर (विभाषा) विकल्प कर के (सर्वनामानि) सर्वनामसञ्ज्ञक हो।

सन्ज्ञाभिनन न्यवस्था अर्थ में पूर्वादि सातों शब्दों की 'पूर्वपरावरदिख्योत्तरापरा-धराणि यवस्थायामसन्द्र्यायाम् इस गण सूत्र से [ यह गणसूत्र सवादिगण में पीछे आ चुका है ] सवनामसन्द्रा की जा जुकी है। श्रव वही सवत्र प्राप्ता सर्वनामसन्द्रा जस् में विकल्प कर के की जाती है।

प्रश्नश्चिष्ठ सूत्र एक बार सर्वादिगया में पढ़ा जा जुका है पुनः यहा स्प्रपाठ में इस के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल जस में विकरप करने के लिये 'पूर्वपरा वरदिख्योत्तरापराधराया,' इतना ही सूत्र पर्याप्त है। 'ब्यवस्थायामसङ्ख्याम,' इस के प्रहण का क्या प्रयोजन है।

उत्तर आप का यह विचार ठीक नही। क्योंकि वैसा करने से गणसूत्र से तो इन की सञ्ज्ञाभिन्न व्यवस्था मं ही सवनाममञ्ज्ञा होगी और यहा सञ्ज्ञा होने तथा क्यवस्था न होने पर भी इन की सर्वनामसञ्ज्ञा हो जायगी। अत यहा भी 'व्यवस्थायाम सञ्ज्ञायाम्' कहना अध्यावश्यक है।

श्रव हमे यह जानना है कि व्यवस्था क्या होती है। प्रश्थकार ने ज्यवस्था का यह क्षत्रण किया है—

#### ''स्वाभिधेयापचावधिनियमो व्यवस्था"

श्रपेक्यत इध्यपेक , कर्मीण वन् । स्वस्य (पूर्वादिशब्दस्य) अभिधयन (वाच्येन) अपेक्स्य (श्रपेक्यमाणस्य) अवधिनियमी यवस्था । अर्थ — जहा पूर्व आदि शालो के अपने अर्थों से अवधि के नियम की अपेक्षा हो वहा व्यवस्था समक्षनी चाहिय । उदाहरण यथा—

काशी पूर्वा। कुत १ प्रयागात्। यहां 'पूर्वा' शब्द का अर्थ पूर्वदिशास्थित काशी देश है। इस अर्थ से अवधि के नियम की आकाङ्का होती है। अर्थात् 'काशी पूर्व है' यह सुनने वालो को यहा यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि 'किस से पूर्व है १'। इस पर उत्तर मिलता है कि 'प्रयाग से'। तो यहा पूर्वाशब्द का अर्थ क्योंकि अवधि क नियम ['प्रयागात' इस प्रकार] की अपेका = आकाडका करता है अत यहा 'यमस्था है।

पूर्वे रावणादय । केम्य ? कसादिम्य । यहा पूर्वशब्द का अर्थ पूर्वकाक्षस्थित रावण आदि व्यक्ति हैं । इन अर्थों से अविध के नियम की अपेका = आकाड्का=जिज्ञासा होती है कि किस से रावण आदि पूर्व हुए हैं ? । इस पर उत्तर मिलता है कि 'कस आदियों से' । तो यहां पूर्वेशब्द का अर्थ क्योंकि अविध के नियम ['कसादिम्य ' इस प्रकार ] की अपेका करता है, अत यहां व्यवस्था हं ।

पूर्वस्या रविरुद्देति । यहा पूर्वाशब्द का अर्थ दिशा-विरुष है । दिशाधिशेषों का सडकेत सुमेरुपर्वत की अपेचा से अनादिकाल से चला आ रहा है । तो इस प्रकार यहा भी क्यावस्था है ।

सात्पर्य यह हुआ कि जहां पूर्व आदि शब्दों के प्रश्लोग होने पर 'कहा से ?', 'किस से ?', 'किन से ?' इत्यादि प्रकारेण जिज्ञाना हो वहां व्यवस्था सममनी बाहिथे।

ध्यान रहे कि यवस्था मे पूर्गीद शब्द तीन मकार के होते हैं। (१) देशवाची, यथा—काशी पूर्वा। (२) कालवाची यथा—पूर्वे रावणादय । (३) दिशावाची यथा— पूर्वस्या रिक्स्देति। यदि इव तीनी से अतिरिक्त पूर्वादि शब्द होंगे तो वहा व्यवस्था म म होगी। यथा—श्रधरे राग (निचले होठ पर लाली है)।

### ''व्यवस्थायां किम् ? दिल्ला गाथकाः।''

'दिसिणा गाथका' (चतुर गायक)। यहा दिसिणशब्द का अर्थ 'चतुर' है। इस से अविध के नियम की आकाड्का नहीं होती। अत यहा व्यवस्था न होने से इस की सव गामसक्ता न होगी। [सर्वनामसक्ता न होने स पक्ष मे जस शी' (१८३) द्वारा शी आदेश न होगा।] इसी प्रकार—'श्रय बाल उत्तर' प्रस्थुत्तरे शक्त' [ यह बालक जवाब सवाल में चतुर है।] यहा 'उत्तर शब्द का अर्थ 'जवाब' तथा प्रस्थुत्तर' शब्द का अर्थ 'जवाब का जवाब' है। इन श्रथों से किसी प्रकार भी श्रविध के नियम की जिज्ञासा नहीं होती। श्रत व्यवस्था में वर्त्तमान न होने के कारण इन की सर्वनामसक्ता न होगी। इस से यह में 'पूर्वादिश्यो नवश्यो वा' (१८६) सुझ प्रवृत्त न होगा।

### "ग्रसञ्ज्ञायां किम् १ उत्तरा कुरवः"

व्यवस्था होने पर भी पूर्वादि शब्द किसी की सन्दा नहीं होने चाहिये। यदि ये किसी की सन्दा होने तो व्यवस्था में वर्षमान होने पर भी इन की सर्वनामसन्दा न होगी। यथा 'उत्तरा कुरव' [उत्तरकुरदेश] \*। सुमेरपर्वत को श्रविध मान कर 'उत्तर कुर' इस प्रकार देश व्यवस्था की गई है। श्रत यहां 'उत्तर' शब्द व्यवस्था में वर्षमान हें। परन्तु 'उत्तर कुर' इस प्रकार कुरदश की सन्दा होने से उत्तरशब्द की सर्वनामसन्दा न होगी।

जहा पूर्व आदि शब्द किसी की सम्झा न होंगे और व्यवस्था में वर्तामान होंग वहा निन्नप्रकारेण प्रयोगसिद्धि होगी—

'पूर्व + जस्' यहा 'सर्वादीनि सर्वनामानि' (१४१) सूत्र से पूर्वशब्द की नित्य सर्वन्न नामसञ्ज्ञा प्राप्त होने पर 'पूर्वपरावरदिक्योत्तरा ' इस प्रकृतसूत्र से जस् मे वह विकल्प कर के हो जाती है। सर्वनामण्ड में 'जस शी' (१४२) से जस की शी, अनुबन्धतीप तथा गुण एकादेश करने पर 'पूर्वे' प्रयोग सिद्ध होता है। सर्वनामाभावपद्य में शामशब्दवद्य पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर 'पूर्वा' प्रयाग बन जाता है।

इसी प्रकार पर आदि राव्दों के भी—पर, परा । अवरे, अवरा । दक्षिणे, दक्षिणा । उत्तरे, उत्तरा । अपरे, अपरा । ये दो २ रूप बनते हैं । इन शब्दों की क्ष्ममाला आगे जिल्हों ।

## [तपु०] सन्ता-स्त्रम्-१५७ स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्।१।१।३८॥

<sup>\*</sup> कुररान्दो देशविरोपे बहुवचनान्त प्रयुज्यते । सम्प्रति रूस का यूक्रोनप्रदेश 'क्तरकुर देश हैं---ऐसा विचारकों का मत है । परन्तु अन्य लोग 'कुरुचेत्र' को हो 'उत्तरकुर' देश मानते हैं ।

ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राप्ता सञ्ज्ञा जसि वा । स्वे, स्वा । ब्रात्मीया ब्रात्मान इति वा। ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः≔ज्ञातयोऽर्था वा।

अर्थ — ज्ञाति (बान्धव) ग्रौर धन ग्रर्थ से भिन्न भ्रम्य ग्रर्थ वाले स्वशब्द की

च्यारुवा— स्वम् १९१९। [ "शब्द स्वरूपम्' की दृष्टि से मपु सक जिला गया है। ] अज्ञातिधनाख्यायाम् ।७।९। विभाषा ।१।१। जिस ।७।३। [ 'विभाषा जांसि' से ] सर्वनाम ।१।१। [ 'सर्वादीनि सर्वनामानि' से वचनविपरिणाम कर के ] समास — ज्ञातिश्व धनन्च = ज्ञातिधने, तयोर् आख्या (सन्ज्ञा) = ज्ञातिधनारणा तस्याम् = ज्ञातिधनाख्यायाम् द्वन्द्वगर्भषष्ठीतस्पुरुष । न ज्ञातिधनारयायाम् = अज्ञातिधनारयायाम् , नन्तत्पुरुष । अर्थ — (अज्ञातिधनारयायाम्) ज्ञाति श्रीर धन अर्थ से भिन अन्य अर्थों म (जिस) जस परे होने पर (स्वम्) स्वशब्द (विभाषा) विकल्प करके (सवनाम) सर्वनाम सन्ज्ञक होता है।

सर्वादिगण में भी यह सूत्र पढ़ा गया है। उस से आर्थि और धन अर्थ से भिन्न अन्य अर्थी में स्वशब्द की सर्वनामसञ्ज्ञा सर्वत्र प्राप्त हाती थी। पुन इस सूत्र के छारा उसी प्राप्त सर्वनामसञ्ज्ञा का जस् में विकल्प किया गया है।

स्वशब्द के चार अथ होते हैं—(१) आमा (खुद अथवा स्वशम् ), (२) आस्मीश्र (खुद का=अपना ), (३) ज्ञाति (बाम्धव = रिश्तेदार), (४) धन । इन चार अथौं में से प्रथम दो अथौं में स्वशब्द की सर्वेनामसञ्ज्ञा होती है, पिछुते हो अथौं में नहीं । प्रकृतसूत्र से वहीं सर्वत्र प्राप्ता सर्वेनामसञ्ज्ञा जस् में विकल्प कर के की जाती है । सब नाम पद्म में जस् को शी, अनुबन्धलोप तथा गुख एकादेश हो कर 'स्वे' प्रयोग बना । सर्वेन्नामभावपद्म में रामशब्दवत् 'स्वा' रूप सिद्ध हुआ ।

ज्ञाति श्रीर भन श्रर्थ मे सर्वेनामसञ्ज्ञा न होने से 'स्घ' शब्द का रामसब्दवत् उच्चारण होगा। श्रत जस् मे कवल 'स्वा' ही बनेगा।

> ''ज्ञातिरात्मा तथात्मीयश्चतुर्थं धनमेव च भर्था प्रोक्ताः स्वशब्दस्य कोषे बुद्धिमतां वरैं।।१॥ भारमात्मीयार्थयोरेव सर्वनाम स्मृत बुधैः। यो ज्ञातिधनवाची स्यात् सर्वनाम न कीर्स्यते ।।२॥"

[लघु०] सन्त्रा स्त्रम्—१५८ अन्तर बहियोगोपसंब्यानयोः ।१।१।३५॥ बाह्यं परिधानीये चाथेऽन्तरशब्दस्य प्राप्ता सञ्ज्ञा जिम वा । श्रन्तरे, श्रन्तरा वा गृहाः—बाह्या इत्यर्थ । श्र तरं, श्रन्तरा बा शाटका —परिधानीया इत्यर्थः ।

ग्रर्थ.—बाह्य श्रीर परिधानीय श्रर्थ म श्रन्तरशब्द की सर्वत्र श्राप्त सर्वनाम सन्ता जस में विकल्प से ही।

व्याख्या— अन्तरम् ।१।१। बहिर्यागापस यानयो ।७।२। जिन्न ।७।१। विभाषा
।१।१। [ 'विभाषा जिस' से ] सर्वनाम ।१।१। [ 'सर्वादीनि सवनामानि' स ] समास —
बहि = अनावृतो देश , तेन योग = सम्बन्धी यस्य स बहिर्योग , बहुवीहि समास । उपसवी
सते=परिधीयते इत्युपस यानम् † । बहिर्योगञ्च उपम यान च=बहियागीपस याने । तयो ⇒
बहिर्योगोपसव्यानयो । इतरेतरहन्द्र । अर्थ — (बहिर्योगोपस यानयो ) बाहर स
सम्बन्धित तथा नीचे पहनने योग्य वस्त्रादिक अर्थ मे (अन्तरम् ) अत्तरशब्द (जिस )
जस परे होने पर (विभाषा ) विकल्प कर के (सर्वनाम ) मर्वनामसञ्ज्ञ होना है ।

बाह्य अर्थात् बाहरस्थित तथा नीचे पहनने योग्य वस्त्रादिक अर्थ मे अन्तरशब्द का इसी प्रकार के गणसूत्र द्वारा जा सर्वनामसन्द्रा सर्वत्र प्राप्त थीं उसी का यहा जस् म विकल्प किया गया है। सर्वनामपत्त में जस् को शी, अनुबन्धजोप तथा गुण एकादेश हो—'अन्तरे' बनेगा। तदभावपत्त म पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेश करने पर—'अन्तरा' मिद्ध होगा। अन्तरे, अन्तरा वा गृहा [बाहरस्थित घर। प्राय चाण्डाज आदियों के घर नगर की चारदिवारी से बाहर ही हुआ करते है। देखो मनुस्मृति—१०१४।]। अन्तरे अन्तर। वा शायका [नीचे पहनन योग्य अस्त=धोती आदि ]।

बहियों गोपस यानयो किस् १ श्रानयोग्रामयार श्रान्तरे तापस प्रतिवसित [इन दा गावो के मध्य तपस्वी रहता है]। यहां 'श्रान्तर' शब्द का अर्थ 'मध्यदेश' है। अत सर्वनामसञ्ज्ञा न होने से सर्वनामकार्य न होगे। [यह प्रत्युदाहरण गणसूत्र का ही है। एवस्—'श्रावयोगन्तरे जाता पर्वता सरितो हुमा' रामा०।] इसी प्रकार—'इम श्रात्यन्तर। सम'।

[लघु०] विधि-स्त्रम्—१५६ पूर्वीद्भया नवभ्यो वा ।७।१।१६॥

ण्भ्यो इसिँङ्योः स्मात्स्मिनौ वा स्तः । पूर्वस्मातः, पूर्वात् । पूर्वस्मिन्नः, पूर्वे । एवम्परादीनाम् \* । श्लोष सर्ववतः ।

<sup>† &#</sup>x27;अन्तरीयोगस्व्यानगरिधानान्यधाँऽशुक्र' इत्यमर् - ॥

<sup>\*</sup> इत्रिक्ष कोध्वानीति शेव ।

अर्थे — पूर्व आदि नौ शब्दों से परे डिस अौर डिको क्रमश स्मात् श्रौर स्मिन् आदश विकल्प स हों।

व्याख्या — पूर्वादिम्य ।१।३। नवम्य ।१।३। इसिँइयो ।६।२। स्माव्सिमौ ।१।२। [ इसिँइयो स्माव्सिमौ स ] वा इत्यन्ययपदम् । अथ — ( पूर्वादिम्य ) पूर्व आदि (नवभ्य ) नौ शब्नो से परे (इसिँइयो ) इसिँ और डि के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (स्माव्सिमनों) स्मान् और स्मिन् आदश होत हैं।

प्वाक्त त्रिस्ती (१४६, १४७ १४८) म स्थित नौ शब्दो का उहीं अथौं में यहा प्रहण है। गणसूत्रो द्वारा नित्य सर्वनामसन्त्रा विहित होन से हन से परे स्मात् और स्मिन् आदेश नित्य प्राप्त होते थे। अब इस सूत्र से विकल्प किया जाता है। पूर्वस्मात्, पूर्वस्मिन्। पक्ष में रामवत् प्रक्रिया हो कर—पूचान पूर्वे।

श्रद पूजाक अर्थों में पूत्र श्रादि शब्दों के उच्चारण लिखे जाते हैं-

|              | ۶                       | पूर्व (पहल   | n)                    |            |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| a k          | पूर्व                   | पर्नो        | पूर्वे पूवा           | 3          |
| द्धि ०       | पूत्र <b>म्</b>         | ,            | प्वान्                | , <b>i</b> |
|              |                         | पूर्वाम्याम् | पूर्वें               | 7          |
| <b>ਰ</b> 0   | पुवस्मै                 | ,            | पूर्वेभ्य             | =          |
| <b>4</b> 0 { | पूर्वस्मान्<br>पूर्वात् | 2            | <b>?</b> ?            | •          |
| <b>ब</b> ०   |                         | •            | प्वेषाम्              | 6          |
| स०≺          | पूर्वस्मिन<br>पूर्वे    | ,            | पूर्वेषु              | ₹          |
| स०           | हे पूर्व ।              | हे पूर्वी !  | हे पूर्वे ।, पूर्वा । | ₹          |

3 अवर (न्यून श्रादि)

10 अपर श्रवरी अवरे, श्रवरा

12 श्रवरम् ,, श्रवरान्

13 श्रवरेण श्रवरान्याम् श्रवरे

14 श्रवरस्मी ,, श्रवरेन्य

15 श्रवरस्मात्

16 श्रवरस्मात् ,, ,, ,,

 २ पर (दूसरा)

 प्र० पर
 परी
 परे, परा

 द्वि० परम्
 , परान्
 परान्

 त० परस्मे
 पराम्याम् परे

 च० परस्मे
 , परेम्य

 प० परस्मात्
 , , , ,

 परात्
 , , , ,

 ष० परस्य परयो परेषाम्
 , परेषु

 स० देपर । देपरी । देपरी । देपरा, परा ।

#### ४ दिवस (तहना)

प्रव दिवय दिवयो दिवयो, दिवया दिव दिवयम् ,, दिवयान् नृव दिवयोन दिवयाम्याम् दिवयो चव दिवयस्मे ,, दिवयोभ्यः पविष्यस्मात् पविष्यस्मात्

ष० श्रवरस्य श्रवरयो श्रवरेषाम् । ष० दक्षिणस्य त्रविणयो दक्षिणेषाम् 

प्र उत्तर (श्रगका) उत्तरी प्र० उत्तर उत्तरान्, द्वि० उत्तरम् "

६ अपर (दूसरा) श्रपरो श्रपरे,श्रपरा उत्तरे उत्तरा प्र० श्रपर द्वि० श्रपरम् ,, श्रपरान् हि॰ उत्तरम् ॥

तृ॰ उत्तरेग उत्तरम्याम् उत्तरे तृ॰ श्रपरण अत्तरम्य

च॰ उत्तरस्मी ॥ उत्तरेग्य च॰ श्रपरस्मी ॥ श्रपरम्य

प॰ उत्तरस्मात्

प॰ उत्तरस्मात्

च॰ उत्तरस्मात्

प॰ श्रपरस्मात्

प॰ श्रपरस्मात्

प॰ श्रपरस्मात्

प॰ श्रपरस्मात्

प॰ श्रपरस्य श्रपरयो श्रपरणाम्

च॰ श्रपरस्य श्रपरयो श्रपरणाम्

च॰ श्रपरस्मिन्

स॰ उत्तरेगः ॥ उत्तरेषु

स॰ देउत्तर! देउत्तरी! देउत्तरे!,

उत्तरा! उत्तरा! देशपर! देशपरी! देशपरे!,

देशपरा!

७ ग्रधर (नीचा) प्र० ग्रंधर श्रधरौ हैं। अधरेश अधराम्याम् अधरे हैं। स्वेन स्वास्थाम् अधरे श्रेष्ठारस्यो अधरेस्य अधरेस्य अधरेस्य अधरेस्य श्रेष्ठारस्यात् । श्रेष्ठारस्यात् । श्रेष्ठारस्याः अधरेषास् । श्रेष्ठारस्याः अधरेषाः । श्रेष्ठारेष्ठाः । श्रेष्ठारेष्ठाः । श्रेष्ठारेष्ठाः । श्रेष्ठारेष्ठाः । श्रेष्ठाः । द्वि० श्रधरम् श्रधरान्

८ ६व (श्रासमा श्रासमीय) श्रघरे, श्रघरा प्र॰ म्ब स्वी स्वे, स्वा म्बान् स्वे स्वेभ्य स्वेषाम्

#### ६ अन्तर (बाह्य या परिधानीय)

प्र• श्रन्तर श्रन्तरो श्रन्तरे, श्रन्तर। व श्रन्तरस्य श्रन्तरयो श्रन्तरेषाम्
हि श्र तरम् ,, श्रन्तरान्
ह श्रम्तरेग श्रन्तराम्याम् श्रन्तरे
च श्रम्तरस्म , श्रन्तरस्य स हे श्रन्तर । हे श्रन्तरे । , हे श्रन्तरे । हे श्रन्तरे । , हे श्रन्तरे । , हे श्रन्तरे । , हे श्रन्तरे । हे श्रन्तरे । हे श्रन्तरे । , हे श्रन्तरे । हे श्रन्तरे । हे श्रन्तरे । हे श्रन्तरे । , हे श्रन्तरे । हे श्रन्त

### [लघु०] सन्ज्ञा स्त्रम्—१६० प्रथम चरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च

#### 191913211

एते जिस उक्रमञ्ज्ञा वा स्यु । प्रथमे, प्रथमाः । तयः प्रत्ययः— द्वितये, द्वितया । शेष रामवन् । नेमे, नेमाः । शेष सर्ववत् ।

त्रर्थ — प्रथम, चरम, तयप्रत्ययान्त, श्रह्म, श्रर्ध, कतिपय श्रीर नेम ये शब्द जस् परे होने पर विकल्प कर के सर्वनाम-सञ्ज्ञक हों।

ठय। रूपा — प्रथमचरमत्त्रयाल्पार्धकतिपयनेमा । १।३। च इत्यव्ययपदम् । जिस । १।१। विभाषा । १।१। [ 'विभाषा जिसे' से ] सवनामानि । १।३। [ 'सर्वादीनि सवनामानि' से ] समास — प्रथमश्च चरमश्च तयश्च श्रत्यश्च श्रर्थश्च कितप्यश्च नेमश्च = प्रथमचरमत्या ल्पार्धकतिपयनेमा , इतरेतरद्व-द्व । श्रर्थ — (प्रथम—नेमा ) प्रथम, चरम, तय, श्रल्प, श्रर्थ, कितप्य श्रीर नेम ये शब्द (जिसे) जस् परे होने पर (विभाषा) विकल्प कर के (सर्वनामानि) सवनामसञ्ज्ञक होते हैं।

इन शब्दों में 'नेम शब्द के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी शब्द का सर्वादिगया में पाठ महीं, श्रत शेष सब शब्दों की जस् को छोड श्रन्य विभक्तियों में रामशब्दवत् प्रक्रिया होगी। जस में सर्वनामपत्त में 'जस शी' (१४२) श्रादि कार्य हागे। तद्मावपत्त मे रामवत् प्रक्रिया जाननी चाहिये। इन के उच्चारण यथा—

| प्रथम (पहला) |          |                      | चाम (भ्रन्तिम)    |      |        |            |             |
|--------------|----------|----------------------|-------------------|------|--------|------------|-------------|
| য়০          | प्रथम    | प्रथमी               | त्रथमे, प्रथमा    | प्रध | चरम    | चरमी       | चरमे, चरमा  |
| द्वि०        | प्रथमम्  | <b>&gt;&gt;</b>      | प्रथमान्          | हि•  | चरमस्  | >>         | चरमान्      |
| च्∙          | प्रथमेन  | प्रथमाम् <b>याम्</b> | प्रथमी            | तृ०  | चरमेगा | चरमाभ्याम् | <b>चरमै</b> |
| ਚ•           | प्रथमाय  | "                    | प्रथमे <b>म्य</b> | च॰   | चरमाय  | 77         | चरमेभ्य.    |
| <b>4</b> 0   | प्रथमात् | <b>&gt;&gt;</b>      | 39                | ч•   | चरमात् | 77         | 33          |

 ष० प्रथमस्य प्रथमयो
 प्रथमानाम्
 ष० चरमस्य चरमयो
 चरमाणाम्

 स० प्रथमे
 ,,
 प्रथमपु
 स० चरमे
 ,,
 चरमेषु

 स० देप्रथम। देप्रथमो ।
 इप्रजम ।,
 स० देचरम । देचरमो ।
 देचरम ।
 चरमा ।

चरमशब्द के बाद 'तय श्राता है। तय' प्रयय है। 'प्रत्ययप्रह्ण तदन्तप्रह्ण्य्' इस परिभाषानुसार तयप्रत्ययान्ता का ही ग्रहण किया जायगा। यद्यपि ''मञ्ज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहण् तदन्तप्रहण् नास्ति'' उम जापक से तदन्तों का ग्रहण नहीं हाना चाहिये या तथापि केवल तय प्रत्यय की साज्ञा करना निष्प्रयोजन होने से तदन्तों का ग्रहण हो जाता है। तयप्रत्ययान्त शब्द--हितय, त्रितय, चतुष्ट्य, पञ्चतय, पटतय, सप्तत्य, श्रष्टतय, नवतय दशतय श्रादि जानने चाहियें। किल्च-हि श्रार त्रि शब्दों से परे तथप को द्वितिभ्या तयस्थायज्ञा' (११६६) सूत्र से श्रथच श्राप्श हा कर 'इय श्रीर 'श्रय शब्द भी वन जाते ह। ये भी स्थानियद्वाव से तयप्प्रत्ययान्त होने के कारण नस स प्रकृत सूत्र द्वारा सवनामसञ्ज्ञक होते हैं।

द्भितय (द्वौ श्रवयवौ यस्य, दो श्रवयवौ वाला-जोडा)

|       |          | . ,           | -,               | •  | •           |                       |                    |
|-------|----------|---------------|------------------|----|-------------|-----------------------|--------------------|
| Яο    | द्वितय   | द्वितयौ       | द्वितये, द्वितया | प० | द्वितयान    | द्वितयाभ्या <b>म्</b> | द्वितयेभ्य         |
| द्वि० | द्वितयम् | **            | द्वितयान         | ष० | द्वितयस्य   | द्वितययो              | <b>द्वितयानाम्</b> |
| तृ०   | द्वितयेन | द्वितयाभ्याम् | द्वितये          | स० | द्वितये     | ,                     | द्वितयेषु          |
| च•    | द्वितयाय | ,             | द्वितयेभ्य       | स० | हे द्वितय ! | हे द्वितयौ ।          | ह हितये।, ]        |
|       |          |               |                  |    |             |                       | द्वितया !          |
|       |          |               | i                |    |             |                       | INCIAL L           |

इसी प्रकार-इय, त्रितय, त्रय, चतुष्टय, पञ्चतय प्रश्नुति शब्दों ने रूप होते हैं।

|       |             | श्रल्प (थोडा)        |                  | t             | श्रध (श्राधा) |                 |
|-------|-------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Яo    | ग्रल्प      | श्रल्पौ              | श्रलंभे, श्रल्पा | प्र० ऋर्घ     | श्रधी         | श्रधें, श्रधा   |
| द्विष | ग्रस्पम्    | "                    | श्रल्पान्        | हि॰ श्रर्थम्  | ,,            | ग्रर्धान्       |
| तृ०   | श्रहपेन     | <b>ग्रल्पाभ्याम्</b> | श्चलपे           | त० अधेंन      | श्रर्थाभ्याम् | श्रमें          |
| च०    | श्रल्पाय    | 29                   | श्रल्पेम्य       | च॰ ग्रर्धाय   | 20            | श्रधेंस्य       |
| Ф     | श्रल्पात्   | ,                    | ,,               | प० ऋर्धान्    | ,,            | "               |
| do    | श्रहपस्य    | <b>श्रल्पयो</b>      | श्रल्पानाम्      | ष० श्रर्धस्य  | श्चर्ययो      | त्रर्धानाम्     |
| स॰    | श्रहपे      | 17                   | <b>अल्पे</b> षु  | स॰ श्रर्धे    | **            | <b>ग्र</b> धेषु |
| स०    | हे ग्रल्प ! | हे अल्पी।            | हे ऋक्षे।,       | स॰ हे श्रर्थ। | हे अधीं।      | हे अर्थे ]      |
|       |             |                      | श्रस्पा ।        |               |               | श्चर्षा 🕽       |

#### कतिपय (इन्ह्र)

|                    |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                       |
|--------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| प्रथमा             | कतिपय      | कतिपयौ                                  | कतिपये, कतिषया        |
| द्विताया           | कतिपथम्    | ,                                       | कतिपयान्              |
| <del>तृ</del> तीया | कतिपयेन    | कतिपयाभ्याम्                            | कतिपयै                |
| चतुर्थी            | कतिपयाय    | לל                                      | कतिपयेभ्यः            |
| पञ्चमी             | कतिपयात्   | "                                       | ,                     |
| वर्ष्टी            | कतिपयस्य   | <b>कतिपययो</b> `                        | कतिपयानाम्            |
| संप्तमी            | कतिपये     | 77                                      | कतिपयेषु              |
| सम्बोधन            | हे कतिपय । | हे कतिपयौ 1                             | दे कतिपये !, कतिपया ! |
|                    |            |                                         |                       |

| Яo   | नेम                  | नेमौ       | नेमे, नेमा | प० | नेमस्माव  | नेमाभ्याम् | <b>बेमे</b> स्य |   |
|------|----------------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----------------|---|
| हि • | नेसस्                | לל         | नेमान्     | घ० | नेमस्य    | नेमयो      | नेमेषाम्        |   |
| নৃ৹  | नेमेन                | नेमान्याम् | नेभै       | स॰ | नेमस्मिन् | 77         | नेमेषु          |   |
| ঘত   | नेम <del>स्</del> मै | ,,         | नेमेम्थ    | स॰ | ह नेम!    | हे नेसी।   | हे नेसे 1, नमा  | 7 |

### [लघु ] वा०-१६ तीयस्य डिल्सु का ।

### द्वितीयस्में, द्वितीयायेत्यादि । एव तृतीया ।

अर्थ - कित् विभक्तियों से तायप्रत्ययान्तों की विकल्प कर क सर्वनाससम्बद्धाः होती है।

व्याख्या निर्मा हित्सु १७।३। वा इत्यव्ययपदम् । सर्वनामता । १ । १ १ [ प्रकरण-प्राप्त ] । तीय' यह एक प्रत्यय है । केवल इस की संबन्ध का कोई प्रयोजन नहीं ; अत 'सब्क्षंविधो प्रत्ययप्रहणे तदन्तप्रहण नास्ति' इस निषेध के होते हुए भा प्रत्ययप्रहणे तदन्तप्रहण नास्ति' इस निषेध के होते हुए भा प्रत्ययप्रहणे तदन्तप्रहणम्' परिभाषा से तीयप्रत्ययान्ता का ही ग्रहण किया जाएणा । इ इत् यस्य असौ=िक्त, जिस विभक्ति के ककार को इत्सब्का हो उसे कित् विभक्ति कहते हैं । दिव विभक्ति या चार हैं—हे, इसिँ, इस्, हि ।

हे म सर्वनामसञ्ज्ञा होने से 'सर्वनाम्म स्मैं' (१४६) तथा कसिँ और हि म सव भागसञ्ज्ञा होने से 'हसिँक्यो स्मालिमनी' (१४४) सुत्र प्रवृत्त होगा। इस म कुछ विशेषता नहीं \*। पत्त म जहा सर्वनामसञ्ज्ञा न होगी वहा रामशब्दवत् प्रक्रिया होगी। द्वितीय (दृसरा) शब्द की रूपमाला यथा—

प्र॰ द्वितीय द्वितीयौ द्वितीया पर् द्वि॰ द्वितीयम् ,, द्वितीयान् तृ॰ द्वितीयम द्वितीयाम्याम् द्वितीयौ स्व॰ {द्वितीयस्मै द्वि॰ (द्वितीयाय ,, द्वितीयेभ्य प॰ {द्वितीयस्मात् प॰ (द्वितीयात् ,, ,,

ष॰ द्वितीयस्य द्वितीययो द्वितीयानाम्
स॰ { द्वितीयस्मिन्
स॰ द्वितीये ,, द्वितीयेषु
स॰ दे द्वितीय! दे द्वितीयो! दे द्वितीया!
इसी प्रकार 'तृतीय' (तीसरा)
शब्द का उच्चारण भी
समम बेना चाहिये।

#### श्रभ्यास (२६)

- (१) प्यवस्था का तक्षण लिख उस का सीदाहरण विस्तृत विवेचन करें।
- (२) (क) किस अर्थ में 'सम' की सर्वनामसम्ज्ञा होती है और क्यों ?।
  - (स) द्वितीय श्रौर द्वितय शब्दों के उच्चारण में क्या श्रन्तर है ?। क्षश्रमाण जिस्हा।
  - (ग) 'जस शी' यहा शी को हस्व क्यो नहीं किया ?।
  - (घ) 'उभ' शब्द की सर्वनामसञ्ज्ञा करने का क्या प्रयोजन है ?।
  - (ड) 'स्व' शब्द के कितने अर्थ होते हैं और किस २ अर्थ म उस की सर्वनाम सम्जा की गई है ?।
- (३) 'श्रामि सर्वनाम्न सुट्' सुत्र का क्यो कैसे श्रीर कीनसा विचित्र श्रर्थ अन्थकार न किया है ? सविस्तर जिखी।
- (४) तद्गुणसिवज्ञान और अतद्गुणसिवज्ञान बहुवीहि का भेद प्रतिपादन करते हुए 'सवा दीनि सर्वनामानि' सूत्र में इन में से किस का आश्रय किया जाता है वर्णन करो ?।
- (४) सर्वादिगणपठित त्रिस्त्री का पुन श्रष्टाध्यायी में क्यो उल्लेख किया गया है?
- (६) निम्निलिखित परिभाषात्रों का सोदाहरण विवेचन करें—

  9 प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् । २ सञ्ज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहण नास्ति । ३ यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते । ७ उभयनिर्वेशे पञ्चमीनिर्देशो बली यान् । ४ न केवला प्रकृति प्रयोक्तन्या, न केवलः प्रत्यय ।
- (७) (क) 'सर्व, ग्रर्थ, तृतीय, नेम, सम' शब्दों के षष्टी बहुवचन में रूप सिद्ध करी।

<sup>\*</sup> यदां पुल् लिङ्ग में यद्यपि सवनामसम्बाका का कोर फल नहीं तथापि स्त्रीलिङ्ग में दितीयस्या , उत्तीयस्वा ' प्रवोगों में 'सर्वनाम्न स्वाद्दुस्वरच' (२२०) स्त्र द्वारा स्वान् आगम तथा इस्व दोना फल है ।

- (म्व) 'उभ, अर्थ, द्वितय, हितीब, पूर्व, स्व अन्तर, एक' शब्दों के पञ्चमी के एकवचन में रूप सिन्द करो १।
- (ग) 'अवर, कतिपय, चरम, स्व, प्रथम' शब्दों के प्रथमा के बहुवचन में रूप सिद्ध करों ? ॥

#### सवादिगण के भ्रदन्त शब्द यहा समाप्त होते हैं।

#### ----

रामशब्द की श्रपेका विशिष्ट उचारण वाले शब्दों में 'निर्जर' शब्द का श्रमुखस्थान है। श्रत यहा अब उस का वर्णन किया जाता है—

निर्गेतो जराया =निर्जेर १ [ 'निरादय' क्रान्ताचर्थे पन्धम्या' इति समास', उपसर्जन-इस्त । ] देवता को 'निजर' कहते हे, क्योंकि वह जरा (बुढ़ापा) से रहित होता है।

प्रथमा के एकष्यन में रामशब्द के समान 'निर्जर ' रूप बनता है। प्रथमा क द्वित्रचन में 'निजर + ग्री'। यहा श्रीप्रम सूत्र प्रवृत्त होता है—

### [लघु०] विधि स्वयः—१६१ जराया जरसन्यतरस्याम्। १०२।१०२॥ अजादो विभक्ती ।

अर्थ — अजादि विभक्ति परे होने पर जए। शब्द को विकल्प कर के करस् आदश हो।

विशासि । अधि । ('अधि १ अति १ अति । विभक्ते । जाता [ अष्टन आ विभक्ते' से] जराया । ११११ जरस । ११११ अन्यतरस्याम् । जाता विभक्ते' का विशेषणः होने से 'यस्मिन्विधिस्तदाद्यवस्प्रहणे' द्वारा 'अचि पद से तदादिविधि हो 'अजादी' बन जाता है। अर्थ — (अचि) अजादि (विभक्ते) विभक्ति परे होने पर ( अन्यतरस्याम् ) एक अवस्था में (जराया) जरा शब्द के स्थान पर ( जरस् ) जरस् आदेश हा जाता है।

भी, जस् ( अस ), अम्, श्रीट्, शस् ( अस ), टा (श्रा), दे (ए), किस ( अस् ), कस् ( अस ), श्रोस्, श्राम्, कि (इ), श्रोस्—ये तेरह अजादि विभक्तिया हैं।

'निर्जर + भी' यहा भजादि विभक्ति परे हैं भी'। परन्तु यहा जरा शब्द नहीं 'विर्जर' शब्द वत्तमान है। इस का समाधान भग्रिम परिभाषा से करते हैं—

### [लघु०] पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च (प)।

अर्थ. — 'पद' तथा 'अङ्ग' के अधिकार में जिस के स्थान पर आदेश विधान किया आए, उस के तथा वह जिसके अन्त में है उस समुदाय के भी स्थान पर आदेश होता है। ठ्यारूया— 'पदस्य' यह श्रष्टमाध्याय के प्रथमपाद का सोलहवां सूत्र हैं। यह श्रिधकार-सूत्र है। इस का श्रिधकार 'श्रपदान्तस्य मूर्धन्य' (माश्राह्म) सूत्र तक जाता है। इसे पदाधिकार कहते है। [ 'श्रलुगुत्तरपद' इत्ययमुत्तरपदाधिकारोऽपि पदाधिकारग्रहणेन शृद्धाते' इति तत्त्ववोधिनीकारा श्रीज्ञानेन्द्रस्वामिन ।]

'श्रहस्य' यह छुठे श्रध्याय के चौथे पाद का प्रथम सूत्र है। यह भी श्रधिकार सूत्र है। इस का श्रधिकार सातर्वे श्रध्याय की समाप्ति तक जाता है। इसे श्रहाधिकार कहते है।

इन दोनों श्रिषकारों में जिस के स्थान पर श्रादश का विधान किया गया हो उसके तथा वह जिस समुदाय के श्रन्त में हो उस समुदाय के भी स्थान में श्रादेश होता है।

'जराया जरसम्येतरस्याम्' (१६९) सूत्र श्रद्धाधिकार मे पढा गया है। इस सूत्र में जरस् श्रादेश जरा के स्थान पर विधान किया गया है। श्रत वह श्रकेले जरा शब्द के स्थान पर भी होगा श्रीर जरा शब्द जिस के अन्त मे होगा ऐसे 'निर्जर' प्रभृति शब्दों के स्थान पर भी होगा।

श्रव 'श्रनेकारिशत् सर्वस्य' (४४) सूत्र सं सम्पूर्ण 'निर्जर' शब्द के स्थान पर जस्स श्रादेश प्राप्त होता हैं । इस पर श्रायम-परिभाषा प्रकृत होती है—

### [लघु०] निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति (प)।

अर्थ - जिस का निर्देश किया गया हो उस के स्थान पर ही आदेश हीते हैं।

व्याख्यां सूत्र में जो साम्रात् निर्दिष्ट किया गया हो उस के स्थान पर ही आदेश करना चाहिये। अन्य के स्थान पर नहीं। 'जराया 'सूत्र' में जरस् आदेश जरा के स्थान पर ही कहा गया है, अत यह 'निर्जर' के अन्तर्गत 'जरा' के स्थान पर ही होगा सम्पूर्ण निर्जर के स्थान पर नहीं।

यहा यह शक्का उत्पन्न होती है कि जब आदेश निर्दिश्यमान के स्थान पर ही करना अभीष्ट है तो पुन प्रवेक्त तदन्तप्रह्ण परिभाषा का क्या लाभ १। इस का उत्तर यह है कि तदन्तप्रहण परिभाषा से केवल इतना लाभ होता है कि प्रथम जो तदन्तों में आदेश की बिल्कुल शासि नहीं होती थी सो अब हो जाती है। यथा—यदि तदन्तप्रहणपरिभाषा न होती तो "निर्जर" शब्द में जरस आदेश की बिल्कुल प्राप्ति ही न होती, क्योंकि वहां 'निर्जर' शब्द है, 'जरा' नहीं। अब इस परिभाषा से तदन्तबटित 'निर्जर' के जरा में भी आदेश की श्रवृत्ति हो जाती है—यह वहां लाम है।

श्रव यहा यह सन्देह हीता है कि 'निर्जर' शब्द' में 'जरा' नहीं 'जर" है। श्रादेश जरा के स्थान पर ही होता है अत यहाँ जरस नहीं होना चाहिये। इस अब्दान को दूर करने के खिथे श्रीधम-परिभाषा प्रवृत्त होती है—

## [लघु०] एकदेशविकृतपनन्यवत् (प)। इति जरशब्दस्य जरस्— निर्जरसौ, निर्जरस पद्मे हलादो च रामवत्।

श्रथं - श्रवयव के विकृत हो जाने पर भी श्रवयवी श्रन्य के समाप नहीं हो जाता।

च्या ख्या — यह परिभाषा लोकन्याय पर आश्रित है। अर्थात् जैसे लोक म किसी कुत्ते की पूँछ कट जाने पर वह गथा घोडा नहीं हो जाता, वैसे कुत्ता ही रहता है इसी प्रकार यहा शास्त्र मे भी 'निजर' के अन्तर्गत जरा के जर हो जाने पर भी वह जरा ही रहता है कुछ अन्य नहीं हो जाता। इस से जर को भी जरस् हो जाता है।

निर्जर + श्री' यहा 'जर' को 'जरस्' श्रादेश हो कर—'निर्नरस्+श्री'='निर्जरसी' रूप सिद्ध हो जाता है। पद्म में रामशब्दवत् प्रक्रिया हो कर निजरी' रूप बनता है। इसी प्रकार श्रागे भी श्रजादि विभक्तिया में समक लेना चाहिये। सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

| विमक्ति                                        | एकवचन                                                                                                                                            | द्विवचन | वहुवचन                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तृतीया<br>चतुर्थी<br>पञ्चमी<br>षष्ठी<br>सप्तमी | निर्जर निर्जरसम्, निर्जरम् निर्जरसा , निर्जरेग<br>निर्जरसे , निर्जराय<br>निर्जरम , निर्जरात<br>" , निर्जरस्य<br>निर्जरसि , निर्जरे<br>हे निर्जर! | " "     | निर्जरसः , निर्जरा' " , निर्जरान निर्जरें निर्जरें निर्जरें निर्जरें निर्जरसाम्, निर्जराखाम् निर्जरेषु हे निर्जरसः !,हे निर्जराः ! |

इसी प्रकार जराशब्दान्त 'दुर्जर' प्रसृति शब्दों के रूप होते हैं।

ध्यान रहे कि—इन, आत, स्य, य तथा नुट् आदियों से जरस् आदेश पर हें, अत भयम जरस् आदेश प्रवृत्त हो कर तदनन्तर उन की प्रवृत्ति होगी। यदि प्रथम 'इन' आदि आदेश हो जाते तो दा में 'निर्जरसिन', किसैं में 'निर्जरसात' तथा डस्, के और आम् में हलादि हो जाने से जरस् आदेश न हो—'निर्जरस्य', निजराय' और 'निर्जराणाम्' यह एक एक रूप बन जाता। प्रश्न — निर्जर शब्द से तृतीया का बहुवचन भिस् करने पर जब 'ग्रत। भिस गैस' (१४२) से भिस् को ऐस हो जाता है तब जरस आदेश क्यों नहीं होता ?।

उत्तर—''सिश्नपातल्यामें विधिरिनिमित्त तिद्विधातस्य'' [सिश्चपात =सयोग , स्वयम्=िनिमित्त यस्य स सिश्चपातलक्यो विधि । तम् = सिश्चपात विहन्तीति—तिह्यात , कर्मय्युपपदे कर्त्तर्थेया । तस्य ग्रानिमित्तम्भवति—कारणन्न भवतीत्यर्थ ।] जिसके विद्यमान होने पर जो कार्य हुन्ना हा वह कार्य उस निमित्त के विधातक कार्य में ।निमित्त नहीं हुन्ना करता । तथा हान्न—श्रदन्त ग्रङ्ग निर्जर के होने से 'श्रातो मिस ऐस' (१४४) हारा मिस क स्थान में ऐस हुन्ना है । तो यह ऐम् श्रादश—श्रदन्त श्रङ्ग को नष्ट करने वाले=जरम श्रादेश का निमित्त नहीं होगा—श्रार्थत् इसे मान कर जरस श्रादश न हो सकेगा ।

प्रश्न • व्यदि ऐसा है तो 'रामाय' में सुपि च' (१४१) स दीर्घ आदेश भी न होना चाहिये। क्योंकि अदन्त श्रङ्ग को निमित्त मान कर उत्पन्न हुआ 'य' आदेश—अदन्तत्व के विधातक दीर्घ का निमित्त न हा सकेगा।

उत्तरं — यह सत्य हे, परन्तु पाणिनि क 'कष्टाय क्रमणे' (७२८) श्रीर माध्यकार के 'धर्माय नियम = धर्मनियम ' (पम्पशाह्निके) प्रसृति निर्देशों तथा सम्पूर्ण मंस्कृतस्राहित्य के श्रतुरोध से इस स्थल पर उपयु न परिभाषा प्रवृत्त नहीं होता ।

# [यहा ऋदन्त पुल् जिह्न समाप्त होते हैं।]

---- 08 0----

श्रब श्राकारान्त पुलें लिझ विश्वपा' सब्द का वर्यान करते हैं---

## [लघु०] विश्वपाः।

ठ्या रूथा — विश्व पातीति — विश्वपा । विश्वकर्मीपपद 'पा रक्षां' (श्रदा०) धातु से 'श्रन्थे स्थाऽपि दरयन्ते' (७१६) सूत्र से विक् प्रस्थय हो उस का सर्वापहार लोप हो जाता है । संसार के रक्षक — परमात्मा को 'विश्वपा' कहते हैं । प्रथमा के एकवचन मं सुँ प्रस्थय था कर 'विश्वपा + सुँ' हुआ । अब उकार की इत्सन्धा और लोप होने पर सकार को हैं स्व तथा रेफ को विसग हो कर 'विश्वपा' प्रयोग सिद्ध होता है ।

विश्वपा + भ्री' यहां 'वृद्धिरेचि' (३३) से वृद्धि श्राप्त होने पर उसे बान्ध कर 'प्रथमयोः पूर्वसवर्ण '(१२६) से पूवसवर्णंदीमें श्राप्त होता है। इस पर श्राप्तिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

#### [जपु०] निषध-स्त्रम्--१६२ दीर्घाज्यसि च ।६।१।१०२॥

#### दीर्घाञ्जसि इचि च परे न पूर्वसवर्णादीर्घः । वृद्धिः — विश्वपौ । विश्वपाः । हे विश्वपाः । विश्वपाम् । विश्वपौ ।

अर्थ — नीव से जस अथवा इच् प्रत्याहार परे होने पर प्रवसवर्णदीर्घ आदेश नहीं हाता ।

व्याख्या—दीर्घात् ।२।१। जिस् ।७।१। च इस्यव्यगपदम् । इचि ।७।१। ['नादिचि'
से ] पूर्वपरयो ।६।२। एक ।१।१। ['एक पूर्वपरयो 'यह श्राधिकृत है। ] पूर्वसवर्षे ।१।११
['प्रथमयो पूर्वसवर्षां 'से ] दीर्घ ।१।१। ['श्रक सवर्षे नीर्घ 'से ] न इस्यव्ययपदम् ।
['नादिचि' से ] श्रथं — (दीर्घात् ) दीर्घ से (जिस् ) जस (च) श्रथवा (इचि ) इच अस्याहार पर होने पर (पूर्वपरयो ) पूर्व + पर के स्थान पर (पूर्वसवर्ष, दीध, एक )
पूर्वमवर्णदीर्घ एकादेश (न) नहीं होता ।

'विश्वपा+श्री' यहां पकारोत्तर आकार दीर्घ है। इस से परे श्रीकार=इच् वर्षमान है। अत पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध हो गया। तब वृद्धिरेचि' (३३) से वृद्धि एकादेश हो कर विश्वपी' रूप सिद्ध हुआ।

प्रथमा के बहुवचन में—विश्वपा + जस् = विश्वपा + ग्रस । इस अवस्था में प्रकृतस्त्र से पूचमवर्णदीर्घ का निषेध हो जाता है। सब 'श्वक सबर्खें दीर्षे' (४२) से सत्रर्खेदीर्घ हा कर 'विश्वपा' प्रयोग सिद्ध होता ह।

प्रश्न'— 'विश्वपा+श्री' में 'मादिचि' (१२७) से भी पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध हा सकता है, तथा जस में उस के हा जाने से भी कोई श्रानष्ट नहीं होता, तो पुन 'दीर्घाजिस च' (१६२) सूत्र के बनाने की क्या श्रावश्यकता है ?।

उत्तर- वसि इस सूत्र का फल इस स्थान पर कुछ प्रतीत नहीं होता, तथापि 'पप्यो, पप्य' श्रादि स्थानों पर इस का फल स्पष्ट होगा। यहा तो न्यायवशात् ही इसे लिख दिया गया है।

द्वितीया में—विश्वपा+श्रम् । प्रवेसवर्षेद्धिं को बान्ध कर 'श्रमि प्रवे ' (१३४) से प्रवेस्प हो—'विश्वपाम्' प्रयोग बना ।

हितीया के हिवचन में 'विश्वपी' प्रथमा के समान बनता है।

द्वितीया के बहुवचन में--विश्वपा+शस्=विश्वपा + अस । यहा पूर्वसवर्योदीर्घ का बान्ध कर अग्रिम कार्य होता है ।

[लघु०] सन्ता स्वय-१६३ सुडनपु सकस्य ।१।१।४६॥

### स्वादिपश्चवचनानि सर्वनामस्थानसञ्ज्ञानि स्युरक्लीबस्य ।

अर्थ — नपु सकलिङ्ग से भिन्न अन्य लिङ्ग के सुँ आदि पाद्ध प्रत्यय सर्वनामस्थान सन्ज्ञक हाते हें।

टयाख्या— सुँट । ११९। श्रनपु सकस्य । ६१९। सर्वनामस्थानम् । १९९। ['शि सर्वनाम स्थानम्' से ] समास — न नपु सकस्य=श्रनपु सकस्य, नन्समास । पर्युदासप्रतिषेध । श्रर्थ — (श्रनपु सकस्य) नपु सक से भिन्न श्राय बिङ्क का (सुँट्) सुँट् प्रत्याहार (सवनामस्थानम् ) सर्वनामस्थानमञ्ज्ञक होता है।

म्बीजसमीट् '(११८) सूत्र के सुँ से लेकर औट क टकार तक सुँट् प्रत्याहार बनता है। इस में 'सुँ, औ, जस, अम, औट' इन पाञ्च प्रत्ययों का प्रहण होता है। ये पाञ्च प्रत्यय पुलाँ लिह या स्त्रीलिह से परे हों तो इन की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा होती है। अब श्रियस्त्र में इस सन्मा का उपयोग दर्शाते हैं—

## [लघु०] सन्त्रा-सत्रम्—१६४ स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ।१।४।१७॥ कष्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु पूर्वं पद स्यात् ।

अर्थ — सवनामस्थानस ज्ञक प्रत्ययों को छोड़ कर 'सुँ' से लेकर 'कप्' पर्यन्त प्रत्ययों के परे होने पर पूर्वशब्दम्बरूप पदसन्ज्ञक हो।

व्याख्यां— म्वादिषु ।७।३। श्रसर्वनामस्थाने ।७।१। पदम् ।१।१। [ 'सुप्तिड त पदम्' से ] समास —सुँपत्यय श्रात्येषा ने स्वादय , तेषु=स्वादिषु , बहुन्नीहिसमास । न सर्वनाम स्थाने=श्रसर्वनामस्थाने, नन्समास । 'श्रमर्वनामस्थाने' यह 'स्वात्षिषु' का विशेषण है । इस में एकवचन श्रार्ष सममना चाहिये। 'स्वादिषु' यह सप्तम्यन्त है । श्रत 'तस्मिन्निति ' (१६) परिभाषा से पूर्वशब्दसमुदाय ही पदसन्त्रक होगा। श्रर्थ —(श्रसर्वनामस्थाने) सव नामस्थान भिन्न (स्वादिषु) सुँ श्रादि प्रस्थयों के परे होने पर पूर्वशब्दसमुदाय ( पदम् ) पदसन्त्रक होता है।

चतुर्थं श्रध्याय के प्रथम प्रत्यय 'सुँ' से लेकर पान्चर्च श्रध्याय के श्रन्तिम प्रत्यय कप्' तक सब प्रत्यय 'स्वादि' कहलाते हैं। इन स्वादि प्रत्ययों में 'सुँ, श्रौ, जस, श्रम, श्रीट' इन पान्च प्रत्ययों की सर्वनामस्थान सन्द्वा है। इन सर्वनामस्थानसन्द्रक पान्च प्रत्ययों से भिन्न श्रन्य स्वादि प्रत्यय यदि परे हों तो उन से पूर्वशब्दसमुदाय पदसन्द्रक होता है।

'विश्वपा + चस्' ( शस् ) यहा शस् प्रत्यय सर्वनामस्थान से भिन्न स्वादि है, अत इस के परे होने मे पूर्वशब्दसमुदाय 'विश्वपा' की पदसक्ता प्राप्त होती है। इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] सन्ज्ञा स्त्रम्—१६५ यचि भम् ।१।४।१८॥

यकारादिषु श्रजादिषु च कप्मत्ययाविधषु स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु पूर्वं भसञ्ज्ञ स्थात् ।

अर्थ — सर्वनामस्थानसञ्ज्ञक प्रत्यथों का छोड कर 'सु' से लेकर 'कप' प्रत्यश्र पर्यत यकाराष्ट्रि और श्रजादि प्रत्यय परे होने पर पूर्वशब्दसमुदाय भसन्त्रक होता है।

व्यार्था ध्यावेनामस्थाने १७।१। स्वादिष्ठ १७।३। [ 'स्वादिष्वसर्वेनामस्थाने' से ] थिचि १७११। भम ११।१। समास - य च श्रच च = थच, त्रस्मिन्=यिच, समाहारद्वन्द्व [ 'समासान्तविधिरनित्य' इति 'द्वन्द्वाच्चुद्वहान्तास्समाहारे' इति टच न] । 'यस्मिन् विधि

' परिभाषा से तदादिविधि हो कर 'यकारादिषु अजादिषु' ऐसा बन जायगा । यहा भी पूर्ववत् 'तरिमन्मिति '(१६) परिभाषा से पूर्वशब्दसमुदाय की ही असम्ज्ञा होगी । अर्थ-(असर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान से भिन्म (यचि) बकारादि था अजादि (स्वादिषु) स्वादि प्रस्थय परे हों तो (भम्) पूर्वशब्दसमुदाय असन्ज्ञक होता है।

'विश्वपा + त्रस्' (शस्) यहां 'श्रस्' प्रस्यय श्रजादि है श्रत इस के घरे होने से 'पूर्वशब्दसमुदाय 'विश्वपा' की भसव्ज्ञा शप्त होती है।

श्रव यहा यह प्रश्न उठता है कि क्या जैसे लोक में एक ध्वक्ति की हो सन्ज्ञाए देखी जाती हैं वैसे यहा भी शस् श्रादियों के परे होने पर पूर्व की पद श्रीर भ दोनो सन्ज्ञाए की जाए या कोई एक १ बाँद एक की जाय तो कीन सी एक १ इस पर श्रक्षिमसूत्र निर्णंत्र करता है—

## [लघु०] श्रोधकार-स्त्रम्--१६६ श्राकडारादेका सञ्ज्ञा ।१।४।१॥ इत उर्ध्व 'कडारा' कर्मधारये' इत्यत्तः प्राम् एकस्यैकैव सञ्ज्ञा ज्ञया, या पराऽनवकाशा च ।

अर्थ - इस सूत्र से जेकर 'कंडारा कर्मधारणे' सूत्र तक एक की एक हो सन्जा हो।

ठयाँ ज्यों - वह प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है। यह अधिकार-सूत्र
है। इस का अधिकार दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के अन्तिमसूत्र 'कंडारा कर्मधारणे'
(२।२।३=) तक जाता है। इस प्रकार इस के अधिकार में तीन पाद होते हैं। आ इत्यन्यय
पदम । कंडारात्।२।३। एका ११।३। सन्जा १९।३। अर्थ -- (कंडारात्) 'कंडारा कर्मधारणे'
सूत्र (आ) तक (एका) एक (सन्जा) सन्जा हो।

'कडारा ' स्त्र तक यदि एक ही सन्ज्ञा करेंगे तो शेष सब सन्ज्ञाए जो मुनि

ने उस सूत्र तक की हैं ज्यर्थ हो जाएगी, श्रत यहा 'एक की एक ही सन्हा हा दी न हों' है ऐसा सुनि का श्रमिणय समक्तना चाहिये :

श्रव पुन सशय उठता है कि इस सूत्र से 'एक की एक सब्जा हो दी न हा' यह तह की निर्मात हो गया परन्तु कीन सी सब्जा हो ? यह सन्देह वैसे का वैमा वना रहता है। इस का अस्थकार समाधान करते है कि—

#### ''या पराऽनवकाशा च"

श्रथीत् जो पर या निरवकाश हो—वह हा। यदि दाना सञ्चाए सावकाश [ भिन्न भिन्न स्थानों पर भवृत्त हो चुकी ] हों तो पर सञ्ज्ञा श्रीर यदि एक सावकाश श्रीर एक श्रमवकाश [ जिसे प्रवृत्त होने के खिये कोई स्थान न मिला हो ] हो तो वह श्रनवकाश सञ्ज्ञा ही हो।

प्रन्थकार का ऐसा जिखना युक्त ही हैं। जहा दोना सञ्ज्ञाए सावकाश होंगी वहां विप्रतिषेध होने से 'विप्रतिषेधे पर कार्यम्' (११३) द्वारा पर सञ्ज्ञा ही होनी चाहिये। जहां एक सावकाश ध्रौर एक निरवकाश होगी वहां निरवकाश सञ्ज्ञा को ही स्थान देना युक्ति-सङ्गत है \*। क्योंकि यदि सावकाश सञ्ज्ञा वहां पर भी ध्रानवकाशसञ्ज्ञा को न होन दें तों उस ध्रानवकाश सञ्ज्ञा का करना ही व्यर्थ हो जाय। ध्रान ध्रानवकाश ध्रौर सावकाश दोनों के एक साथ एक ही स्थान पर प्राप्त होने पर ध्रानवकाश सञ्ज्ञा ही होगी †।

प्रकृत में पद सच्चा को भ्याम् आदि म अवकाश=स्थान प्राप्त है, क्योंकि वहा अजादि और यकारादि के न हीने से म सच्चा प्राप्त नहीं हो सकती। परन्तु म सच्चा अनवकाश है अर्थात् इसे कोई स्थान नहीं मिलता, क्योंकि जब यह यकारादियों और अजादियों में प्रवृत्त होने लगती है तब पद सच्चा भी उपस्थित ही जाती हैं। अत यहा प्वकथितनियमानुसार अनवकाशसच्चा का हीना ही युक्त है। ती इस प्रकार यह निर्णय हुआ कि —यकारादि और अजादि प्रस्थय परे होने पर म सच्चा तथा शेष हलादि प्रस्थयों के परे होने पर पद सच्चा हो। हम बालकों के ज्ञान के लिये इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं—

(१) 'सुँ, भ्रौ, जस्, भ्रम्, श्रौट्' इन पान्चों के परे रहते न तो पदसन्ता होती है भौर न ससन्ता। परन्तु व्यान रहे कि धुलँ लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग तक ही यह नियस सीमित है नपु सकलिङ्ग में नहीं क्योंकि इन की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा इन ही ही लिङ्गों में

<sup>\*</sup> लोक में भी ऐसा नेखा जाता है। क्या—यदि मूखे श्रीर तृष्त के मध्य श्रान्यान का अश्व उपस्थित होतो भूखे को ही श्रान्न देना उचित सममा जाता है, क्योंकि वही श्रान्न का श्रविकारी हैं।

<sup>ो</sup> दो अनवकारा सम्काओं की किसी एक रूप में युगपत प्राप्ति इस प्रकरण में कहीं नहीं देखी नाती, अस उस की चर्चा नहीं की नहीं हैं।

को गई है। नषु सक में सुँ पर रहत पद तथा औं अम् पर रहत भ मन्हा हाती है। जस क स्थान पर नपु सक में शि' आदेश हो जाया करता है, उस की शि मर्वनामस्थानम्' (२२८) स सर्वनामस्थानस का होता है, अत उस क परे रहते न तो पद सब्झा होती हैं भीर न भ सब्झा।

- (२) शस, टा, डे, डिसिँडस श्रास श्रार डिप्—इन क पर रहन पर पूव की भसञ्ज्ञा होती है, क्यांकि ये सवनामस्थान साभन्न हात हुए श्रजादि स्वाटि हे प्यान रह कि श्रजुबन्धों का लोप कर देने से शस श्रादि प्रत्यय श्रजादि हो नाते हैं।
- (३) विद श्राम् विशुद्ध श्रयीत् सुट् श्रागम से रहित हो तो उस से पूर भसन्त्रा होती है। श्रन्थथात्व हाने पर श्रजादि न होने से पटसन्त्रा ही हो जाता ह। थथा परयाम् भ पदसन्त्रा हुई है।
- (d) उपयुक्त सुँप् प्रत्वयों के श्रांतिरिक्त श्रम्य सुँप् प्रत्ययो ( म्वास्, भिम भ्यस घुट सहित श्राम् सुप्) के परे रहते पूर्व की पदसन्ज्ञा होती है।

यहा वह सुँबन्तप्रक्रियोपयोगी विवरण ही लिखा है। विद्यार्थिया का चतुर्थे तथा पन्चम प्रध्यायों में स्थित प्रन्यान्य प्रत्ययों के विषय में भा प्वाक्त आधार से ज्यवस्था समक्त लेमी चाहिये। यह विषय ध्याकरण म प्रत्यत्त महत्त्वमाला है प्रत छात्या को इस का पुन २ प्रम्यास करना श्रावश्यक है।

ता इस मकार विश्वपा + श्रेस्' यहां भसन्त्रा हुई। श्रेय श्रिमस्त्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि सुत्रम्—१६७ श्रातो यातो ।६।४।१४०॥

> श्राकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य लोपः । श्रलोऽन्त्यस्य। विश्वपः । विश्वपा । विश्वपाभ्याम् इत्यादि ।

अर्थ — श्राकारान्त धातु जिस के श्रन्त में हो एसे भस क्रक श्रद्ध का जोप हा जाता है। श्रजोऽन्त्यपरिभाषा से श्रद्ध के श्रन्थ श्रज—श्राकार का ही लोप हागा।

ड्यारुया आत ।६।१। धातो ।६।१। भस्य ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। [ ये दोनो अधिकृत है ] लोप ।१।१। [ 'अल्लोफोऽन 'स ] 'आत 'यह धालो का तथा धातो 'यह 'भस्य' का विशेषण है, अत विशेषणों से तदन्तविधि हा जाती ह । अथ — (आत ) आकारान्त (धालो ) धातु जिस के अन्त में हो ऐसे (भस्य) भसन्ज्ञक (अङ्गस्य) ज्ञङ्ग का (लोप ) लोप हो जाता है। 'अलोऽन्स्यस्य' (२।) परिभाषा से श्रद्ध के अन्त्य अल्ल-आकार का ही लोप होगा।

'विश्वपा + श्रम' यहा श्वाकारान्त भातु 'पा' है तदन्त असन्तक श्रद्ध 'विश्वपा है। इस के श्रम्स्य श्रज् याकार का लोप कर रुख विसर्ग करने से 'विश्वपा ' प्रयोग मिद्ध होता है। निश्वपा+श्रा (टा) यहा भी श्रन्त्य श्राकार का लीप हो कर 'निश्वपा' रूप सिञ्च हाता हे।

अजािं विभक्तिया में इसी प्रकार आकार का लोप होगा, हलािंद विभक्तियों में कोई विशष कार्य नहीं हागा। रूपमाला यथा---

विश्वपौ विश्वपा प्र॰ विश्वपा प० विश्वप 🏶 विश्वपाभ्याम् विश्वपाभ्य **ਓ**0 ,, ⊗ द्वि० विश्वपास् विश्वंप 🏻 विश्वपोश्क विश्वपाम्& तृ० विश्वपाक्ष विश्वपाम्याम् विश्वपामि स० विश्वपिक्ष विश्वपासु , <del>&</del> विश्वपाम्य । स० हे विश्वपा । हे विश्वपौ । हे विश्वपा । च० त्रिश्वपेक्ष हे इस स्थानों पर श्राकार का लीप होता है।

#### [लघु०] एव शङ्खध्मादय ।

व्यारुया—शहस धमतीति—शह्सध्मा, शस्त्र बजाने वाला। 'शह्सध्मा' श्रादि' शब्दो क रूप भी 'विश्वपा' के समान होते हे। श्रादि सै-सोमपा, मधुपा कीलालपा श्रादि शब्दो का प्रहर्ण जानना चाहिये।

#### [लघु०] धाती किम् १ हाहान्। हाहै। हाहा २। हाही २। हाहाम्। हाहे।

ठ्या ख्या — 'श्रातो धातो ' (१६७) मे — धातु के श्राकार का लोप होता है — यह क्या कहा गया है १ इसिलये कि हाहान्' श्रादि में 'हाहा' शब्द के श्राकार का लोप न हो जाय। तथाहि — 'हाहा' शब्द श्रव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। इस का श्रर्थ है 'गन्धर्य विशेष'। 'हाहाहू हुश्चैवमाधा गन्धर्यास्त्रिदियोकसाम्' इत्यमर । यह शब्द किसी धातु से निष्पन्न नहीं होता श्रत शसादियों में मसब्ला होने पर भी इस के श्राकार का लाप नहीं होता। 'हाहा' शब्द की रूपमाला यथा—

| प्र॰ हाहा    | हाही       | हाहा     | प॰ हाहा 🕆      | हाहास्याम् | हाहास्य    |
|--------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| द्वि॰ हाहाम् | 77         | हाहान्:  | <b>4</b> 0 , † | हाही ‡     | हाहाम†     |
| तृ॰ हाहार    | हाहाभ्याम् | द्वाहाभि | स॰ हाहे*       | ,, ‡       | हाहासु     |
| च० हाहै‡     | 77         | हाहास्य  | स॰ हें हाहा।   | हे हाही।   | हे हाहाः 🕫 |

सवनामस्थानप्रत्ययों में विश्वपावत् प्रक्रिया हीती है।

- अ पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर शस् के सकार का नकार हो जाता है।
- 🕇 इन सब स्थानों पर 'श्रक सवर्षे दोर्घ ' (४२) प्रवृत्त होता है ।
- ‡ इन स्थानीं पर 'बृद्धिरेचि' (३३) से वृद्धि एकदिश होता है ।
- यहा 'श्राद् गुर्गा' (२७) से गुगा हो जाता है।

#### श्रभ्यास (२७)

- (१) निम्निलिखित वचनो का सोदाहरण विवेचन करो—
  १ या पराऽनवकाशा च । २ पढाङ्गाधिकारे तस्य च नन्तस्य च । ३ निग्न्थमान
  स्यानेशा भवन्ति । ४ एकढशविकृतमनन्यवत् । १ सन्निपानलच्यो विधिरनिमिच
  तिद्विधातस्य ।
- (२) (क) 'निजरें ' म जरस् श्रादेश क्यों नहीं होता ?
  - (ख) हाहा प्रयोग कहा २ बनता हे १
  - (ग) सवनाम श्रीर मर्पनामस्थान म भेट बताश्रो ।
  - (घ) 'हाहान्' में प्राकारलोप क्या नहीं हुआ ?
  - (ड) सुँपों में अजादि प्रत्यय कितन और कौन २ से हैं ?
- ( 3 ) निम्निलिखित अधिकारो की अवधि बताओ—

   १ पदाधिकार । २ श्रद्धाधिकार । ३ एकसञ्जाधिकार । ४ प्रस्थयाधिकार ।

   एकादेशाधिकार ।
- ( ४ ) सुँप प्रत्ययों के परे रहते कहा ? मसन्ज्ञा ग्रीर कहा ? पन्सन्ज्ञा होती है ?।
- ( प्र ) दीर्घाजासि च' सूत्र के विना भी क्या विश्वपी आदि प्रयोग सिन्द हो सकते हैं। यदि हा ! तो सूत्र रचने की क्या आवश्यकता ?।
- (६) निजर, हाहा श्रीर सोमपा शब्दा की रूपमाला लिखो।
- ( ७ ) विश्वपो , निर्जरस हाही ' प्रयोगों की ससूत्र साधनप्रक्रिया लिखी ।

## [ यहां आकारान्त पुल्ॅलिङ्ग समाप्त होते हैं ]

---• ₩ •---

#### [लघु०] हरिः। हरी।

ज्याख्या - अब हम्ब इकारान्त शब्दों का वर्णन करते ह । हरि' शब्द क कोषी में अनेक अर्थ लिखे हैं। यथा-

#### "हरिविष्णावहाविन्द्रे भेके सिंहे हये ग्वौ । चन्द्रे कोले प्रवङ्गे च यमे वाते च कीत्तित ।"

हिर शब्द के बारह श्रर्थ होते हैं—(१) भगवान विष्णु, (२) साँप, (३) इन्द्र, (४) मेंडक, (४) शेर, (६) घोड़ा (७) सूर्य, (५) चन्द्र, (६) सूश्रर, (१०) वानर, (११) यमराज, (१२) वायु।

प्रथमा के एकवचन में—हिर+सुँ =हिर + स । सकार को हैं त्व श्रीर रेफ को विसर्ग करने से 'हिर प्रशोग बना ।

प्रथमा के द्विचचन में हिर + श्री'। इस श्रवस्था में प्रथमको प्रथमको (१२६) स प्रवस्तर्यादीय इकार हो कर हरी' रूप बनता है।

प्रथमा के बहुवचन मे---'हिर + ग्रस् ( जस )। इस श्रवस्था म पूर्वसवर्यादीघ को बान्ध कर श्राग्रमसृत्र प्रवृत्त होता है---

## [लघु०] विवि स्त्रस्—१६८ जिस च ।७।३।१०६॥

इम्बान्तस्याङ्गस्य गुगा । हरय ।

अर्थ -- जस् परे हाने पर इस्वान्त अङ्ग को गुण हा जाता है।

न्या स्या जिस १७११ च इत्यव्ययपदम् । इत्यस्य १६११ श्रक्कस्य १६११ [ यह अधिकृत है ] गुण १९११ [ इत्यस्यगुण ' से ] विशेषण होने से 'हस्वस्य' से तदन्तविधि होती है । अर्थ — (जिस) जस परे होने पर (इत्यस्य) इत्यान्त (अङ्गस्य) श्रक्क के स्थान पर (गुण ) गुण हो जाता है। श्रक्षाऽन्त्यपारभाषा स यह गुण श्रक्क के श्रम्य वर्ण के स्थान पर होगा।

हिरि-श्रस्' यहा इम्बान्त श्रज्ज 'हिरि' हैं। इस से परे जस् वत्तमान है। श्रत शक्तस्त्र द्वारा श्रक्त के श्रन्थ श्रब् — इकार के स्थान पर एकार गुण हो गया। हरे + श्रस' इस न्धिति में 'एचोऽयवायाव' (२२) से एकार को श्रय श्रादेश हो कर मन्व विमाग करन य— 'हरय' अयोग सिद्ध होता है।

सम्बोधन के एकवचन में—'हे हरि + स'। 'एकवचन सम्बुद्धि (१३२) से सम्बुद्धिसन्द्र्या होकर 'एक्ट्स्साद सम्बुद्धे ' (१३४) से सकारकोप श्रप्त होता ह। इस पर अग्रिमसूत्र प्रकृत होता है—

#### [लघुo] विवि-स्त्रम्—१६६ ह्रस्वस्य गुरा ।आ३।१०८॥

मम्बुद्धौ । हे हरे ! । हरिम् । हरीन् ।

श्रर्थं ----सम्बुद्धि पर होने पर इस्वान्त श्रङ्ग को गुण हो जाता है।

त्यास्त्या सम्बुद्धी १७।१। [ 'सम्बुद्धी ख' से ] इस्तस्य १६।१। श्रङ्गस्य १६।१। [ सह श्रिकृत है ] गुर्ख १९।१। 'इस्तस्य' में नदम्तविधि हो जाती है। श्रर्थ — ( सम्बुद्धी ) सम्बुद्धि परे हाने पर (इस्तस्य) इस्तान्त (श्रङ्गस्य) श्रङ्ग के म्थान पर (गुर्ख) गुर्ख हो जाता है। श्राकोऽस्म्यपरिभाषा द्वारा यह गुर्ख श्रङ्ग के श्रन्त्र श्रद्ध क स्थान पर होगा। हे हिर्-स्'यहा सम्बुद्धि पर है, श्रत हस्वान्त श्रङ्ग हिरे' के श्रन्त्य इकार का ककार गुग्र हो जाता है। तब श्रङ्ग के एक्टन्त हो जाने से 'एडहस्वात् '(१३४) स्त्र से सम्बुद्धि का लोग हो कर 'हे हर ।' प्रयोग सिद्ध हुआ।

द्वितीया के एकवचन में हिरि+अम्' इस अवस्था में 'श्रमि पूर्व (१६४) से प्वरूष क्कादेश हो कर 'हरिम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

द्वितीया के द्विवचन में प्रथमावत् 'हरी' रूप बनता है।

बहुवचन में 'हरि-श्रस्' (शस) इस दशा में 'प्रथमयो पूर्वसवर्थ ' (१२६) से पूर्वसवर्थ दीर्घ ईकार हो कर 'तस्माच्छ्रसो न पु सि' (१३७) से सकार को नकार करने पर हरीन,' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्वान रहे कि यहा पदान्तस्य' (१३१) से नकार को एकार का निषध हो जाता है।

'हरि+श्वा (टा)' यहा श्रक्रिम्म्त्र प्रवृत्त होता है---

[लघु०] सन्द्रा-स्वय-१७० शेषो ध्यसिव ।१।४।७॥

शेष इति स्पष्टार्थम् । अनदीसञ्ज्ञी हम्बा याविदृती तदन्त मस्बि वर्ज घिमञ्जम् ।

ग्रथे'--जिन की नदीसन्द्रा नहीं ऐमें जो हत्व तकार श्रीर उकार तद त शब्दों की विसन्त्रा होती है परन्तु सिल' शब्द की नहीं होती।

न्याश्च्यां शेष 1919। इस्व 1919। [ हिति हस्वश्च' से] यू 1912। [ यू स्त्र्याख्यों नदा से ] यि 1919। असिख 1919। समास — इश्च उश्च, यू, इतरेतरह्रन्द्व । न सिख= असिख नन्दारपुरुष । इस सूत्र से पूर्व विशेष २ अवस्थाओं में इस्त की नदी सन्ज्ञा की गई है अत जिस इस्त की नदी सन्ज्ञा नहीं की गह वह इस्त यहा 'शेष' पद से गृहीत किया गया है। 'शेष इस्त ' ये यू' के अस्येक के साथ अन्वित होते हैं। अर्थात् शेष इस्त इकार, शेष हृष्य उकार' यह इन का अर्थ है। 'शब्बृस्वरूपम्' इस विशेष्य का उत्पर से अध्याहार कर निया जाता है। 'शेष इस्त थू' ये उस के विशेषया बना दिये जाते हैं। तब विशेषया में तदन्तविधि हो जाती है। अर्थ — (शेष) जिन की नर्नासन्ज्ञा नहीं मेसे (हस्त ) इस्त ( यू ) इकार उकार जिन के अन्त में हैं वे शब्दस्वरूप ( यि ) विसन्ज्ञक होते हैं परन्तु (असिख) सिख शब्द नहीं होता।

#### कहां २ नर्दासञ्ज्ञा नहीं होती १

(१) पुल लिङ्ग में इस्य इकारान्त तथा इस्य उकारान्त शब्द नदीसन्ज्ञक नहीं होते। यथा—हरि श्रारि, भावु गुरु श्रादि। (२) स्त्रीलिङ मे डित् विभक्तियों के परे रहते जिस पच में 'िति हस्वश्च' (२२२)
द्वारा नदीसन्ज्ञा नहीं होती।

इन नो स्थानों के ग्रतिरिक्त श्रन्य सब स्थानों पर हस्व इकारा त उकारान्त शब्दों की नदीसन्द्रा हो जाती है। श्रत उपर्युक्त दो स्थान ही इस सुत्र के विषय हो सकते हैं।

स्त्र में 'शेष' प्रहण का यह प्रयोजन है कि नदी सञ्ज्ञा करने से जो शेष हस्त्र इकारान्त श्रीर हस्त्र उकारान्त शब्द रहें उन की ही घिसञ्ज्ञा हा श्रन्यों की न हो। परन्तु यह प्रयोजन शेष' प्रहण के विना भी सिद्ध हा सकता है। क्योंकि घिसञ्ज्ञा सामान्य हाने से उत्सर्ग श्रीर 'डिति हस्वश्च (२२२) द्वारा विहित नदीसञ्ज्ञा विशेष होने से अपवाद है। श्रपवाद के विषय को छोड कर ही उत्सर्ग प्रवृत्त हुश्चा करते हैं। इस से प्रथम नदीसञ्ज्ञा हो कर शेष श्रवशिष्टों की ही घिसञ्ज्ञा सुतरा प्राप्त हो जायगी इस के लिये 'शेष' पद क प्रहण की कोई श्रावश्यकता नहीं। तथापि यहा सुनि ने बात को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिये शेष' का प्रहण कर दिया है। श्रर्थात् सुनि ने यह सममा कि कदाचित् मन्दमित लाग इस बात को न समम सकें श्रव शेष' पद लिख कर स्पष्ट कर देना उचित है।

हरि' शब्द की नदीसन्ज्ञा नहीं होती श्रत इस की घि-सन्ज्ञा हुई। श्रव घिसन्ज्ञा का फल वर्शाते हैं—

## [लघु०] विधि-स्त्रम्-१७१ आडो नाऽस्त्रियाम् ।७।३।१२०॥ घे॰ परस्याडो ना स्यादस्त्रियाम् । आड् इति टासञ्ज्ञा । हरिगा । हरिभ्याम् । हरिभि ।

त्रार्थ — धिसन्जन से पर श्राड का ना श्रान्श हो परन्तु स्त्रीलिङ्ग में नहीं। श्राड' यह न की सन्ज्ञा है।

व्यास्त्र्या— घे ।१।१। [ 'श्रष्ठ घे ' स ] श्राङ ।१।१। ना ।१।१। [ विभक्तिलोय श्राष ] श्रस्त्रियाम् ।७।१। समास — न निश्रयाम् =श्रस्त्रियाम् , नन्तत्पुरुष । श्रथ — (श्रस्त्रियाम् ) स्त्रीलिङ्ग से भिन्न श्रन्य लिङ्ग में (घे ) विसन्त्रक स परे (श्राङ ) श्राङ के स्थान पर ( ना ) ना श्रादेश होता है।

पाणिनि से पूर्ववर्ती श्राचार्य टा का 'श्राड' कहते चले श्रा रहे हें। पाणिनि ने भी यहा उसी सन्जा का व्यवहार किया है।

हिर + श्रा' ग्रहा विसन्ज्ञक है 'हिर'। इस से परे टा को ना हो 'श्रट्कृप्वाड् '
१३८) सूत्र से मकार को एकार करने पर 'हिरिगा' श्योग सिन्द होता है।
ब्रिवचन में 'हिरिग्याम्' श्रीर बहुवचन में 'हिरिगि सिन्द होते हैं।

चतुर्थी के एकवचन म-हिर्मए (के)। यहा बिसञ्ज्ञा हो कर श्रश्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

## [लघुः] विधि-स्त्रम्-१७२ घेर्ङिति ।७।३।१११॥

विमञ्ज्ञकस्य डिति सुपि गुर्गा । हरये ।

अर्थ - हित् सुप परे रहते विसन्ज्ञक को गुण हो।

ठ्याख्या— मे । इ। १। पुण । १। १। [ 'हस्वस्य गुण से ] डिति । ७। १। सुपि । ७। १। [ सुपि च' से ] श्रथ — (डिति) कित् (सुपि) सुँप परे होने पर (मे ) विसम्ब्रक के स्थान पर (गुण) गुण ब्रादश होता ह । ब्रालो इन्त्यंपरिमाषा से गुण ब्राह के श्रन्त्य वर्ण को ही होगा।

'हिर + ए' यहा विस ज्ञक हिर है। इस से परे दित् सुँप 'ए' है। श्रत वि के श्रन्त्य वर्ण इकार क स्थान पर एकार गुण हो कर—'हरे + ए' बना। श्रव इस स्थिति में 'एचोऽयवाबाव' (२२) से रेफोत्तर एकार की श्रय होकर 'हरये' प्रयोग सिद्ध हुआ।

द्विवचन में 'हरिम्याम् श्रीर बहुवचन में हरिभ्य ' रूप बनते हैं।

पञ्चमा कं एकवचन में 'हिर + ग्रस' ( दिस")। यहा विसन्ता हो कर 'वेकिति' (१७२) सूत्र से इकार की एकार गुण हुआ। तब 'हरे + श्रस्' इस स्थिति में पदान्त न होने से 'एन पदान्ताइति' (४३) स प्वस्तिप नहीं हो सकता। एचोऽयवायाव' (२२) से श्रय आदेश शक्ष होता है। इस पर इस का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि-स्त्रम्-१७३ डसिँ-डसोश्च ।६।१।१०७॥

एको डिम - इसोनित पूर्वरूपमेकादेश । हरे २। हर्यो । हरी साम्।

भूशें - एङ ( ए, भ्रो ) से ङसिँ या इस का श्रकार परे हो तो पूर्व + पर के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश हो।

व्याख्या एड ।१११। [ एङ पदान्तादित' से ] डिस इसी ।१।१। च इस्यव्यय पदम् । अति ।७।१। ['एङ पदान्तादित' से] पूर्व-परयो ।६।२। एक ।१।१। ['एक पूर्वपरयो चह अधिकृत है ] पूर्व ।१।१। [ असि पूर्व ' से ] अर्थ — (एड) एङ् प्रत्याहार से (ङिस डिसो) ङिस अथवा इस् का ( अति ) अत् परे हो तो ( पूर्व परयो ) पूर्व + पर के स्थान पर ( एक ) एक ( पूर्व ) पूर्व वर्षा आदश होता है।

'हर + ग्रस्' वहां एकार एड् से डिसिँ का श्रकार परे है श्रत पूर्व + पर के स्थान पर एकार पूर्वरूप हो कर सकार को रूख विसर्ग करने से 'हरे ' प्रयोग सिद्ध हुआ। श्राकार का उदाहरण 'भानो 'श्रागे श्राएगा । षष्ठी के एकक्चन में पूर्ववत् 'हरे ' रूप बनता है ।

द्वियचन में 'हरि + श्रोस्' इस दशा में 'इको यगन्चि' (१४) है गण हो का सकार का र"त्व विसर्ग करने पर इसों ' रूप बनता है।

बहुवचन में 'हरि + आम्'। यहा इस्तान्त श्रक्ष 'हरि' है श्रत इस्तनव्यापो जुट् (१४८) से श्राम् को जुट् का श्रागम हो अनुबन्धलोप और 'नामि' (१८६) से दीर्घ करन पर हरी + नाम्'। श्रव 'श्रट्कुप्वाड ' (१२८) मृत्र से नकार की एकार करने से— हरीएाम्' प्रयोग सिद्ध हाता है।

ससमी के एकवचन में—हरि + इं (डि)। यहाँ विसम्का हो कर वेर्सिक (१७२)
य गुगा प्राप्त होता है + इस पर श्रियमसूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विवि-स्वम्--१७४ अस घे ।७।३।११६॥

इदद्भवामुत्तरस्य डेरीत, घेरत्। इरी । हर्यो । हरिखु । एव कव्यादय ।

अर्थ — हस्य इकार तथा इस्य उकार से परे डि' की ओत् और वि को 'अत् अन्तर हो।

व्याख्यां - इदुद्भ्याम् । १।२। [ 'इदुद्भ्याम्' सं ] के । दे। १। ि व्यामन्याम्बीस्य सं ] श्रीत् । १। १। [ 'श्रीत्' से ] वे । ६। १। श्रत् । १। १। च इत्यव्ययपदम् । ग्रर्थ - (इदुन्न्याम् ) इस्य इकार तथा इस्य उकार से परे (के ) कि के स्थान पर (श्रीत् ) श्रां श्रादेश हो (च ) तथा (वे ) विसम्झक के स्थान पर (श्रत् ) इस्य अकार अग्रहा हो । श्रातीऽन्त्यपरिभाषा से यह श्रत् श्रादेश वि के श्रन्त्य श्रद्ध को ही होगा ।

'हरि+इ' यहा इस सूत्र से कि (इ) की 'श्री' श्रीर शिसक्ज़क 'हरि' शाद के इकार के स्थान पर श्रकार श्रादेश हुआ। तब 'हर+श्री इस दशा में 'ग्रुहिरेचि' (३३) म वृद्धि गकादेश हो कर 'हरी' रूप सिद्ध हुआ।

हिक्चन में पूर्ववत 'हर्यों रूप सिन्न होता है।

सप्तमी के बहुवचन में 'श्रादेशभस्यययों ' (१४०) से प्रस्था के श्रंतथेव सकार का कार हो 'हरिषु' प्रयोग सिद्ध होता, है। समग्र रूपमाला यथा—

| प्र॰ हरि    | हरी       | हरय    | प० हरे    | हरिंग्याम् | हरिक्य      |
|-------------|-----------|--------|-----------|------------|-------------|
| द्वि० हरिम् | 21        | इरीन्  | 40 m      | हर्यो      | हरी शास्त्र |
| रु॰ हरिया   | हरिभ्याम् | हरिमि- | स॰ हरी    |            | हरिषु       |
| क हरके      | 3,9,      | इरिभ्य | स॰ हे हरे | र इंह्सी । | ह इस्व ।    |

इसी प्रकार कवि भादि शब्दों की प्रक्रिया हाती ह । बालकोपयोगी कुछ सब्दों का

| पडग्रह यहा द रह हे   |               |                                |                   |                      |                 |  |  |
|----------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|--|
| <b>হা</b> ত <b>্</b> | श्चर्य 🗎      | <b>হাতহ</b>                    | श्चा              | হাত?                 | श्रर्थ          |  |  |
| ३ ऋगिन               | श्रीग         | चक्र <b>पा</b> णि <sup>।</sup> | भगवान विष्णु      | <b>२</b> ४बालिधि     | द छ             |  |  |
| <b>শ্বভিন্ন</b> প্ত  | चरण           | चरराग्रन्थि                    | गि-स              | <del>ब</del> ृहस्पति | देवगुर          |  |  |
| श्रज्ञान             | जुड हुग दानो  | च्नार्भाग                      | शिरोरत्न          | भतृ हिरिक्ष          | शसिद्ध राजा     |  |  |
|                      | हाथ           | ३० नठरा नि                     | पेट की ग्राग्न    | भागुरिक्ष            | एक मुनि         |  |  |
| श्रतिथि              | सहमान         | जलधि                           | समुद्र            | भारविश्च             | एक कवि          |  |  |
| <b>२ श्रद्धि</b> ⊛   | पहाड          | ज्ञाति                         | रिश्तेदार         | ६ भूपति              | राजा            |  |  |
| श्रराति              | যাসু          | दिनमणि                         | स्य               | मंखि                 | मिख             |  |  |
| श्रारिश्ल            | शत्रु         | दिवाकीर्त्ति                   | नापित             | मरीचि                | किरग्र          |  |  |
| श्रिक्षि             | भ्रमर         | ३१दुन्दुमि                     | नगरो              | भाववि                | इन्द्रका सार्थि |  |  |
| ग्रवधि               | सीमा          | दुर्मंति                       | दुष्ट बुद्धि वाला | मारुति               | हनुमान्         |  |  |
| ६०ग्रसि              | तलवार         | धूजिट                          | शिव               | <b>५</b> श्सुनि      | मुनि            |  |  |
| त्राधि               | सानसिक पोड़ा  | धन्वन्तरिक्ष                   | प्रसिद्ध पैद्य    | मृगपति               | शेर             |  |  |
| इषुधि                | तरकस          | ध्वनि                          | त्रावाज           | मेधातिथि             | मनुस्मृति 🕶     |  |  |
| उडुपति               | चन्द्र        | ४०नमुचि                        | एक द य            |                      | एक टीकाकार      |  |  |
| उद्धि                | ममुद्र        | निधि                           | खज्ञामा           | मौित                 | सिर             |  |  |
| <del>१</del> ≺उपाधि  | उपाधि         | निशापति                        | चन्द्र            | यति                  | सन्यामी         |  |  |
| टघापति               | सूर्यं        | नृपति                          | राजा              | ७०ययाति              | प्रसिद्ध राना   |  |  |
| <b>ऊ</b> र्मिश्च     | जहर           | पत्ति                          | पैदल सेना         | रमापति               | भगवान् विरगु    |  |  |
| ऋषि%                 | मन्त्रद्रष्टा | <b>४</b> १पया <b>धि</b>        | ससुद्र            | रविक्ष               | स्य             |  |  |
| कपि                  | वानर          | पयोराशि                        | समुद्र            | रशिम                 | किरगा           |  |  |
| २०कलानिधि            | च≑द्र         | परिधि                          | गोल दाइरा         | राशि                 | ढेर             |  |  |
| कलि                  | भगडा          | पति                            | षञ्ज              | <b>७</b> २राहिसी     |                 |  |  |
| कवि                  | कविता करने    | पशुपति                         | शिव               | पति                  | चन्द्र          |  |  |
|                      | वाला          | <b>२०पा</b> खि                 | हाथ               | वकवृत्ति             | म्बार्थी        |  |  |
| कृपोटया <b>नि</b>    | भ्रग्नि       | पाणिनि                         | प्रसिद्ध मुनि     | वहि                  | म्राग           |  |  |
| कृमिक्ष              | कीडा          | प्रजापति                       | ब्रह्मा           | वाक्पति              | बृहस्पति        |  |  |
| २४गिरि               | पहाड          | प्रसिधि                        | दूत               | वारिधि               | सागर            |  |  |
| ग्रंथि               | गाँठ          | प्रतिनिधि                      | नुमाइन्दा         | =•वारिराशि           | मसुद            |  |  |
|                      |               | •                              | १२                |                      |                 |  |  |

| शब्द       | अथ              | शब्द     | अर्थ             | शब्द    | <b>137</b> \$      |
|------------|-----------------|----------|------------------|---------|--------------------|
| वालमीकि    | सुप्रसिद्ध सुनि | शवधि     | निधि पद्म स्रादि | सभापति  | सभा का प्रवान      |
| ब्याधि     | वीमारी          | सनाभि    | जात माई          | ६४सारथि | ₹थ पाहक            |
| विधि       | दैव             | १ ०स निघ | मवा              | सुगन्धि | इष्ट गम्ध से       |
| बीहि       | चावल            | स्रससि   | सूर्य            |         | <b>थु</b> क्त      |
| =-<शर्रुनि | पची             | सप्ति    | घोडा             | सुमति   | श्रष्ट बुद्धि वाला |
| गालमित     | सेंबल का वृत्त  | समाधि    | याग का एक        | स्रिङ   | निद्रान्           |
| शातर्शिम   | चन्द्र          |          | <b>7</b> 1}      | सनापति  | सना नायक           |

#### १०० हिमगिरिक्ष = हिमालय

हिर शब्द की अपना सखि, पति, कित जि और दि शब्दा में ऊछ अन्तर पडता हैं अत अब इन का क्रमश वर्णन किया जाता है। प्रथम सखि (मिल्प्र) शब्द यथा—

शेषो व्यसिखं' (१७०) सूत्र से 'सिखं' गव्द की घिसन्ता नहीं होती। प्रातिपदिक सन्ता होकर इस से स्वानि प्रत्यय उत्पन्न हाते हैं। प्रथमा के एकवचन म—सिख + सुँ = मिख + स्। इस श्रवस्था में श्रिमसमूत्र प्रवृत्त हाता ह—

## [लघु०] विधि स्त्रम-१७५ अनड् मो ।७।१।६३॥

सस्युरङ्गस्यानडादेशोऽमम्बुद्धौ मौ।

श्रर्थ'--सम्बुदिभिन्न सुँ परे रहते श्रद्धसन्द्रक सिख शब्द के स्थान पर श्रन-श्रादेश ही।

वयारूया—सस्यु ।६।९। ['सस्युरसम्बुद्धी' से ] ग्रहस्य ।६।९। [यह अधिकृत ही अन्छ ।९।१। ग्रसम्बुद्धी ।७।९। ['सस्युरसम्बुद्धी' से ] सी ।७।१। यहा मी' से प्रथमा क एकवंचन का ग्रह्मा होता है सससी के बहुवचन का नहीं क्योंकि सप्तमी का बहुवचन मानन से 'ग्रसम्बुद्धी निषेष स्पर्ध हो जाता है। ग्रर्थ —(ग्रमम्बुद्धी) सम्बुद्धिभिन्न (सी) सुँ परं होने पर (ग्रहस्य) ग्रहसम्बद्ध (सस्यु) सस्वि श्र॰द के स्थान पर (ग्रनष्ड) ग्रनड अदिश हो।

श्रमह में ङकार इत् हैं। नकारोत्तर श्रकार उचारणार्थ हैं। डित् हीने के कारण 'किच' (४६) द्वारा यह श्रमह श्रादेश संखि शब्द क श्रम्य श्रज=हकार के स्थान पर होगा। 'सिखि + स' यहां सुँ परे हैं, श्रत इकार को श्रमह श्रादेश हो श्रह के चले जाने

पर—सख् अन् + स्⊐'सखन् + स्' हुत्रा। इस स्थिति में अधिमस्त्र प्रवृत्त होता है—

[लघु॰] कका सम्म-१७६ अलोऽन्त्यात् पूर्वं उपधा ।१।१।६४॥

#### श्रन्त्यादच पूर्वा वर्ष उप ग्रान्मञ्ज्ञ ।

च्ये — ग्रन्थ ग्रख म एव वर्ण उपधामन्त्रक हो।

व्याग्वया— श्रास्यान । ११६१ श्रतः । ११६१ पूतः । १९६१ उपधाः । ६१६१ श्रामः — (श्राम्यानः) श्राप्तः (श्रामः) श्रतः सः (प्राः) प्रवासः (टपधाः) उपधासः चनकः हो ।

श्रन्त प्रयोहार संसव विश्व श्राचाते हैं श्रत स्रत श्रीर विश्व प्रयोदवाची है। समुदाय के स्रीत्म विश्व से पूत विश्व की उप सासन्ता होती है। यथा—पठ पच पत् अत् इत्यादि संश्रात्य प्रश्व से पूत्र श्रकार उपधासन्त्रक है। बुध युव रुप् इत्यादि से श्रात्य विश्व से पूत्र श्रात्व विश्व से पूत्र स्थान विश्व से पूत्र स्थान विश्व से देश से स्थान विश्व से पूत्र स्थान विश्व से से स्थान स्थान से से स्थान स्थान से से स्थान स्थान से से स्थान स्थान से से स्थान स्थान से से स्थान स्थान से स्थान से से स्थान स्थान से से स्थान स्थान से से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्था

सखन् + स् यहा श्रङ्ग म श्रन्त्य प्रख नकार हं इस स पूर्व वर्ण श्रकार हं इस की उपधासन्त्रा हुइ । श्रव श्रिप्रस्त्र प्रवृत्त होता हें---

# [लघु०] विधि स्वम-१७७ सर्वनामस्थानं चासम्बुद्धो।६।४।८॥

#### नान्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ मर्वनामस्थाने ।

अर्थ — सम्बुद्धिभिन्न मवनामस्थान परे हो तो नकारान्त अङ्ग की उपधा को दीर्घ हो जाता है।

व्याख्या—न १६१९। [ 'नोपधाया ' से । यहा सुपा सुलुक ' सूत्र द्वारा षष्ठी का लुक हुआ है। 'अङ्गस्य' का विशेषण होने से इस से तद तिविधि हो 'नान्तस्य वन जाता है। ] अङ्गस्य १६१९। [ वह अधि हत है ] उपधाया १६१९। [ नोपधाया' से ] दीध ११९६६ [ दूलापे प्वस्य दीवोंऽण से ] असम्बुद्धौ १७१९। सवनामस्थाने १०१६। च इत्यव्यवपदम् । समास —न सम्बुद्धौ=असम्बुद्धौ नञ्तत्पुरुष । अर्थ —(असम्बुद्धौ) सम्बुद्धिभिन्न (मवनाम स्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (न) नान्त (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधाया) उपधा के स्थान पर (दीध) दार्घ आदेश होता है।

'सखन् + स्' यहा ना त श्रङ्ग सखन्' है, इस से परे सर्वनामस्थान है 'स्'। यह सम्बुद्धिभिन्न भी है। श्रत पृष्टतसूत्र से उपधा श्रकार को दीव हो— सखान् + स्' हुआ। अब श्राप्रमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] सन्ता सम्म-१७८ ऋषुक्त एकाल् प्रत्यय. ।१।२।४१॥

एकाल् प्रत्ययो य , सोऽप्रक्रमञ्ज्ञः स्यात् ।

अर्थ'--एक अस रूप श्रयय अपूनसन्त्रक होता है।

सखान्+स्' यहा 'स' यह एक श्रल रूप प्रत्यय है श्रत प्रकृत स्त्र से इस की श्रष्टक्तसन्त्रा हुइ। श्रव श्रप्रिममृत्र से इस का लोग करते हैं—

## [लघु॰] विधि स्वम्-१७६ हल्डचाब्भ्या दीर्घात् सुतिस्यपृक्त हल् । ६ । १ । ६६ ॥

इलन्तात् परम्, दीर्घो यौ बचापौ तदन्ताच परम्, 'सु-ति-सि' इत्येतद् अपृक्त हल् लुप्यते ।

अर्थ — इलन्त से अथवा दीर्घ 'डी' या आए' जिस के अन्त में हों उस से परे सु ति सि' प्रत्ययों के अपृत्र इल का लोप होता है।

व्याख्या—हल्ह्याब्स्य ।शा दीर्घात्।शा स ति सि ।शा अपुत्रम् ।शा हल ।१।१। लीप ।१।१। [ लापो योर्वलि' से ] समास — इल च की च ग्राप च = इल्ड्याप, नैभ्य ≔हल्ङ्याब्म्य , इतरेतरह्नन्द्र । यहां 'शब्दख़रूपम्' ऋथवा 'श्रक्षम् का अध्याहार कर उम के ये हजादि विशेषण बना दिये जाते हैं। इस से तदन्तविधि हो कर 'हलन्तात् कान्ताद् आवन्तात् एमा बन जाता है। मूत्रस्थ 'दीर्घान्' पद डी और 'आप के साथ ही सम्बद्ध हो सकता है हल क साथ नहीं क्योंकि हल दीव नहीं हुआ करता। ता श्रव इलन्तात् नीर्बङ्य तात नीर्घावन्तात्' ऐसा हो नायगा । इल्ङ्याब्स्य ' में पञ्चमी विभक्ति निम्योग में हुई है श्रत तस्मानित्युत्तरस्य (७)) की सहायता में 'परम् का श्रध्याहार कर लगे। सुरव तिरव मिरव = सु ति मि समाहारह्र । 'सुतिमि अप्रक्त हल इस का अथ हें— सुति सि जो ग्रष्टक हल्। यहासम्देह होता है कि प्रपृक्तसञ्ज्ञा तो एक प्रलाहर प्रस्यय की की जाती है पुन 'सु ति, सि' ये कैसे हख् और अपृक्त बन सकते हैं। इस का समाधान यह है कि जब सु ति सि' के उकार तथा इकार का लोप हो जाता है तब अवशिष्ट स, न्, म को ही सु, ति सि' समन्द्र लेना चाहिये क्यों कि वे उन से ही शेष बचे हैं। इस प्रकार ने अप्रक्त भी होंगे और हलू भी हागे। कई लोग-- सुतिसेरप्रक्तम्= सुतिम्यप्रकम्' ऐया बहीत पुरुषसमास मान कर सु ति सि के श्रप्रक्त हल का लोप हो' इस प्रकार अर्थ किया करते हैं। यह अर्थ भी शुद्ध तथा स्पष्ट हैं। 'लोप यहा कर्म में घन्न' प्रस्मय हुआ है-लुप्यत इति लोग । जो लुप्त किया जाय उसे 'लोप' कहते हैं। यह 'हल्'

पद का विशेषण है। श्रा — (इल्ड्याब्स्य नीर्धात्) हल् से परे तथा दीर्घ डी और श्राप जिस के श्रन्त में हैं उस से परे (सुतिमि) सु ति मि ये (श्रप्टक्तम्) श्रप्टक्तसन्तक (इल ) इल (लीप) लुस हा जाते हैं। उनाहरण यथा—

हलन्त से परे— राजान्+स्' (सुँ) यहा नकार हल से परे अप्रक्त सुँ का लोप हो जाता है। श्रहन् + त' ('इतश्चे'ति तिप इकारलोप) यहा नकार हल से परे अप्रक्त ति का लोप हो नाता है। 'श्रहन्+स' (इतश्चेति सिप इकारलाप) यहा हल से परे अप्रक्त सि का लोप हा जाता है।

दीघ डी # से परे — कुमारी + स' (सुँ) यहा दीघ डी से परे श्रप्टक्त सुँ का लोप हो जाता है। दीघ डी से परे ति श्रौर सि का श्राना श्रसम्भव है।

दीघ श्राप \* से परे—'बाला + स' (सुँ) यहा दीघ श्राप से परे श्रप्टक सुँ का लोप हो जाता है। दीघ श्राप से परे भी ति श्रीर सि नहीं श्राया करते।

यद्यपि डी और श्राप् स्वत ही टीघ हुआ करते हैं, इन के ब्रिये पुन दीघ का कथन -यर्थ मा प्रतीत होता ह तथापि समास में इन के इस्व हो जाने पर उन से परे लोप न हो—इसलिये सूत्र में दीघ का प्रहण किया गया है। यथा—निष्कौशाम्ब [ निष्कान्त कौशाम्ब्या 'इति विग्रह निरादय क्रान्ताद्यर्थ पन्चम्या' इति समास , गोस्त्रियो —इस्थुप सजनहस्व । ] यहा डी के इस्व हो जाने से उस से परे सुँ का लोप नहीं होता। एवम्— श्रतिखट्व , श्रतिमाल श्रादि में भो इस्व श्राप से परे सुँ लोपाभाव समक खेना चाहिये।

प्रश्न — हल्लन्त मे परे हल के लोप की कुछ श्रावश्यकता नहीं क्योंकि वहा 'सयोगान्तस्य लोप' (२०) से भी लोप सिद्ध हो सकता है।

उत्तर-- म शेगान्तलोप करने से निम्निखिखित दोष श्राप्त होते हैं । तथाहि--

- (१) राजान्+स' यहा सयोगान्तलाप करने पर उस के श्रसिद्ध होने से 'न लोप प्रातिपत्निकान्तस्य' (१८०) द्वारा नकार का लोप न हो सकेगा।
- (२) 'उखास्नत् + स , पर्याध्वत् + स्' यहा सयोगान्तत्नोप करने पर उसके श्रसिद्ध होने से तकार के पटान्त न रहने पर जरूव न हो सकेगा ।
- (३) 'भिदिर् विदारणे' (रुधा॰) धातु के लड लकार के मध्यमपुरुष के एकवधन में सिप, श्नम्, और 'दश्च' (१७३) सूत्र से दकार को हैं आदेश करने पर 'अभिनर्+स्' हुआ। अब यदि यहा सयोगान्तलोप करते हैं तो 'अभिनर्+अत्र' यहां 'अतो रोरप्लुतादप्लुते'

<sup>\*</sup> मेदक अनुब थों से रहित होने क कारण 'डी' से कीप्, डीप्, डीप् का तथा 'आप् से नाप्, जाप्, जाप्का शहरण होता है। इन प्रत्यमां का विवेचन स्त्रीश्लय प्रकरण में देखें।

(१०६) सूत्र स उत्व नहीं हो सकृता क्यांकि सकारताप के श्रमिद्ध होने स उसका "यत्र आव पड़ता है। इस स श्रमिनोऽत्र सिद्ध नहीं होना।

(४) 'म्रविभर + त' (इतश्च ति तिप इकारलाप ।) यहा सयागान्तलाप सं काय सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि रायस्य' (२०१) सूत्र द्वारा रेफ से पर सकार क लाप का ही नियम है।

श्रत हल् से परे भा हल का लोप श्रवश्य करना चाहिये—यह यहा सिद्ध हाता है। इस विषय पर श्लोक प्रसिद्ध है—

> "मयोगान्तम्य लोपे हि ननोपादिर्न सिध्यति । रातु तेर्नेव लोप स्याद् हलस्तम्माद्विधीयते ॥"

'सखान् + स यहा नकार इल् मे परे अप्रक्त सुँ का लाप हाकर 'सखान्' वना। भव नकार का लोप करते हैं —

## [लघु०] निधि स्त्रम्—१८० न लोप प्रातिपदिकान्तस्य।८।२।७॥

प्रातिपदिकमञ्ज्ञक यत्यद तदन्तस्य नस्य लोप स्यात् । सखा । अर्थः—प्रातिपदिकसञ्ज्ञक जा पद उस के अन्त्य नकार का लोप हो जाता है ।

व्याख्या—प्रातिपदिक।६।१। [यहा 'सुपा सुजुक ' सूत्र से षष्ठी का जुक हुत्रा है। ] पदस्य।६।१। [यह अधिकृत है ] अन्तस्य।६।१। न।६ १। [यहा भी षष्टी का सुक हुआ है ] लोप।१।१। अर्थं —(प्रातिपदिक) प्रातिपदिकसञ्ज्ञक (पदस्य) पद क (अन्तस्य) अन्त (न) न् का (लोप) लोप हो जाता है।

यदि सूत्र में 'शितिपदिक' का ग्रहण न करते कवल 'पद' का ही ग्रहण करते तो ग्रहन् यहा भी नकार का लाग हो जाता क्योंकि यहा पदमञ्ज्ञा श्रह्णण है। इसी प्रकार यदि पद' का ग्रहण न करते कवल 'शितिपदिक' का ही ग्रहण करते तो राजान् + श्री' यहा भी नकार का लोप हो जाता क्योंकि शितिपदिकसञ्ज्ञा तो यहा भी है। श्रत दोनों का श्रहण किया गया है।

'सखान्' यह पातिपिदिकन्य का पर है। यद्यपि प्रातिपिदिकसक्ता 'सिखि' शब्द की ही यी तो भी 'एकदेशिवकृतमनन्यवत् से यहां भी प्रातिपिदिकसक्ता निद्यमान है। इसी प्रकार सुँ—सुप् का जाप होने पर भी श्रागे श्राने वाले 'शस्यय लापे शस्यय लच्चाम्' (१६) सूत्र की सहायता से सुँवन्त हो जाने क कारण 'सुँ सिडन्त पदम्' (१४) हारा पदमक्ता। हो जाती है। तो प्रकृत सूत्र से इस के नकार का लोप हो— सखा' प्रयोग निद्ध होता है।

'सखि+श्री' यहां पूर्वसवर्णदीर्घ को बा धकर श्रिमसूत्र प्रमृत होता है---

## [लघु०] श्रतिदेश सूत्रम-१८१ सख्युरसम्बुद्धा ।७।१।६२॥ मरूयुरद्गान् पर सम्युद्धिवर्ज मर्जनामम्थान शिद्धत् स्यात् ।

अर्थ — श्रद्धसम्मक सिंख शब्द स पर सम्बुद्धिभिन सर्वनामस्थान शिद्धत्—ि शिक्ष क समान हो श्रधात शिंत के पर हाने पर पा का बहोते ह उस क परे हाने प(भा वे काय हो।

व्याख्या— श्रद्वात् ।१।१। [ श्रद्धस्य' यह श्रिधिकत है। यहा निर्भक्ति के। विपरिणाम हा जाता है ] सर्यु ।१।१। श्रसम्बुद्धौ ।७।१। [ यह प्रथमान्त हो जायगा ] सवनामस्थानम् ११।१। [ 'इताऽत सर्वनामस्थान' से ] णित् ।१। । [ गोता णित्' स] समाम — न सम्बुद्धि ⇒ श्रसम्बुद्धि , नन्त पुरुष । श्रर्थे — (श्रद्धात् ) श्रद्धसन्त्रक (मर्यु ) मखिशब्द मे पो (श्रसम्बुद्धि ) सम्बुद्धिभिन्त (सवनामस्थानम् ) सवनामस्थान (णित् ) णित हो ।

यह श्रातिदश सूत्र है। श्रातिष्यस्त्रा का यह काम होता है कि जा नो नहीं उसे वह धना दते है। यता सिहो माणवक ( बालक शेर हैं )। बालक शेर मही होता परन्तु उस शर कह दिया जाता है। इन का तार्पर्य श्राततोगत्वा माहश्य में समाप्त होता है— बालक शर क समान (शूर) है। यहा सवनामस्थान को णित कहा गया है, परन्तु उस म न ता ण् ह श्रीर न ही उस की हस्सञ्ज्ञा होती है। तो यहा जित्र श्रातिदेश का तार्पर्य गिहत्र होगा। श्रायीत णित परे रहते जो कार्य होते हे उस के परे रहते भी होंग।

सिंख+भौ' यहा भङ्गमम्नक सिंख स परे सम्बुद्धिभिन्न सवनायस्थान भौ है। यह गिःत् = गिःद्वन हुन्ना। भग भग्निमसूत्र में इस का पल कहते ह—

## [लघु०] विधि स्वम-१८२ अचो निराति ।७।२।११५॥

श्रर्थ - वित् अथवा णित् परे रहते श्रजन्त अह की वृद्धि हो।

ज्याख्या—अच १६।१। अङ्गस्य १६।१। [ अधिकृत है ] ज्यित १०।१। वृद्धि ११।१। मृजेवृ दि ' से ] समास —ज च स् च ज्यौ तात्रिती यस्य तत् ज्यित्, तस्मिन्=िस्यिति, इन्द्रगर्भबहुवीहिसमास । अर्थ —( ज्यिति ) जित् अथवा । सत् परे रहते ( अच ) अजन्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (वृद्धि ) वृद्धि हो । अखोऽन्त्यपरिभाषा से अन्त्य अल क स्थान पर वृद्धि होगी ।

'सखि + औ' यहा 'औ' णित् परे है, अत संखि क अन्त्य अल इकार को ऐकार

वृद्धि हो—'सस्तै + श्रौ हुन्ना। श्रव एचोऽयवायाव ' (२२) से ऐकार का श्राय श्रादश ही कर 'सखायौ' प्रयोग सिद्ध होता है।

'सिखि+श्रस्' (जस ) यहा भी पूर्ववत खिद्वज्ञाय, वृद्धि श्रीर श्राय श्रादश हो कर सकार को हँ स्व विसग करने पर 'सखाय ' प्रयोग सिद्ध होता है।

'हे सिखि + स' यहा सम्बुद्धि म हरिशब्द के समान 'हस्वस्य गुरा ' (१६६) स इकार को एकार गुरा हो एड नत हो जाने से 'एड्हस्वात् ' (१३४) सूत्र द्वारा सम्बुद्धि के हन का लोग करने पर 'हे सख' सिद्ध होता है।

'सिखि+श्रम्' यहा भी पूववत् सर्वनामस्थान का खिद्रद्वाव उस के परे रहत वृद्धि तथा ऐकार को श्राय श्रादश हो कर— सखायम् प्रयोग सिन्द होता है।

द्वितीया के द्विचमन में सखायीं प्रथमावत् बनता है।

बहुवचन में 'सिंख + ग्रस' ( शस ) इस दशा में पूर्वसवर्णदीन्न होकर तस्माच्छ्रमी न पु सि' (१३७) द्वारा सकार की नकार करने पर— सखीन प्रयोग सिद्ध हु'ग्रा। ध्यान रहे कि शस के सर्वनामस्थान न होने से खिद्ध-द्वाव नहीं होगा।

तृतीया के एकवचन में सिख्नेश्वा' (टा) इस स्थिति में इका यण्वि (१४) से यण श्रादेश हो—'सख्या श्रयोग सिद्ध होता है। स्मरण रहे कि सिख् की विसन्ज्ञा न होने से 'श्रांडो नास्त्रियाम्' (१७३) द्वारा 'टा' को 'ना' नहीं होता।

तृतीया के द्वितचन 'सिखिभ्यान्'। बहुवचन में 'सिखिभि '।

'सिख + ए' (डे) यहा घिसन्ज्ञा के न होने से घडिति' (१७२) द्वारा गुर्ण नहां होता। 'इको यसचि' (११) से यस हो कर 'सख्ये' प्रयोग बनता है।

'सिल + अस (हिसिँ) यहा 'इको यणिव' (१४) से इकार को यकार हो— संख्य + अस्' हुआ। अब अप्रिमस्त्र प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] विधि-सूत्रम-१ म ३ रूयत्यात्परस्य १६।१।१०६॥

'खि-ति' शब्दाभ्यां 'खी-ती' शब्दाभ्या कृतयसादशाभ्यां परस्य इति इसोरत उ । मस्यु २ ।

श्रर्थ — जिन के स्थान पर यथ् किया गया हा एस खिशब्द, तिशब्द खीशब्द अथवा तीशब्द से परे किसे और इस के श्रकार को उकार श्रादेश हो नाता है।

व्याख्या— स्यावात् । १।१। परस्य ।६।१। इसिँ इसा ।६।२। [डासँ इसारच' स] अत ।६।१। [ एक पदान्तादित' से, विभक्तिविपरिशाम कर के ] उत् ।१।१। [ ऋत उत्' से ] समास — स्यन्त्र स्थन्त्र = स्थस्यम् तस्मात् = रयस्यात्, समाहारद्वन्द्व । यकोरादकार उचारणार्थ में । खि' या 'वी' शब्द के इवर्ण को यण करने स न्य ग्रोर नि या तो शाद के इवण का यण करने स त्य रूप बनता है। उमा का यहा ग्रहण करना चाहिय। त्याता यह प चम्यन्त ह श्रत तस्मादित्युत्तरस्य (७१) सूत्र में स्वय ही म्य श्रीर त्य म परे कार्य होना था पुन मुनि का परस्य प्रहण करना एक पूव परसो अधिकार का निवृत्ति के लिये है। ग्रथ — ( ख्यत्यात ) यणादश किये हुए खि स्वी ग्रीर ति, ती शादा स (परम्य) पर ( इसिँ इसा ) इसिँ ग्रीर इम के ( श्रत ) श्रकार क स्थान पर ( उत ) प्रकार ग्रावश हाना है।

सरय + श्रम यहा चलादेश किया हुआ वि' शब्द है श्रत इस से परे डिसँ क श्रकार को उकार हा— सब्यू + उम् बना। श्रव मकार का हैँ त्व विमग करने म 'सस्यु प्रयोग सिंड हुआ।

द्विचन में चतुर्थी के समान सिलभ्याम् । बहुत्रचन में सिलभ्य '। षष्ठी के एकवचन म प्रवत् सरयु वनता है।

मस्ति+श्रोस यहा यख हो कर रॅंन्व विसग करने से 'सरयो ' बना।

सिख + आम् इस स्थिति म हम्बान्त श्रङ्ग को नुट का आगम हो अनुबाधलीय कर नामि (१४६) स नीव करने पर 'सखीनाम् रूप बनता है।

सिखे+इ (डि) यहा घिमन्त्रा न हाने से 'श्रश्च घे (१७४) सूत्र प्रवृत्त नहीं हाता। तब यस श्रानेश प्राप्त होने पर श्रियम मूत्र प्रवृत्त हाता है---

## [लघु०] विधि-स्त्रम्--१८४ स्रोत् । ७।३।११८॥

इदुद्भर्या परस्य डेरोत् । मरूयौ । शेष हरिवत् ।

अर्थ — हस्त इकार श्रार हस्त उकार से परे 'डि को श्री हो जाता है।

व्याख्या—इदुद्गाम् ।१।२। ['इदुद्गयाम् से] के ।६।१। [ केराम्नद्याम्नीम्य ' से ] श्रीत् ।१।१। श्रथ —(इदुद्गयाम्) इस्त्र इकार तथा उकार से परे (के) कि के स्थान परे ( श्रीत् ) श्रीकार ‡ श्रादेश होता है ।

यह उत्सर्ग सूत्र (सामाय सूत्र) है। 'श्रच वे (१७४) इस का अपवाद है। अत

<sup>\*</sup> ध्यान रहे कि विदि यहां त्रकार को उच्चारणाथ न मान ख्य और त्य शब्दां का धहण कर सङ्ख्य' अवत्य आदि शब्दां कर्य और त्य का प्रहणा करेंगे तो 'सख्युर्य, पस्युन, अपत्यस्य च इत्यादि विदेश विपरीत पडेंगे।

<sup>‡</sup> यहा पर श्री प श्रीधरानन्द जो शास्त्री स्थाकरणाचाव भ्रातिवश तकार को इत लिखने और इस का प्रवीजन सर्वदिश करना नताते हैं।

हम के विषय में इस की प्रवृत्ति नहीं होती। उकार का उदाहरण नहीं मिलता उस का बहुत ग्रहण श्रद्ध है '(१७४) आदि अग्रिम स्त्रों म अनुवृत्ति क लिये हैं।

'सिवि + इ यहा इकार को श्रोकार श्रादश हो इको यणि वि' (१४) स यस् करन पर सख्यों रूप बनता है।

द्विवचन म 'सरयो ' षष्टी के समान बनता है।

बहुवचन मं सिख+सु=सिखपु [ग्रादश प्रत्यययो ] । रूपमाला यथा---

संखिम्य प्र॰ सखा संखायौ सखाय प० सरयु संखिम्याम् सखीन् द्वि० सम्बायम् संख्या सखीनाम् सिवभ्याम् सिखिभि संखिषु तृ० सरया संखिभ्य सि॰ हे सखे। हे सखायौ। हे सम्बाय। च॰ सख्ये

श्रव 'पति' शब्द का वर्णन करत है। 'पति' का श्रर्थ 'स्वामी' ह। प्रथम दी विभक्तियों में हिर' शब्द के समान प्रक्रिया होती है। तृताया क एकवचन म 'शेषो ध्यसिरि' (१७) सूत्र से विसन्जा प्राप्त होती है। इस पर श्रियम सूत्र से नियम करते हैं—

#### [लघु०] नियम-स्त्रम्-१८५ पति समास एव ।१।४।८॥

घि-सञ्ज्ञ । पत्या । पत्ये । पत्यु २ । पत्यौ । शेप हरिवत् । ममासे तु-भूपतये ।

अर्थः --- 'पति' शब्द समास म ही धिमञ्ज्ञक द्वाता है। [समास से भिन स्थल मैं नहीं]।

व्यारूया-पति । १।१। समासे ।७।१। एव इत्यव्ययपदम् । वि ।१।१। ['शेषा ध्यसांति' से ] अर्थ —(पति ) पतिशब्द (समासे) समास में (एव) ही (वि ) विसन्तक होता है । \*

समास श्रीर श्रसमास दोनों श्रवस्थाओं में पितशब्द की शेवा ध्यसिख (१७०) सूत्र से विसन्ता प्राप्त होती थी। श्रव इस सूत्र से नियम किया जाता है कि समाप्य में ही पित शब्द की विसन्ता हो श्रसमास में नहीं।

घिसम्ज्ञा के यहा तीन कार्य होते हैं। १ 'श्राडी नाऽश्त्रियाम्' (१७१) से टा का ना म्रान्य । २ डे, डिसॉ डस में घेडिति' (१७२) द्वारा गुण् । ३ श्रम्य घे (१७४) द्वारा डि का श्रोकार श्रोर घि को स्रकार श्रादेश । स्रसमासावस्था में पति शब्द की विसम्बद्धा

क इस स्त्र में क्विप एव पद क विना भी 'सिद्धे सत्वारम्मो नियमाथ 'द्वारा उपयुक्त नियम मिद्ध हा सकता था तथापि— समास में पितशब्द ही विसब्बक हो अन्य शब्द ा हों इस विपरांत नियम की आशद्वा से बचने क लिय यहा मुनि ने 'एव पद का अह्या किया है।

न हाने स य तीनों धिकाय न हागे। तब इन विभक्तियों में सिवशब्दवत् प्रक्रिया हागा। यथा—

'बित + स्रायहायण् स्राप्य हो-- 'पत्या' बना।
पति+ए' (के) यहाभी यण् स्रादश करने पर पत्ये' बना।

'पति+श्रम (डिस व इस) इस नशा म यण् श्रानश हा व्यत्यान परस्य' (१८३) स उकार श्रादश करने पर पायु 'बना।

पति+इ ( कि ) इस अवस्था म 'श्रोत्' ( १८४ ) से डि कों औकार हो इको यणचि (१४) से यण् करन पर 'पत्यों रूप मिद्ध होता है। समग्र रूपमाला यथा—

प्र॰ पति पती पतय पतिभ्याम् पतिभ्य **ष**॰ , डि॰ पतिम् पतीन् पत्यो पतीनाम् पतिम्याम् पतिभि नृ पत्या पतिषु च० पत्ये पतिभ्य स हेपते। हेपती। हे पतय ।

समाम में पित' शब्द की धिसन्ज्ञा हो जायगी अत 'हरि' शब्द के समान रूप चर्लोंगे। भूपति (पृथ्वी का पित=राजा) में 'भुव पित =भूपित ' इस प्रकार षष्टीतत्पुरुष ममास ह। इस की रूपमाला यथा—

प्रश्वित भूपति भूपति भूपतिय पर भूपते भूपतिस्याम् भूपतिस्य द्वि भूपतिम् , भूपतीन घ ,, भूपतीनाम् त्र भूपतिना भूपिनिस्याम् भूपतिभि स० भूपतौ ,, भूपतिषु च० भूपतये , भूपतिस्य स० ह भूपते । हे भूपती । हे भूपतय

इसी प्रकार---नरपति नृपति मृगपति गृहपति, पृथ्वीपति चितिपति, लोकपति, न्शपति राष्ट्रपति पशुपति गरापति, सेनापति प्रसृति शब्दों के रूप जानने चाहियें।

विशेष — बहुपति (ईषतून पति) शब्द में बहुच प्रत्यय हे, जो कि—'विभाषा सुपो बहुच पुरस्तासु (४।३।६८) इस सूत्र से प्रकृति से पून होगा। उस का उच्चारण पति' की तरह होगा। यदि 'बहु' शब्द अभीष्ट हो तब 'मूपति' की तरह होगा।

प्रश्न — 'सीताया पतये नम ' इत्याति स्थानों पर समास न होने से कैसे विसन्ज्ञा कर दी गई है 9

उत्तर- यहा पर 'छन्दोवत् कवय कुवन्ति' इस परिभाषा से 'षष्ठीयुक्तरछन्द्सि वा (११४१६) से घिसन्ज्ञा कर लेनी चाहिये। अथवा- तत्पुरुषे कृति बहुलम्' (८१२) सूत्र में बहुलग्रह्यसामर्थ्यात् यहा षष्ठी का समास में अलुक जान कर घि-सञ्ज्ञा कर लेनी चाहिये।

#### [लघु०] कतिशब्दो नित्य बहुवचनान्त ।

अर्थ - कति' शब्द नित्य बहुवचनान्त होता है।

ठयाग्टया किम्' शब्द स इति' प्रत्यय करने पर कित' शब्द सिद्ध होता है। इस का प्रयोग सदा बहुचचन मे ही होता ह णकवचन और द्विचचन मे नहीं। क्योंकि कित (कितने) शब्द बहुत्व का ही वाचक हे एक टो का नहीं।

कित + अस ( जस ) इस स्थिति में अग्रिम स्त्र प्रवृत्त हाता है-

## [लघु०] मञ्जा स्त्रम्—१८६ बहु गगा-वतु-डित सङ्ख्या । १।१।२२॥

अर्थ — बहुशब्द गणशब्द ननुप्रत्यया त शब्द तथा डितप्रत्यया त शब्द 'सडस्या मञ्ज्ञक होते है।

व्याग्व्या— बहु गण् प्रतु इति । १।१। सहस्या । १।१। समास — बहुरच गण्यच वतुरच=वहु-गण् प्रतु इति समाहारह ह । वतु श्रीर इति प्रत्यय ह श्रत प्रथयप्रहण् तटन्त प्रहण्म से तदन्त शब्दा का हो प्रहण्ण होगा । केवल प्रययों की सक्ता करना निष्प्रयोजन होने से 'सक्ताविधी प्रत्यय प्रहणे तटन्त प्रहण्ण नास्ति यह निषेध प्रमृत्त न होगा । श्रर्थ — (बहु गण्ण वतु इति) बहुशब्ट गण्णशब्द वतुप्रस्ययात शब्द तथा इति प्रत्ययान्त शब्द (सहरया) सहस्था सक्तक हात हैं।

कति+श्रस यहा प्रकृतसूत्र से 'कित शब्द की सहरया सब्ना ही जाती हैं। श्रव श्रिम सुत्र प्रवृत्त होता है---

## [लघु०] सन्ज्ञा-स्त्रम्—१८७ डति च ।१।१।२४॥

डत्यन्ता सङ्ख्या षट्मञ्ज्ञा स्यात् ।

अर्थ - इति प्रत्ययान्त सङ्ख्या षटसञ्जक हो ।

व्याख्या- इति । १। १। च इत्यन्ययपनम् । महस्या । १। १। [ 'बहु गमा वतु इति सङ्ख्या' से ] षट । १। १। [ 'ब्यान्ता षट्' से ] । प्रर्थ — (इति) इतिप्रत्ययान्त (सङ्ख्या) सङ्ख्यासञ्जक शब्द ( षट ) षट मञ्जक होते हैं ।

कित + ग्रम' यहा कितिशन्द उतिप्रत्ययान्त है ग्रीर साथ ही सङ्ख्यासञ्ज्ञक भी है अत इस की पटसञ्ज्ञा हो जाती है। 'आकडाराद्—' (१६६) इस श्रधिकार से बहिभूत होने के कारण यहा एक की दो सञ्जाए हुई । अब श्रधिमस्त्र प्रदृत्त हाता है।

[लघु०] विधि स्त्रम्—१८८ षड्भ्यो लुक् ।७।१।२२॥

जश्ममो ।

अर्थ - पटम ख़का से परे जस श्रीर शम का लुक हो नाता है।

न्यारूया— षडभ्य ।४।३। जरशसो ।६।२। [ जरशमो शि'से ] लुक् ।९।९। श्रथ —(षडभ्य ) षटसब्जकों से परे (जरशसो ) जस श्रीर शम का (लुक) लुक हो नाता है।

कित+श्रम' यहा कित' शब्द की षटसब्झा ह। इस में परे जम् विद्यमान है श्रत नम का लुक होगा। श्रब यहा यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि लुक किम कहते हें ? इस का समाधान श्रियमसूत्र से करते है—

#### [लघु०] मन्त्रा सूत्रम्—१८६ प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुप ।१।१।६०॥

लुक् ग्लु-लुप्गब्दे कत प्रन्ययादर्शन क्रमात् तत्तस्यन्त्र स्यात ।

श्रर्थ — लुक रलु श्रीर लुप शब्दा स जो प्रत्यय का श्रदर्शन किया जाता है, वह (श्रदशन) क्रमश लुक, रलु श्रीर लुप सम्झक होता है।

न्यास्या—प्रस्थयस्य १६११ अदशनम् १९११ [ 'अदर्शन लोप ' से ] खुकरलुलुप
१९१३। यहा प्रस्थय का अदशन लुक, रलु, लुप सन्हक हो' ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। इस
से एक ही प्रस्थय के अन्यान की 'लुक रलु लुप' ये तीन सन्हाए हो जाती हैं। इस से
हन्ति में शप का लुक हाने पर 'ज्ली' (६०१) म द्विस्व प्राप्त होता है। जुहोति' मे शप का
रलु होने से उतो वृद्धिलुंकि हलि' (४६६) मे वृद्धि प्राप्त होती है। अत इन के साडकथ
की निवृत्ति क लिये 'लुक्-रलु लुप' पद की आवृत्ति (दो बार पाठ) कर एक स्थान पर
उस का तृतीयान्ततया विपरिणाम कर लेना चाहिये। अर्थ — (लुक रलु लुडिभ) लुक, रलु
और लुप शन्दा से जा (प्रस्थयस्य) प्रस्थय का (अदशनम्) अदर्शन किया जाता हे वह
क्रमश (लुक रलु लुप) लुक, रलु और लुप् सन्जक हाता है। माव — १ प्रस्थय का अदशन
लुक' सन्जक होता है। २ प्रस्थय का अदर्शन 'रलु' सन्जक होता है। ३ प्रस्थय का अदशन
'लुप' सन्जक होता है। २ प्रस्थय का अदर्शन 'रलु' सन्जक होता है। ३ प्रस्थय का अदर्शन
'लुप' सन्जक होता है। २ प्रस्थय का अदर्शन हे लुक्सन्जक है लुक्सन्जक होता है। अत रली' (६०१) से
दिस्स नहीं होता। 'जुहोति में शपप्रस्थय का अदर्शन रलुसन्जक है लुक्सन्जक नहीं अतः
'उतो वृद्धिलुंकि हिला (१६६) स वृद्धि नहीं होती। इसी प्रकार अन्यत्र भी जान लेना
चाहिये। तो अब हमे विदित हो गया कि प्रस्थय के अदर्शन को ही 'लुक्' कहते हैं।

कति + अस' यहा अस का लुक अयात् अ दर्शन हो कर 'कति' प्रयोग सिद्ध होता

हैं। श्रब यहा चिस च' (१६८) द्वारा गुरा की आशक्का करने के लिए प्रथम जस् की स्थापना करते हैं—

## [लघु०] परिभाषा सूत्रम्—१६० प्रत्यय लोपे प्रत्यय-लचगाम्। १।१।६२॥

प्रत्यये लुप्ते तदाश्रित कार्यं स्यात् । इति 'जिम चे' ति गुरो प्राप्ते--

श्रर्थ'--प्रत्यय क लुप्त हा नाने पर भा तटाश्रित काय हो जात ह। इस सूत्र से जिस च' (१६८) द्वारा कित में गुल प्राप्त हाता है। इस पर [श्रिप्रिमसूत्र निषध कर दता है।]

ठ्यास्ट्या — प्रत्यय लापे १७११। प्रत्यय लज्ञणम् १९१९। समास — प्रत्ययस्य लोप = प्रत्ययलोप तस्मिन्=प्रत्ययलोपे । षष्टीत पुरुषसमास । प्रयम लज्ञण (निमित्तम्) यस्य तत् प्रत्ययलज्ञणम् कायम् इत्यथ । बहुव्रीहिस्सास । प्रर्थ — (प्रत्ययलोपे) प्रत्ययका लोप हो जाने पर भी (प्रत्ययलज्ञणम्) प्रायय को मान कर होने वाला काय हो जाना है ।

कई काय प्रत्यय को मान कर हुआ करते है। यथा—'निस च (१९६) यह 'नस' प्रत्यय को मान कर हस्वात श्रद्ध के स्थान पर गुण करता है। सुपि च' (१४१) यह यजानि सुँप प्रत्यय को मान कर श्रन्नत श्रद्ध का दीघ करता है। सुँ सिन्नत पदम्' (१४) यह सुँप तथा निट प्रत्यय को मान कर ही पन मन्ना करता है। इस प्रकार के काय उस प्रत्यय के लुस हो जाने पर भी हा जाते हैं—यह इस सूत्र का ना पय है। यथा—'राम' यहा जिस प्रकार सुँप प्रयय क रहते पन्सन्ज्ञा हो जाती है वैसे 'लिट विद्वान, भगवान,' श्रानियों में सुँप प्रत्यय के लुस हो जाने पर भी पदसन्ज्ञा सिद्ध हो जाती है।

'कृति' यहा जस प्रश्यय का लोप हो चुका है, श्रव वस सूत्र से उस के न रहने पर भी उस को मान कर 'जसि च' (१६८) द्वारा गुगा प्राप्त होता है। इस पर श्रिप्रम सूत्र निषेध करता है।

प्रश्न — इस सूत्र द्वारा प्रत्यय के लोप में ही प्रत्ययत्तव्या होता है परन्तु 'कित' में प्रत्यय का लुक हुन्ना है लोप नहीं तो यहा कैसे प्रत्ययत्तवस्य (गुण्) प्राप्त हो सकता है ?

उत्तर जैसे लाक में एक चिक्त की अनेक सन्द्राण नेली जाती है वैसा इस शास्त्र म भा हाता है। त यत्, तच्य, श्रनायर श्रादि प्रत्ययों की कृत् श्रीर कृत्य दोनों सन्द्राण हैं। जहा शास्त्र म एक माजा करना श्रमीष्ट हाता है वहा स्पष्ट कह दिया जाता है यथा— श्राकडारात्का सञ्ज्ञा (११४।१)। यहा प्रस्यय के श्रदशन का श्रत्यर्गन लोप ' (२) से लाप सञ्जा की गई है। उमी श्रदशन की पुन प्रस्ययम्थ लुक्ज्लुलुप (१८६) सृत्र से लुक रलु श्रोर लुप सञ्ज्ञाण का जाती है। तो इस प्रकार लुक, ज्लु श्रार लुप ताना सञ्ज्ञाश्चा क साथ लाप' सञ्जा वत्तमान रहता है। इस से 'कति म अत्यय लज्जा प्राप्त हाता है।

#### [लघु०] निषध स्त्रम्—१६१ न लुमताङ्गस्य ।१।१।६२॥

ज्ञुमता शब्दन जुप्ते तिन्निमित्तमङ्गकार्य न स्यात्। कति २। कतिमि । कतिभ्य २। कतीनाम् । कतिषु ।

अर्थ — लु वाले ( लुक, न्लु लुप ) शब्दों से यदि प्रस्थय का लोप हुम्रा हो तो तिनिमित्तक (उस प्रस्थय को निमित्त मान कर हान वाला) श्रद्ध काय नहीं हाता।

व्याख्या— लुमता । १११। प्रस्ययत्नोपे १७११। ['प्रत्ययत्नोपे प्रत्ययत्नच्यम्' से ]
आज्ञस्य १६११। [यह श्रिधिकृत है ] प्रत्ययत्नच्यम् १९११। न इत्यव्ययपन्म् । समास — लु
इत्यकन्शाऽस्त्यस्य स लुमान् , तेन लुमता । तदस्यास्ती तिस्त्रेण मतुष्प्रत्यय । प्रत्ययस्य
लाप = प्रत्ययत्नाप तिस्मन् = प्रत्ययत्नापे, पष्ठीतत्पुर्ष । श्रर्थ — (लुमता) लु वाल शब्द से
(प्रत्ययत्नोप) प्रत्यय का लोप होने पर (श्रङ्गस्य) आज्ञ के स्थान पर (श्रत्ययत्नच्यम् ) उस
प्रत्यय को मान कर होने वाला कार्य (न) नही होता । लु वाले शब्द तीन ह—१ लुक,
२ श्लु, ३ लुप । यह सूत्र पूनकथित प्रत्ययत्नच्या सूत्र का श्रपवाद है ।

कित' में जम् प्रत्यय का लु वाल शब्द = लुक स अदर्शन हुआ है तो यहा प्रत्यय जन्म काय (गुक्य) न होगा।

ध्यान रहे कि यह निषेध तभा होगा जब श्रङ्ग क स्थान पर प्रत्ययलच्चण काय करना होगा। यदि श्रङ्ग के स्थान पर काय न हागा तो लु वाल शब्दा से श्रदर्शन होने पर भी प्रत्ययलच्चण हो जायगा। यथा—पञ्चन्, ससन् यहा षड्भ्यो लुक् (१८६) से जम श्रौर शस का लुक हाने पर भा सुसिडन्त पटम् (१४) स्त्र से पद्सक्ता हा नाती है। पटसन्ता हा जाने से चलाप (१८०) द्वारा नकार का लाप हो जाता है। पटसन्ता केवल शङ्ग की ही नहीं हाती किन्तु प्रत्ययविशिष्ट शङ्ग की हुशा करती है इस से प्रत्ययलच्चण म कोई बाधा नहीं होती। इसी प्रकार यह लुगन्त प्रक्रिया म यह लुक हाने पर भी यङ्गतमूलक द्वित्त हो ही जाता है। यह विषय चिस्तारप्तक 'रोऽसुपि (११०) सूत्र पर लिख श्राए हैं वहीं देखे।

द्वितीया के बहुवचन शस में भी जस् की तरह कति' श्रथाग बनता है। प्रश्ययज्ञच्या द्वारा गुच्चप्राप्ति तथा उस का निषेध यहा नहीं होता। कित + भिस् = किति । किति + स्यस = कितस्य । यहा सकार को हँ श्रीर रफ् को विसर्ग त्रानेश हो जाते हैं।

'कित + श्रास्' यहा इस्त्रमद्यापो नुद्' (१४८) स्त्र से इस्ता त श्रङ्ग का नुट श्रागम श्रनुबन्धलीप तथा 'नामि (१४६) से दीर्घ होकर— कतीनाम प्रयाग सिद्ध हाता हे। [ श्रथवा घटत्व के कारण 'घटचतुम्बेंश्च' (२६६) स्त्र से नुट् का श्रागम कर दीध कर लेना चाहिये। इस की स्पष्टता 'रामाणाम्' प्रयोग पर सिद्धान्तकौमुनी की टीकाश्रों से न्खन। चाहिये।

सप्तमी क बहुवचन मे आदेश प्रत्यययो ' (१४०) स मूबन्य षकार हाकर कतिपु रूप बनता है।

| विभक्ति | <b>एकवचन</b> | द्विवचन | बहुवचन | विभक्ति | एकवचन | द्विवच <b>न</b> | बहुवचन  |
|---------|--------------|---------|--------|---------|-------|-----------------|---------|
| प्र॰    | ٥            | •       | कति    | Чo      | ତ     | 0               | कतिभ्य  |
| द्धि •  | o            | ø       |        | ष०      | ø     | ø               | कतीनाम् |
| तृ०     | ø            | 0       | कतिमि  | स०      | ø     | ø               | कतिषु   |
| च०      | o            | o       | कतिभ्य | स॰      | ថ     | ø               | ह कति ! |

#### [लघु०] युष्मदस्मत्षट्मञ्ज्ञकास्त्रिषु सह्तवा ।

अर्थः — युष्मद्, ग्रस्मद् श्रार षटसञ्ज्ञक शब्द तानो लिङ्गो मे समान रूप वाले होते हैं।

व्याख्या— समानानि रूपाणि येषा ते सरूपा बहुवीहिसमास । कति' शब्द पट्सन्ज् है अत तीनों लिक्नों में एक समान रूप बनेंगे। यथा—कित पुरुषा ? कित नार्य ? कित फलानि ?। इसी प्रकार युष्मद् और अस्मद के भी— अहम्पुरुष अह नारी, त्व पुरुष, त्व नारी' इत्यादि समान रूप बनते हें।

# [लघु०] त्रिशब्दो नित्य बहुबचनान्त । श्रय । त्रीन् । त्रिभि । त्रिभ्य २।

अर्थ• - त्रि' शब्द नित्य बहुवचनान्त है।

च्या ख्या — 'त्रि' शब्द का अर्थ 'तीन' है। तीन — बहुसह ख्या का वाचक है अत एकत्व और द्वित्व का प्रकृति के अर्थ — बहुत्व के माथ अन्वय न हो सकने के कारण एकवचन द्विवचन नहीं आते।

ध्यान रहे कि प्रधान हो में पर ही 'त्रि शब्द नित्य बहुव चनान्त होता है गीगा अवस्था में तो इस से एकवचन और द्विवचन भी हुआ करते ह जसा कि आग ियत्रि अब्द में किया गया है। 'त्रि+ग्रस्' ( जस् ) हम ग्रवस्था मे जिम च (१६६) सूत्र मे गुण हो एचोऽथवायाव ' (२२) से ग्रय् श्रादेश करने पर—श्रयम्= श्रय ' रूप बनता है।

'त्रि + श्रस्' ( शस् ) इस स्थिति में प्त्रसवर्णंदीर्घ हो सकार का नकार करने पर श्रीन्' प्रयोग सिद्ध होता है।

त्रि + भिस् = त्रिभि । त्रि+भ्यस्=त्रिभ्य । सकार का कँ व विसर्गे हो जाते हैं। त्रि + त्राम्' इस दशा मे त्रिप्रिम सूत्र अवृत्त होता ह—

#### [बचु ०] विधि सूत्रय-१६२ त्रेस्त्रय । ७।१।५३॥

त्रि-शब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । त्रयाखाम । त्रिषु । गौखत्वेऽपि — प्रियत्रयाखाम् ।

अर्थ - माम परे हो तो 'त्रि' शब्द के स्थान पर त्रय आदण हो।

व्यास्त्या है। १६। १६। १६। १६। श्रामि । १६। १६। श्रामि सर्वेनास्त सुद्' से ] अर्थ — ( श्रामि ) श्राम् परे रहते ( त्रे ) त्रिशब्द के स्थान पर ( त्रव ) त्रय श्रादेश हो । श्रमेकाल् होने स यह द्यादेश सर्वादेश होगा ।

सूत्र में त्रिशब्द सङ्ख्यात्राचक नहीं शब्दबाचक है त्रत हरिवत उच्चारण होने से त्रे' यहा एकवचन हा गया है।

त्रि + स्नाम्' यहा धाम् परे हे अत त्रिशब्द का त्रय आदेश हो—'त्रय + श्राम्'। भव इस्तान्त स्रङ्ग को तुर् श्रागम श्रतुव वक्षोप 'नामि (१४१) से दीर्घ तथा 'स्रट्कुप्वाङ (१३८) से सत्व करने पर 'त्रयासाम्' रूप सिद्ध होता है।

'त्रि + सु' ( सुप् ) यहा 'श्रादेशप्रत्यययो ' (१४०) स सकार का वकार हो कर— त्रिषु' रूप सिद्ध हुआ।

| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन   | विभक्ति | पक्षवचन | द्विवचन | बहुवसम    |
|---------|-------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| #o      | ٥     | 0       | त्रय     | पं•     | 0       | o       | त्रिम्य   |
| द्धि•   | ٥     | ٥       | त्रीन्   | ष०      | •       | 0       | त्रवासाम् |
| নৃ•     | Ò     | 0       | त्रिभि   | स॰      | o       | •       | त्रिषु    |
| No '    | ò     | 0       | त्रिम्यः | सं•     | ٥       | ٥       | हे त्रय । |

बहुवीहिसमास में अन्य पद प्रधान रहता है, समस्यमान पद गीया त्रायात अप्रधान रहते हैं। यह हम पीछे (१६६) स्त्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। जब समाम में 'त्रि' शब्द गीया होता है तब भी इस स्त्र से उस के स्थान पर 'त्रय' आदेश हो जाता है। स्त्र में 'त्रे' बहा एकतचन करना इस में प्रमाया है, अन्यथा 'ब्रष्टाभ्य श्रीश्' (३००) की तरह यहां भी 'ब्रयाया त्रय' स्त्र बनाते।

प्रिया त्रय यस्य स = प्रियत्रि । जिसे तीन प्रिय हों उसे 'प्रियत्रि' कहते हैं। प्रियत्रि + श्राम्' इस स्थिति में त्रि के स्थान पर त्रय श्रादेश हो-प्रियत्रय + श्राम् । तत्र इस्वान्त श्रङ्ग को नुट् श्रागम, श्रनुबन्धलोप, इस्वान्त श्रङ्ग को दीर्घ तथा नकार को ग्रकार हो कर प्रियत्रयाणाम्' प्रयोग सिद्ध होता है। श्रन्य विभक्तियां में रूप हिर' की तरह हाते है। प० प्रियत्रे व्रिवन्निभ्याम् व्रिवितभ्य व्रियत्रय प्रियम्री प्रव प्रियत्रि प्रियञ्यो **प्रियत्रयाणाम्** प्रियत्रीन् द्वि० प्रियत्रिम् स॰ प्रियत्रौ प्रियम्रिष् प्रियन्त्रिभ्याम् प्रियन्त्रिभि तृ० प्रियत्रिया स॰ है प्रियत्रे । हे प्रियत्री । हे प्रियत्रय । प्रियन्निभ्य च० प्रियत्रये

श्रव सङ्ख्यावाचक द्वि (दो) शब्द का वयान करते है---

# [लघु०] विधि स्त्रम्-१६३ त्यदादीनाम । ७१२।१०२॥

एषामकारो विभक्तौ । द्विपर्यन्तानामेवेष्टि । द्वी २। द्वाभ्याम् ३। द्वयोः २।

अर्थः — विभक्ति परे रहते त्यद् श्रावि शब्दों के स्थान पर अकार आदेश हो।
द्विपर्यन्तानामिति — द्वि तक ही त्यदादियों को श्रकार करना इष्ट है।

ठ्यारुया—स्वदादीनाम् ।६।३। श्र ।३।३। विभक्ती ।७।३। [ 'श्रष्टन श्रा विभक्ती से ] समास —स्वद् शब्द श्रादियेषान्ते स्वदादय तद्गुण सविज्ञान बहुवीहि-समास । सर्वादिगण के श्रन्तर्गत स्वदादिगण श्राया है। यह स्वद् शब्द स श्रारम्भ होता है। इस की श्रविभ भाष्यकार ने 'द्वि' शब्द पर्यन्त नियत की है। इस श्रकार इस गण में 'त्यद्, तद् यद्, एतद्, इदम्, श्रदस्, एक, द्वि' ये श्राठ शब्द श्राते हैं। श्रथं — (विभक्ती) विभक्ति पर (त्यदादीनाम्) स्वद् श्रादि शब्दों के स्थान पर (श्र ) श्रकार श्रादेश हो। श्रक्तीऽन्त्यपरिभाषा से त्यदादियों के श्रन्त्य श्रात् को श्रकार श्रादेश होगा।

'द्वि' शब्द द्वित्व का वाचक होने से सदा द्विवचनान्त प्रयुक्त होता है। द्विवचन प्रत्यय ग्राने पर सब विभक्तियों में प्रथम प्रकृतस्त्र द्वारा इकार का श्रकार हो द्व' बन जाता है। तब रामशब्द के समान प्रक्रिया हो कर रूप सिद्ध होते हैं। सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

| विभक्ति    | एकवचन | द्विवचन      | बहुवचन | विभक्ति | एकवचन       | द्वित्रचन   | बहुवचन |
|------------|-------|--------------|--------|---------|-------------|-------------|--------|
| ¥•         | 0     | द्वी †       | 0      | प०      | ٥           | द्वाभ्याम्  | 0      |
| द्धि०      | •     | "†           | •      | 4.      | ø           | द्रयो ‡     | 0      |
| নূ•        | •     | द्वाभ्याम् 🟶 | ٥      | स∙      | ø           | <b>)</b> \$ | O      |
| च <b>,</b> | •     | 73           | Đ      | त्यदादि | यो का प्राय | सम्बोधन नई  | हिता।  |

<sup>† &#</sup>x27;हि + औ' यहा अकार अन्तादेश हो वृद्धि हो जाती हैं।

<sup>% &#</sup>x27;द्वि + स्याम्' इस दशा में श्रकार श्रन्तादेश हो 'सुपि व' से दीर्घ हो जाता है।

<sup>‡</sup> दि + बीस्' यहां श्रकार श्रन्तादेश हो 'ब्रोसि च' से एकार तथा व्योऽबदाबाव ' से श्रव् श्रादेश हो जाता है।

#### श्रभ्याम (२८)

- (१) श्र-वयो से श्राविशक्त एसे कान से शब्द हे जी तीनों जिङ्गों म सरूप श्रश्वीत् समान रूप वाजे हाते हैं ?
- (२) 'साताया पतये नम' यहा समास न होने पर भी कैसे 'घि' सन्ज्ञा हो जाती हं ?
- (३) निम्निलिखित सञ्ज्ञाश्रो में कौन २ सञ्ज्ञा प्रकृति की श्रीर कौन २ प्रत्यय की होती है ? ससूत्र यथाधीत टिप्पण करें—

१ अप्रक्ता २ अङ्गा ३ आङ् । ४ उपधा । ४ सवनाम । ६ सङ्ख्या । ० षट । म चि । ६ सवनामस्थान । १० विभक्ति । ११ म । १२ पद । १३ प्रातिपदिका १४ सम्बुद्धि । १४ बहुवचन ।

- (४) (क) न लुमताङ्गस्य' सूत्र में 'श्रङ्गस्य' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?
  - (स) शेषो व्यसिख' सूत्र में 'शेष पद का ग्रह्म क्यों किया है ?
  - (ग) हल्ख्याब्स्य 'सूत्र म दीर्घात' ग्रह्या का क्या प्रयोजन है ?
  - (घ) अतिदेश किसे कहते हैं ? इस का क्या जाम होता है ?
  - (ड) प्रत्यय का लुक् होने पर भी क्या प्रत्ययक्ष स्था हुआ करता है ?
- ( प्र ) इस ज्याकरस में क्या एक की एक सक्झा करनी उचित है या बहुत—सप्रमास स्पष्ट करें।
- (६) रूप्रस्थात् परस्य' सूत्र में परस्य' प्रदृश का क्या प्रयोजन है ?
- (७) 'श्रपत्य' त्रादि शब्दों से पर किसैँ या कस् के अकार को 'ख्यत्यात्परस्य' द्वारा उकार आदेश होगा या नहीं, स्पष्ट करें।
- ( 🗢 ) 'सबीगान्तस्य क्षोपे हि ' इस रखोक की व्याख्या करें।
- ( ६ ) हरी त्रवायाम्, सस्यु , पत्ये, कित, सखा, हरे , मूपतये, सखायी, विवत्रय इन दस रूपों की सूत्रनिर्देशपूचक साधनवित्रया जिसें।
- (१०) 'शेषा व्यसिख सूत्र की 'बाख्या करें।

#### [ यहां हस्य इकारान्तपुलॅ ्लिक्न समाप्त होते हैं।]

अब ईकारान्त पुर्वे खिक्न शब्दों का वर्षण किया जाता है-

[लघु॰] पाति लोकपिति पपीः सूर्यः । दीर्घाज्जसि च-पप्यौ २। पप्याः । हे पपीः । पपीम् । पपीन् । पप्याः । पपीभ्याम् ३।

पवीभि । पट्ये । पवीभ्य २ । पट्यः २ । पट्यो । दीर्घत्वास नुद्--पट्याम् । डी तु सवर्ण-दीर्घ --पवी । पट्यो । पवीषु । एव वातप्रम्याद्य ।

ज्यास्त्या — 'पा रचगे' (श्रदा०) धातु से श्रौणादिक 'ई' प्रत्यय कर द्वित्व श्रौर श्राकार का खोप करने से पपी' शब्द सिद्ध हाता है [देखों— 'यापा किंद् दे च' उगा० (४३१)]। जगत् का रनक होने से स्य पपी कहाता है। प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हो कर इस से सुँ श्रादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं—

पपी + म (सुँ) इस स्थिति में सकार को रेफ और विम्पर्ग करने पर 'पपी' रूप बनता है। ध्यान रहे कि यहा 'डी' क न होने से हलक्याबन्य —' (१७६) सूत्र द्वारा सुँ का लीप नहीं होता।

पपी + श्री यहा 'प्रथमया —' ( १२६ ) सूत्र से प्राप्त पूबसवर्णादीर्घ का नीघाज्जिस च' (१६२) सूत्र से निषध हाकर इको यर्णाच' (१४) से ईकार को यर्ण= यकार करने से 'पण्यौ' प्रयोग सिद्ध होता है।

पपी + ग्रस' (ज्ञस ) यहा पूर्वंसवगादीर्घ का निषेध हो ईकार को थण=यकार करने से पप्य ' रूप बनता है।

'पपी + अस्' यहां प्र्वंसवर्णदीघ की बान्ध कर अमि पूर्व (१६४) से प्वरूप एकादश करने पर पपीम्' प्रयाग सिद्ध हाता है।

पपी + श्रस (शस्) यहा पूचसवरादाध हा कर तस्माच्छ्रसा न पुनि (१३७) स सकार का नकार करने से पपीन् रूप बनता हैं।

पपी + आ' (टा) इको यग्राचि' (१२) मे यग्र हा 'पप्या' बना ।
तृतीया चतुर्थी और पब्चमी के द्विवचन में पपाभ्याम्' बनता है।
तृतीया के बहुवचन में पपीभि । सकार को हैं त्व विसर्ग हो जाते हैं।
चतुर्थी के एकरचन में — पप्ये । इका यग्राचि मे यण् हा जाता है।

पञ्चमी श्रीर षष्ठा क एक यचन में 'पपा + श्रम' इस दशा में यण हो कर पण्य रूप बन जाता है।

पपी + त्रास् इस त्रवस्था में यस् हाकर पप्यो ' बनता है।

पपा+श्राम्' इस स्थिति में दीर्घ द्वाने से तुट्का श्रागम नहीं हाता। पुनिँ लिङ्ग हान स नदी सन्द्वा भी नहीं होती। तब खण हो कर पण्याम् प्रयाग सिद्द हाता ह।

'पपी+इ (कि) यहा सवर्श्वदीर्घ हो कर पपी बनता है।

पंपी = मु (मुप) यहा सकार को षकार हो कर पंपीषु जनता है :

'पपी' शब्द की रूपमाला यथा-

प्रविधास प्रतिभ्यास प्रतिभयास प्

इसी प्रकार—यथी (मार्ग) वानप्रमी (मृग प्रिणव) श्रानि शब्दों के रूप होते हैं।
[लघुठ] बह्वच श्रेयस्यो यस्य म बहुश्रेयमी।

व्याख्या— बहु' शब्द से स्त्रीलिङ्ग म बह्वानिभ्यश्च' (१२४६) द्वारा कीय प्रत्यस करने पर बह्वी' शब्द निष्पन्न होता है। इसा प्रकार 'प्रशम्य शब्द से द्वित्रचन विभज्योपपदे '(१२१६) सूत्र द्वारा 'ईयसुन' प्रयय करने तथा प्रशस्यस्य अ' (१२१६) म अ' आदेश और 'उगितश्च' (१२४६) से डीप प्रत्यय करने पर अयसी' शब्द बनता ह। श्रितश्चेन प्रशस्या=श्रेयसी। बह्वय श्रेयस्यो यस्य म = बहुअयसी। श्रितप्रशस्नीय बहुत स्त्रियों वाला पुरुष 'बहुश्रेयसी कहाता है। यहा बह्वी' श्रीर अयसी' पदों का बहुवीहि समास हो गया है। स्त्रिया पुत्रन् '(१६६८) सूत्र से समास में बह्वी पद को पुत्रत अर्थात् बहु शब्द हो जाता है। ईयसो बहुवीहेर्नेति वाच्यम् इस निषेध् के कारण उपसजनहस्य नहीं होता। समामान्त 'कप् प्रत्यय प्राप्त था परन्तु ईयसश्च' (११४११६) से निषिद्ध हो गया।

समास हाने के कारण प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हो कर सुँ श्रादि प्रत्यय श्राते हैं—
'बहुश्रेयसी+स्' (सुँ) यहा श्रयसी' शब्द रूपन्त है श्रत की से परे सुँ का
'हल्क्शाब्म्य '(१७१) सुत्र से लोप हा कर 'बहुश्रयसी' बनता है।

प्रथमा के द्विवचन में 'बहुश्रेयस्यी तथा बहुवचन में 'बहुश्रेयस्य बनता है। दोनों म्यानों पर यण् हो जाता है।

सम्बोधन के एकवचन में— हे बहुअयसी+म् इस स्थिति म अग्रिमस्त्र प्रवृत्त होता है ।

## [लघु०] सन्ता सम्म-१६४ यूस्त्रयाख्यौ नदी ।१।४।३॥ ईद्दन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीमञ्ज्ञौ स्तः।

अर्थ --ईदन्त और उदन्त नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्द नदामञ्ज्ञक होते हैं।

व्याख्या यू । १।२। स्त्याख्यो । १।२। नदी । १।१। ममाम — ई च ऊ च = यू ['यू + भौ इत्यत्र पूर्वसवर्यदीर्षं, 'दीर्घाज्यसि च' इति निषेधाभावस्त्रान्दस ] इतरेतर

इन्द्र । स्त्रियम् श्राचकात इति स्ञ्याख्यौ [स्त्रीकर्मोपपदाद् श्राङ्पूर्वात् चित्र्धातौ कति मृत्रविशुकादित्वात् कप्रत्यये, ख्याबादेशे, श्राकारकोपे उपपदसमासे च कृते 'स्त्र्याख्य – शञ्दो निष्पचते]। यहा शब्दशास्त्र क प्रस्तुत हाने से 'यू' का विशेष्य 'शब्दौ' श्रध्याहृत किया जाता है श्रत विशेष्य से तदन्तविधि हो जावगी। 'स्त्र्याख्यौ' का द्यर्थ 'स्त्रियाम' कहने से भी सिद्ध हो सकता है श्रत यहा इस के फलस्वरूप 'नित्य' शब्द का श्रध्याहार किया जाता है। अर्थ — (स्त्र्याख्यौ) नित्यस्त्रीलिङ्गी (यू) ईव्नत श्रीर ऊद्नत शब्द (नदी) नदीसञ्ज्ञक होते हैं #।

जिन शब्दों का केवल स्त्रीलिङ्ग म ही प्रयाग होता है वे शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग कहाते हैं। 'प्रामणी खलप्' ब्रादि शब्द पुँजलिङ्ग ब्रोर स्त्रीलिङ्ग दोना में दले जाते हैं श्रत ये नित्यस्त्रीलिङ्ग नहीं, इन की नदीसन्द्रा न होगी। नदी, गौरी, वध् श्रादि शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग हैं वे यहा उदाहरण सममने चाहियें। [वस्तुत नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्दों क विषय म विस्तारपूचक विचार सिदान्तकौमुदी क श्रजन्तस्त्रीलिङ्गशकरण में दलें]।

श्रेयसी शब्द क्यात होने से निस्यस्त्रीलिङ्क हैं, श्रत इस की तो इस सूत्र से नदीसन्द्रा निवाध होगी ही परन्तु बहुश्रयसी मे श्रयसीशब्द गौग हो जाता है, इस की इस सूत्र से नदीसन्द्रा नहीं हो सकती—इस पर श्रियम वार्तिक प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] बा०--१७ प्रथमलिङ्गग्रहगाञ्च।

पूर्वं स्त्र्याख्यस्योपमर्जनत्वेऽपि नदीत्व वक्कव्यमित्यर्थ ।

श्रर्थ — यहा नदीसन्द्रा में प्रथमिक का भी प्रदेख होता है श्रर्थात् जो शब्द पहले नित्यस्त्रीलिक हैं श्रीर बाद म समामवशान गीख हा जाने से श्रन्य लिक में चल गये हैं उन की भी पहले के लिक के द्वारा नदीमञ्ज्ञा कर लेनी चाहिये।

ठ्या रूपा — इस वार्त्तिक से बहु श्रेंबसी' में स्थित 'श्रेवसी' शब्द की नदीसक्जा ही जाती हैं। श्रव इस का फल श्रिप्रमसूत्र में न्याते हैं—

# [लघु०] विधि स्वम्—१६५ अम्बार्थनद्योहस्व । । १००॥ सम्बुद्धौ । हे बहुश्रेयमि !।

अर्थ — अम्बार्थ तथा नवस्त अङ्गों को सम्बुद्धि परे रहते इस हो आता है। ट्यार्थ्या - अम्बार्थनद्यो ।६।२। अङ्गबोः ।६।२। [ 'अङ्गस्व' यह अधिकृत है ]

<sup>\*</sup> इस सूत्र से वर्षों की भी नतीसण्डा हा जाती है आवधा 'दोव्यन्ती' आदि उदाहरखों में आन्बीनबोनु म् (२६६) से नुम् न हो सकता। दिसी सूत्र पर 'तक्वनेधिनी वहां तक्व हैं।]

दस्व ।।।।। सम्बुद्धी । ।।।। [ सम्बुद्धां च से ] प्रस्वा प्रथां यस्य स = श्रम्बार्थं, बहुवीहिसमास । श्रम्बार्थश्च नदी च=श्रम्बार्थनधी, तयो =श्रम्बार्थनधो, इतरतरद्वनद्व । श्रक्तस्य का विशेषणा होने स इस से तदातिधि हो जाती ह । श्रर्थं — (श्रम्बार्थनधी) श्रम्वा=माता प्रश्रं वाले तथा नद्यन्त (श्रक्षयो ) श्रद्धा क स्थान पर (सम्बुद्धा) सम्बुद्धि पर रहते (हस्व ) हस्व हो जाता हे । श्रलोऽन्त्यपरिभाषा स यह इस्व श्रद्ध क श्रन्त्य श्रल् क स्थान पर होगा। श्रम्बार्थकों क उदाहरण श्राग श्राजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरण म श्राण्ये।

ह बहुश्रयसी + स्' यहा श्रेयसी' की नदीसञ्ज्ञा है नद्यन्त शब्द बहुश्रयसी' ह। इस से परे सम्बुद्धि वत्तमान ह। श्रत प्रकृतसूत्र से ईकार को हस्व हो एक्ट्रस्वात् (१६४) से सम्बुद्धि क हत्त् का लाप करन पर हे बहुश्रेयसि '' प्रयाग सिद्ध हाता है। ध्यान रहे कि हस्व हो जाने पर हस्विविधानसामर्थ्य स हस्वम्य गृण ' (१६६) द्वारा गुण नहीं होगा श्रन्यथा 'श्रम्बाथनथोगु ख' सूत्र ही पद देत।

द्वितीया के एकवचन म 'बहुश्रेयसी + श्रम' यहा प्वसवर्यदीर्घ का बान्ध कर श्रमि पूव ' (१३१) स प्वरूप करने पर बहुश्रयसाम्' श्रयाग सिद्ध होता ह।

द्वितीया के बहुवचन में 'बहुश्रेयसी + श्रस्' (शस्) इम स्थिति म प्तसवणदीघ हो कर 'तस्माच्छस ' (१३७) सूत्र से सकार को नकार करन पर बहुश्रेयसीन् बनता ह ।

बहुश्रेयसी+आ (टा)=बहुश्रेयस्या। यहा इको यणि (१४) स यण्हा जाता है।

तृतीया, चतुर्थी तथा पञ्चमी के द्विचचन म 'बहुश्रेयसीभ्याम्' सिद्ध होता है।

तृतीया के बहुवचन म 'बहुश्रेयसीमि । सकार का रूँ त्व विसग हो जाते हैं।

चतुर्थी के एकवचन में बहुश्रेयसी+ए' (ह) इस स्थित म नदीसम्झा हो कर
धिमस्त्र प्रवृत्त होता है।

# [लघु०] विवि-स्त्रम-१६६ आग् नद्या ।७।३।११२॥

नद्यन्तात् परेषा ङितामाडागम ।

अर्थ --- नवन्त शब्दा स परे कित् प्रत्वयों का आर् आगम हो।

व्याख्या—बाट् । १। १। [ स्त्र में 'यरोऽनुनासिक—'द्वारा श्रनुनासिक हुआ है ] नधा । १। १। मझात् । १। १। [ 'श्रक्षस्य' अधिकृत हैं । ] दित । ६। १। [ 'विदिति' से विभक्ति विपरिणाम कर के ] श्रर्थ — (नधा ) नधन्त (श्रद्धात ) श्रक्ष सं परे (क्ति ) दित् का श्रवयव (श्राट्) श्राट् हो जाता है । श्राट टित् है अत 'श्राधन्तों टिकती' (८१) द्वारा कितों का श्राधवयव होगा।

'बहुश्रेयसी + ए' यहा 'ए' डित् है 'बहुश्रेयसी' नद्यन्त ह। ग्रत डित् स पूर्व ग्राप्त का श्रागम हो—'बहुश्रेयसी + ग्रा ए हुग्रा। इस स्थिति म श्रविमसूत्र प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] विधि स्त्रम्—१६७ आटरच ।६।१।८८॥

श्राटोऽाच परे वृद्धिरकादेश । बहुश्रेयस्यै । वहुश्रेयस्या २ । नग्रन्तत्वान्तुट्—बहुश्रेयसीनाम् ।

अर्थ -- आट् से अच् परे रहते पूर्व+पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हा।

व्याख्यां चाट ।१।१। च इत्य ययपटम् । अचि ।७।१। [ 'इको यग्राचि' से ] पूर्व परयो ।६।२। एक ।१।१। [ एक पूर्व परयो ' यह अधिकृत है ] बुद्धि ।१।१। [ 'बुद्धि रेचि' से ] अर्थ —(आट) आट् से (अचि) अच् पर रहते (पूर्व परयो) पूर्व ∔पर क स्थान पर (एक) एक (बुद्धि) बुद्धि आदेश हो ।

'बहुअयसी+म्रा ए' यहा म्राट् से परे 'ए' म्रच् वर्त्तमान हे, श्रत पूर्व (म्रा) पर (ए) के स्थान पर ऐकार वृद्धि एकादेश हो गया। तब 'बहुअयसी+ऐ' इस दशा मे 'इको यशाचि' (१४) से यश् हो कर 'बहुअयसिंग प्रयोग सिद्ध हुन्ना।

नोट--यद्यपि यहा 'बृढिरेचि' (३३) से भी वृद्धि हो सकती थी, तथापि ऐसत' (ग्रा+ईसत) ग्रादि प्रयोगों में 'ग्राटरच' के विना कार्य मिद्ध नहीं हो सकता था इस लिये इस का रचना ग्रावश्यक था। यहा न्यायवशात् इसे प्रवृत्त किया गया है।

चतुर्थी श्रीर पञ्चमी के बहुवचन मे बहुश्रेंगसीम्य । सकार को रूँ तब विसर्ग हो जाते हैं।

पञ्चमी श्रीर षष्टी के एकवचन में 'बहुश्रेयसी+अस् इस दशा में नटास हा हो कर 'श्रायनद्या' (१६६) से श्राट्का स्नागम श्रीर 'श्राटरच' (१६७) से बृद्धि हो जाती है। तब 'बहुश्रेंयसी+आस्' इस श्रवस्था में यस हो सकार को रूँ तब विसम करने से 'बहुश्रेंयस्था' प्रयोग सिद्ध होता है।

पद्मी के द्विवचन म यण् हो कर 'बहुश्रेयस्यो ' बना ।

मधी के बहुवचन में 'बहुश्रेयसी+आम्' इस स्थिति मे नवन्त हाने स 'इस्वनशापी बुद्' (१४=) सूत्र द्वारा नुद् श्रागम हो 'बहुश्रेयसीनाम्' रूप सिद्ध होता है।

ससमी के एकवचन म 'बहुश्रेयसी+इ' (िहि ) इस श्रवस्था मे श्रिमस्य प्रवृत्त होता है—

[लघु०] ै विधि-स्वय-१६८ डेराम्नद्याम्नीभ्य । १९३।११६॥

नदान्तात्, आवन्तात्, 'नी'शब्दाच्च परस्य डेराम । बहुश्रेयस्याम् । शेष पपीवत ।

अथि - नद्यन्त, त्राबस्त तथा नी' शब्द से पर डि' क स्थान पर त्राम आदेश हो।

व्याख्या—क १५११ आम् १३१३। नद्यास्नास्य १४१२। यहस्य १४१३। [ अ स्य अधिकृत है। इस्य का विभक्तिविपरिणाम हा नाता है। ] समास — नदी च आप च नीरच=नद्यास्त्र ( यरोऽनु इत्यनुनासिक ) तस्य = नद्यास्नीस्य इतरत्रह्र । नदी और आप् अह क विश्वय ह अत येन विधिस्तद्यतस्य (११९१७ ) द्वारा इन स लदन्तविधि हो जाता हे \*। आप् क अत्यव हाने से अत्यवग्रह्यो तदन्तग्रह्यम् परिभाषा द्वारा भी इस से तद्य्वविधि हा सकता है। अथ — (नद्यास्नीस्य ) नद्यस्त आवन्त और नी (ग्रक्षेस्य ) अक्षो स पर (क्षे) । इ क स्थान पर (आम्) आम् आदेश हाता है।

बहुअंबसी + ह यहा बहु प्रथमी नवन्त अङ्ग है, अत इस मे परे हि का आम् हा गथा। बहुअंबसी + आम् इस स्थिति में स्थानिवद्भाव स आम् हित है। अब यहां श्रापनवा।' (१६१) स आर का आगम तथा इस्वनवापों नुट (१४८) स नुट का आगम युगपत प्राप्त होता है। दोनों सावकाश [आट—'बहुअंबस्यें' आदियों मे तथा नुट्—'बहु अबसीनाम्' आदियों मे चरितार्थ हैं ] हैं अत विश्वतिषध पर कार्यम्' (११३) से पर कार्य आट् आगम हो कर—'बहुअयमां+आ आम् हुआ। अब यवाप आम् परे होने से नुट आगम प्राप्त हो सकता है और इस में आम् का अवयव होने से आट् आगम बाधा नहीं डाल सकता है तथापि 'विप्रतिषेत्रे यह बाधित तद् बाधितमेव' [आर्थात विश्वतिषेश्वस्थल में जिस शास्त्र का एक बार बाध हो जाना ह उस का प्रन प्रयुत्ति नहीं होती ] इस नियमानुसार नुट् नही हाता। तब आगश्च (१६७) में वृद्धि तथा 'इको यवाचि (१४) म यख्य आदेश हो 'बहुअवस्थाम् म्बोण बनता है।

बहुश्रेयसी + सु ( सुप ) = बहुश्रेयसीषु । यहा त्रादश प्रत्ययमी (१२०) से सकार का वकार हो जाता है। सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

> प्रव बहुभेवसी बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयस्य हि बहुश्रयसाम बहुश्रेयसीन् तः बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीमि

<sup>\*</sup> प्रत्यकार के अनुराध से इस ऐसः कर रह ह वस्तुत नो शब्द में भी तह नतावि हो जाता है वह भी 'शक्त का विशेषण है। फलएव श्रामण्याम न श्राम अदेण हा जाता है।

#### [लघु०] ब्रहचन्तत्वाम्न सुलोप । ब्रतिलच्मी । शेप बहुश्रयमावत् ।

व्याख्या— तस दशन श्रद्धने च (चुरा) इस धातु स लच्छा द् च (उणा॰ ४४०) सूत्र द्वारा ई प्रत्यय तथा मुट् का श्रागम हा कर लच्छा।' शब्द निष्पन्न हाता है। तस्मीमितिकान्त = श्रतिलच्छी, लच्छी का श्रतिक्रमण करने वाला पुरुष श्रतिलच्छी।' कहाता है।

अतिबन्मी+स्' (सुँ)। डात न होन से सुँ का लोप नहीं होता, हॅत्व विसग करने पर अतिबन्धी' रूप बनता है।

इस के शेष रूप 'बहुश्रेयसी के समान बनत हैं। इस में 'सच्मी' शब्द पहले नित्यस्त्रीलिङ है अब इस के गीण हो जान पर भी प्रथमलिङ प्रहण्ड च' (वा॰ १७) वार्तिक द्वारा नदीसन्द्वा हो जाती हैं। अत नदी के सब पूर्वोक्त कार्य हो जाते है। इस की समग्र रूपमाला यथा—

अतिल स्मी श्रतिसस्यो श्रतिलक्ष्य Яo ग्रतिल च्मीम्, श्रतिखच्मीन् श्रतिलक्ष्या श्रतिबन्धीभ्याम् श्रतिस स्मीभि **अ**तिलक्म्यै श्रतिलक्मीभ्य 77 श्रतिलक्ष्मव? ष० श्रतिलक्ष्म्यो श्रतिल स्मीगाम् श्रतिल चम्याम् ऋतिलक्सीषु हे अतिकक्मि । ह अतिलक्ष्यी । हे श्रतिलक्क्य ।

#### [लघु०] प्रधी

ज्याख्यां प्रध्यावताति प्रधी (विशेष क्ष्य से मंत्रीन करने वाला )। प्रधी शब्द प्रपूतक ध्ये चिन्तायाम्' ( स्वा॰ प॰) धातु स थ्यायत सम्प्रसारणाञ्च इस वात्तिकः द्वारा क्विप् प्रत्यय तथा सम्प्रसारण करने पर सिद्ध हाता है। युत्पत्तिपच म कृद त हाने के कारण इस की प्रातिपदिकसन्द्वा हो जाती है।

प्रथी + म्' ( सुँ) डान्त न होन से 'हल्ड्याब्स्य ' (१७१) द्वारा सकार का लोप न हुन्ना। रूव विसग हो कर प्रथी ।

प्रधी + श्री' इस श्रवस्था में पूबसवर्णादीघ के प्राप्त होन पर दीर्घाज्यसि च' (१६२) मूत्र में उम का निषध हा जाता है। पुन इको यर्णाचि' (१४) में वर्णा प्राप्त होने पर श्रिम श्रपवाट मूत्र प्राप्त होता है—

[लघु॰] विधि सूत्रम्—१६६ ऋचि रनुधातुभुवा य्वोरियॅङुवॅडौ । ६।४।७७॥

> श्नुप्रत्ययान्तस्य, इवणोवर्णान्तस्य धातो , भ्र इत्यस्य च, श्रङ्गस्य इयँडु रॅडौ स्तोऽजादो प्रत्यये परे । इति प्राप्ते—

त्रर्थ — ग्रजादि प्रत्यय परे होने पर श्नु प्रत्ययान्त रूप इवणान्त श्रीर उवणान्त धातु रूप तथा भ्र रूप श्रद्धा क स्थान पर इयेंक श्रीर उवेंड् श्रान्श होत हैं।

व्याख्या-अचि।७।१। रनु धातु-भ्रुवाम्।६।३। ब्रङ्गानाम्।६।३। [ ब्रङ्गस्य' इस अधिकत का वचनविपरिगाम हो जाता हे। ] य्वो ।६।२। इयँडुवँडौ ।१।२। 'रनु, धातु, भ्रू ये सब श्रद्ध होने चाहियें। श्रद्धसम्ब्ज्ञा प्रत्यय पर होने पर ही हुश्रा करती है श्रत 'प्रत्यय' पट का श्रध्याहार हो श्रचि' का विशेषण बना कर 'यस्मिन्विधिस्तदानावल्प्रहुणे द्वारा तनादिविधि करने पर अजादौ प्रत्यये बन जायगा। श्तुश्च धातुश्च अश्च श्तु धातु अ्व तेषाम्=श्तु धातु भ्रवाम् इतरेतरद्वन्द्र । 'शनु यह प्रत्यय हं प्रत्ययप्रहुखे तल्न्तग्रहुख्म् के नियमानु सार तदन्त ऋर्थात् रनुप्रस्ययान्त का ही प्रहण् होगा । भ्र यह शब्ट हे, असु श्रनत्रस्थान (दिवा॰ प ) धातु से अमेश्च इ ' (उत्था २२०) हारा हू प्रत्यय करन पर इस की निष्पत्ति होती है। इस का विशेष वर्णन श्रागे श्रजन्त स्त्रीखिङ्ग प्रकरण में किया जाएगा। इरच उरच=यू इतरेतरद्रन्द्र तयो = य्वा । यह रनु धातु श्रुवाम्' पद के धातु' श्रश का ही विशेषण है क्योंकि रनु श्रीर श्रृ के सदा उवर्णान्त हाने से उन के माथ इस का सम्बन्ध नहीं हो सकता। धातु श्रश का विशेषण होने से खा' से तदन्तविधि हो कर इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य च धातो ' ऐसा बन जाता है। इस प्रकार समुचित अथ यह होता है—( अचि ) अजादि प्रत्यय पर होने पर ( रनु धातु भ्रुवाम् ) रनु प्रत्ययान्त रूप इवर्णान्त और उवर्णान्त धातु रूप तथा भ्रू शब्द ( ग्रङ्गानाम् ) इन ग्रङ्गों के स्थान पर ( इयँहुचँडी ) इयँड् श्रीर उवँड् श्रादेश होते हैं।

हिन्दा' (४६) सूत्र द्वारा ये आदेश श्रद्ध के अन्त्य इकार उकार के स्थान पर हाते हैं। 'स्थानेंऽन्तरतम (५७) से इवया को इयँक् तथा उवया को उवँक् आदेश होगा। इन आदेशों में श्रॅंड् की इस्सन्ज्ञा हो जाती है इय्, उव शेष रहते हैं। प्रधी + श्री' बहा श्री' यह प्रजादि प्रस्थय परे हे प्रधी में गी' इवखान्त धातु है। [ यश्विप धातु 'ध्ये' था तो भी 'एकदेशविकृतमन' ववत् के श्रनुसार इसे भी इवर्षान्त मान क्षिया जाता है। इसी प्रकार यद्यपि प्रस्थयान्त हो जाने स यह प्रातिपदिक हो गया है तथापि ''किंचन्ता धातुत्व न जहिति'' इस से इस का धातुत्व भी श्रश्वत रह जाता है। ] तो प्रकृतसूत्र स इसके इकार के स्थान पर इध्द श्रादेश प्राप्त होता है। इस पर श्रिमसूत्र निषेष कर वर्ष विधान करता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—२०० एरनेकाचोऽसयागपूर्वस्य ।६।४।८२॥ धात्ववयवसयोगपूर्वो न भवति य इवर्ष , तदन्तो या धातु , तदन्ता-यानेकाचोऽङ्गस्य यण् स्याद् अजारा प्रत्यये परे । प्रध्यो । प्रध्यम् । प्रध्या ।

अथ - चातु का अवयव जा सयाग वह पूत्र में नहीं है जिस इवशा के तह इवशा है अन्त में जिस धातु के वह धातु है अन्त में जिस क ऐसा जा अनेक अचा वाला अझ, वस के स्थान पर वर्ष हो अजादि प्रत्यव पर हाने पर।

व्यक्तिया-ए ।६।१। अनकाच ।६।१। असवागपुषस्य ।६।१। वस ।१।१। [ इसा यय्' से] घातो ।६।१। श्रिव रतुधातुभूवाम् से । रतु और भूका-दवर्षान्त हान से 'इ' के साथ सम्बाध नहीं हो सकता श्रत उन का श्रतुवर्तन नहीं किया जाता ] श्रवि ' में इ' यह पड़ी का एकव चन है। इस का वर्ध हैं- इवएस्य । भाता 'पद आवर्तित [दो बार पढा हुआ] किया जाता है। एक भातो पन म का विशेष्य बन नाता है जिस से 'ए से तद्वन्तविधि हो कर इवरणान्तम्य धाता ' एसा हा नाता है। दूसरा घाता ' एद अमयोगपुत्रस्य'पद क सयोग अश के माथ सम्बन्धित हाता है। अहस्य' यह अधि कृत है। इस का 'प्यावो (इवका तस्य धाता ) यह त्रिशेषण ह। अत विशेषण स तदन्तविधि हो कर- इवजान्तधास्वन्तस्य श्रङ्गस्य' ऐसा श्रथ हाता है। श्रमकाच पद श्रङ्गस्य का निश षण है। श्रनक श्रचा बन्य बस्मिन् वा सोऽनेकाच तस्य=श्रनेकाच बहुनीहिलमास । 'श्रसयोग पुनस्य का ए के साथ सामानाधिकरस्य है। नाित सवाग पूर्वी बस्य सोऽसयोगपुव नव्बहुवीहिसमाम । इस प्रकार यह श्रथ हुश्चा-(धार्ता श्रमश्राप्यम्थ) धातु का श्रवयव संबोग जिस के पूत्र म नहीं एया (ए ) जो इवस यह है अन्त में जिस के एयी ( धाता ) जो घातु वह है अन्त में जिस के ऐसा (अनेकाच) जो अधेक अर्घो वाला (अहस्य) अह सस के स्थान पर ( यथा ) वस आदश होता है ( श्राचि ) अधादि अत्यव परे हो ता। ता पर्य-अज़ाहि प्रत्वब पर होने पर उस अनेकान अक को यस आदेश होता है जिस क श्रन्त में इत्रशान्त धातु है। परन्तु धातु के इवस से पूर्व धातु का श्रवक्व संयोग न हो।

और हम्बनद्याप '(१४८) क विप्रतिष' इति पर परव र कारण नुर ही हागा यण नहीं।

प्रधी+इ (िक) यहा सवसानीय का बान्य कर इयाँन प्राप्त हाता है। पुन उसे भी बान्ध कर गरनेकाच से यस करने पर प्रथ्य रूप सिद्ध हाता ह।

प्रधी+सु (सुप) यहा आनशप्रत्ययया (११) से मूर्थेन्य आदेश हो — प्रधीषु' । सम्बद्धि अर्थात् सम्बोधन क एक्वचन म नद्यन्त न होने म अम्बाधनद्यो (१११) हारा हम्ब नहीं हाता । हे प्रधी !। प्रधी शब्द की रूपमाला यथा—

| Яo     | <b>গ্ৰ</b> া | प्रध्यौ     | प्रभ्य [ | प० | प्रध्य     | प्रधीस्या <b>म्</b> | प्रचास्य  |
|--------|--------------|-------------|----------|----|------------|---------------------|-----------|
| द्धि ० | प्रध्यम्     | >7          |          | द० |            | प्रध्या             | प्रध्याम् |
| নৃত    | प्रथ्या      | प्रधाभ्याम् | प्रधीभि  | स० | प्रध्यि    |                     | प्रभीषु   |
| च      | प्रध्ये      |             | प्रधीम्य | स० | हे प्रधी ! | इ प्रध्या !         | हे प्रध्य |

विशेष वक्तव्य जिप्त कहा गया प्रती सब्द प्रयुद्ध ध्ये चि तायाम् धानु से विचय प्रत्यय करने म मिद्ध होता है। इस प्रकार स निष्पन्न हुआ प्रधी शब्द नित्यस्त्रीलिक नहीं हाता। यह पुलें लिक्न स्त्रीलिक्न और नपु सकिति सब प्रकार का हा सकता है। अत यु स्त्र्याख्यो नदा (११४) स इस की नदीसच्छा नहीं हाती। यदि प्रथम 'ध्य चिन्तायाम् धातु स क्विय प्रयय कर के धी शब्द बना दिया जावे तो वह नित्यस्त्रीलिक्न होने से नतास नक हागा। तब प्रकृष्टा धीयस्य स प्रधी इस प्रकार समस्त किया हुआ पुल लिङ्ग प्रधी शब्द भा प्रमिलिक्न प्रहण्य (वा० 10) स नतास नक हा नायगा। तब आद् अद् आदि नताकाय भा हागा।

प्रवी (प्रकृष्टा धायम्य म प्रधा । उत्तम बुद्धि वाला )

| Яo         | प्रधी        | प्रध्या     | व्रध्य          | प  | प्रभ्या क्ष       | प्रधीभ्याम् | प्रधीभ्य    |
|------------|--------------|-------------|-----------------|----|-------------------|-------------|-------------|
| डि         | प्रध्यम्     |             |                 | do | を                 | प्रध्या     | प्रधीनाम् * |
| न          | <b>স</b> -শা | प्रधाभ्याम् |                 | म० | प्र <b>याम्</b> ⊤ |             | प्रधीषु     |
| <b>4</b> 0 | प्रध्येळ     |             | <b>प्रधास्य</b> | स॰ | ह प्रधि !×        | ह प्रध्या ! | हे प्रध्या  |

#### क्ष श्रागनचा श्राटरच एरनकाचोऽसयागपूबस्य'।

्रं यहा परनेकांच 'स यण् तथा इस्वमधाप 'स नुट का विप्रतिषध होने पर अरकार्य नुट् हो जाता ह।

† यहा देशम् 'स कि को भ्राम 'श्राणनशा स ह्याट ह्याम न्नाग्रच स वृद्धि सथा एरमेकाच 'से यख हो नाता है। \*

× श्रम्बाथनधारहस्त , ण्हहस्ता सम्बुद्धे "।

भिर्न — नित्यस्त्रालिङ धा शब्द म अचि रनु मृत्र द्वारा इयँ इ हा — ि । यो । धिय आदि रूप बना करत हैं। परन्तु निम नित्यस्त्रीलिङ शब्द के स्थान पर इयँ इ उवँ इ हो बहा प्रथम नेयँ इवँ इ ं रेरे । सूत्र में नदासक्त्रा का मर्बत्र निष्म हा नाता हं तत्परचात 'क्षिति इम्बर्च (२२२) स दित विभक्तियों म तथा बाइऽमि (२३०) में आम् म नदीसक्त्रा का विकल्प किया नाता हं नैसा कि अजन्तस्त्रालिङ प्रकरण म श्री शब्द पर हाता है। तो इस प्रकार 'प्रकृष्टा धायस्य इम विभन्न वाल प्रधा शब्द म भी आप को वैमा करना चाहिये। आप क मेमा न करन का क्या कारण है ।

उत्तर— 'नेयं इवँद् (२२६) स्त्र वहा पर निषध करता ह नहा इयड, उवँइ प्राप्त नहा किन्तु सानान हुन्ना करते हं। श्रतण्य इयड्वँङारस्त्री न कह कर स्त्र म स्थान शब्द का प्रहण किया गया है। 'प्रधी' शब्द में प्रयस् यण होता है इयँड नहीं श्रत नदीत्व का निषध न हागा। ङिति हस्वश्च तथा वाऽऽिम' म 'इयँद्वरण्स्थानों की श्रनुरृत्ति श्राती है श्रत व भी प्रवृत्त न होग।

#### [जघु०] एव ग्रामणी । डी तु ग्रामण्याम्।

व्याख्या— ग्राम नयतीति = ग्रामणा । ग्राम कर्मोपपद 'ग्रीज्बापणे' (स्वा उ०) धातु से कर्त्ता म 'क्विप् च' (८०२) सूत्र में क्विप प्रस्थय करने पर 'ग्रामणी'(ग्राम का नेता नम्बरदार) शब्द निष्पन्न होता है। श्रिप्रमामाभ्या नयतेणा वाच्य' वात्तिक स यहा नकार को णकार हुआ है।

'ग्रामणी' शब्द में 'नी इवणान्त घातु है। इस के इवण से पूर्व घातु का कोई अवयव सयोगयुक्त नहीं। तदन्त ग्रामणी शब्द अनेकाच अझ भी है। अत अजानि प्रत्ययों म सर्वत्र एरनेकाच '(२००) स यण हो जायगा। 'अचि रतु '(१६६) से इयँ ह न होगा। 'ग्रामणी' शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग नहीं, किन्तु सब लिङ्गा म साधारण है अत यू स्त्र्याख्यी नदी (१६४) स नदी सञ्ज्ञा न होगी। तब आद् तुद् आदि नदीकार्य न होंगे सम्बद्धि में इस्व भी न हो सकगा। समग्र रूपमाला यथा—

इस प्रकार अग्रणी' तथा सेनानी' शब्द होंगे।

- 🛞 डान्त न होनें स सुलोप नहीं होता ।
- † डेवाम्नद्याम्नीभ्य 'सूत्र में 'नी' के साचात् निर्नेश के कारण दि की आम्' आदेश हो नाता है। नदीसञ्ज्ञा न हाने से आट् का आगम नहीं हाता।

श्रव 'प्रनेकाच का श्रधिक स्पष्ट करने के लिये उस के प्रत्युदाहरण दर्शाते हैं— [लघु ] श्रनेकाच किम्—नीः, निया, निय । अपि शिम च प्रत्वाद् इयाँ — नियम्, निय । डेराम्—नियाम्।

व्याख्या— 'एरनेकाच सूत्र म कहा गया है कि 'श्रङ्ग श्रनेकाच् हो' यह क्यो कहा १ इस का फल हैं 'नी' शब्द में यण् न होना। 'नी' ( खीन प्रापणे' भातु से क्लिप प्रत्य करने पर 'नी' शब्द निष्पञ्च होता है। इस का अर्थ ले जाने वाला = नता' ह।) शब्द एकाच् है अनेकाच् नहीं, अत इस में यख् आदेश न हा सकेगा अचि रनु '(१६६) सूत्र से हर्युंक हो जायगा। इस की समग्र रूपमाला यथा—

प्रश्न की † नियौ निय प्रश्निय नीस्याम् नीस्य द्विश्व नियम् ‡ , ,, ‡ ष्रश्न \* तियो नियाम् तृश्व निया नीस्याम् नीसि स्रश्नियाम्× नीषु स्रश्निये\* ,, नीस्य स्रश्हे नी । द्वि है नियौ । टेनिय ।

† ड्यन्त न होने से सुँ लोप नहीं होता ।

‡ श्रम श्रीर शस में क्रमशः 'श्राम पूर्व तथा प्रथमया पूर्वसवस्य स्त्र को परस्व क कारस्य 'श्रचि रसु ' बान्ध खेता है। इसी प्रकार एरनेकाच द्वारा विहित यस भी इन का बाधक समक खेना चाहिये।

# सब तिङ्गों में साधारण हान से नी' शब्द की नटीसब्का नहीं होता। श्रत श्राट श्रादि नदीकाय नहीं हाते।

🗙 छेराम्नद्याम्नीम्य '।

🏗 नदीत्व न होने के कारण 'श्रम्बार्थ ' द्वारा इस्त न होगा ।

#### [लपु॰] असयोगपूर्वस्य किम ? सुश्रियौ, यविक्रयौ

ठ्यारूया—'एरनेकाच ' (२००) सूत्र में कहा गया था कि धातु क इश्यस् से पूर्व सयोग नहीं होना चाहिये—यह क्यों कहा ? इस का फल है सुश्रियी' ग्रीर 'यवक्रियी' में यस न होना। इन स्थानों पर धातु के इवर्ण से पूर्व संयोग है श्रत यस् न हुआ। तब इस है कर रूप बना।

[ ध्यान रहे कि संयोग भी जब धातु का अवयव होगा तभी यशा निषेध होगा।
सुन्धी' बादि शब्दों में संयोग घातु का अवयव है। 'उन्नी शब्द में संयोग धातु का
बवयब नहीं, उपसर्ग के तकार की मिला कर बना है अत निषेध न होगा यश् हो जायगा।
'उन्न्यी, उन्न्य' आदि रूप बनेंगे।]

सुष्दु श्रयतीति सुश्री (श्रव्ही तरह त्राश्रय करन बाला)। सुपूचक 'श्रिश् मेवायाम् हम्बा॰ उ॰) धातु से 'नितव्विधिषित्र ' (उणा॰ २१६) हम स्त्र मे क्विप् प्रत्यय श्रीर गोर्घ करने पर सुश्री' सब्द निष्पद्म होता है। तीना लिङ्गों म सा रामण हान के कारण इम की नदीसन्द्रा म हागी। समग्र रूपमाला यथा—

प॰ सुधी के सुधियां सुधियां प॰ सुधियां सुधीयां सुधीयां सुधीयां सुधीयां सुधीयां सुधीयां सुधीयां सुधीयां सुधीयां सं सुधीयां सुधी

- **\*** ग्रहयन्त होने स सुँ लोप महा हाता।
- 🙏 नदीसञ्ज्ञा न होने से श्राप्त आदि नदाकार्ये नही हात :
- † यहा न तो नदीसञ्ज्ञा है भीर न दी भीशब्द है अप्रत देगम् द्वारा हि की आम नहीं होता।

सूचन!-सु=शोभना श्रीर्यस्य म सुश्री । इस सकार विग्रह मानने पर भा सुश्री शब्द के रूपों में काई अन्तर नही आता। प्रथमलिङ्गग्रहण्यन (वा॰ १७) वात्तिक की सहायता से यू स्त्र्याख्यी नदी' (३६४) द्वारा नदीसन्द्वा प्राप्त होने पर इयँ स्थानी होने के कारण 'नयँडुवँङ् .२१) सूत्र से निषेध हो जाता है। इसी प्रकार आगं शुद्धी सुधी' त्रादि शब्दों में भी समक लेना चाहिये। यहा 'डिलि इस्वश्च' ( २०२ ) से डित् विभक्तियों में तथा 'बाऽऽमि (२३०) म श्राम् म वैकल्पिक मदात्व को भी ग्राशक्का नहीं करनी चाहिय-क्योंकि जिस स्त्रीजिङ्ग ग्रह स डिल् व श्राम् का विधान हा उस को उन सुत्रों से वैकल्पिक नदीमध्या का जाती है ( टेखो--शेखर में 'किति इस्वश्च')। यहां हित् श्रीर श्राम् का विधान तो सुश्री सुधी श्रादि पुल लिङ्ग शब्दों से किया गया है श्रीर नदीसन्द्वा उन के अवयव श्री, धी श्रानि सब्दा की करनी है। श्रत मदीसन्द्वा सर्वधा न होगी। लघुकौमुदी श्रीर मध्यकौमुदी क विवृतिकार, खन्ना के सम्झतकालेज क विसिपता श्री परिदत विश्वनाथ जी शास्त्रा प्रभाकर तथा त्रधुकौसुदी के हिम्दी न्यास्याकार ए० श्रीधरानन्द जी शास्त्री ग्याकरगाचाय को सुश्री' शब्द पर महती श्रान्ति हो गइ ह । वे यहां नदीसन्ज्ञा करना बतलाते हैं। यदि वैसा हा तो सुधी श्रादि राज्दों म भी नदीख प्रसक्त होगा, जो उनके भी मत में श्रानष्ट है। यू स्थ्यार्ख्या नदी' (१६४) के महाभाष्त्र पर "श्रिये प्रतिश्रिये बाह्यस्ये, क्य मा भूत्-श्रिये प्रतिश्रिय बाह्यस्थाय" ये वचन यहा विशेष मननीय हैं।

इसा प्रकार 'यवकी (जी खरीदन वाजा) शब्द के रूप होते हैं। यह भी 'असयो गपूर्वस्य का प्रत्युदाहरण है। यवान् क्रीणातीति — यवकी, यवकर्मोपपदात् 'डुकीन द यिविनमये (क्रया॰ उ॰) इति धातो 'क्विप् च' (८०२) इति क्विपप्रत्यय । इस की समग्र रूपमाजा यथा —

प्र० यवक्री यविक्रयो यविक्रय प्रविक्रय यविक्रय यविक्रयाम् यविक्रयाम् द्वि० यविक्रया यविक्रयाम् यविक्रीभि स० यविक्रया यविक्रयाम् तृ० यविक्रया यविक्रयाम् यविक्रीभि स० यविक्रयो । हयविक्रयो । हयविक्रयो ।

इस राज्द की सम्पूरा प्रक्रिया 'सुश्री' शब्द के समान होती है। सवत्र श्रजादि प्रत्यया म इयँड् हा जाता ह। नतासण्डा कही नहां होती।

# [त्रघु०] सन्ज्ञा स्त्रम्—२०१ गतिश्च ।१।४।५६॥

### प्रादय क्रियायोगे गतिसञ्ज्ञा स्युः।

अर्थ- कियायोग मे ब्राटि शब्द गतिसन्तक हाते हैं।

व्याख्या--- शहय । १।३। [ प्राहय से] कियायागे । ७।१। [ 'उपसर्गा कियायोगे' स ] गति । १।१। च इत्य ययपद्म । अर्थ -- (प्रादय ) प्र प्रादि बाईस शब्द (किया यागे) किया क योग म (गति ) गतिसञ्ज्ञक (च) भी होते हैं।

यह सूत्र एकसन्जाधिकार के अन्तर्गत पटा गया है। इस अधिकार म 'उपसर्गा कियायोग ( ११ ) सूत्र द्वारा कियायाग म प्रादियों की उपसर्गसन्जा कह आए है। एक की दो सन्जा न हो सकने स पुन इन की गतिस जा सिंख नहीं हा सकती अत दाना सञ्जाआ के समावेश के लिये सुनि ने सूत्र म च' शब्द का प्रहुग्ण किया है।

ध्यान रह कि 'शान्तीरवराश्चिपाता ( १।४।४६ ) के अधिकार में पठित हाने से इन दो संन्जाओं के साथ निपातसन्त्रा का भी समावेश होता है। निपातसन्त्रा का फल 'स्वरा दिनिपातमन्ययम्' ( २६७ ) द्वारा अन्ययसन्त्रा करना है।

प्रश्न - कियायोग में प्रादियों की गतिसञ्ज्ञा करना श्रनावश्यक है। क्योंकि क्रिया याग म इन की उपसर्ग सञ्ज्ञा है ही। जहां २ गति को काय कहा है वहां २ उपसर्ग का नाम कर देना चाहिये। इस से सवत्र कार्य चल सकता है।

उत्तर गित सम्ज्ञा कवल इन बाईस प्रादियों की ही नहीं, जिस से आप सर्वत्र काम चन्नाने की ठान रहे हैं। गतिसम्क्षा तो बहुत से अन्य गब्दों की भी न्य शास्त्र में का गई है। यथा—'ऊर्यानिच्चिडाचरच' (१।४।६०) [ऊर्यानि, च्च्यन्त तथा डाजन्त शब्न वियायोग म गतिसञ्ज्ञक हा। ] अनुकरणञ्चानिति परम् (१।४।६१) [ इति पर न हा तो क्रियायोग म अनुकरण की गतिसञ्ज्ञा हो ] इत्यानि । तो अब यनि मवत्र 'गति क स्थान पर 'उपसग' रख कर काम चलाते हैं तो आय गतिसञ्ज्ञका हो क्या गति होगी उन के लिये पुन गतिप्रहण करना पडेगा। अन प्रानिया को भी क्रियायाग म गनि सञ्जा कर सब को एक काटि में रख समान भाव से काय करना उचित है।

श्रद गतिसञ्जा करने का यहा फल दशात ह ---

### [लघु०] वा०-- १८ गतिकाम्केतम्पूर्वपदस्य यण् नेष्यते । शुद्धियौ ।

अर्थ — जिस शब्द का प्राप्त गतिसन्ज्ञक या कारक म भिन्न हा उस क स्थान पर 'प्रानेकाच हारा यश नहीं होता।

व्याख्या—कत्ता कम, करख, सम्प्रदान, अपादान ग्रीर श्रिष्ठकरण य छ कारक हैं। इन का विशेष विवेचन श्रागे 'कारकश्रकरण' में किया जायगा। जिस शब्द म 'एरन काच (२००) सूत्र प्रवृत्त हो उस का पूर्वपद या तो गतिसम्झक होना चाहिये अथवा कारक। यदि इन दोनों से भिन्न कोई श्रन्य होगा तो 'एरनेकाच ' द्वारा यख न होगा।

शुद्धा धीर्थस्य म शुद्धधी (शुद्ध बुद्धि काला) बहुवीहिसमाम । यहा 'शुद्धा' शब्द पूर्वपद और 'धी शब्द उत्तराद है। पूत्रपद न तो गतिसन्ज्ञक है थ्रीर न कारक है। अत सब शर्तें पूर्ण होने पर भी अजादि प्रस्थय में ण्रुनेकाच ' द्वारा थर्ण न होगा, 'अचि रुबु '(१६६) से हुयँक हो जायगा।

'शुद्धधी' शब्द में समास से पूव 'धी शब्द नित्यस्त्री बिद्ध था श्रव श्रव प्रथम बिद्धग्रहण्य (वा॰ १७) की सहामता स यू स्त्याख्यी नदी' (१६४) हारा इस की नदीसम्बाधास होती हैं। इस पर नेयङ्क ' (२२६) से निषेध हो जाता है। सम्पूक्ष रूपसाक्षा सथा—

इसी प्रकार 'मादधी, तीचणधी सूच्मधी' श्रादि शब्दों के रूप होंगे। नीट---'शुद्धी' शब्द का शुद्ध ध्यायति' इस प्रकार यदि विश्रह इष्ट हो तो कर्स कारक क पूजपद होने क कारण यण हो जायगा। तन 'शुद्धध्यो, शुद्धध्य' इस प्रकार रूप बर्नेंगे। परम्तु नदीसक्ता वहा भी न होगी, क्योंकि वहा स्त्रीजिङ्ग 'घी' शब्द ही नहीं रहेगा।

## [बघु०] विविन्त्वम—२०२ न मूसुधियो ।६१४। प्रा

एतयोरचि सुँपि यएन । सुधियौ, सुधिय इत्यादि ।

अर्थ ---अजादि सुँप् प्रत्यय पर रहत भ और सुधी शब्द को यण् न हो ।

व्यास्त्या— अचि १०११ [ 'अचि रतु ' से कि ] सुँपि १०११ [ श्रोः सुँपि' से ] विषा १९११ [ हवाँ यवा' से ] न इत्यन्ययपदम् । भूसुधियो १६१२। 'अचि' पद 'सुँपि' पट का विशेषण है, अत 'यस्मिन्विधिः ' द्वारा तदादिविधि हो कर 'अवादौ सुँपि' वन जायगा । समास — भूरच सुधीरच=भूसुधियौ तयो =भूसुधियो , इतरतरद्वन्द्र । अर्थ — (अचि) अजादि (सुँपि) सुँप परे होने पर (भूसुधियो ) भू श्रीर सुधी शब्द के स्थान पर (याण्) यण (न) नहीं होता ।

सुध्यायतीति सुधी ( सली प्रकार चिन्तन करने वाला = बुद्धिमान् )। सुपूर्वक ध्ये चिन्तायाम्' (स्वा॰ प०) धातु से ध्यायते सम्प्रमारण्ड्य' वार्तिक द्वारा विवप प्रस्यय स्था सम्प्रमारण् करने पर सुधी' शब्द निष्पद्भ होता है। इस में पूचपण (सु) 'गतिश्च सूत्र द्वारा गतिसञ्ज्ञक है जत अजादि प्रथयों में यण निषध नहीं होता प्रनेकाच द्वारा यच प्राप्त होता है। इस पर इस सूत्र स उस का निषेध हो हवें हु हो जाता है। इस की रूपमाला यथा—

प्र• सुधी सुधियो सुधिय प्रभीस्य सुधीस्याम् सुधीस्य हि• सुधियम् , , , सुवियो सुधियाम् तृ सुधिया सुप्रीस्थाम् सुधीमि स• सुधिय सुधीषु च• सुधिये ,, सुधीस्य स• हे सुधी । ह सुधियौ । हे सुधियः ।

नोट-- सु= शोभना धीर्यस्य स सुधी ' इस विग्नह में भी उच्चारण इसी तरह हागा। नदासन्त्रा प्राप्त होने पर नेयँड '(२२६) सुत्र से निषेध हो जायगा।

सूचन!— इस सूत्र से 'सुब्युपास्य' में थया का निषेध नहीं होता। क्योंकि वहा यक्, श्रजादि सुँप को मान कर नहीं किन्दु 'उपास्य' के उकार को मान कर प्रवृत्त होता है।

इक्को सक्षमि इत्यत (क्रिच) इल्लनुकतत इति मानानी क्रमकोरमानारोप्त्र अपना ।

#### [लघु॰] सुखिमच्छतीति--सुखी । सुनिमच्छतीति--सुती । सुख्यौ । सुत्यौ । सुख्यु । सुत्यु । शेष प्रधीवत् ।

ज्याख्या— सुखम् आत्मन इच्छतीति— सुखी । जो अपने जिये सुख चाहे उस सुखी' कहते हैं । सुतम् आत्मन इच्छतीति—सुती । जो अपने जिये सुत—पुत्र चाहे उस सुती कहते ह । इन शब्दों की साधनप्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिये । तथाहि— सुख + अम्' नथा सुत + अम्' इन सुबन्तों से 'सुप आत्मन क्यच' (७२०) सूत्र इत्ता क्यच् प्रत्यय हो कर 'मनाचन्ता धातव ' (४६८) मे सुख अम् क्यच्' तथा 'सुत अम् क्यच् इन ममुदायों की धानुमन्त्रा हो जाती है । अब 'सुपो बातु प्रातिपदिक्यों ' (७२१) सूत्र स अम् का लुक् हो कर क्यचि च' (७२२) से अकार को ईकार करने पर 'सुखीय, सुतीय रूप बन जाते हैं । इन का अर्थ क्रमश 'अपने लिये सुख चाहना' और 'अपने जिये पुत्र चाहना' है । अब हैन धातुओं से कर्त्ता अर्थ में 'क्यिप च (६०२) सूत्र स क्विप् प्रत्यय कर अतो लोप (४००) से अकारजोप तथा जोपो ब्योविज' (४२१) से यकार का जोप हो कर— सुखी' और 'सुती' शब्द निष्यन्न होते हैं । क्विबन्ता धातुत्वं न जहति' इस नियमानुसार इन की धातुसन्त्रा भी अच्छत है ।

'सुसी + म ( सुँ ), सुती + म् ( सुँ )' यहा ख्यन्त न हाने से सुँ का जोप नहीं होता। हैं त्व विसर्ग हो कर-सुखी सुती।

'सुखी+श्री सुती + श्री' यहा श्रजादि प्रत्ययों में सवत्र श्रातु के इकार को 'एरने-काच '(२००) से यख होता चढ़ा जायुगा—सुख्यी सुत्यी।

'सुली + अस् ( इसि व इस् ) सुती + अस ( इसि व इस् ) यहा प्रथम 'एरने काच ' से यण हो सुरूप् + अस् , सुत्प् + अस् बन जाता है। तब 'स्थरपात परस्य (१८३) सूत्र से अकार को उकार हो 'सुरूयु , सुत्यु प्रयोग निष्पन्न होते हैं। इन शब्दों के उचारण यथा—

|                    | सुखी          |            | सुती         |               |            |  |
|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--|
| प्र• <b>सुर्खा</b> | सुख्यी        | सुख्य      | प्र• सुती    | सुत्यी        | सुत्य      |  |
| द्वि॰ सुख्यम्      | •             | >>         | हि • सुत्यम् | 53            | 27         |  |
| न॰ सुरूया          | सुखीम्वाम्    | सुखीमि     | तृ॰ सुत्या   | सुतीम्याम्    | सुतीभि     |  |
| च॰ सुख्ये          | **            | सुखीम्य    | च॰ सुत्ये    | ,             | सुतीभ्य    |  |
| प• सुरुयुः         | <b>)</b>      | 22         | प• सुखु      | >>            | 39         |  |
| <b>4۰</b> ,,       | सुरूयोः       | सुक्याम्   | <b>40</b> ,, | सुत्यो        | सुत्याम्   |  |
| स• सुक्यि          | 33            | सुखीषु     | स॰ सुरिय     | 52            | सुतीषु     |  |
| सं• हे सुसी        | ां दे सुख्यी। | हे सुख्य । | स॰ हे सुती   | । हे सुत्यो । | हे सुत्य । |  |

इसी प्रकार---लूनी कामी, प्रस्तीमी आदि शब्दों के रूप होते हैं। इन शब्दों में कर प्रत्यय के तकार के स्थान पर नकार मकार आदि आदश होते हैं। ये आदश त्रिपादी होने से 'स्थल्यात् परस्य' (१८३) सूत्र की दृष्टि में श्रसिद्ध हैं अन उस से उकार आदेश करने में काई बाधा नहीं होती।

#### अभ्यास ( २६ )

- (१) यदि प्रादियों की गतिमञ्ज्ञा न कर उपत्यगत्मक्त्रा स हा काम चलाया जाय तो क्या दोष उत्पन्न होगा ?
- (२)
  प्रधी (प्रध्यायतीति प्रधी ।
  प्रकृष्टा धीर्यस्य स प्रधी ।
  सुधी (सुध्यायतीति सुधी ।
  सुधी (सुध्यायतीति सुधी ।
  सुधी (सुध्यायतीति सुधी ।
  सुधी (शुद्धा धीयस्य स सुद्धी ।
  सुद्धी (शुद्धा धीयस्य स सुद्धी ।

इन चार शब्दों म त्रिग्रहमेद से रूपा म कौन २ मा भेद हो मकता है ? सविस्तर किस्तो।

- (३) अजादि प्रत्ययों के परे रह त निम्निबिखित शब्दा में कहा यग् और कहा इर्थैंड् होता है ? कारणनिर्देशपूर्वक तत्तद्विधायक सूत्र किखो— १ प्रस्तीमी । २ ब्रामणी । ३ सुधी । ४ यवका । १ मन्द्धी । ६ सुधी । ७ प्रधी । म सुखी । ३ नी । १० सुती ।
- (४) निम्निलिखित शब्दों में यथ् हा या इयँङ् १ समक्ष कर लिखा---
- (भ) (क) किस २ विभक्ति में नदीसन्त्रा के कारण श्रन्तर होता है ?
  (ख) श्रमणी तथा सनानी शब्द क श्रम् तथा श्राम् में क्या रूप वर्नेग ?
  (ग) सुध्युपास्य म न सूर्स्पया हारा यशिनपथ क्या नहीं हाता ?
- ( ७ ) सूत्रों की ब्याख्या करा--
  - १ अचि रनु । २ एरनकाच । ३ यू स्यास्या तनी । ४ व नृसुधिया ।
- ( = ) यदागभास्तदग्राभिन्नता , निवबन्ता वातुत्वम् प्रथमितिङ्ग्रह्णाञ्च गतिकारक तर , विप्रनिष्धे यद् इन वचनों का तार्ल्यं न्यक्त करा।
- ( ६ ) सूत्र निदशप्तक सिन्धि वरा---

३ शुत्यु । र नियाम् । ३ शुद्धधियौ । ४ बहुश्रेयमि । ४ पणी । ६ स्रिन-क्वचन्यौ । ७ सुधिवि । ⊏ यत्रक्रियौ । ६ प्रध्यै । ९ बहुश्रेयसीनास् ।

#### [ यहा ईकारान्त पुल लिक्न समाप्त दोते हैं । ]

-- 0 # ---

श्रव इस्व उकारान्त शब्दों का वर्णन करते हं---

### [लघु ०] शम्भुईरिवत् । एवम्-भान्वादवः ।

अर्थ — शम्भु (भगवान् शिव) शब्द के रूप हरिशब्द के समान द्वात ह। इस्थ अकार भानु (सूर्य) आदि श्रम्य उकारान्त पुलें लिंद्र शब्दा के भी रूप हाते ई।

व्याख्या— सम्भु राज्य का इस्त्र उकारान्त हान म हरि के समान शवा ध्यसिखं' (१००) सूत्र से विसञ्ज्ञा हाती ई, त्रत विसञ्ज्ञा के काय इहि' राज्य के समान हा हागा। यहा गुख उकार के स्थान पर त्राकार हा होगा। रूपमाखा यथा—

| হ্ৰ ০ | शम्भु     | शस्भू       | शस्भव 🗼  | qe | शक्सा 🎋      | शम्भुभ्याम् | शस्भुभ्य   |
|-------|-----------|-------------|----------|----|--------------|-------------|------------|
| द्धि• | शम्भुम्   | 7           | शम्भून   | ব৹ | ל            | शम्भवी      | शम्भृनाम्  |
| বৃত   | शम्भुना 🕆 | शम्भुम्बाम् | शम्भुभि  | स॰ | शम्भौ ६५     | לל          | शक्भुषु    |
| স্ত • | शम्भवे 🗴  | 77          | शस्भुभ्य | स  | हे शस्भो ! 🛪 | हे शस्भू !  | हे शम्भव । |

- ‡ 'जिल च' से गुग हो अव् आदश हो जाता है।
- † विसम्द्रा होने से 'श्राही मास्त्रियाम् द्वारा टा को ना हो जाता है।
- × 'बेर्डिति' से गुरा हो अब और हा नाता है
- \* 'बेर्ङिति' से गुण तथा ङमिडसारच' स प्वरूप हो जाता है।
- दि अस वे 'सं कि को औ तथा वि का अत हा जाता है।
- 梵 इस्त्रस्य गुगा ' सं गुगा हा सुक्रोप हो जाता है।

इसी प्रकार निम्नलिखित गर्टों के रूप बर्नेगे-

| शब्द                           | ऋर्थ               | अस्ट्र            | ऋर्थ       | शब्द    | সর্থ   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------|--------|
| १ ग्रजातशत्र्र*                | युधिष्ठिर          | <b>শ্ব</b> য়্    | किरक       | 23 *    | वासा   |
| श्रम्                          | परमाख              | ग्राखु            | च्हा       | डन्दुर# | चूहा   |
| ग्रध्वयु 🕷                     | यजुर्वेद का ज्ञाता | इच <del>ुने</del> | गन्ना      | 1435 *  | पद्    |
| श्र <b>न्</b> र् <sup>क्</sup> | सूर्यं का मारथि    | 1०इस्वाकु 🍍       | एक राजा    | ऊगायु   | मष-मदा |
| <b>≀</b> श्रभीषु <del>≭</del>  | किरस् व लगम        | इच्छु             | चाह्न वाला | ऋजु     | सरब    |
| <b>प्रसु</b>                   | प्रा <b>ख</b>      | इन्दु             | च≠द्       | ऋतु     | मौसम   |

| शब्द           | ऋर्थ            | शद                  | ऋथ                   | হা - ক                | ऋर्ध            |
|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| श्रोतु         | बिल्ला          | तरु                 | वृच                  | ৬০মগ্র                | देदे घुटने वाला |
| २०कटु          | † तीखा          | <b>४</b> श्तिग्माशु | सूर्य                | प्रभु≉                | स्वामी *        |
|                | (मरिचवत्)       | तितङ                | <sup>।</sup><br>चलना | ্বাস্থ্য              | उन्मत           |
| कारु*          | कारीगर          | तुहिनाशु            | चन्द्र               | बन्धु "               | बान्धव          |
| कृशानु         | ग्रग्नि         | स्सरु*              | तलवार की मूठ         | बाहु                  | भुजा            |
| केतु           | भएडी, एक ग्रह   | दद्ग्*              | रोग विशेष            | ०१बुसुचु*             | भूखा            |
| 举万本            | गीदंड *         | <b>४०दया</b> लु     | दया वादा             | मिच्च*                | याचक            |
| २१कतु          | यज्ञ            | दस्यु               | डाक्                 | भीर*                  | डरपोक           |
| च्चथु          | खासी            | दिदसु*              | दर्शनाभसाषी          | मृगु*∗                | एक ऋषि          |
| गुग्गुलु       | गूगल            | देवदारु*            | दियार का वृच         | मञ्जु                 | ख्बस्रत         |
| गुरु#          | गुरु            | घातु                | सुवर्णादि घातु       | ८०मनु                 | पहला राना       |
| गृष्मु         | लालची           | <b>४</b> श्निद्रालु | निद्राशील            | मन्यु                 | क्रोध           |
| ३०गोमायु       | गीदङ्           | पङ्गु               | लङ्गरा               | मरु*                  | रेगिस्तान       |
| चरहांशु        | सूर्य           | पटु                 | चतुर                 | मित्रयु*              | मित्रवत्सव      |
| चरिष्णु        | चालाक           | परमाख               | ज़र्रा               | મુમુ <sup>તુ</sup> '* | मरग्रञ्छुक      |
| चरुॐ           | ह्यान्न         | पशु                 | जानवर                | ८१ सृगयु*             | शिकारी          |
| चिकीषु *       | करने का इच्युक  | ६०परशु              | कुल्हाना             | मृत्यु                | मौन             |
| ३१जन्तु        | प्राची          | पतारह               | <sup>द्</sup> याज्ञ  | मेरु                  | क्षक वज्र र     |
| जायु           | त्रीषध          | पायह                | प्रसिद्ध नृष         | यदु                   | , प्रसिद्ध नष   |
| त्रिज्ञासु     | जानने का इच्छुक | पाशु                | धृति                 | <b>∤शु</b> ⁴ध         | प्रसिद्ध नप     |
| <b>जि</b> च्यु | इद्रव श्रजुन    | पायु                | गुदा                 | を変素が                  | मः। विशेष       |
| जीवातु         | जीवन श्रौषध     | ६∤पिचु              | कपास                 | राहु≉                 | प्रद्व निशेष    |
| <b>४०त</b> नु  | पतला            | पिपासु              | प्यासा               | रिपु <sup>#</sup>     | रात्र           |
| तन्तु          | तागा            | पीलु                | पीलु का वृद्         | रेखु                  | मही             |
| तन्द्रालु      | बहुत ऊँघनवाबा   | <b>पुरु</b> क       | प्रसिद्ध तुप         | लघु                   | छोटा            |
| तरचु#          | विशेष मेड़िया   | प्रथ                | प्रसिद्ध नृप         | ६१वटु                 | बालक            |

† भाषा में आजकल मरिच पिप्पली आदि को तिल अर्थात तीखा तथा निम्ब आदि की कड़वा समक्ता जाता है। परन्तु वैधकशास्त्रों में ठीक इस से विपरीत होता है। वहा मरिच आदि क कड़ तथा जिम्ब आदि को 'तिक कड़ा जाता है। अन्तपूच 'त्रिकड़' शब्द से शास्त्र में—'काली मिच पिप्पलो, शुक्ठी' इन तीनों का महत्य इंग्ज़ है।

| <b>য়া</b> লে   | જાર્ય          | शब्द            | श्रथ          | शब्द          | ग्रथ          |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| चनायु           | श्ररब दश       | ब्यसु           | मृत           | सानु          | पर्वत की चोटी |
| बन्दारु*        | मन्द नशीक्ष    | शङ्क            | कील           | १२ • सिन्धु   | सागर          |
| चमधु            | वमन            | शत्र‡           | <b>टुरम</b> न | साधु          | मद्यविशेष     |
|                 | (सृडकापानी)    | ११०शयालु        | निद्राशील     | सुधागु        | चन्द्र        |
| चायु            | हवा            | शयु             | श्रजगर        | स्ज           | पुत्र         |
| <b>४००वि रु</b> | चन्द्र         | शरारु*          | हिस्र         | सतु           | पुल           |
| विन्दु          | वून्द          | <b>হি</b> াহ্যু | बालक          | १२४स्तमयित्नु | बादल          |
| विभावसु         | श्रग्नि, सूर्य | शीतगु           | चन्द्र        | स्थागु        | शाखाहीन वृत्र |
| विभु            | स्यापक         | ११५श्रद्धानु    | भद्रालु       | स्वभानु       | राहु          |
| विष्णु          | भगवान विष्णु   | <b>रवय</b> यु   | सूजन शाथ      | स्वादु        | स्वान्ध्र     |
| १०१वेसु         | बास            | सक्तु           | सत्त्         | हिमाशु        | चन्द्र        |
| वपथु            | कापना          | साधु            | सजन           | 1३०हेतु       | कारम          |

शम्भु शन्द की अपेसा कोष्टु (गीदड । 'श्रुगाल वञ्चक काण्टु फेरु फेरव जम्बुका इत्यमर ) शन्द क रूपों में शन्तर पहता है। अत श्रव उस का वर्णन करते हैं—

### [लघु०] अतिदश स्त्रम—२०३ तृज्वत् क्राष्टु ।७।१।६५॥ असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने 'क्राष्ट्र' शब्द प्रयोक्तष्य इत्यर्थ ।

श्रिर्थ — सम्बुद्धिभिन्न सबनामस्थान परे हाने पर 'क्राप्ट शब्द के स्थान पर क्रोध्न' शब्द का प्रयोग करना चाहिये—यह सुन्न का ताल्पय है (अथ नहीं। अथ न्यास्था म दसें।)

व्याख्यों सुज्वत इत्य यथपदम् । क्राब्दु । ११११ श्रसम्बुद्धा । १११ [ सब्युश्सम्बुद्धी' स्यु सर्वनामस्थाने । १११ [ इतोऽत्सर्वनामस्थाने से] तृचा तुल्यम् नृज्वत् , तेन तुल्य क्रिया चेद्रति ( ११४ ) इति वित्रत्यय । प्रत्ययग्रहणपरिभाषा म नृजन्त का ग्रहण होता है। तृज्वतं का श्रर्थ है नृजन्त के समान । श्रर्थ — ( श्रसम्बुद्धी ) सम्बुद्धिभिन्न ( सर्वनामस्थाने ) सर्वनामस्थान परे रहते ( क्रोब्दु ) क्रोब्दुशब्द ( तृज्वत् ) तृच्यत्यया त के समान होता है। यह श्रतिदश सूत्र है; श्रतिदेश कई प्रकार के होते हैं, यहा रूपकातिनेश है।

नृजन्त शब्द—कर्नुं इत्रुं दातृ आदि अनेक हैं; इन में सथहा क्रोक्ट्र शान के स्थान पर क्रोन सा तृजन्त हो ? इस का उत्तर यह है कि 'स्थानेऽन्तरत्तम ' ( 1 ∘ ) से

अथकृत स्रातिय [स्रर्थं क तुल्य हानं स जो सादण्य देखा जाता है उम स्रथकृत स्रान्तय कहते हे ] द्वारा क्रोब्टु के स्थान पर क्राब्ट्ट ही तृज त स्रादेश होगा। क्रोब्टु स्रीर क्रा ट दानों का एक ही स्था है।

कोष्टु+स (सु) यहा सम्बुहिभिश्व सवनामस्थान 'सु परे है श्रत काप्टु क स्थान पर क्रोष्टृ त्रादेश हा कर--- क्राष्ट्र+स हुन्ना। इस श्रवस्था में श्रिग्रिम सूत्र प्रवृत्त हाता हैं--

## [लघु०] विधि स्त्रम्—२०४ ऋतो डि—सर्वनामस्थानयो । ।७।३।११०॥

ऋतो दूस्य गुणो डौ मर्वनामम्थाने च । डिन प्राप्ते —

अर्थ ——िक्ड अथवा सवनामस्थान परे होने पर ऋदःत श्रक्त के स्थान पर गुगा हा जाता है। इस सूत्र के प्राप्त होने पर (अग्रिम इसे बान्ध सेता हे।)

ठ्या ख्या — ऋत ।६।१। अहस्य ।६।१। [यह अधिकृत है] गुण ।१।१। [हस्वस्य गुण से] कि सवनामस्थानयो ।७।२। समास — हिश्च सवनामस्थानय=हिसर्वनामस्थाने तयो = हिसर्वनामस्थानयो इतरेतरद्वन्द्व । अहस्य का विशेषण होने से ऋत 'से तद न्तिबिध हो जाती है । अथ — (ऋत ) ऋदन्त (अहस्य) अह क स्थान पर (गुण) गुण हाता है (किसवनामस्थानया ) कि अथवा सवनामस्थान पर हो तो ।

अजोऽन्त्यपरिभाषा तथा इका गुणवृद्धी (१।१।३) परिभाषा से अन्य ऋवण के स्थान पर ही गुण हागा। किञ्च इसके साथ उरणरपर (२३) सूत्र द्वारा रपर हा अर हो जायगा।

क्राष्ट्र-सियहा शुसान मस्थान परे है अत प्रकृत सूत्र से ऋत्वण ने स्नान न अर् गुराष्त्र हाता है। इस पर अग्रिम सूत्र निष्न कर अन⇒ आह्ना करता ह—

### [लघु०] निधि व्यम्-२०५ ऋदुश्नस्पुम्दमोऽनेहसा च। ।७।१।६४॥

ऋडन्तानाम् उशनमादाना चानड् म्यादमम्युद्धौ मौ ।

अर्थ - सन्बुढिभिन्न सुँ परे हाने पर ऋद ता तथा उशनम (शुक्र आचान) इरुदसस् (बिल्ली) भौर अनेंद्रस (समय) श्दों का अनद् आन्श हा।

व्याख्या श्रमम्बुद्धौ ।७।१। [ 'सरयुरसम्बुद्धौ से ] सौ।७।१। श्रमह ।१।।। ['सनक सौ से] ऋदुरानस्पुरुदसोऽनेहसाम् ।६।३। श्रङ्गानाम् ।६।३। [अङ्गस्य'श्रमिकार का वसनिपिरिणाम हो जाता है। ] च इत्याययपदम्। समाम — ऋच्च उशना च पुरुद्सा च अनेहा च=ऋटुशनम्पुरुटमोऽनेह्म ,तेषाम्=ऋटुशनस्पुरुट्मोऽनेह्माम् इनरेतरद्वन्द्व। अङ्गा नाम्' का प्रिशेषण होने से ऋदुशनस् पट से तदन्तिविधि हा जाती है। यथ — (अमम्बुद्धौ) सम्बुद्धिभिन्न (मो)सु पर हो तो (ऋदुशनस्पुरुट्योऽनेह्साम्) ऋदन्त उशनस्शब्दात्त तथा अनेह्सशब्दान्त (अङ्गानाम्) अङ्गों के स्थान पर (अनड) अनङ आटश होता है।

श्रनड् ग्रान्श म टकार इत्सन्झक है श्रकार उच्चारणाथ है। श्रन्' ही श्रवशिष्ट रहता है। डिन् होने से यह श्रादश किच्च (४६) स्त्र द्वारा श्रन्त्य श्रक्ष—ऋवण या सकार क स्थान पर होगा। किञ्च ध्यान रहे कि केवल उशनस श्रादि शब्दों के स्थान पर भी ब्यपदशिवद्भाव (२७८) से श्रनङ् श्रान्श हो जायगा।

क्रोब्टृ + स् यहा सम्बुद्धिभिन्न सुँ परं है अत प्रकृत सूत्र से ऋकार को अनरू आदेश हा अनुबन्ध लोप करने पर--- 'क्राय्टन् + स् हुआ। इस अवस्था में अधिमसूत्र प्रबृत्त होता है---

[लघु०] विधि स्त्रम्—२०६ अप्—तृन्-तृच्—स्वस्य-नप्तृ-नेष्टृ— स्वष्टृ—चातृ-होतृ-पोतृ-प्रशास्तॄगाम् ।६।४।११॥ अवादीनाम्रपथाया दीर्घोऽमम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने । क्रोष्टा, क्रोष्टारी, क्रोष्टार । क्रोष्टारम्, क्रोष्ट्रन् ।

त्र्रार्थ — सम्बुद्धिभिन्न सवनामस्थान परे होने पर अप , तृ-प्रत्ययान्त, तृच्यत्ययान्त स्वस, नष्त्, नेष्ट्र, त्वष्ट्, चतृ होतृ, पोतृ श्रीर प्रशास्तृ शब्दों की उपधा को दीघ हो।

त्याख्या— अप्-तृत् प्रशास्तृत्याम् १६।३। उपधाया १६।१। [नीपधाया 'से]
दीर्घ ।१।१। [ढ्लोपे प्र्वस्य दीर्घोऽण 'से] असम्बुद्धो ।७।१। सर्वनामस्थाने ।७।१।
[सवनामस्थाने चासम्बुद्धो 'से] समास — आपश्च तृत् च तृच् च स्वसाः च नप्ता च नेष्टा च त्वच्या च क्ता च होता च पोता च प्रशास्ता च=अप्-तृन्तृच् प्रशास्तार , तेषाम्=अप्तृत् प्रशास्त्याम्, इतरतरद्धनद्ध । तृत् ग्रौर तच् प्रत्यय हें अत प्रत्ययप्रहण्पिशाषा द्वारा तद्दन्तिषि हा जाती है। अर्थ — (अप्-तृत् प्रशास्तृत्याम्) अप्, तृन्धत्ययान्त तृष्प्रत्ययान्त, स्वसृ नप्तृ नेष्टु, त्वष्ट, चन्नृ हातृ, पोतृ तथा प्रशास्तृत्याम् ) अप्, तृन्धत्ययान्त तृष्प्रत्ययान्त, स्वसृ नप्तृ नेष्टु, त्वष्ट, चन्नृ हातृ, पोतृ तथा प्रशास्तृ शब्दों की (उपधाया) उपधा के स्थान पर (दीघ) दीघ हाता है (असम्बुद्धो ) सम्बुद्धिभिन्न (सर्वनामस्थान) सवनामस्थान परे हाने पर। अन्त्य वया से पूर्व वया उपधामण्यक होता है—यह पीछे (१७६) सूत्र पर कहा गया है।

इस सूत्र पर विशेष विचार स्वय प्रन्थकार आगे ऋद्ात प्रकरण म कर ग अत इस भी उस की वहीं याख्या करेंगे।

क्रोल्नन्+स' यहा एकदेशविक्ततमनन्यवत् के अनुसार क्रोब्टन् शब्द तृजन्त है। इस की उपधा नकार स पूर्व टकारोत्तर श्रकार है। सम्बुद्धिभिन्न सुँ=सर्वनामस्थान परे है ही श्रत श्रकृतसूत्र से उपधा को नीघ हो गया। क्रोब्टान्+स् इस स्थिति में हलक्याब्म्य

(198) में सकार लाप हा न लोप प्रातिपदिकान्तस्य' (140) स नकार का भी लाप हो गया ता—'क्रोप्टा प्रयोग मिल हुआ।

स्चिना चर्चाप सुँ में सवनामस्थाने चामम्बुद्धों' (१७७) स्त्र द्वारा भी उपधादीर्घ सिद्ध हा सकता है तथापि ऋौ जस् म्रान्या म नान्त न होन से उपधादीष्य नहीं हो सकता। श्रत प्रकृतसूत्र का रचना श्रावश्यक है। तब यह सुँ में न्यायवशात् प्रवृत्त हा जाता है।

कोण्ड+श्रौ=क्राष्ट्र+श्रौ यहा सुँपरेन होन से श्रमङ् श्रादृश नहीं होता। ऋतो कि '(२०४) सूत्र में गुर्क हा श्रम्तृन् (२०६) म उपधादीव हो जाता है— काष्टारी।

कोष्टु+श्रस ( जस् )=क्रोध् +श्रस् । यहा भी पूचवत् गुण् श्रौर उपधादीघ करने पर कोष्टार सिद्ध होता है।

क्रोच्ट्र+श्रम्=क्रोच्ट्र+श्रम् । गुर्ण श्रोर उपधानीय हो कर क्रोच्टारम्' सिद्ध हुआ। ध्यान रहे कि बद्द गुर्ण, प्वसवसानीर्घ तथा श्रमि प्व'(१२१) श्रादि शान्त कार्यों का श्रपवाद है।

त्रोब्ह + त्रम् ( जम )' यहा सर्वनामस्थान न होन स तृज्जद्भाव नहीं हाता। पूर्वसवखरीर्घ हो कर सकार का नकार करने में 'काब्द्रन् सिन्ह होता है। ♪

क्रोष्टु + श्रा (टा)' यहा वैकल्पिक तज्यद्भाव करने क लिय श्रश्मिससूत्र प्रमृत्त करते हैं—

### [लघु०] विवि स्वय-२०७ विभाषा तृतीयादिष्वचि ।७।१।६७॥

त्र जादिषु तनीयादिषु क्रोण्डुर्वा तृज्वत् । क्रोण्ट्रा । क्रोण्ट्रे । अर्थ — अजादि तृतीयादि विभक्ति परे हाने पर क्रोण्ड्' शब्द विकल्प से तृज्वत हो । "

व्यास्था — क्रोब्टु ।१।१। तृज्वत् इत्य प्रवपदम् । [ तज्वक्कोब्टु ' से ] विभाषा इत्यक्ष्यपदम् । तृतीयादिषु ।७।३। अपि ।७।१। 'अचि' पद तृतीयादिषु' का विशेषक हे अन नदादिविधि हो कर अजादिषु' बन जाक्या। अर्थ — (अचि) अस् जिस के आदि में है मेमी (तृतीयादिष्ठ) तृतीया च्यादि विमक्ति परे हो तो (क्रोप्टु) क्रोप्टुशब्द (विभाषा) विकल्प कर के ( तज्वत् ) तृजन्त के समान होता है।

तृतीयादि विभक्तियों में अजादि विभक्तिया आठ हैं। १ टा (आ) २ हें (ए), ३ हसि (अस), ४ इस् (अस्) ४ ओस् ६ आस् ७ हि, मधोस्।

जिम पच में कोष्टृ श्राटेश न होगा वहा मवत्र घिमञ्जा हो कर 'शम्भु' शब्ट के समान प्रक्रिया होगी।

तृतीया के एकवचन में 'क्रोब्ड + आ' इस स्थिति में अजादि तृतीयाति विभक्ति परे होने से विकल्प में तृज्वद्वाव हुआ। तृज्वद्वाव पक्त में 'क्रोट + आ इस स्थिति में 'इको यण्चि (११) से ऋकार को रेफ आदश हो कर क्राटा प्रयोग सिद्ध हुआ। तृज्वत के अभाव में बिसन्ज्ञा हो कर टा को ना आदेश करने पर क्राब्डना' रूप सिद्ध होता है।

भ्याम् भिस भ्यम् श्रीर सुप ततीयाि होने पर भी हतादि हैं श्रत इन मे न वज्ञाव न होगा।

चतुर्थी के एकवचन में 'क्रोष्टु + ए' इस त्या म विकल्प कर के तृष्वद्वाव हुन्ना। न वद्भाव पत्त में यण् हो — क्रोष्ट्रे रूप सिद्ध हुन्ना। तदभावपत्त में 'बेहिंति' (१७२) द्वारा गुण हो त्रव् श्राटेश करने पर — क्रोष्टवे' रूप सिद्ध होता है।

तृज्वज्ञाव पश्च में पन्त्रुमी श्रीर षष्टी के एकवचन में 'क्रोब्ट्र + श्रस्' इस दशा में श्रियमस्त्र प्रवृत्त होता है —

### [लघु०] विधि-स्त्रम--२०८ ऋत उत् ।६।१।१०८॥

ऋतो ङसि-ङमोरति उद् एकादेश । रपरः।

अर्थ — ऋत् स ङसिँ अथवा इस् का अत् परे हो तो प्व⊹पर के स्थान पर उत एकानेश हो। उत्परपर '(२६) से रपर भी हो जायगा।

ज्यात्व्या--- ऋत । ११९। हसि-इसो । ६१२। ['हसि-इसोरच'से] ऋति । ७१९। [एङ पटान्तादित' से] पून परयो । ६१२। एक १९१९। ['एक पूर्वपरयो ' यह ऋषिकृत है'] उत् । ११९। ऋषं --- ( ऋत ) इस्व ऋकार से ( इसि-इसो ) इसि ऋथवा इस् का ( ऋति ) अत् परे हो तो ( पूर्व-परयो ) पूर्व + पर के स्थान पर ( एक ) एक ( उत् ) इस्व उकार आदश होता है। उरयरपर ' (२१) से रपर हो कर उर्' आनेश बन जायगा।

प्रश्न — प्रत्यंय अर्थात् विधीयमान अण अपन सवर्णों का आहक नहीं होता—
यह पीड़े अणुदित् '(११) सूत्र में कहा गया है। इस नियमानुसार आहत उत् यहा
विधीयमान उकार स सवर्णों का अहला न होगा। इस से दीर्घ उकार आदि के एकादेश

हाने की आशक्का नहा की जा सकतो। तो पुन नहत उत्' में उकार का तपर करने का क्या प्रयोजन है ?!

उत्तर—यहा उकार का तपर करने से आचार्य यह जनाना चाहते हैं कि—
"मान्यमानोऽप्यण क्वचित् सवर्णान् गृह्णाति" अर्थात् कहीं २ विधीयमान भी
अ ण् अपने सवर्णों का प्राहक हुया करता है। अत्रण्व—'यवलपूरे यवला वा (वा १३)
वार्तिक द्वारा अनुनासिक यकार आदियों का विधान हा जाता है। इसी प्रकार— श्रद्सों
उसे — (३४६) सूत्र में प्राचीन वैयाकरणों ने उकार से हस्त और दीघ दाना प्रकार क
उकारों का प्रहण किया है। यहा का विशेष विवचन हमारी सिद्धान्त कौमुदी' में त्यों।

'क्रोब्टू + श्रस्' यहा ऋत् से परे इसि व इस का श्रत् विद्यमान है श्रत प्रकृतसूत्र स पूत्र (ऋ) श्रोर पर (छ) के स्थान पर उर् एकादश हो— क्रोब्ट उर स' हुश्रा। श्रव श्रविम नियम सूत्र प्रवृत्त हाता है—

### [लघु०] नियम सूत्रम्—२०६ रात् सस्य । ८।२।२४॥

रेफात् सयोगान्तस्य सस्यैव लापो नान्यस्य । रेफस्य विसर्ग । क्रोब्ट्र । क्रोब्ट्रो ।

अर्थ — रेफ से पर यदि सयोगान्त लोप हो तो सकार का ही हो, अन्य का न हो।

व्याख्या— रात्। १।१। सयोगा तस्य। ६।।। सस्य। ६।१। लोप। १।१। [सयो
गान्तस्य लाप स] रफ स परे सयागा त सकार का लाप सयागा तस्य लाप सहा
सिद्ध हो जाता है पुन इसका कथन सिद्धे सत्यारम्भा नियमाथ क अनुसार नियमाथ है।
अत एव पट प्राप्त हा जाता है। अथ — (रात्) रेफ स पर (सयागा तस्य) सयाग क
अत म मत्तमान (सस्य) सकार का (एव) ही (लाप) लाप हाता है अय किसो वश्

उदाहरण यथा- ऊक<sup>5</sup> । ऊज शब्द स सुँ का लुक हान पर सयाग तस्य लाप (२०) द्वारा नकार का लाप प्राप्त होता है, वह श्रव इस नियम के कारण नहा हाता।

नोट - ध्यान रहे कि नियमसूत्रों के उदाहरण वही हात हैं नो लोक में प्रत्यु दाहरण समक्त जात हैं। नियमसूत्रों की चिरताधता भी इसी म है। पित समास एवं (१८४) का उटाहरण वस्तुत पत्यें ही है भूपतये नहीं इसी प्रकार रात्सस्य (२ १) का उदाहरण जन्ं हो है क्राब्ट्रं नहीं। बाजकों क बोध के लिये ही भूपतयें श्रादि रूपों में नियमसूत्रों की प्रवृत्ति दर्शाई गई है।

<sup>क्</sup>क्रोनेध्ट् उर् स'यहापर र'स्सस्य' (२०३) की सहायता से सयागातस्य लाय

(२०) स मकार का लाप हा कर श्रवमान म खरवमानयो '(६३) में रेफ का विसग करन स काष्ट्र रूप सिन्द हाता है। तृज्वज्ञात् क श्रभाव म घिसन्ज्ञा होकर घेडिनि (१७२) स गुग्र तथा डसि-इसोश्च (१७२) से प्वरूप होकर कोप्टो प्रयाग बनता ह।

षष्टी क दिवचन म कोण्ड + श्रास इस दशा में तृज्वद्भाव हो कर यण करन म कोष्ट्रो रूप हुश्रा। तत्माव पच म भी उकार को वकार हाकर— कोप्टवी प्रयाग सिद्ध हुश्रा।

षष्ठी क बहुवचन म क्राप्टु + ग्राम् इस दशा स तृष्वक्राव तथा इस्वनद्याप (१४८) स नुट युगपन प्राप्त होते हैं। इस पर विप्रतिषधे परड कायम् (११३) सं पर हान क कारण तृज्वक्राप ही प्राप्त हाता है। इस पर श्राप्रेम वात्तिक प्रवृत्त होता है—

[लघु ว ] वा ० — १६ तुम् - श्राच-र - तृज्बद्धावेभ्यो तुट पूर्व विप्रतिषेधेन । क्रोब्ट्रनाम् । क्रोब्टरि । पने हलादौ च शम्भवत् ।

अथ — नुम् अच् परे होने पर रेफादश ( अचि र ऋत ) और तृज्यझाव— इन स प्वविप्रतिषध के कारण नुट् हो जाता है।

व्याख्या— तुल्य बल वाले दो कार्यों का विप्रतिषंध होने पर विप्रतिषध पर कार्यम्' (११३) द्वाग अष्टाध्यायीक्रमानुसार परकार्य विधान किया जाता है। इस से—मनोरथ वृज्ञाभ्याम् आदि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। परन्तु ऐसा वरने म प्याकरण म कहीं २ दोष भी आ जाते हैं। क्यांकि वहा परकाय करना इच्ट नहीं हुआ करता प्वकाय इच्ट हाता है। तो उन दोषों की निवृत्ति के लिये विप्रतिषधे पर कायम्' सूत्र को विप्रतिषध पर कायम् इस प्रकार पढ अपर अथात् प्वकाय का विप्रतिषध में विधान कर इच्ट मिद्ध किया नाता है। परन्तु कहा २ अपग्म कायम् छेद करें—इसके लिये भगवान् कात्यायन न अपने वात्तिकों में उन २ स्थानों का परिगण्डन कर दिया है। यह वात्तिक उन म एक है। इन परिगण्डित स्थाना के अतिरिक्त सवत्र परकार्य और इन म पूवकाय हागा।

भाष्यकार भगवान् पतन्जलि पर'शब्द का इच्टवाची मान कर दाष निवृत्त कर लेते हें। यथा— अस्तीप्टवाची परशब्द तद्यथा— परंधाम गत ' इष्ट धाम गत इति गम्यते। तद् य इष्टवाची परशब्दस्तस्येद प्रहस्म् । विश्वसिषेधे पर यद् इष्ट तद् भवतीति ।

तुम् ['इकोऽचि विभक्ती'] श्रच् परे होने पर रेफादेश [श्रचि र ऋत ] और तृज्वझाव ['तृज्वकोष्टु विभाषा तृतीयादिष्वचि']—इन तीन कार्यों के साथ यदि नुर् [हस्वनद्यापो नुर्] का विश्रतिषेध हो तो नुट ही होता है। ये तीनों यद्यपि श्रष्टाध्यायी म सूत्रकम स पर हें श्रोर इन की अपेचा सुट् पूव है तथापि नुट हा जाता है। नुम् का उदाहरण तिसृ' शब्द पर आगे मूल म ही स्पष्ट हो जायगा। यहा तुज्वद्भाव का उत्राहरण दिया जाता है--

'क्रोव्ह + श्राम्' यहा नुद्का तुज्वद्गाव के साथ विश्रतिषध है श्रत प्रकृतवार्त्तिक द्वारा प्वविश्रतिषध से नुट हो 'नामि (१४१) से दीर्घ करने पर क्रोव्ट्रनाम्' रूप सिद्ध हुआ।

कोन्दु + इ' (डि) यहा 'इ' यह अजादि तृतीयादि विभक्ति परे है अत विकल्प से तृज्यक्षात्र हा गया। तृज्यक्षाव पक्त में 'ऋतो डि' (२०४) से अर गुण हो कर कोण्टिर' रूप बना। तत्रमाव पक्त में अँग्च वे' (१७४) से डिको औ तथा उकार की अकार कर वृद्धि करने से काष्टी' हुआ।

हे क्रोब्ड + स्'यहा सम्बुद्धि में तुज्बद्धाव के निषेध के कारण तुज्बस्कोब्ड 'प्रवृत्त न हुआ। इस्वस्य गुण '(१६१) से गुण हो एक्ट्रस्वात् '(१-४) द्वारा सम्बुद्धि के सकार का लोप करने पर हे क्रोब्टो ! रूप बना। हे क्रोब्ट ' लिखने वाल सावधान रहें।

| प्रथमा   | क्रोष्टा               | कोष्टारौ            | काष्टार        |
|----------|------------------------|---------------------|----------------|
| द्वितीया | क्रोष्टारम्            | ,                   | कोष्टुन्       |
| तृतीया   | क्राष्ट्रा, क्रोष्टुना | कोष्टुभ्याम्        | कोष्टुभि       |
| चतुर्थी  | क्रोष्ट्रे क्राष्टवे   | ,                   | काष्टुभ्य      |
| पञ्चमी   | कोष्टु , कोष्टो        | 39                  | 79             |
| वडी      | , ,                    | क्राष्ट्रा कोष्ट्वा | क्राष्ट्रनाम्  |
| स्समी    | कोष्टरि, कोष्टी        | , ,                 | क्रोब्दुषु     |
| सम्बोधन  | हे कोष्टी !            | हे कोष्टारी !       | हे क्रोष्टार । |

#### अभ्यास ( ३० )

- (१) ऋत उत्'म तपर करने का क्या प्रयोजन है ? सविस्तर पूर्वपत्र का प्रतिपादक कर उत्तरपत्र का निर्देश करें।
- (२) पूर्वविधितिषेश्व और परविधितिषेश किसे कहते हैं ? इन दोनों का 'विश्वतिषेशे पर काथम्' इस एक ही सूत्र कैसे प्रतिपादन किया जाता है ?
- ( ३ ) रात्सस्य' सूत्र की चारूवा करते हुए इस बात को स्पष्ट करो कि नियमसूत्रों के प्रश्नुदाहरण ही वस्तुत उदाहरण होते हैं।
- ( 8 ) किस मान्तर्य के कारर्य स्रोस्ड राज्य के स्थान पर क्रोस्ट्र मार्दश होता है १
- ( ५) रे क्रोच्ट । प्रयोग के शुद्धाशुद्ध होने का विवेचन करें ।

- ६ ) सूत्रनिर्देशपूर्वक ।नम्निलाखत प्रयागों की सिद्धि करें—
  - १ काष्ट्र । २ कोष्ट्र । २ कोष्ट्रनाम् । ४ काष्ट्रारो । १ माना । ६ कोष्ट्रार
  - शम्भव । ८ शम्भा । ६ क्राप्टा । १० क्राप्टरि ।

( यहा दम्ब उप्तागन्त पुल्ॅलिङ्ग ममाप्त होत हैं।)

**--**₩ • ₩--

श्रव ऊकारान्त पुलें लिङ्ग शब्दा का प्रकान किया नाता है।

### [जघु०] हरू , इह्री, हह । हरून इत्याट ।

न्यार्या— हह अन्युप न शांतिपदिक है। इस का अथ गन्धव है। इस के रूपमाला यथा—

† 'दाघाजासि च म पृवसवर्याटीर्घं का निषेध हा कर इनी यणाच' स यग ही जाता है।

× यहा श्रमि प्व 'से प्वरूप हा जाता है।

- 🗜 पूबसवरा दीघ हो कर तस्माच्छस स नत्व हो जाता है।
- \* सर्वत्र इको यशक्ति से यशू हा जाता है।

### [लघु॰] 'त्रातचम्' शब्दे तु नदीकार्यं विशेष । ह श्रतिचम्रः । श्रतिचम्बे । श्रतिचम्बाः । श्रतिचम्नाम् । श्रतिचम्बाम् ।

ठया रूथा — चम्' शब्द ऊदन्त नित्यस्त्री जिङ्ग है। इस का श्रथ हे—सेना। चम्मू अतिकान्त =श्रतिचम् अत्यादय का ताश्र्ये द्वितीयथेति समास । जो सेना का अतिक्रमण कर गया हो उसे 'श्रतिचम्' कहते हैं। अतिचम्' शब्द की 'प्रथमक्षिक अहसा चार्तिक की महायता से 'यू न्व्याक्यो नदी' (१६४) सूत्र द्वारा नदीसञ्ज्ञा हो जाती है। श्रत बदी कार्य अर्थात् सम्बुद्धि में इस्व कितों में श्राट् का श्रागम श्रीम् को जुट् आगम श्रीम् की आम् आदेश ये श्र कार्य हा जाते हैं। रूपमाला यथा—

| प्रथमा   | श्रतिचमू †        | श्रतिचम्बौ              | श्रतिचम्व      |
|----------|-------------------|-------------------------|----------------|
| द्वितीया | <b>ग्रतिचमूम्</b> | ,,                      | श्रतिचमून्     |
| वृतीया   | श्रतिचम्बा        | श्रति <b>च</b> मुम्याम् | श्रतिचमूभि     |
| चतुर्थी  | भ्रतिचम्बै ‡      | ,,                      | श्रतिचमू⊹य     |
| पञ्चमी   | <b>ऋतिचम्वा</b> ‡ | 99                      | 99             |
| षष्ठी    | , ‡               | श्रतिचम्बो              | श्रतिचमुनाम् × |
| सप्तमी   | श्रतिचम्वाम् 🏖    | ,,                      | श्रतिचमूषु     |
| सम्बोधन  | हे ग्रतिचम । *    | हे अतिचस्वौ ।           | हे श्रतिचम्व । |

- † ड्यन्त न होने से सुँ लोप नहीं होता।
- 🛨 श्रायनचा श्राटश्च, इको यणचि ।
- × इस्वनद्यापो नुद्।
- 🗶 डेराम्नद्याम्नीभ्य श्रापनद्या, श्राटश्च, इका यणचि ।
- **\* श्रम्बाथनद्यो , एङहस्वा**त्सम्बुद्ध ।

#### [लघु०] खलपू।

व्याख्या न्यत पुनातीति खलप् । खल कर्मोपपट पूज् पवने' (क्रयाव्ड धातु से क्विप् प्रत्यय करने पर 'खलप् शब्द निष्पन्न हाता है। साङ्क द्वारा स्थान को शुद्ध करने वाले नोकर को खलप् कहते हैं। 'खलप् शब्द म ऊकार धातु का श्रवयव है।

खलपू + स्' यहा डयन्तादि न हाने से सुँ लोप नही होता। रूँ स्व विसर्ग हा कर-- 'खलपू ' बनता है।

'खलप्' + श्री' यहा पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त हाने पर दीर्घाज्जिम च (१६२) स इस का निषेध हो जाता है। श्रव 'हका यसचि (१४) स यस प्राप्त होने पर 'क्विवन्ता धातुस्त न जहति' के श्रतुसार घातु होने से उस का वाध कर 'श्रवि श्रु धातु (१६६) स उवँक् प्राप्त होता है। इस पर श्रिप्रमस्त्र प्रवृत्त होता है—

### [लघुo] विवि-स्वय—२१० ऋो सुॅपि।६।४।८३॥

धात्ववयवसयागपूर्वी न भवति य उवर्णः, तदन्तो या धातु, तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण् स्याद् अचि सुँपि। खलप्वी, खलप्व।

अर्थ — भातु का अवयव सयोग पूर्व में नहीं जिस उवण क, वह उवर्ण है अन्त में जिस के ऐसा जो अनेकाच श्रद्ध उस को यण हैं। अज्ञादि सुप् परे होने पर।

ठ्याख्यां—को ।६।१। अनेकाच ।६।१। असंयोगपूर्वस्य ।६।१। ∫ एरनेकाचोऽसयोग

प्रवेस्य में ] धातो । हाश श्रचि ।७।१। [ 'श्रचि रनु गातु ' से ] सुपि ।०।१। यया ।१।१। ['इयो यया से] 'श्रा पद 'उ शब्द के पट्टी का एकवचन हैं। इस का अर्थ हैं— उवयान्य। 'धाता पद की श्रावृत्ति की जाती हैं। एक धातो पट श्रा का विशेष्य बन जाता है जिस में 'श्रो' में तदन्तिविधि हा कर उवर्यान्तस्य धाता' एसा हो जाता है। तसरा धातो पट श्रसयोगपृत्रस्य पद के सयोग' श्रश के साथ सम्बद्ध होता है। श्रक्तस्य यह श्रधिकृत हे। इस का 'श्रोधातो ( उवर्यान्तस्य धातो ) यह विशेषण हैं। श्रत विशेषण से तदन्तिविधि हा कर— उवर्यान्तधात्वन्तस्य श्रद्धस्य' ऐसा श्रथ हो जाता है। श्रनेशच पद श्रद्धम्य' का विशेषण है। श्रमयागपृत्रस्य का 'ए' के साथ सामाना धिकरण्य है। श्रर्थ —(धातो श्रमयोगप्रस्य) धातु का श्रवयव सयोग जिस के पूव म नहीं एसा (श्रो) जो उवया तटन्त (श्राता) जा धातु तदन्त (श्रनेकाच) श्रनक श्रचों वाले (श्रद्धस्य) श्रद्ध के स्थान पर (यया) यया श्रादेश हो (श्रिच) श्रजादि (सुपि) सुप्परे होने पर। ताल्यय—श्रजादि सुप्पत्यय परे रहते उस श्रनेकाच श्रद्ध का यया श्रादश हो (हि जिम के श्रत में उवयान्त धातु हो परन्तु धातु के उवया से पूव धातु का श्रवयव सयोग न हो।

'एरनेकाच '(२००) सूत्र का विषय इवर्णान्त है श्रीर इस का विषय उवर्णात धातु है। वह प्रत्येक प्रकार के श्रजादि प्रत्यया में यस् करता है श्रीर यह केवल श्रनादि सुप में। शेष सब बातें दोनों में समान हैं। टोनों 'श्रचि रनु— (१११) क श्रमवाद हैं।

खनप् + श्री यहा 'पू उवर्णान्त धातु है, इस के उवर्ण से पूत्र धातु का कोइ श्रवयव सयोगयुक्त नहीं। श्रनेकाच् श्रङ्ग खलप् 'है इस से परे 'श्री' यह श्रजादि सुप वर्त्तमान है हो। श्रत श्रलोऽन्त्यपरिभाषा की महायता से प्रकृतस्त्र हारा ऊकार का ग्रम् = वकार हो कर — खलप्त्री रूप बना।

स्त्रीलिङ न होने के कारण खलप् शब्द की नदीसन्द्रा नहीं होती अत आट आदि नदीकार्य नहीं होते। सवत्र श्रजादि सुपों में यण् हो जाता है। रूपमाला यथा—

खलप्वी प्र॰ खलपू खलप्व प॰ खलप्व खलप्रयाम् द्वि॰ खलप्वम्1 **q** • स्रवण्यो खबप्वाम् खत्रपूर्याम खबप्रमि स• खलप्त्रि नृ॰ खलप्वा खबप्षु स् व हे खलपु । हे खलप्ती । हे खलप्त । ष • खन्नप्वे खलपुस्य

‡ अम् और शस् में परत्व के कारण यण् होसाता है।

#### [लघु०] एव सुन्वादय ।

व्याख्या स्वतप् शब्द के ममान ही सुल उल्लू आदि शब्दों के रूप होत हैं। सुद्ध खुनातीति सुलू (अच्छी प्रकार से काटन पाला)। उत्क्रद्भ खुनातीति उल्लू (उत्कृष्ट रीति म काटने वाला)। लूज छेटन' (क्रधा॰ उ) धातु से कर्त्ता में क्विप प्रत्यय करने से इन की निष्पत्ति होती है। सपत्र श्रजाटि सुपों में यस् हो जाता है। ध्यान रहे कि उल्लू'में सथाग धातु का अवथव नहीं उपसर्ग के तकार का मिला कर बना है अत यस करन म कोई बाधा नहीं हाती। इन दानों की रूपमाला यथा—

|                 | सुलू           |             |       |            | उल्लू        |                  |
|-----------------|----------------|-------------|-------|------------|--------------|------------------|
| <b>५० सु</b> लू | सुल्वौ         | सुल्व       | ঘ     | उक्लू      | उल्ल्बी      | उरुल्व           |
| ाद्व सुरुवस     | τ,             | **          | द्धि० | उल्ल्वम्   | **           |                  |
| न्• सुल्वा      | सुलूम्याम्     | सुलूमि      | तृ    | उल्ल्वा    | उत्नूम्याम्  | उ <b>स्</b> लूभि |
| ष• सुल्व        | **             | सुलूभ्य     | च०    | उल्लेब     |              | उल्लूभ्य         |
| प> सुल्ब        |                | ,,          | q     | उल्ल्ब     |              | ,                |
| do.             | , सुल्वो       | सुल्वाम्    | do    | ,          | उल्ल्वा      | उल्लाम्          |
| स• सुल्वि       |                | सुलूषु      | स॰    | उक्किन     | ,            | उस्तूषु          |
| स• हे सुर       | तू । हे सुरुवी | । हे सुस्व। | स     | हे उल्लू । | हे उल्ल्वी । | इं उल्लंब ।      |
| [लघु०           | े स्वभू । स्व  |             | ı     |            |              |                  |

व्याग्व्या—स्वस्माज्ञवतीति स्वभू । 'स्व'प्वक 'भू सत्तायाम्' (भ्वा॰ प॰) धातु स क्विप प्रत्यय करने पर 'स्वभू शब्द निष्पन्न होता है। ब्रह्मा को स्वभू कहते हैं। स्वभू+सुँ=स्वभू । ङ्यन्तादि न होन से सुँ का स्वाप नहीं होता।

स्वभू + श्री इस दशा में प्रथम इका यग्नि' (१४) असे यग्न प्राप्त है। उस् का बाध कर पूर्वसवग्रदीर्घ प्राप्त हुआ। उस का दीर्घाज्जसि च' (१२) से निषेध हो गया। पुनः इको यग्नि से यग्न प्राप्ति, उस का बाध कर 'श्रीच श्तु (१६६) स उवँ इ स्रादेश की प्राप्ति, उस को बाध कर श्री सुपि' (११०) स यग्न प्राप्त होता है। इस यग्न का 'न भूसुधियो ' (२०२) से निषेध हो जाता है। तब उवँ इ श्रादेश हो कर स्वभुवौ' रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार श्रागे श्रजादि विभक्तियों में सर्वत्र उवँ इ कर लेना चाहिये। रूपमाला यथा—

| प्र∙   | म्बभू    | स्वभुवौ     | स्बभुव   | Фo  | म्बमुव  | स्वभूम्याम्    | स्वभूम्य    |
|--------|----------|-------------|----------|-----|---------|----------------|-------------|
| ত্তি • | म्बभुवम् |             |          | ष०  |         | स्वभुवो        | स्वभुवाम्   |
| न •    | म्बभुवा  | म्बनुस्याम् | म्बभ्रीभ | स०  | स्वभुवि |                | स्वभूषु     |
| च•     | स्वसुव   |             | म्बभू य  | स्य | इस्वभू! | हे म्बसुत्री ' | ने स्वसुव । |

इसी प्रकार—स्वयम्भू (ब्रह्मा) श्रामन (कामदव) प्रतिभू (जामिन) शब्द होंगे।
[लघु ] वर्षाभू ।

व्याख्या चर्चासु भवतीति वषा म (नदुर, मेंडक)। वषा पूनक 'सूसत्ता याम् (म्वा॰प॰) धातु से क्विप प्रत्यय करन पर वषासू शब्द निष्पन्न होता है। यहा अज्ञानिया म आ सुषि (२९०) द्वारा प्राप्त यण का न सूसुधिया' (२०२) स निषध हा जाता हं। पर अग्रिमसूत्र से पुन यण करते हे—

#### [लघु०] विधि स्वय-२११ वर्षाभ्यश्च ।६।४।८४॥

अस्य यस् वा स्याद् अचि सुँपि । वषाभ्वौ इत्यादि ।

अर्थ - अजादि सुप् प्रत्यय पर होने पर विषासू शब्द का यण हो।

व्याग्व्या - श्रचि १७११ [ श्रचिश्तु 'से ] सुपि १७११ [ श्रो सुपि मे ] वर्षास्व १६१९। च इत्यव्ययपत्म । यस् १९१९ [ इसो यस म] श्रथ - (श्रचि ) श्रजादि (सुपि ) सुप् परे रहते (वर्षाभ्व ) वर्षामू शब्द क स्थान पर (यस ) यस हो । श्रजोऽन्त्यपि भाषा से श्रम्त्य श्रज्ञ ऊकार को यस हागा । रूपमाला यथा-

प्र• वर्षाम् वर्षाभ्वा वर्षाभ्व प्र• वर्षाभ्व वर्षाभूम्याम् वर्षाभूम्य प्र• वर्षाभ्व वर्षाभूम्य प्र• वर्षाभ्व वर्षाभूम्य प्र• वर्षाभ्व प्र• व

ध्यान रहे कि नदीसम्ज्ञा न होने से श्राट् श्रादि काय न होंगे।

### [लघु०] इन्भू ।

व्याग्वया — हन् अन्यय के उपपद होने पर 'भू' धातु से क्विप् प्रत्यय करने पर हन्भू शब्द निष्पन्न हाता है। हन्=हिमा भवते=प्राप्नोतीति हासू। वत्तमान उपलब्ध सस्कृतः माहित्य में इस के प्रयोगों के उपलब्ध न होने से इस के अर्थ में बढा विदाद है। कई इस का अर्थ सपैविशेष व बज्र करते हैं, कोई इसे वानर व सूर्यवाची मानते हैं।

अजादि विभक्तियों में श्रो सुपि' (२१०) से प्राप्त यथ का 'न भूसुधियो (२०२) से निषेध हो जाता है। तब अग्रिमवार्त्तिक से पुन यथ हो जाता है—

[लघु॰] वा॰---२० इन्करपुन पूर्वस्य भुवो यस् वक्रव्यः ॥ इन्स्वो । एव करभः। अर्थ — अजादि सुप परे हाने पर हन् कर और पुनर पूव वाले 'भू' शब्द के स्थान पर यश आदेश करना चाहिये।

व्यास्त्या—चह वार्तिक वर्षाभ्वश्च (२११) सूत्र पर महाभाष्य मे पढ़ा गथा है। हभू करभू और पुनभू शब्दों क ऊकार को यहा हो ब्रजादि सुप् पर हो तो—यह इस वार्तिक का तारपय है।

हन्सू शब्द को इस वार्त्तिक से यथास्थान यण हो जाता है। रूपमाला यथा—

प्र० हन्सू हन्स्वो हन्स्व प० हन्स्व हन्सूस्याम् हन्सूस्य

हि० हन्स्वम् प० हन्स्वो हन्स्वाम्

प० हन्स्व हन्स्वाम्

प० हन्स्व स० हन्स्वा हन्सूख

इसी प्रकार करभू श्रीर पुनभू शब्दों कें रूप बनते हैं। करे भवतीति करभू (नख=
माल्न) पुनभवतीति पुनभू (पुन पैदा होने वाला)। कर और पुनर् के उपपद रहते भू
सत्तायाम् (भ्वा प०) धातु से निवप् प्रत्यय करने पर करभू श्रीर पुनभू शब्द निष्पन्न
होते हैं। श्रजादि विभक्तियों में प्रवेक्ति वार्तिक से यण् हो जाता है। रूपमाला यथा—

|                       | काभू           |            |      |                             | <b>પુ</b> નમૂ <sup>°</sup> |                       |
|-----------------------|----------------|------------|------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| प्र० करभू व           | क्रस्वी        | कैरस्व     | प्र  | पु <b>न</b> भू <sup>°</sup> | पुनस्वौ                    | पुनर्स्व              |
| द्वि करभ्वम्          |                |            | द्धि | पुनर्भ्वम्                  | ,                          | ,                     |
| न <sup> </sup> करभ्वा | क्रभूम्याम्    | करभूभि     | तृ ० | पुनभ्वा                     | पुनभू भ्याम्               | વુનમૂ <sup>લ</sup> િસ |
| च • करभ्वे            |                | करभूभ्य    | च ०  | <b>पुन</b> +व               |                            | षुनभू भ्य             |
| ए० करम्ब              |                | ,          | чo   | पुनर्भ्व                    | **                         | "                     |
| <b>40</b> , 7         | <b>हर</b> स्वो | करभ्वाम्   | ब॰   |                             | पुनभ्वी                    | पुनर्स्वाम्           |
| म॰ करम्वि             |                | करभूषु     | स०   | पुनस्वि                     |                            | પુનમૂ 'શુ             |
| सं हे करभू । हे       | करस्वी ।       | हे करम्व । | स०   | हे पुनभू ।                  | हे पुनभ्वौँ ।              | हे पुनर्स्व ।         |

सूचना- पुन व्याही हुई स्त्री इम त्रर्थ में पुनभू' शब्द नित्यस्त्रीलिङ होता है पुज तिङ्ग नहीं । स्त्रीलिङ में इस का उच्चारण 'सिद्धान्त कौमुदी' में देखना चाहिये ।

#### श्रम्याम (३१)

- ( १ ) 'खुलू + अनुस = खुखुवतु पुष् + अनुस् = पुपुवतु ' इत्यादियों म 'श्रो सुपि स यक् क्यों न हो १
- (२) खलप्ती सलप्त 'श्रादि में 'प्रनेकाच 'स सस् क्यों नहीं होता ? क्या 'प्' धातु नहीं है ?

- ( ३ ) म्बभू वर्षामू, आत्मभू करभू खलपू आतचम् और हुहू शब्दा के द्विताया तथा सप्तमी के एकवचन म रूप सिद्ध करो।
- (४) उर्वें इ् श्रादेश 'श्रा सुपि के यस का बाधक है या इका यसचि के यस का ? सप्रमास स्पष्ट करें।
- । १ ) एरनेकाच सूत्र का अपचा श्रो सुपि सूत्र म क्या विशेषता है ?
- (६) 'त्रा सुपि' सूत्र का सादाहरण विवेचन कर ।

# [ यहां दीर्घ ऊकारान्त पुल्ॅलिङ्ग ममाप्त होते हैं ]

श्रव ऋकार।न्त पुल्ँ लिङ्ग शब्दों का वर्णन करत ई---

### [लघु•] धाता । हे धातः ! । धातारी । धातारः ।

व्याख्या — हुधान् धारस पाषसयो ( जुहो उ०) धातु से कर्त्ता म तृत्र व तृष प्रत्यय करने पर धातृ' शब्द निष्पन्न हाता है। दधातीति धाता धारस पोषस करने क कारस परमात्मा का नाम धातृ है।

'धातृ शब्द के सवनामस्थान प्रत्ययों म क्रोच्ट शब्द के समान रूप बनते हैं।

सुँ में ऋदन्त होने से 'ऋदुशनस् स्त्र से अनङ् आदेश अप्तृन्तृष् से उप धादीर्घ, हल्ङ्याब्स्य से अप्रक सकार का लोप और न लोप (१८०) से नकार का लोप हो कर धाता' रूप बना।

सम्बुद्धि मं हे घातृ + स्' इस दशा में श्रनड् श्रादश नहीं हाता । ऋता किसव नामस्थानयों ' (२०४) से गुरा = श्रर हो सुँ लोप और रेफ को विसर्ग करने से— ह धात । रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि सम्बुद्धि मे निषेध के कारण उपधादीय कहीं होगा।

# [लघु॰] वा॰—२१ ऋवर्णाञस्य **स**त्व वाच्यम्।

भात्याम । प्रथ — सम्पूर्ण सत्वप्रकरण में ऋवण म परे भी नकार को सकार आदेश कहनः चाहिये।

व्याख्या— यह वात्तिक सम्पूर्ण यात्वविधायक सूत्रों का शेष समझना चाहिय अत प्रत्येक गात्वविधायक सूत्र में इस की प्रवृत्ति होती है। इस से जिस २ व्यवधान या निवश्न के अधीन रेफ व प्रकार से परे गात्व करना कहा गया है वहा २ मवत्र जावण का भी सङग्रह कर जेता चाहिये— बहु इस वार्त्तिक का ताल्पर्य है। धातृ + नाम् यहा ऋवण से परे इस वार्त्तिक की सहायता से रषाम्या ना ग ममानपदे' (२६७) सूत्र द्वारा नकार को ग्राकार हो कर धातृग्राम् प्रयोग सिद्ध हाता है। सप्तमी के एकवचन में ऋता डि '(२०४) से गुग्रा हा कर 'धातरि रूप बना।

सुप म 'त्रानेश-' ( १४० ) से पत्व हो धातृषु' रूप सिद्ध होता है।

घातृ' शब्द की रूपमाला यथा---

| я•    | घाता    | धातारौ             | <b>भातार</b>   | प० | धातु     | धातुभ्याम्  | घातुभ्य          |
|-------|---------|--------------------|----------------|----|----------|-------------|------------------|
| द्भि० | धातारम् | ,                  | धातॄन्         | ष० | ,,       | घात्रो      | <b>धातॄ</b> गाम् |
| त ०   | धात्रा  | घातृभ्या <b>म्</b> | <b>घातृ</b> भि | स॰ | घातरि    | ,           | घातृषु           |
| ন্দ্ৰ | घात्रे  |                    | धात्स्य        | स० | हे भात ! | हे धातारी । | हे घातार !       |

#### निम्न लिखित शब्दों कें रूप भा इसी तरह हाते हैं-

| <ul> <li>अध्येतृ पढ़न वाला</li> <li>कदने वाला</li> <li>कस्तृ करने वाला</li> <li>कस्तृ करने वाला</li> <li>कस्तृ करने वाला</li> <li>कस्तृ सारधि व द्वारपाल</li> <li>श्रास्त प्रास्त प्रास्त प्राप्त वाला प्राप्त प्राप्त प्राप्त वाला प्राप्त प्राप्त वाला प्राप्त प्राप्त वाला प्राप्त प्राप्त वाला प्राप्त वाला प्राप्त वाला प्राप्त वाला वाला वाला वाला वाला वाला वाला वाल</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | शब्द        | <b>3</b> 134       | शब्द     | જાર્થ                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|----------|---------------------------|
| कथियतृ कहने वाला २० पातृ रक्तक व पीने वाला प्राथित कर्रे वाला प्राथित पानने वाला प्राथित प्राथित पानने वाला प्राथित प्राथित पानने वाला प्राथित पानने वाला प्राथित प्राथित पानने वाला प्राथित वाला प्राथित प्राथित प्राथित वाला प्राथित वाला प्राथित प्राथित प्राथित वाला व्याय व्याय व्याय वाला व्याय व्य |    |             | W.                 |          |                           |
| कसुं करने वाला पूजियतु पूजने वाला प्रेम् सारिध व द्वारपाल पोतृ ऋत्विज विशेष प्रशास्त ऋत्विज विशेष प्रशास्त ऋत्विज व राना प्रम्ह पूळ् वे वाला प्रम्ह पूळ् वे वाला प्रम्ह पूळ् वे वाला प्रम्ह पूळ् वे वाला प्रम्ह प्रशास्त ऋत्विज व राना प्रम्ह पूळ् वे वाला प्रम्ह प्रशास्त ऋत्विज व राना प्रम्ह पूळ् वे वाला प्रम्ह प्रशास्त जानने वाला मन्तृ जानने वाला मन्तृ जानने वाला भनेत्व लाने वाला भनेत्व लाने वाला प्राद्ध युद्ध करने वाला श्रम्ह युद्ध करने वाला रचितृ देखने वाला रचितृ रचन वाला विशेष युद्ध करने वाला विशेष युद्ध युद्ध करने वाला विशेष युद्ध युद्ध करने वाला विशेष युद्ध युद्ध करने वाला विशेष युद्ध करके वाला विशेष युद्ध युद्ध करने वाला विशेष युद्ध करके वाला विशेष  | *  | -           | _                  | _        | _                         |
| सन् सारिध व द्वारपाल पोतृ ऋत्विज विशेष १ गण्यित गिनने वाला प्रथ्हे प्रशास्त ऋत्विज व राना गत नाने वाला प्रथ्हे प्रशो वाला कृत काटने वाला २४ वाद्घ जानने वाला जतृ जीतने वाला भन्नु म्वाभी व पति जात जानने वाला भन्नु लाने वाला १० तरितृ तैरन वाला भोक्षु खाने वाला १० तरितृ तेरन वाला भोक्षु खाने वाला वस्तृ विश्वकर्मा गाद्घ गुद्ध करने वाला दूष्ट् देखने वाला रचितृ रचन वाला कन्नु धारण करन वाला वक्तु वालने वाला १४ प्रयातृ प्रांत वरहता वस्तृ पहनन वाला वस्तृ पोता व दाहता वस्तृ रहन वाला नेतृ नेता व सम्बालक वस्तृ रहन वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | कथायतृ      |                    | -        | रक्षक व पान वाला          |
| र गाण्यित गिनने वाला प्रशास्त ऋस्विज व राना  गात नाने वाला प्रष्टु पृष्ठा वाला  छत्त काटने वाला रथ बाद्ण जानने वाला  जतु जीतने वाला भन्तु गानने वाला  ग तरितृ तरन वाला भोक्तु खाने वाला  तरन्टु विश्वकर्मा गाद्ण गुद्ध करने वाला  दण्टु देखने वाला रचितृ रचन वाला  गर्मु प्रारम्भ करने वाला वस्तु ग्रांकने वाला  गर्मु प्रारम्भ करने वाला वस्तु ग्रांकन वाला  नेतृ पेता व सञ्चालक वस्तु गानने वाला  वस्तु पहनन वाला  नेतृ मेल्यु सोमयज्ञ कराने वाला वात उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | कसृ         | करने वाला          | पूजियतृ  | पूजने वाला                |
| गात नाने वाला प्रदेष्ट्र पूछ्रो वाला<br>छत्त काटने वाला २१ बाव्छ जानने वाला<br>जतृ जीतने वाला भन्तृ म्वामी व पति<br>ज्ञात जानने वाला भन्तृ तानने वाला<br>१० तिरतृ तैरन वाला भोक्तृ खाने वाला<br>त्वस्ट्र विश्वकर्मा ग्राद्ध ग्रुद्ध करने वाला<br>व्यतृ दने वाला ० रचित रचा करने वाला<br>व्यतृ धारण करन वाला वक्तृ यालने वाला<br>११ ध्यातृ धाता व दाहता वस्तृ पहनन वाला<br>भण्तृ पोता व दाहता वस्तृ रहन वाला<br>नेतृ नेता व सञ्चालक ३१ वेत्त जानने वाला<br>सोमयज्ञ कराने वाला वाढ उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <b>ब</b> सृ | सारथि व द्वारपाल   | पोतृ     | ऋत्विज विशेष              |
| कृत काटने वाला २४ बाद् च जानने वाला जतृ जीतने वाला भन्तृ म्वामी व पति जात जानने वाला भन्तृ नान्ने वाला भन्तृ तान्ने वाला भन्तृ खाने वाला भन्तृ खाने वाला याद्घ युद्ध करने वाला याद्घ युद्ध करने वाला रचितृ रचा करने वाला रचितृ रचा वाला विश्व वाला वाला विश्व वाला वाला विश्व वाला वाला वाला विश्व वाला वाला वाला वाला वाला वाला वाला वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ł  |             | गिनने बाला         | प्रशास्त | ऋत्विज व राना             |
| जतृ जीतने वाला भन्नु स्वामी व पति  जात जानने वाला भन्नु तान ने वाला  ा तरितृ तेरन वाला भोक्तु खाने वाला  तरितृ विश्वकर्मा ग्राद्ध गुद्ध करने वाला  दातृ दने वाला ० रिजत रचा करने वाला  वस्तृ धारण करन वाला वक्तु बालने वाला  भारण करने वाला वस्तु पहनन वाला  भण्तु पोता व दाहता वस्तु रहन वाला  नेतृ नेता व सञ्चालक ३४ वेत्त जानने वाला  सोमग्रज्ञ कराने वाला वाढ उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | ग-त         | नाने वाला          | प्रदेट   | पूछ्रो वाला               |
| ज्ञात जानने वाला भनु तानने वाला  10 तिरतृ तैरन वाला भोकतृ लाने वाला  तिरव कर्मा ग्राद्ध ग्रुद्ध करने वाला  दातृ दने वाला ० रचित रचा करने वाला  द्रष्टु देखने वाला स्चितृ रचन वाला  प्रमु धारण करन वाला वक्तृ वालने वाला  १४ ध्यातृ ध्यान करने वाला वस्तृ पहनन वाला  नेतृ पेता व दाहता वस्तृ रहन वाला  नेतृ नेता व सञ्चालक ३४ वेत्र जानने वाला  सोमग्रज्ञ कराने वाला वाढ उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | ब्रुत्त     | काटने वासा         | २४ बाद्ध | , जाननें वाला             |
| ज्ञात जानने वाला भन्नु तानने वाला  10 तरितृ तैरन वाला भोक्तृ खाने वाला त्वान्ट्र विश्वकर्मा ग्राद्ध ग्रुद्ध करने वाला दातृ दने वाला ० रचित रचा करने वाला द्वातृ देखने वाला रचितृ रचन वाला प्रमु धारण करन वाला वक्तृ बालने वाला ११ ध्यातृ ध्यान करने वाला वसितृ पहनन वाला नेतृ पोता व दाहता वस्तु रहन वाला नेतृ नेता व सञ्चालक ३४ वेत्र जानने वाला सोमग्रज्ञ कराने वाला वाढ उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | जतृ         | जीतनें वाला        | भत्तृ    | म्बामी व पति              |
| त्वन्ट्ट विश्वकर्मा याद्ध युद्ध करने वाला वात् वात् वात् वात् वात् वात् वात् वात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -           | जानने वाला         | भत्तृ    | नाटने वाला                |
| दातृ दने वाला ० रिजत रसा नरने वाला द्रिष्टृ देखने वाला रचितृ रसन वाला वस्तृ धारण करन वाला वक्तृ वालने वाला भण्तृ ध्यान करने वाला वस्तृ पहनन वाला भण्तृ पोता व दाहता वस्तृ रहन वाला नेतृ नेता व सञ्चालक ३४ वेत्र जानने वाल। सोमयज्ञ कराने वाला वाढ उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | तरितृ       | तैरन वाला          | भोक्तृ   | ंखाने वाला                |
| दातृ दने वाला ० रचित रचा नरने वाला द्रष्टृ देलने वाला रचितृ रचन वाला वन्तृ धारण करन वाला वन्तृ वालने वाला भ्यान करने वाला वसितृ पहनन वाला नेतृ पोता व दाहता वस्तृ रहन वाला नेतृ नेता व सञ्चालक ३४ वेत्र जानने वाल। नेष्टृ सोमयज्ञ कराने वाला वाह उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | खन्य        | विश्वकर्मा         | गाद्ध    | ।<br>युद्ध करने वाजः      |
| देखने वाला रचितृ रचन वाला  प्रमु धारण करन वाला वस्तृ बालने वाला  भ्यातृ ध्यान करने वाला वसितृ पहनन वाला  नेतृ पोता व दाहता वस्तृ रहन वाला  नेतृ नेता व सञ्चालक ३४ वेत्र जानने वाला  मेथ्टू सोमयज्ञ कराने वाला वाढ उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             | दने वाला           | ० रचित   | रचा करने वाला             |
| प्रसृ धारण करन वाला वक्तृ बालने वाला  ११ थ्यातृ ध्यान करने वाला विस्तृ पहनन वाला  गप्तृ पोता व दाहता वस्तृ रहन वाला  नेतृ नेता व सञ्चालक ३४ वेत्र जानने वाला  नेथ्टृ सोमयज्ञ कराने वाला वाढ उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             | देखने वाला         | रचियतृ   | रचन वाला                  |
| ११ ध्यातृ ध्यान करने वाला वसितृ पहनन वाला<br>भण्तृ पोता व दाहता वस्तृ रहन वाला<br>नेतृ नेता व सञ्चालक ३४ वेत्र जानने वाला<br>भेष्टृ सोमयज्ञ कराने वाला वाह उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | वस्         | धारणः करन वाला     | वक्तृ    | वालने वाला                |
| निष्तु पोता व दाहता वस्तु रहन वाला<br>नेतृ नेता व सञ्चालक ३४ वेत्र जानने वाला<br>मेथ्टू सोमयज्ञ कराने वाला वाढ उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 |             | ध्यान करने वाला    | वसितृ    | पहनन वाला                 |
| नेंतृ नेता व सञ्चालक ३४ वेत्त जानने वाला।<br>मेथ्टू सोमयज्ञ कराने वाला वाढ उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -           | पोता व दाहता       | वस्तृ 💰  | <sup>।</sup><br>्रहन वाला |
| मेष्ट्र सीमयज्ञ कराने बाला वाढ उठाने वाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             | नेता व सञ्चातक     | ३४ वेत्त | जानने वाला                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | _           | सोमयज्ञ कराने वादा | वाढ      | उठाने वाला                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -           | ऋत्विज्            | शक्कितृ  | राङ्का करने बाला          |

|    | হাতৰ্       | श्रर्थ             | शटर     | ग्रा            |
|----|-------------|--------------------|---------|-----------------|
|    | शमयितृ      | शान्त करने वाला    | स्वानृ  | · नुति करन वाला |
|    | शिवतृ       | मोने वाला          | स्थातृ  | उहरने वाला      |
| ઇ૦ | शासितृ      | शासन करन वाला      | स्नातॄ  | स्नान करन वाला  |
|    | श्रातृ      | सुनन वाला          | स्मत्तृ | स्मरम करने वाला |
|    | सवितृ       | स्य व प्रेरक       | १० सन्द | पैदा करने पाला  |
|    | मान्त्वयितृ | तसल्ली दन वाला     | हत्तृ   | हरने वाला       |
|    | साढु        | महन करने वाला      | हातृ ‡  | यज्ञ करने वाला  |
| ४४ | स्स्रलित    | स्पर्वतित होन वाला |         |                 |

### [लघु०] एव नष्त्रादय ।

ज्यारुया—नप्तृ नेष्टृ स्वष्ट सत्त क्षातृ पातृ और प्रशास्तृ शब्दा क रूप भो भातृ शब्द क समान होग । सम्बुद्धिभिक्ष सर्वनामस्थान में भ्रष्तृन्— ( र ६ ) सूत्र म इन की उपभा का दार्थ हो जायगा।

भप्तु, नष्टु आदि शब्द औसादिक तृजन्त च तृजन्त हैं। उथादिया स तान सूत्रा द्वारा प्राय बीस शब्द तृक्ष त व तृजन्त सिद्ध ।क्य ग्ये हैं। यथा—

```
शस्म + तृम् =शस्तृ । [यह ऋत्विज् या भाट की सञ्जा ह ।]

२ शास + तृम् =शास्तृ । [यह ऋत्विज् या भगवान खुद्ध की सञ्जा ह ।]

३ चद् + तृच् | =च्चे | [सार्थ द्वारपाल वेश्या म शृद्ध म उत्पन्न विदुर ।]

४ खुद् + तृच् =चोतृ । [मुसल ]

४ प्रशास+ तृच् =प्रशास्तृ । [मुसल ]

६ उद् नी+तच =उ-नतृ । [ऋत्विज् च राजा । ]

9 प्रति ह+तृच् =प्रतिहृतृ [ऋत्विज् ]

□ प्रति ह+तृच् =उद्गात [यज्ञ में साम का गान करन घाला ]
```

<sup>‡</sup> ध्यान रहे त्राम् में सब ऋदन्तां को खत्व हो जाता है। अत चिह्न नहीं सपाया ।

<sup>\*</sup> तत्त्ववाधिनीकारा श्रीक्षान-द्रस्वामिनोऽन्य च उठज्वल्लदत्तप्रशत्त्वा वृत्तिक्वतोऽत्र तृ प्रत्यय मबाहु पर भाष्यममैव नागशस्त्वत्र तृत्वमनााभदधावि । दृश्यताभत्रत्व शेखर । प्रक्रियाकोमुदीप्र । द शैकावार श्रोविट्ठलाचार्वोऽप्यत्रातुक्ता ।

i इदि सौता थातु । राकलीकरण अवस्य चार्गमिति दीविता । सम्मृताविति रजस्त्रसद्ता ।

इस प्रकरण में प्रतिप्रस्थात, प्रस्तोत दसतृ † शस्त और अप्तृ ‡ इतन शब्द अधिक अन्यन्न देखे जाते हैं। उपदेष्ट्र श्रीर धातृ शब्द का भी यहा उज्ज्वलदत्त न न जाने किस लिये गिन रखा है। श्रीर न जाने श्रीस्वामी दयान्द सरस्वती ने भी उस का किम लिये अपनी उणादिवृत्ति में अनुसरण किया है ? सरस्वतीकण्ठाभरणकार धारश्वर महाराज मोज, दण्डनारायण प्रक्रियासवस्वकार नारायणभट्ट प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादटीका के रचयिता श्रीविट्ठलाचाय और दुगसिहा प्रभृति इन का उल्लेख नहीं करते। यद्यपि ये सञ्ज्ञा शब्द हैं तथापि गण में इन के पाठ की कल्पना करना निष्प्रयाजन लोकविरुद्ध और प्रमाण श्रूष्य है।

सूचना स्वसृ यातृ दवृ ननान्द, नृ और सन्येष्टृ ये छ शब्द भी यद्यपि श्रीणाः दिक हैं तथापि ये ऋप्रत्ययान्त हैं, तृम्मन्त व तृजन्त नहीं । श्रत इन क दोत्र या दीर्घाभाव

<sup>†</sup> दस्ता स्वयक्कतः ति प्रक्रियासवस्वे नारायणभट्ट । न नवाय्यायत्रायः श टोऽ लोक्यतः।

<sup>‡</sup> महाराज भोजदेव ने आप हस्तरच इन्प्रकार स्त्र बना कर अप्नु र दे सिद्ध किया है। दयडनारायया ने अपनी वृक्ति में 'अप्नु का अध वक्ष किया है। वत्तमान उपल व सस्कृत-साहित्य में इस का पता नहीं चलता। परातु अप्तोयाम अप्तयामन्' आदि शब्दों के देखने से प्रतीत होता हैं कि वक्ष अध में इस का कहीं प्रयोग अवश्य हुआ हागा। इसो प्रकार चार आदि अधीं में हुनु शब्द के प्रयोग अन्वेषसीय हैं।

का यहा प्रश्न ही उत्पन्न नहा होता। इन में से स्वसृ शब्द का ही सूत्र में प्रहरण है श्रत उसे ही नीर्घ होगा श्राय किमी शब्द को न होगा।

प्रश्न — यदि नष्त नेष्टु श्रादि सातों शब्द पूर्वोक्तरीत्या तन्नन्त व तृजन्त हैं तो इन की उपधा को दीर्घ 'श्रप तृन् तृच् स्वसृ' इतने से ही सिद्ध हो सकता है क्योंकि सूत्र में तन् श्रोर तच् को दीव कहा ही है। पुन सूत्र में इन के पृथक उल्लेख का क्या कारण है १

उत्तर-इस प्रकार सिद्ध होने पर सूत्र म इन के पुन प्रहण का एक महान् प्रयोजन है। प्रन्थकार के शब्दों में ही देखिये-

### [जञ्ज ] नष्त्रादीनां ग्रहण च्युत्पत्तिपत्ते नियमार्थम् । तेनेह न---पिता, पितरौ, पितरः । पितरम्। शेप धातृवत् । एव जामात्रादयः ।

श्रर्थ — नष्तृ श्रादि तृज्ञात व तृजनत शब्दों का प्रदृष्ण युरपत्तिपत्त में नियम के लिये हैं। श्रर्थात् यदि युरपत्तिपत्त में श्रीणादिक शब्दों को तृज्ञन्त व तृजन्त सममा जाय तो नष्तृ नेष्टृ स्वष्टृ स्तृ होतृ, पोतृ श्रीर प्रशास्तृ इन सात शब्दों की उपधा को ही श्रष्ट्य क्ये से दीर्घ हो श्रम्य किसी श्रीणादिक तृजन्त तृक्षन्त को दीर्घ न हो। श्र

ज्या रूपा — कुछ लोग श्रोकादिक शब्दों को ब्युत्पन्न श्रीर कुछ श्रब्युत्पन्न मानते ह। श्रब्युत्पन्न मानने वालों के पन्न में नप्तृ श्रादि शब्दों में न कोई भातु श्रीर न कोई प्रत्यय माना जाता है। श्रत उन के मत में श्रप तन् तृच् स्वसृ' इतने सूत्रमात्र से काम नहीं चलता। उन के मत में नप्तृ शेष्ट्र श्रादि शब्द। का दीघ विवानार्थ ग्रहण करना श्रावश्यक है ही।

श्रव रहे ब्युत्पत्तिपत्त बाले ये लोग श्रीसादिक शब्दा में प्रकृति प्रत्यय, श्रागम विकार और श्रादश श्रादि सब यथावत् मानते हें। नप्तृ श्रादि शब्दों को ये लोग तृन्नन्त व नजन्त मानते हैं। श्रत इन क मत में श्रप्तृन्तृच्यसृ' इतने मात्र से ही दीर्घ सिद्ध हो सकता है। इस लिये इन के मत में इन शब्दों का सूत्र में ग्रहसा ब्यर्थ हो जाता है। इस पर ग्रन्थ-कार ग्रह उत्तर देते हैं कि इन का ग्रहसा नियम के लिये है। जैसे—

आप ने अपने नौकर का कहा कि---तुम खाज़ार से फख और वेर खाओ। इस से क्या विदित हुआ १ यही न, कि आप की दृष्टि में बेर फख नहीं हैं, क्योंकि यदि होते ता आप बेरों को पुन खाने के खिये न कहता।

 <sup>\* &#</sup>x27;ठ्यादिनिष्पञ्चाचा तृन्तुजताना दीधश्चेद् १ नप्त्रादीनामेव, न तु पित्रादोनाम्' इति
 नियमोऽत्र बाँध्य ।

इन ब्राह्मका निच्चिया दो और विसष्ठ को भी द नेना। इस से क्या श्राया १ यही न कि आप की दृष्टि में वसिष्ठ ब्राह्मका नहीं यदि होता ता श्राप पृथक निर्नेश न करते।

इन हिन्दुओं को दो २ श्राने न दा और बलनेवसिंह को भी दे दना । इस स क्या श्राया १ यही न कि श्राप की दृष्टि में सिख हिन्दु नहीं तभी तो श्राप बलनेवसिंह का प्रथम निर्देश करत हैं।

इसी प्रकार पाणिनि जी के— तृनन्त तजात शादों को दीघ हा तथा नप्तृ श्रादि शादों को भी दीर्घ हो 'इस प्रचन से क्या श्राया ? यही न कि ने यहा त्रज्ञन्त तजन्त शब्दों में श्रीणादिक तृक्षात तृजन्त शब्दों का प्रहण नहीं मानते श्रष्टाध्यायीस्थ तृक्षन्त तजन्त शब्दों को ही यहा 'तृन् तृच मे प्रहण करत हे तभी तो श्रीणादिक तृज्ञन्त तजन्त शब्दों के टीघ के लिये उन्होंने इन का प्रथक् उल्लेख किया ह।

तापय यह है कि नप्तृ नष्ट आदि सात श्रीगानिक तझन तजन शब्नों के श्रित रिक्त आय किसी श्रीगानिक तन्नन्त तृजन शब्द की उपधा को नीर्ध न होगा। सूत्रगत तृन् तृच से श्रष्टाध्यायीस्थ नजन्त तजन्त शब्दों का श्रहण हो कर कवल उन की उपधा का ही दीघ होगा।

#### ऋकारान्त श्रीगादिक शब्द

#### उपधादीर्घ हो जाता है।

) नप्तृ । २ नेष्ट्र । ३ वष्टृ । ४ इत्तः । ४ हातृ । ६ पातृ । ७ प्रशास्तृ । ⊏ उदगात । ३ स्वसः ।

[ यद्यपि सूत्र म उद्गातृ का उल्लेख नहीं तथापि भाष्यकार क उदगातार (२११पर) प्रयाग म इस भा टोई हा जाता है।]

#### उपधादीघ नहीं होता।

१ शम्त । २ शास्त । ३ सात । ४ उनेत । १ प्रतिहत्त । ६ हत । ७ मन्तृ । ८ प्रतिस्थातृ । ६ प्रस्तोत । १ त्रस्त । ११ शस्त १२ श्रम्तृ । १३ आतृ । १२ जामात । ११ मातृ । १६ पितृ । ७७ दुहित । १८ तृ । १६ यातृ । २ त्र् । २१ नना-द । २२ सम्बेष्ट ।

#### पितृ (पिता) शब्ट का उचारण यथा-

<sup>\*</sup> यो दिन शब्दों में कहा काशिध्यायीस्थ तन्त्रन्त व तत्र त मानेंग तो तन दीघ हो जाया। निषय केवल श्रीखादिकों क लिय हो हैं। यथ — माना ( म पन वाला ) मानारी मानार । इ ता (मारने शिला) इ नारी इ तार । माना ( मनम करी वाला) मानारी मानार ।

प्र० पिता । पतरो पितर प पितु पितृम्याम् पितस्य द्वि० पितरम् ,, पितृन् ष पित्रा पितृगाम् त० पित्रा पितृभ्याम् पितभि स पितरि ,, पितृषु स० दिवत । हे पितरो । हे पितर ।

इस की सम्पूण प्रक्रिया धातृ शब्द के समान हाती है। कवल सवनामस्थान में उपधानीच का अभाव हाँता है। सुँ में सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धी (१७७) स उपधा नीर्घ हा जाता हैं।

इसा प्रकार पूर्वोक्त शस्तृ श्रादि शब्दों क उच्चारण होते हें । निदर्शनार्थ श्रातृ' शब्ट का उच्चारण प्रथा—

प्र• श्राता श्रातरी श्रातर प्र• श्रातु श्रातृभ्याम् श्रातभ्य द्वि श्रातरम् , श्रातॄन् ष श्रात्रा श्रातॄणाम् त्• श्रात्रा श्रातृभ्याम् श्रातमि स श्राति , श्रातृषु च• श्रात्रे , श्रातृभ्य स• हेश्रात ! हेश्रातरौ ! हेश्रातर !

पूर्वोक्त उपधानीघाभाव वाले श्रीणादिक शब्दों में मातृ दुहितृ नमान्द श्रीर यातृ य चार शब्द स्त्रीलिङ्ग हे श्रत इन का विवेचन श्रागे श्रजन्तस्त्रीलिङ्गशकरण में किया जायगा।

श्रव नृ ( मनुष्य ) शब्द का वर्णन करत हैं । नृशब्न की सम्पूर्ण प्रिक्रिया पितृ शब्न के समान हाती है । सवनामस्थान में इसे उपधादीघ नहीं हुआ करता । षष्ठी क बहुवचन में यहां केवल श्रन्तर हुआ करता है—

'मृ + आम् इस दश। में इस्व का बुट का आगम हो कर मृ + नाम् । श्रव नामि' ( १४६ ) स नित्य दार्घ श्रीप्त होने पर अग्रिमस्त्र विकल्प करता है—

#### [लघु०] विधि स्त्रम्—२१२ नृ च ।६।४।६॥

अस्य नामि वा दीर्घः । नॄणाम् । नृखाम् ।

अर्थ --नाम् परे हो ता नृ' शब्द के ऋकार को विकल्प कर के दौष हो।

व्याख्या—नृ १६११ [ यहा षष्टी का खुक् सममना चाहिये ] च इत्यव्ययपद्म् । डमयथा इत्यव्ययपद्म् । [ झन्दस्युभयथा' से ] नीर्घ ११११ [ ह्लोपे—' से ] नामि १७११ [ 'नामि' से ] धर्यं —( नामि ) नाम् परे होने पर ( नृ ) नृशब्द के स्थान पर ( उमयथा ) विकल्प कर के ( दीर्घ ) दीर्घ आदश हो जाता है । अचरच' ( १२ २८ ) परि भाषा द्वारा आवर्यं को दीर्घ हागा ।

नृ + नाम् यहा प्रकृतस्त्र से वैकित्पिक दीघ हो कर दोनो पत्तो में स्वयान्त्रस्य ग्रात्व वाच्यम् (वा २१) वार्त्तिक की सहायता से रषास्या नो ग्रास्मानपदे (२६७) सूत्र से ग्रात्व हो कर नृग्णाम्' ग्रीर नृग्णाम्' ये दो प्रयाग सिद्ध हाते हैं। नृशब्द की रूपमाला यथा---

णीज् प्रापणे (भ्वा॰ उ ) इयस्मात् 'नयतर्डिञ्च (उणा॰ २४८) इति ऋप्रयये, डिस्वाटटेजींपे नृशब्द सिध्यति । नयति कार्याणीति ना=पुरुषो नेता वा।

नीट--- नरी गच्छन्ति इत्यादि वाक्यों में श्रकारान्त नर' शब्द का प्रयोग नहीं, इसी नृशब्द के प्रथमा के बहुवचन का प्रयोग है श्रत वाक्य शुद्ध है।

स्चिनी—इस शब्द पर एक रक्षोक प्रसिद्ध हे— लच्म्या वै जायते भानु सरस्वस्थापि जायते। श्रत्र षष्टीपद् गुष्त या जानाति स पण्डित ॥ (भा=कान्ति, नु = पुरुषस्य)

#### अभ्यास ( ३२ )

- (१) (क) नृत् में नकार को साकार क्यों नहीं होता ?
  - (स) ऋ ग्रौर लृ शब्दों का उच्चारण लिखा।
  - (ग) धातर्देंहि पितरत्र, नगच्छ' इत्यानि में उत्व क्यों न हो १
  - (घ) नृच यहां नृ' में कीन सी विभक्ति है ?
  - (ड) श्रीणादिक तृजन्त होने पर भी 'उद्गातृ को क्यों दीर्घ हो जाता है ?
- ( २ ) निम्निलिखित शब्दों में कहां २ उपधादीध करना चाहिये और कर्ता २ नहीं ? कारण मिन्ना पूर्वक लिखो— १ श्रीत । २ पोतृ । ३ दातृ । ४ नेतृ । ४ प्रशास्तृ । ६ ह तृ । ७ उद्गातृ । म आतृ । १ सवित । १० जामातृ । ११ स्तीतृ । १२ जब्दू । १३ अध्येतृ । १४ ध्यातृ । १४ नृ ।
- ( र ) नप्त्रादिग्रहण ध्युश्पत्तिपत्ति नियमार्थम् इस पङ्गिन का भाव स्पष्ट करत हुए यह जिस्तो कि इस का रूपसिद्धि पर क्या प्रभाव पडता है ?

- ( ४) मातृशब्द यदि श्राणादिक न मान कर अष्टाध्याया क तच प्रत्यय से निष्पञ्च मान सो क्या अन्तर हागा १
- ( ५) क्या प्रवधान म भी ऋवणान्नम्य गुस्त वाच्यम् वार्त्तिक से गुस्त हो जायगा ?
- (६) शतुशब्द क सुँ इस डिकाक्या रूप बनेगा १

# [ यहां ऋदन्त पुल् लिङ्ग समाप्त होते हैं । ]

संस्कृतसाहित्य में ऋदन्त लूटन्त और एदन्त एसा काह प्रसिद्ध शब्द नहीं जिस का बालका क लिय वर्णन करना उपयागी हा श्रत प्रन्थकार श्राकारान्त पुलेँ लिङ्ग गो शब्द का वर्णन करते हैं।

# [लघु०] अतिदेश स्त्रम-२१३ गोता शित्। १०।१।६०॥ श्रोकाराद् विहित सर्वेनामस्थान शिद्धत्। गो, गावो, गाव। श्रर्थं — श्रोकारान्त शब्द से विधान किया हुआ सवनामस्थान शिद्धत् हो।

व्याख्या — गोत । १।१। सवनामस्थानम् ।।।। [ इतोऽत् सवनामस्थाने से विभक्तिविषरिखाम कर क ] िखत् ।।।।। यह श्रतिदशसूत्र है, श्रत िखत् का तास्वर्धे होगा—िखिदत् । श्रथात् जा २ कार्य िखत् के होने से हाते हैं वे सब सर्वनामस्थान के पर होने से भी हो जाएगे।

े यहा पर कास्यायनजी ने दो वात्तिक लिखे हैं। (१) श्रोतो खिद् इति वाच्यम्। (२) विद्वितिविशेषण्ड्यः। इन का श्रमिपाय यह है कि—यदि कवल गाशब्द स परे ही सवनामस्थान खित् हो ता शुद्धा शब्द क— सुधौ सुद्धावौ सुद्धाव ये रूप सिद्ध न हा सकेंग। श्रत सूत्र म गात पद को हटा उस क स्थान पर श्रोत यह सामा यनिर्देश करना हा उचित ह। परन्तु कवल उस श्रात सभी पूरा काम नहीं चल सकता, क्योंकि तव हे भानो + स् हे वायो + स् इत्यादि स्थाना पर भी खिद्दत् हो कर वृद्धि श्रादि श्रनिष्ट श्रसक होगा। श्रत यहा विद्वितम्' यह भी सवनामस्थानम्' का विश्वषण् कर दना चाहिय। ह वाया+स्, ह भाना+स श्रादि प्रयोगो म सवनामस्थान, श्रोकारा त स विधान नहीं किया गया खितु भानु वायु श्राद डकारान्त शब्दा स विधान किया गया है। श्रत खिद्धद्वाव न होने स काई दाघ नहीं श्राता। श्रर्थं — (गात = श्रात ) श्रोकारान्त स (विद्वितम्, सवनामस्थानम् ) विधान किया हुश्रा सर्वनामस्थान (खित्) खिद्वत् होता ह।

'गी+स्' (सुँ) वहा त्रोकारान्त शब्द गा है इस स विहित सवनामस्थान सुँ हु । श्रत अनुतस्त्र स सर्वनामस्थान खिद्दत् हुआ । खिद्दत् होन पर 'ऋषो न्यिति ( १८२ ) सूत्र स गा के श्रन्त्य श्रोकार को श्रोकार वृद्धि हो कर हैँ त्व विसग करन से गो प्रयाग सिद्ध हुआ।

प्रथमा और द्वितीया क द्विवचन म गा + भ्रौ इस दशा मे प्रकृतसूत्र स खिद्वत् श्रचा न्यिति (१८२) स श्रौकार वृद्धि श्रौर श्रौकार का एचोऽयवायाव '(२२) स श्राव श्रादश हा कर गावौ प्रयोग सिद्ध हुआ।

जस्म भी इसी तरह खिद्वत् वृद्धि और श्राव् श्रादश हा कर गाव ' रूप बना।

'गो+श्रम् यहा पर श्रमि पूर्व (१३१) को बाध कर गोतो खित (२१३) स

खिद्वज्ञाव प्राप्त होता है। इस पर श्रमिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] विधि-स्त्रम्—२१४ स्रोतोऽम्श्रसो ।६।१।६१॥

श्रौतोऽम्शसोरचि श्राकार एकादेश । गाम्, गावी, गाः । गवा। गवे । गो २ इत्यादि ।

अर्थ — श्रोकार स श्रम् व शस् का श्रच् पर हा ता पूर्व+पर के स्थान पर श्राकार प्कादेश हो।

गी + अम्' यहा श्रोकार से परे श्रम् का श्रच् वर्त्तमान हे श्रत प्रकृतस्त्र स श्राकार श्रौर श्रकार क स्थान पर श्राकार एकादश हा कर गाम् रूप सिद्ध हुश्रा।

गो+श्रस्' ( शस् ) यहा भी प्रकृतस्त्र स श्राकार एकादश हा रूँ स्व विसर्ग करने से गा रूप बनता है। ध्यान रहे कि श्राकार पूर्वसवर्णदीर्श्वघटित नहीं श्रत 'तस्माच्छ्रस ( 13७ ) से सकार को नकार न होगा।

तृतीया और चतुर्थी के एकवचन म एचाऽयवायाव (२२) सं श्राव् श्रादेश हो कर कमश 'गवा' श्रीर गवे बना।

पञ्चमी श्रीर षष्टी के एकवसन म ङसिडसोश्च (१७३) स प्वरूप हो कर गो सिन्द होता है। समरण रहे कि पदान्त न होन से प्वरूप श्रादि कार्य नहीं हाते। सम्पूर्ण स्पमाला स्था—

गो=बेल (गमेर्डी) गाभ्यास् गोभ्य घ० गौ गावी गाव गा गवो हि॰ गास् गवास् गोभि स• गवि गोन्याम गवा गापु गोभ्य स० हं गी। हे गावी। हेगात । सं गर ( यहां त्राकागन्त पुल्ँ लिङ्ग ममाप्त होते हैं । )

भव ऐकारा त पुत् विद्र रे शब्द का वयान करते हैं---[लघु०] विधि सूत्रम-२१५ रायो हलि ।७।२।८५॥

अस्याकागदेशो हिल विभक्तो । रा , रायी, राय राभ्यामित्यादि । अर्थ - इसादि विभक्ति परे होने पर रे शब्द क एकार को आकार श्रादेश हो जाता है।

च्यारच्या राय ।६।१। श्रा ा१।१। ['ग्रष्टन श्रा विभक्ती से ] हिल ।०।१। विभक्ती। 1911 हिल पद विभक्तीं पद का विशेषण है अत तद्दिविधि हो कर हलादी विभक्ती' बन जायगा । अर्थ —( हिल = हलादौ ) हलाहि ( विभक्ती ) विभक्ति परे होन पर ( राय ) रे शब्द क स्थान पर ( श्रा ) माकार मादश होता है । श्रलाबन्त्यपरिभाषा स चेकार को आकार होगा।

रा दाने ( अदा॰ प ) धातु से रातेडें ( उगा॰ २२१ ) सूत्र द्वारा डे प्रत्यय कर दिलाप करने से रैं शब्द निष्म होता है। राति = ददाति श्रेयोऽर्थं वा पात्रेभ्य इति रा । रायते = दीयत इति रा इति था। धन सूय या सुवरा को रै कहत हैं।

सुँ म्याम् ३ भिम, भ्यस् २ सुप्-ये श्राठ हत्तादि विभक्तिया है। इन मे प्रकृतस्त्र से रै को श्राकार अवस्य हो जायगा। श्रन्यत्र श्रजाहियों में एचोऽयवायाव (२२) से श्राव श्रादेश होगा। रूपमाला बथा--

प्र• स रायौ राभ्यास् राभ्य द्धि० रायम् रायम राभि तृ• राया राभ्याम् रासु राम्य स० हेरा ! हरायौ ! हे राघ 1 च• रःये ( यहां ऐकारान्त पुल्ँ लिक्न समाप्त होते हैं । )

[लघु०] ज्लो. । ज्लाबो । ज्लाबः । ज्लोभ्याम् इत्यादि ।

व्याख्या- 'रते हर्षचये' (स्वा० प०) धात से ग्ला-नहिस्या ही ' (उत्पा० २२३) सम्र द्वारा की प्रत्यय कर दिलोप करने से 'ब्लो' शब्द निष्पन्न होता है। ब्लायति = कनलस्र हमत्त्रय करोति ( ग्रन्टमीवित्तरपर्थं ) इति ग्ली =चन्द्र ।

'ग्ली' शब्द के श्रीकार को सर्वन्न श्रजादि प्रत्ययों में 'एचोऽयवायाव' ( २२ ) क्षे श्राव् श्रादेश हो जाता है। हलादि विभक्तियों में काई श्रन्तर नहीं होता। सुप् में केवल पत्व विशेष है। रूपमाला यथा—

प्र ग्ली ग्लावी ग्लाव | प० ग्लाव ग्लीभ्याम् ग्लीभ्य हि॰ ग्लावम् ,, ,, ,, ,, ग्लावी ग्लावाम् नृ॰ ग्लावा ग्लीभ्याम् ग्लीभि स॰ ग्लावि ,, ग्लीषु स॰ ग्लावे ,, ग्लीभ्य स हे ग्ली हे ग्लावी हे ग्लाव ! हसी प्रकार जनीं प्रभृति शब्दों हे रूप होंगे।

# [लघु०] इत्यजन्ताः पुल् लिङ्गाः [ शब्दा ]।

श्रथः--यहा 'अजन्तपुल् लिङ्ग शब्द समाप्त होते हैं।

व्याख्या--'श्रजन्त' शब्द में स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये कुरव नहीं किया गया। यहां 'श्रज-त पुर्ल् लिक्न प्रकर्ण' समाप्त हाता है। इस के अनन्तर 'श्रज-तस्त्री लिक्न प्रकर्ण' श्रारम्भ किया जायगा।

#### श्रभ्याम (३३)

- (१) 'गोती णित् स्म्र में दोषों की उम्रावना कर के भगवान् कात्यायन के प्रचनी के प्रमुसार उन का समाधान करो।
- ( २ ) क्या कारण है कि प्रन्थकार में ऋदन्त शादों के आगे श्रोद त शब्द लिखे हैं ?
- (३) 'रायो हिल' सूत्र में 'हिलि' पद का ग्रह्म न करें तो क्या दोष उत्पन्न होगा ?
- (४) 'श्रौतोऽम्शसो ' सूत्र का पदच्छद कर यह बताए कि वह सूत्र ग्लौ शब्द मे क्यों प्रवृत्त (१) होता है १
- ( ५ ) 'गो+म्रस्' ( इसि व इस् ) यहा 'एचीऽयवायाव ' ग्रीर 'एड' पदान्तादित सूत्रों में कौन प्रवृत्त ( १ ) होगा ? कारण साथ जिस्तो ।
- (६) गो, रे श्रीर ग्लो शब्दों का उच्चारण लिखते हुए गा , गौ , राभ्याम् श्रीर ग्लावि प्रयोगों की ससूत्र साधनप्रक्रिया लिखो ।
- (७) 'श्रावन्ता' यहां कुत्व क्यों नही होता ?

( यहां श्रीकारान्त पुल् लिङ्ग समाप्त होते हैं।)

इति भैमीव्याख्ययोपबृ हितार्या लघु-सिद्धान्त-कौम्रद्धाम् अजन्तपुल्ँलिङ्गप्रकरण् पूर्तिमगात् ।

#### [लघु०] विधि स्वम्-२१६ अौड आप ।७।१।१८।

श्रावन्तादङ्गात् परस्य श्रोडः शी स्यात । 'श्रोङ्' इत्यौकारविभक्ते सञ्ज्ञा । रमे । रमा' ।

अर्थ — भ्रावन्त श्रद्ध से परे श्रीङ को शी आदश हो। श्रीड् यह 'श्री'कार विभक्ति—श्री श्रीर श्रीट् की सन्ज्ञा है।

व्याख्या— श्राप ।१।१। श्रद्धात् ।१।१। [ 'श्रद्धस्य' इस श्रिष्ठित का विभक्ति विपरिणाम हो जाता है । ] श्रीन ।६।१। शी ।१ १। [ जस शी' से ] 'श्राप ' यह 'श्रद्धात् पद का विशेषण हे श्रत इस से तदन्तविधि हो कर श्राबन्ताद् श्रद्धात् बन जाता है। श्रर्थ — (श्राप ) श्राबन्त (श्रद्धात् ) श्रद्ध से परे (श्रीड ) श्रीड के स्थान पर (शी) शी श्रादेश होता है।

पाणिनिजी से पुत्रवर्ती श्राचाय प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन को औह्' कहते थे। महासुनि पाणिनि ने भो उसी सन्जा का श्रपने शास्त्र में "यवहार किया है।

रमा + श्री' यहा श्राबन्त श्रद्ध रमा स परे श्रीड्का शी श्रादेश हुआ। श्रव स्थानिवद्भाव से शी में प्रत्ययत्व लाकर प्रत्यय क श्रादि शकार की 'लशक्वतिद्धत' (१३६) से इत्सब्ज्ञा श्रीर 'तस्य लोप (३) से लोप हो—रमा+ई। पुन 'श्राद् गुगा' (२७) से गुगा एकादश करने से रमे' प्रयोग सिद्ध होता है।

रमा+श्रस्' (जस्) यहा प्रस्तवस्यदीय प्राप्त होता है उस का दीर्घाज्यिस च' (१६२) से निषेध हो जाना है। श्रव 'श्रक सवर्से दीर्घ' (४२) से सवस्यदीय हो कर रूँ व विसग करने से रमा 'प्रयोग सिद्ध होता है।

हे रमा + स' यहा सम्बुद्धि में श्रश्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

# [लघु०] विधि स्त्रम्—२१७ सम्बुद्धी च ।७।३।१०६॥

त्राप एकारः स्यात् सम्बुद्धौ । 'एङ्हस्वाद्--' इति सम्बुद्धिलोपः। हे ग्मे ।, हे रमे !, हे रमाः । रमाम् । रमे । रमाः ।

अर्थ --सम्बुद्धि परे होने पर आप' को ए आदेश हो।

व्याक्त्या सम्बुद्धी।७।१। च इत्यक्ययपदम्। धाप ।६।१। ['आङि चाप स ] अङ्गस्य ।६।१। [यह अधिकृत है। ] एत्।१।१। [ बहुवचन कल्येत्' से ] 'अङ्गस्य का विशेषण होने स आप' से तद तिविधि हो कर 'आबन्तस्य अङ्गस्य' बन जायगा। अर्थ — (सम्बुद्धी) सम्बुद्धि परे होन पर (आप =आबन्तस्य) आवन्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर ( एन् ) एकार आदश हो । अलोऽन्स्यपरिभाषा से अन्त्य आकार की एकार आदेश होगा ।

है रमा + स् यहा 'स् यह सम्बुद्धि परे हैं ही अत प्रकृतसूत्र से आकर को एकार हो गया। तब 'हे रमे + स' इस स्थिति में एड इस्वात्—' (१३४) सूत्र से सम्बुद्धि के सकार का लोप हाने से हे रमे।' रूप सिद्ध हुआ।

सम्बोधन के द्विवचन श्रीर बहुवचन में प्रथमा के समान प्रक्रिया होती है--हे रमें।, हे रमा !!

ध्याम रह कि सम्बाधन के एकवचन श्रौर द्वियचन में एक समान रूप बनने पर मी प्रक्रिया में बढ़ा श्रन्तर होता है।

रमा + श्रम्' इस श्रवस्था में य्राम प्व ( 134 ) स प्वरूप एकादेश हो कर रमाम्' प्रयाग सिद्ध होता है।

द्वितीया के द्विचन में प्रथमात्रत् रसे रूप बनता है।

द्वितीया कं बहुवचन में रमा + श्रस' (शस)। इस स्थिति में दीर्घ से परे जस् व इच वत्तमान न होने से 'नीघाज्जिय च (१६२) से प्वसवणदीर्घ का निषेध न हश्रा। श्रत प्वसवणनीय हो कर हैं 'व विसग करने से—'रमा प्रयोग सिद्ध हुआ। ध्यान रहे कि तम्माच्छ्रसा न पुसि' (१३७) सूत्र पुख्ँ खिङ्ग में ही शस् के सकार को नकार श्रादेश करता है श्रन्यत्र नहीं श्रत एव यहा स्त्रीजिङ्ग में उस की प्रवृत्ति न होगी। एवम् श्रागे भी इस प्रकारण में सवत्र जान लेना चाहिये।

रमा + आ ( टा ) यहा सवखदीघ प्राप्त होने पर अग्रिमम् न प्रवृत्त होता है-

# 

श्राङि श्रोमि चाप एकारः । रमया । रमाभ्याम् । रमाभिः ।

अर्थ — ब्राइ अथवा श्रोस् परे हो तो 'त्राप' को 'ए' ब्रादेश हो।

वयाख्या = आहि ।७।१। श्रोसि ।७।१। श्रोसि च'से ] च इत्य ययपद्म् । आप ।६।१। श्रक्रस्य ।६।१। [यह श्रधिकृत है। ] एत् ।१।१ [ बहुवचने सल्येत्'स ] आप 'यह श्रक्रस्य' पद का विशेषण है, श्रत तदन्तविधि हो कर 'श्रावन्तस्य श्रक्षस्य वन जायगा। अर्थ - (आहि) श्राह (च) श्रथवा (श्रोसि) श्रोस् परे हाने पर (आप = श्रावन्तस्य) श्रावन्त (श्रक्षस्य) श्रक्ष के स्थान पर (एत्) एकार आदेश हो। श्रद्धोऽ-त्यपरिभाषा से श्रन्त्य श्राकार के स्थान पर ही एकार श्रादेश होगा।

'टा' विभक्ति को ही पूर्वाचार्य 'झाङ्' कहत हैं--यह पाछे ( १७१ सूत्र पर ) स्पष्ट हो जुका है। रमा + आ' इस दशा में आइ परे रहने पर आबन्त सङ्ग 'रमा' के अन्त्य आकार की एकार हुआ। तब 'एचोऽयवायात्र (२२) सूत्र से एकार की श्रय् ही कर 'रमया' रूप सिद्ध हुआ।

'रमा + स्याम्'=रमाभ्याम् । 'रमा + भिस् = रमाभि । यहा इस्त श्रकार से परे न हाने के कारण भिस्' को ऐस' नहीं हुआ।

'रमा + ए' ( ड ) यहा वृद्धि एकादेश के पाप्त होने हर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

#### 

त्र्यापो हितो य।ट् । वृद्धिः—रमायै । रमाभ्याम् २ । रमाभ्यः २ । रमायाः २ । रमायाः २ । रमायाः । रमासः ।

अर्थ - आब त अङ्ग से परे डिल् वचनों को 'याट् आगम हो।

व्याख्या— याट ।१।१। आप ।१।१। अक्षात् ।१।१। [ 'अक्षस्य' इस अधिकृति का विभक्तिविपरिखाम हो जाता है। ] डित ।६।१। ['घेडिंति' से] अर्थ — (आप =आबन्तात्) आबन्त ( अक्षात् ) अक्ष से परे ( डित ) डिद्वचन का अवयव ( याट् ) याट् हो। याट् में टकार इत्सञ्ज्ञक है, अत उस का लोप हो जाता है। टित् होने से याट् डिद्वचनो का आध्वयव होता है।

रमा + ए इस अवस्था में शाब त श्रङ्ग 'रमा' से परे डित श्रस्थय 'है' को 'याट्' आगम हुआ। तब 'रमा+या ए' इस स्थिति में 'वृद्धिरेचि' (३३) स वृद्धि एकादेश हो कर रमाये रूप सिद्ध हुआ। \*

पञ्चमी और षष्टी के एकवचन में 'रमा+श्रस् इस श्रवस्था में प्रकृतसूत्र से याट् श्रागम हो 'श्रक सवर्णें दीर्घ' ( ४२ ) से सवर्णादीध करने पर 'रमाया 'रूप बनवा है।

षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में रमा + श्रोस्' इस दशा मैं 'श्राक्टि चाप ' ( २१८) सूत्र से मकारोत्तर श्राकार को एकार हो श्रय श्राप्तश करने से रमयो ' प्रयोग सिद्ध होता है।

षष्टी के बहुवचन में 'रमा + श्राम्' इस श्रवस्था में श्रावन्त होने से 'ह्रस्वनद्यापो जुट' (१४८) से जुट श्रागम तथा 'श्रट्कुप्वाक्—' (१३८) से नकार को सकार हो कर रमासाम् प्रयोग सिद्ध होता है। ‡

<sup>#</sup> ध्यान रहे कि यहा आगम 'यार् है आट नहीं, अत 'आरश्च (१६७) प्रवृत्त न होगा। 'समुरायो द्वायवान् तस्वैकादशोऽनथक ।

<sup>्</sup>रमा+ताम् इत्यत्र 'पन यव लज्ञ् राप्तवत्ति इतिपरिभाषया त्रीधस्वापि दोध इति क्रिचिदाहु । वम्पुतस्तु नैतादृरीषु मुधा मूत्रप्रवृत्ति । स्रत्र पिरतरिभयाऽस्माभिनैतन् प्रपञ्नवे । सिद्धान्तकौमुत्री व्यारयावसरे स्पुरीवरिण्यते ।

सप्तमी के एकवचन मं 'रमा+डि इस श्रवस्था में डेरामनशाम्नीभ्य (१६८) सूत्र में कि' को 'श्राम्' श्रादेश हो श्राम् में स्थानिवज्ञान में डिख ला कर थाडाप' (२१६) से याद् का श्रागम हो जाता है। तब 'रमा + वा श्राम् इम स्थिति म मवशादीघ करन स रमायाम् प्रयोग सिद्ध होता है।

सप्तमी के बहुवचन में रमा + सु' इस दशा म इण् व क्वर्ग न होन स पत्व नहीं होता—रमासु । सम्पूण रूपमाला यथा—

| ষ      | रमा   | रमं      | रमा     | 40 | रमावा    | रमाभ्याम् | रमाम्य   |
|--------|-------|----------|---------|----|----------|-----------|----------|
| द्धि ७ | रमास् | ,        | >>      | ष० | ,        | रमयो      | रमायाम्  |
| तृ     | रमया  | रमाभ्याम | रमामि । | स७ | रमायाम्  | <b>,</b>  | रमासु    |
| च∙     | रमायै | ,,       | रमास्य  | स॰ | हे रमे । | हे रम ।   | हे रमा १ |

# [लघु०] एवं दुर्गाम्बिकाद्य ।

अर्थः — इसी प्रकार सभी आकारान्त स्त्रीलिङ्ग — दुर्गा श्रान्विका श्रादि शब्दों के रूप बनेंगे।

व्याख्यां हम बालकों के लिखे श्रत्यन्त उपयोगी कुछ शब्दों का सडग्रह यहां दे रहे हैं। इन का उचारण रमावत् होता है। इन में भी पूर्ववस् ' ‡ ' इस चिह्न वाले स्थानों में खत्वविधि जान लेनी चाहिये—

|                   |                  | -                   |                 |                 |               |
|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <u> হাত্ত্</u>    | ग्रर्थ           | হাভব্               | শ্বর্থ          | शब्द            | %্বথ          |
| <b>া</b> শ্বন্ধনা | स्त्री           | श्रर्चा             | पूजा मूत्ति     | श्रीशा          | दिशा उम्मद    |
| श्रचला            | पृथ्वी           | श्रवस्था            | हालत            | त्रास्था        | पूज्यबुद्धि   |
| श्रजा             | बकरी             | श्रविद्या           | श्रज्ञान        | इच्छा           | चाह           |
| श्रद्दातिका       | ग्रटारी          | श्रसूथा             | परगुखों में दोव | २१इज्या         | यज्ञ          |
| ¥ऋधित्यका         | पवत के ऊपर       | 1                   | स्तगाना         | इन्टिरा#        | लच्मी         |
|                   | की भूमि          | 1 श्र्यहिंसा        | हिंसा न करना    | ईप्सा           | पाने की इच्छा |
| श्चनामिका         | कनिष्ठा के साथ   | म्राकाड <b>सा</b> * | इच्छा           | ईष्यां*         | दाह           |
|                   | वाली श्रह्नुली   | श्राग्या            | नाम             | ईहा             | इच्छा चेष्टा  |
| श्रनित्यता        | <b>मश्</b> वस्ता | श्राज्ञा            | हुक्स           | ३०डग्रता        | भयानकता       |
| <b>শ্বনু</b> হা   | श्राज्ञा         | श्रात्मजा           | पुत्री          | <b>उत्क</b> ए%। | प्रबल इच्छा   |
| ग्रमावस्या        | श्रमावस          | २ ग्रापगा           | ननी             | उपकार्या 🛪      | तम्बू         |
| १ श्रवोध्या       | प्रसिद्ध नगर     | श्राशङ्का           | शक              | डपमा            | सादश्य        |

| • •                         |                  |                  | _                |                      |                 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| शब्द                        | मुर्थ -          | शब्द             | ग्रर्थ           | <b>হাত্</b>          | શ્રર્થ          |
| उपत्यका                     | पवत क समीप       | ६०चुघा           | भृख              | छाया                 | छाया            |
|                             | की भूमि          | खेला             | खेल              | छिका                 | र्ज़ी क         |
| ३ <b>४</b> उपेक्रा#         | लापरवाही         | गङ्गा            | ग्रसिद्ध नदी     | छुरिका#              | छुरी            |
| डमा                         | पार्वती          | गदा              | गदा              | ६०जटा                | कडा             |
| <b>उ</b> र्दरा <sup>‡</sup> | उपजाऊ भूमि       | गवेषसा           | याज तलाश         | जडता                 | मूर्खता         |
| उषा#                        | )<br>  प्रभात    | ६४गुझा           | रत्ती            | जनता                 | पबित्रक         |
| पुखा                        | इलायची           | गुटिका           | गाली             | जलौका                | जोक             |
| ४ कथा                       | कहानी            | गुडाका           | निद्रा           | जाया                 | स्त्री          |
| कनीनिक:                     | नेत्र पुतको      | गुहा             | गुफा             | ६५।जज्ञासा           | ज्ञान की इच्छा  |
| कन्था                       | गोदडी            | गोशाला           | गौश्रों का स्थान | जिह्ना               | जीभ             |
| कन्या                       | स्वारी लडका      | ७०ग्रीव।*        | गद्न             | जीविका               | गुज़ारा         |
| कपर्दिका                    | कौदी             | घटा              | मेघों व हाथियों  | जुगुप्सा             | ान-दा           |
| ४२कता                       | चन्द्रकला ग्रावि |                  | का समृह          | या                   | धनुष डारी       |
| कल्पना                      | रचना             | विशिटका          | छाटी घरटी        | १०० सज्सा            | त्रकान          |
| कशा                         | चाबुक            | <b>घृ</b> गा     | द्या अरुचि       | तन्द्रा*             | ऊघना            |
| कस्त्र्रिका *               | कस्तुरी          | घोषगा            | विद्योरा         | तनया                 | पुत्री          |
| कान्ता                      | मनोद्दरा         | ७१चद्रिका*       | चान्दनी          | तपस्या               | तपस्था          |
| ४ काष्ठा                    | दिशा, चरम        | चपता             | विद्युत्         | तमिस्ना*             | श्रन्धरी रात    |
|                             | सीमा             | चर्चा            | लेप विचार        | १ श्तारा             | बाली की पत्नी   |
| कुत्सा                      | निन्दा           | चर्या*           | चालचलन           | तितित्ता *           | सद्दनशीलता      |
| कुलटा                       | व्यभिचारिखी      | चिकित्सा         | इंबाज            | तुला                 | तराजू           |
| कुल्या                      | नहर              | म॰ चिकीर्घा *    | करने की इच्छा    | त्रिपथगा             | गङ्गाः          |
| कृपा*                       | दया              | चिता             | चिता             | त्रियामा#            | रात्रि          |
| <b>१</b> १केका              | मयूर-वाणी        | चिन्ता           | फ्रिकर           | ११०त्रेता            | त्रेतायुग       |
| कौशस्या                     | राममाता          | चूढा             | चोटी             | दक्षिणा‡             | यज्ञान्त में दथ |
| <b>क्ष्पा</b> #             | रात्रि           | चेतना            | समक, ज्ञान       | दया                  | रहम             |
| च्मा*                       | माफ्री           | <b>८</b> १चेष्टा | इरकत             | दशा                  | हालत            |
| च्मा*                       | पृथ्वी           | छुटा             | चमक ।            | दष्ट्रा <sup>‡</sup> | दाङ             |
|                             |                  |                  |                  | <del>,</del>         |                 |

<sup>‡</sup> दिशावाची दिवया शब्द का उच्चार**य** तो सवा शब्दवत होता है।

| शब्द        | ग्रर्थ        | <b>হাতহ</b>      | ऋर्थ           | शब्द             | શ્રમ                 |
|-------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|
| १ १ श्दारा# | स्त्री†       | निष्ठा           | स्थिति विश्वास | प्रतिभा          | प्रत्युत्पन्न बुद्धि |
| दीर्घिका *  | बावली         | नौका             | किरती          | प्रतिमा          | मूति, सदशता          |
| दुगा*       | पार्वती       | पताका            | <b>भ</b> ग्डा  | प्रतिष्ठा        | इज्जत                |
| दूषिका*     | नेत्रों का मल | पतिव्रता         | पतिवता         | १५०प्रभाक्ष      | दीप्ति               |
| देवता       | इन्द्र श्रादि | १३१पद्मा         | लष्मी          | प्र <b>मश</b> ता | खुशी                 |
| १२०दोला     | पालकी पींग    | परम्परा#         | सितसत्ता       | प्रसृता          | प्रस्त हुई           |
| धरा#        | पृथ्वी        | परिचर्या*        | सवा            | प्रहेतिका        | पहेली                |
| भारगा       | विचार         | परीचा*           | जाञ्च          | ৰাখা             | रुकावर               |
| धारा#       | धार           | पाठशाला          | विद्यालय       | 1२१भाषा*         | बोली                 |
| ध्वजा‡      | ध्वजवती सेना  | १४ पिङ्गला       | एक नाडा        | भुजा+            | बाहु                 |
| १२४नवोद्धा  | नवविवाहिता    | पिरासा           | प्यास          | आतृजाया          | भाई की पत्नी         |
| नासा        | नासिका        | <b>पिपी</b> लिका | च्योंटी        | मजा              | हड्डियों का मार      |
| नित्यता     | सदा हाना      | पीडा             | हु ख           | मञ्जूषा#         | पेटी सन्दूक          |
| निद्रा*     | नींद          | पूर्विमा         | पूरा माली      | १६०मधुराकः       | प्रसिद्ध नगरी        |
| निन्दा      | शिकायत        | १४४प्रतिक्रा     | प्रया          | मदिरा*           | शराब                 |
| १३ निशा     | रात्रि इल्दी  | प्रतिपद्         | परवा तिथि      | मन्दुरा#         | <b>अश्वशाला</b>      |

ों सस्कृतसाहित्य में स्त्रीवाची दार शब्द की बहुधा प्रयुक्त होता है। तब यह अदत पूलां लिङ्ग तथा नित्यबहुवचना त ही हुआ करता है। यथा —

' आपदर्थे धन रहेर् दारान् रहद्वैरणि । अन्मान सतत रहेर् दारेरणि धनैरणि ॥ [ महामारत १ । १५६ । २७ । ]

दगर्थदारानिषष्ठाय भगवान् वसिष्ठ प्राप्त । [ उत्तररामचरित ४ अध्न ] 'एते वयमभी द्वारा ।' [ कुमार ६ : ६३ । ]

परातु यह कहीं २ श्रावन्त भी मिलता है। तब यह बहुवचनान्त नहीं होता। यथा—-'क्रोडा हारा तथा दारा त्रण एते यथाक्रमम । क्रोडे हारे च दारेषु शब्दा प्रोक्ता मनीविभि ॥'

श्रीमद्भागवत ७ १४ ११ में एकवचनान्त गर शब्द प्रयुक्त में हुआ है। यथा-

''श्रप्येकाम् भात्मनो दारां नृष्णा स्वत्वग्रहो यथा।

श्रीहेमच द्राचात्र 'दार शब्द को भी एकवचनान्त मानते हैं। उन्हों ने किसी प्रन्थ का प्रयाग भी उद्धृत किया है। यथा--

"अमप्रजासम्पन्ने दारे नान्य हुर्वीत इति ।

‡ पताका अथ में ध्वज' शब्द अदन्त होता है और तब वह प्राय पुल लिङ्ग होता है।

🕂 यह राद प्राय ऋद त पुल्लिङ ही प्रयु 🕆 होता है।

| হাতহ            | ग्रर्थ        | शब्द           | श्रर्थ           | शब्द              | ग्रथ            |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| मरुमरीचिक       | मृगतृष्णा     | १६०तातसा       | ग्रभिलाषा        | शकुन्तला          | दुष्य त पत्नी   |
| माया            | प्रकृति, छुल  | लाला           | बार              | २२०शङ्का          | शक              |
| १६४माला         | माला          | बिप्सा         | <b>लाभे</b> च्छा | शय्या             | शयनस्थान        |
| सुद्रा*         | मोहर          | बीबा           | क्रीडा           | शर्करा*           | शक्कर           |
| मूषा*           | कुठाली        | लेखा           | रेखा             | स्रलाका           | सलाई            |
| मृत्सा          | श्रच्छी मद्दी | १६१वडवा        | घोडी             | शाखा              | टहनी            |
| मृत्स्ना        | श्रच्छी मही   | वनिता          | स्त्री           | २२४शारदा          | सरम्बती         |
| १७०सृद्वीका     | द्राचा        | वन्ध्या        | बान्स            | शाला              | घर              |
| मेखला           | कमरबन्द       | वस्टा          | इस का मादा       | शिचा%             | उपदेश           |
| मेना            | हिमाचल परनी   | वर्त्तिका      | बटेर             | शिखा              | चोटी            |
| यवनिका          | पर्दा         | २००वसा         | चरबी             | शिञ्जा            | भूषणों का शब्द  |
| यातना           | तीव वेदना     | वसुधा          | पृथ्वी           | २३०शिला           | पत्थर           |
| १७१यात्रा*      | प्रस्थान      | वाटिका         | फुलवगिया         | शिवा              | दुर्गा गीदडी    |
| रचा#            | पालना         | वात्या         | श्राधी           | शिविका            | पालकी           |
| रचना            | बनामा कृति    | वामा           | सुदरी            | शोभा              | चमक             |
| रजस्बता         | मासिक धर्म    | २०४वाराङ्गा    | वेश्या           | श्रद्धा           | विश्वास         |
|                 | वती स्त्री    | वार्त्ता       | चापार,सवाद       | २३५श्चाघा         | प्र <b>शसा</b>  |
| रथ्या           | गली           | वालुका         | रेत              | सङ्ख्या           | सङ्ख्या         |
| <b>१</b> ८०रसना | जीभ           | विचिकिस्सा     | सशय              | सन्ज्ञा           | नाम             |
| राका#           | पूर्णमासी     | विजया          | भाग              | सटा               | सिंह की ग्रीवा  |
| राजिका          | राई:          | २१०विद्या      | विद्या           |                   | के बाल          |
| राधा            | प्रसिद्ध गोपी | विधवा          | पतिरहिता         | सक्त्रिया#        | सत्कार          |
| रुजा            | रोग, पीडा     | विस्चिका       | हैज़ा रोग        | २४०सधवा           | जीवितभतृ का     |
| १८५रेखा#        | वाकीर         | विष्ठा         | टही मल           | सम्ध्या           | सान्म           |
| रेखका           | परशुराममाता   | वीगा           | वाद्यविशेष       | सपर्या#           | सेवा            |
| बच्या           | शब्द शक्ति    | २ १ १ वेदना    | दु ख             | सभा               | सभा             |
| -               | विशेष         | वेश्या         | पगय स्त्री       | समज्ञा            | यश              |
| बता             | बेख           | ब्यथा          | दु ख             | <b>२४</b> ५समस्या | समस्यापूर्वर्थं |
| द्धाचा#         | बाख           | <b>डयवस्था</b> | नियम             | 1                 | श्चोकपाद        |

| <b>श</b> ब्ट | <b>ग्र</b> र्थ       | शब्द       | श्रर्थ      | शब्द              | श्चर्थ      |
|--------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|
| सरघा*        | मधुम <del>व</del> खी | सुधा       | श्रमृत      | २६०स्वतत्रता      | श्राजादी    |
| सरटा         | छिपकली               | सुरा*      | शराव        | <b>इ</b> रिद्रा** | इल्दी       |
| महायता       | मत्द                 | २४४सुषमा # | बहुत शोभा   | हिका              | हिचकी       |
| महिष्णुता    | <b>महनशी</b> जता     | सेमा       | फौज         | हिमाद्रिजा        | पावती       |
| २४ सास्ना    | गतकम्बल              | सेवा       | सेवा        | हिमाद्रि          |             |
| सीमा †       | हद                   | सोदर्ग*    | सगी बहिन    | तनया              | पावती       |
| सुता         | लडकी                 | स्पर्धा    | बराबरी करना | २६५देषा#          | द्दिनहिनाहट |

२६६-होरा\*=एक घरटा।

श्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग में 'रमा' शब्द की श्रपेश्वा सवनामशब्दों तथा कुछ श्रन्य शब्दों में थोडा श्रन्तर पडता है श्रव वह बताया जाता है। प्रथम सवनामशब्दों का वर्णन करते हैं।

सर्वं शब्द से स्त्रीत्व की विवत्ता में टाप् प्रत्यय करने से 'सर्वा' शब्द निष्पन्न होता है। लिङ्गविशिष्टपरिभाषा × से इस की भी सर्वत्र सर्वनामसञ्ज्ञा हो जाती है।

डित् विभक्तियों श्रीर श्राम् को छोड कर शेष सब विभक्तियों में इस का 'रमा' शब्द वत् उच्चारण होता है।

'सर्वा + ए' ( हे ) । यहा 'याडाप ' ( २१६ ) द्वारा थाट् का आगम प्राप्त होता है । इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि स्त्रम्-२२० सर्वनाम्न स्याड्ढ्खश्च । ७।३।११४॥

† यह शब्द नकारा त स्त्रीलिङ्ग भी होता है।

× युना खलाति पणित-निलन जरती भि ' (२।१।६७) इस सूत्र द्वारा युनन् शब्द का 'खलाति पणित, न'लेन, जरती इन ममानाधिकरण शब्दों के साथ कमधारयसमास नताया गया है। इन शब्दों में 'जरती' शब्द स्त्रीलिङ्ग है। 'जरती' शब्द का 'युनन्' इस पुणिङ्ग के साथ तन तक समानाधिकरण नहीं हो सकता जन तक 'युनन्' को 'युनित न नना दिया जाय। इस प्रकार 'जरती शब्द के प्रहण से यह प्रतीत होता है कि महासुनि पाणिनि— युनन् के प्रहण से 'युनित आदि स्त्रीलिङ्गों का भी धहण चाहते हैं। अतएन परिमाषा निष्यन्न होती है—

#### "प्रातिपदिकप्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि प्रहण्म् । ?

अथात् प्रातिपदिक के प्रइत्य होने पर उस प्रातिपदिक के विशेष लिङ्गों का भी प्रइत्य हो जाता है। यथा— 'युवन्' के प्रइत्य में 'युवनि' का प्रइत्य होता है। इसी प्रकार सदवामसन्त्रा करते ममय मदादिगण में मवा भािं स्त्रीलिङ्गों का भी समावेश समक लेना चाहिए। इस परिभाषा का सङ्चिप्त नाम लिङ्गविशिष्टपरिभाषा है। त्रावन्तात् मर्वनाम्नो ङितः स्याट् स्याद्, त्रापश्च हस्वः । सर्वस्यै । सर्वस्याः २ । सर्वामाम् । मर्वस्याम । शेष रमावत् ।

अर्थ — ब्राबन्त सवनाम से परे किल् प्रत्ययों को स्याट का ब्रागम हो बौर साथ ही ब्राबन्त ब्रङ्ग के ब्राप् को हस्य भी हो।

ज्यास्त्या आप ११११ [ याडाप 'से ] सवनायन १४११ हित १६११ [ 'घेडिंति' से विभक्तिविपरिणाम कर के ] स्वाट् १९११ इस्व १९११ [ स्त्रपाठे तु—'क्सतां जशोऽन्ते' इति जरके क्यो होऽन्यतरस्याम्' इति पृवसवण्यं च कृते स्याङ्क्स ' इति प्रयोग प्रयुज्यते । ] च इत्यव्ययपदम् । सर्वनायन 'का निशेषण होने से आप से तदन्तविधि हो कर 'आबन्तात्' बन जाता है । अथ करते समय इस की आवृत्ति की जाती है । अर्थ — (आप = आबन्तात् ) आब त (सर्वनायन ) सर्वनाम से परे (हित ) कित् वचनों का अवयव (स्याट्) 'स्याट्' हो जाता है (च) और साथ ही (आप = आबन्तस्य ) आबन्त के स्थान पर (इस्व ) इस्व आदेश हो जाता है ।

हैं हिसे हस, हि—ये चार हित् विभक्तिया हैं इन में याट का आगम प्राप्त था इस स्वा से स्वाट का आगम विधान किया जाता है। श्रत यह स्वा याहाप '(२११) स्वा अपवाद है। स्वाट्' में टकार इंस्स्व है, अत टित् होने से हित् प्रस्वय का आखवयव होता है। श्राकोऽन्स्वपरिभाषा में श्राबन्त के श्रन्स्य श्राकार की इस्व होता है।

सर्वा+ए' (डे) यहा प्रकृतस्त्र से 'स्याट' का आगम तथा आप को इस्व हो कर 'सर्व + स्या ए हुआ। अब वृद्धिरेचि' (३३) से वृद्धि एकादेश करने पर सवस्ये प्रयोग सिद्ध होता है।

पन्चमी व षष्टी के एक्वचन में सर्वा + अस् ( इसिँव इस ) इस अवस्था में स्याट का आगम और आप का इस्व हा जाता है। तब मवरादीघ करने पर सर्वस्था प्रयोग निष्पन्न होता है।

षष्टी के बहुवचन में सर्वा + म्राम्' इस स्थिति में 'म्रामि सबनाम्न सुट (१११) से सुट् म्रागम हो कर मनुबन्धलीप करने से सर्वायाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

कि' में 'सर्वा + कि' इस दशा में कराम्नवाम्नीम्य' (१६८) से कि को श्रास् भादेश और पकृतसूत्र से स्याट का श्रागम भीर श्राप को इस्व हो कर सवयादीय करने से सवस्थाम् क्षय बनता है।

सर्वा' शब्द की रूपमाला यथा---

सर्वा सर्वे σR सर्वस्या सर्वास्य सर्वा To. सवाभ्याम सर्वास सर्वासाम् द्वि० सवयो g o सर्वस्याम् सर्वासु सर्वया सर्वाभि तु० सवाम्याम स॰ मर्वस्यै हेसर्वे। हेसर्वे। हे सवा । मर्वाभ्य स०

#### [लघु०] एव विश्वादय आवन्ता'।

अर्थ — इसी प्रकार विश्वा' आदि श्राव त सवनामों की प्रक्रिया भी जान जेनी चाहिये।

व्याख्या- निम्नित्तिखित श्राबन्त सवनामों के रूप 'मर्वा' शब्दवत् होते हैं-

१ विश्वाः २ उभा\*। ३ कतरा †। ४ कतमाः ४ यतराः ६ यतमाः ७ ततराः। म ततमाः ६ एकतराः १० एकतमाः ११ श्रन्याः १२ श्रन्यतराः ‡ः १३ इतराः। १४ स्वाः १४ नेमा ×। १६ समा †। १७ सिमाः १ मर्या—ः १६ पराः २० श्रवराः।

'वसय रान्त्र से स्त्रीत्व की विवक्षा में 'राप शत्यय नहीं होता कि तु गौरादिगया में पाठ होने के कारण श्रथवा तयप्त्रत्ययान्त होने से 'टिडढायाञ्च— (१२१७) स्त्र से 'डीप्' प्रत्यय हो कर 'उनयी शब्द निष्पन्न होता है। इस का दिवचन में प्रयोग नहीं होना उच्चारण 'नदी शादवत् होता है। ''उनवीं सिद्धिमुमाववापतु' (रघुवशा ८ २३)।

† 'कतरा ऋदि श्राठ शाद उत्तरपत्ययात और उत्तमप्रत्यात हैं। इन का पीछे (१५१) सूत्र पर स्पष्टाप्रस्य कर लुके हैं।

‡ इसे डतरप्रत्ययान्त नहीं सभक्ता चाहिए। 'अन्य शब्द से डतर और डतभ प्रत्ययों का विधान नहीं। अयतर और आयतम शब्द स्वतन्त्र अब्युत्पन्न हैं। इन में से प्रथम 'अन्यतर' शब्द सवादिगय में पठित होने मे मवनामसब्काक है, दूसरा नहीं। अत 'आयतमा शब्द का रमा शब्दवत् उच्चारय होता है।

× 'अर्थ अथ में ही इस की सर्वनामता इष्ट है, अन्यथा 'रमा शब्दवत् उच्चारण होगा। 'प्रथमचरम-' (१६०) सूत्र का स्त्रीलिङ्ग में कुछ प्रभाव नहीं पहता।

- + सब अथ में ही सबनामता इष्ट है। 'तुल्य' अर्थ में तो 'रमा' शब्दवत् उच्चारण होगा।
- 'पूर्वा आदि नौ शब्दों का उच्चारण सवावत् ही होता है, तुझ भी आतर नहीं पहता। यद्यपि जस् में इन वी सवनामसञ्ज्ञा १४६, १४७, १४८ सूत्रों से विकल्प कर क होती है, तथापि इस से वहां स्त्रीलिङ्ग में कोई भेद नहीं पडता क्योंकि यहा अदन्त न होने से 'जस शी' (१४२) सूत्र प्रकृत नहीं हो सकता। ध्वान रहे कि 'पूर्वादिक्यो नवम्यो वा (१४६) सूत्र असि और कि में सर्वनामसञ्ज्ञा का विकल्प नहीं करता कि तु स्थात् और स्थिन् आदेशों का ही विकल्प करता है। सर्वनामसञ्ज्ञा तो

<sup>\*</sup> उमा' शाद सदा दिवचना तही प्रयुक्त होता है। श्रत यहा इस में कोड सर्वनामकार्व नहीं होता। श्रदश्च राश्रिश्च उमे च साध्ये धमश्च जानाति नरस्य वृत्तम'।

२९ दक्षिणा।२२ उत्तरा।२३ द्यपरा।२७ अध्यक्ता।२४ स्वा।२६ अन्तरा। २७ एका <sup>अर</sup>ा

उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशीर् ग्रन्तराला दिक्=उत्तरपूर्वाः। 'दिडनामान्यन्तराले" ( २ २ २६ ) इति बहुझीहिसमास , 'सवनामनो वृक्तिमात्रे पु वक्राव " इति पु वक्राव ॥

१ पूत, २ पश्चिम, ३ उत्तर और ४ दिशाय ये चार दिशाए होती हैं । दो दिशाओं के बीच में आने वाला कोना उपदिशा।' कहलाता है। इस प्रकार उपदिशाए भी चार हों काली हैं। यथा—

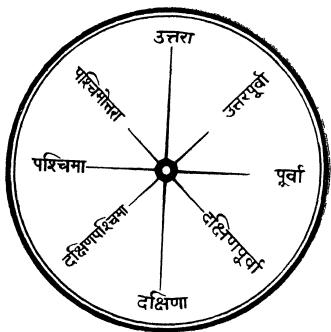

उत्तर और पूर्व दिशा की मध्यवर्ती उपदिशा उत्तरपूर्वा कहताती है। 'उत्तरपूर्वा शब्द की प्रथम तीन विभक्तियों में रमावत प्रक्रिया होती है।

<sup>—</sup>इन में भी नित्य बनी रहती है। अक्षएव 'पूबस्या, पूबस्याम् आदि प्रयोगों में सवनामतामूलक स्याट् आदि कार्व करने में कोई बाबा उपस्थित नहीं होती। पाश्चिनि की बुद्धिमत्ता का वह उनक्षत प्रमाख है।

<sup>\*</sup> सङ्ख्यावाची 'एका शब्द एकवचनान्त ही प्रयुक्त होगा। श्राय, मुख्य श्रादि श्रथों में इस का सब वचनों में उच्चारण होगा।

<sup>‡</sup> शय सब वैयाकरण यहा 'उत्तरस्याश्च पूबस्याश्च दिशोयद तरालम् इस प्रकार विश्रष्ट करते हैं। पर तु बालकों के लिए यह विश्रष्ट तृ छ कठेन हैं, क्यों के वे यद् श्र तरालम् इस नपुसक का उत्तरपूवा इस स्त्रीलिङ्ग क साथ मम्बाध नहीं समक्ष सकते। श्रत उन के सौक्याध उपयुक्त नवीन विश्रष्ट रखा गया है।

चतुर्थी के एकवचन में उत्तरपूर्वा+ए ( के ) इस स्थिति में सर्वोदीनि सवनामानि' ( १२१ ) सूत्र से नित्य सवनामसञ्ज्ञा होने के कारण सर्वनाम्न स्याड्द्म्बरच' ( २२ ) में स्याट् का श्रामम श्रीर श्राप् को इस्त बित्य श्राप्त होता है। इस पर श्रीग्रमसूत्र में सव नामसन्ज्ञा का विकल्प किया जाता है—

# [लघु०] सन्जन्समस—२२१ विभाषा दिवसमासे बहुर्वाहौं। ११११२७॥

#### सर्वनामता वा । उत्तरपूर्वस्ये, उत्तरपूर्वाये ।

अर्थ — दिसाओं के बहुबोहियमास में सर्वादि विकल्प कर के सवनामसञ्ज्ञक हों।

व्याख्या— दिक्यमास १७१३। बहुवीहाँ १७ १। सर्वादीनि १९१३। विभाषा १५१३। सर्वेनामानि १९१३। [ सर्वादीनि सवनामानि य] समास — दिशा समाय = दिक्समाय षष्ठीतत्पुरुष । अथ - ( दिक्समासे बहुवीहाँ ) दिशाओं क बहुवीहिसमास में ( सर्वादीनि ) सर्वादिगश्पिरित शब्द (विभाषा) विकल्प कर क (सर्वेनामानि) सवनामसञ्ज्ञक हाते हैं।

दिशाओं का बहुवीहिसमास दिङ्नामान्यन्तराते (२२२६) सूत्र सै विधान किया जाता है। यहा उसी का व्हरा ध्रमीष्ट है।

उत्तरपूर्वां शब्द में दिशाश्चों का बहुशी। इसमास हुआ है अत प्रकृतसूत्र स इस की विकल्प कर क सर्वेनामसन्त्रा हागी। सबनामसन्त्राप में सर्वावद स्थाट् का श्रागम श्रीर श्राप् को इस श्रादि काय होंगे। सर्वनामसन्त्रा के श्रभाव में रमावत् याट् का श्रागम श्रादि कार्य होंगे। श्राम् में सवनामप में सुद् श्रागम श्रीर तद्भावप में नुट् श्रागम विशेष होगा। रूपमाला यथा—

| प्र <b>थमा</b> | <b>उत्तरपू</b> र्वा                  | <b>उत्तरपू</b> र्वे        | <b>उत्तरपू</b> र्वा        |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| द्वितीया       | <b>उत्तरपूर्वाम्</b>                 | ,                          |                            |
| नृतीया         | <b>उत्तरपू</b> वया                   | उत्तर <b>पू</b> र्वाम्याम् | उत्तर <b>प्</b> र्वांसि    |
| चसुर्थी        | डत्तरपू <del>र्वस्यै—पूर्वा</del> यै | >>                         | उत्त <b>रप्</b> र्वास्य    |
| पञ्चमी         | उत्तरपूर्वस्या —पूर्वाबा             | 31                         | 93                         |
| षष्ठी          | <b>33</b> 7                          | <b>उत्तरपू</b> र्त्रयो     | उत्तरपूर्वासाम्—पूर्वाणाम् |
| सप्तमी         | उत्तरप्वस्थाम्प्रवीयाम्              | ,                          | डत्तरपूर्वासु              |
| सम्बोधन        | हे उत्तरपूर्वे !                     | हे असरपूर्वे !             | हे डत्तरपूर्वाः !          |

इसी प्रकार—दिच्चिण्यूर्वा, पूर्वोत्तरा पश्चिमोत्तरा, पश्चिमदिक्षिणा, प्वदाक्षणा श्रादि शब्दों के उच्चारण होते हैं #।

#### [लघु०] तीयस्येति वा सञ्ज्ञा । द्वितीयस्यै, द्वितीयायै । एव तृतीया ।

व्याख्या—'तीयस्य हित्सु वा' (वा० १६) द्वारा तीयप्रस्ययात्त द्वितीया (दूसरी) और तृतीया (तीसरी) शब्द केवल हित् वचनों में ही विकल्प से सर्वनाम सञ्ज्ञक होते हैं। श्रत 'हें, हांस इस, हि' इन चार विभक्तियों म दो २ रूप बनते हैं श्रयांत जहां सर्वनामसञ्ज्ञा होती है वहा 'सवनामन स्याडद्म्बरच' (२२०) म स्याट् का श्रागम श्रीर श्राप् को हस्व हो जाता है। सर्वनामसञ्ज्ञा के श्रभाव में याडाप (२१६) से गाट का श्रागम हो जाता है। इस प्रकार हिद्वचनों में दो २ रूप बनते हैं। रूपमाला यथा—

| ম•                                       | द्वितीया                   | द्वितीये       | द्वितीया      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|
| द्वि॰                                    | द्वितीयाम्                 | ,              |               |  |  |  |  |  |
| নূ ৽                                     | द्वितीयया                  | द्वितीयाभ्याम् | द्वितीयामि    |  |  |  |  |  |
| च॰                                       | द्वितीयस्यै द्वितीयायै     | ,              | द्वितायाम्य   |  |  |  |  |  |
| प०                                       | द्वितीयस्या , द्वितीयाया   |                | ,,            |  |  |  |  |  |
| व०                                       | "                          | द्वितीययो      | द्वितीयानाम्  |  |  |  |  |  |
| स॰                                       | द्वितीयस्याम् द्वितीयायाम् |                | द्वितीयासु    |  |  |  |  |  |
| स॰                                       | हे द्विताये ।              | हे द्वितीये।   | हे द्वितीया । |  |  |  |  |  |
| इसी पकार तृतीया शब्द का उच्चारण होता है। |                            |                |               |  |  |  |  |  |

ध्यान रहे कि 'तीयस्य िन्सु वा द्वारा श्राम् में सर्वनामता नहीं होती श्रत पत्त में सुद् का श्रागम नहीं होता । उत्तरपूर्वा श्रीर द्वितीया के उत्तारण में यही श्रन्तर है।

# [लाघु०] 'अम्बार्थे'ति हस्तः—हे अम्ब !, हे अक्क !, हे अल्ल ! ।

व्याख्या—श्रम्बा, श्रम्का श्रम्का श्रादि शब्दों का गाँ 'माता=पर्वती है। इन की प्रक्रिया रमाशब्दवत् होती है केवल सम्बुद्धि में ही कुछ विशेष है। सम्बुद्धि में 'श्रम्बार्थ मधो —' (११४) से इस्व हो कर 'एण्डम्वात्—' (१३४) से सुलोप हो जाना है। इस प्रकार 'हे सम्ब !, हे श्रम्क !, हे श्रम्क !' श्रादि प्रयोग सिद्ध होते हैं।

<sup># &#</sup>x27;दिङ्नामान्य तराले स्त्र द्वारा होने वाले बहुनी हेसमास में पूर्व नपात का कोई नियम नहीं होता ! श्रतएव—''दिन्यपूर्वा, पूर्वदिन्या। पश्चिमदिन्या, दिन्यपिशामा। पश्चिमोत्तरा उत्तरपश्चिमा। उत्तरपूर्वा, पूर्वोत्तरा। इत्यदि रूप कारिका (२२२६) में दिए गय हैं। "नज्जतितय पादमाश्रित पूर्वदिन्यम् इत्यदि माकग्डेयपुराण (४८२०) श्रादि क वचन भी इस में प्रमाण हैं।

स्विनी च्यान रह कि महाभाष्य में दा अच् वाल अम्बार्थकों को ही हस्व करना वताया है। अम्बाडा अम्बाला, अम्बिका आदि शब्द दा अच वाल नहीं अपितु दो स अधिक अची वाले हैं अत अम्बायक हान पर भी हन का हस्व न हागा। हे अम्बाडे! हे अम्बाले! हे अम्बिक! इत्यादिशकारण रूप बनेग। दृश्यता (७३१०७) सून्नस्थ महाभाष्यम्— अम्बाथ द्वाला भदि इति। सिद्धान्तकीमुद्यानु 'अस्युक्ता ये डलकास्तद्वता "स्वा न इति वार्तिकम्पठितम् तद्पि भाष्यानुसाहि। पर सरल पन्थास्तु भाष्याक्त एव ।

श्रम्बा शब्ट का रूपमाला यथा-

ম• स्रम्बा ग्रम्या श्रम्बाया श्रम्बाभ्यास् श्रम्बाभ्य 霍 श्रम्बास् श्रम्बानास् श्रम्बाभ्यास् श्रम्बाभि स० श्रम्बायाम् त् ग्रम्बया अम्बासु स॰ हेश्रम्ब ! हेश्रम्बे ! ਚ o श्रम्बायै ग्रम्बास्य हे श्रम्बर ।

इसी प्रकार-श्रमका, अल्ला आदि शब्दों क रूप बनते हैं।

नीट—'म्रल्ला शब्द मुसलमानो ने बेतरह पकड रक्ला हं श्रम्बा अल्ला श्राहि शब्द दुर्गा (शक्ति) के माने जाते हैं। इसिलये सम्भव ह कि मुसलमान शक्त हिन्दुश्रा से निकल हों श्रौर कालक्रम से श्राचारादिभिन्नता के कारण हम स पृथक् हो गय हों—इस में श्राश्चय नहीं। इसी प्रकार हैसाइयों का गिर्जाघर भी शायद 'गिरिजा गृह' ही हो वे भी शक्तों स निकल हों।

# [लघु•] जरा, जरसौ इत्यादि । पत्ते हलादौ च रमावत् ।

व्याख्या— 'जूष् वयोहानी' (दिवा॰ परस्मै॰) धातु से 'स्त्रियाम् (३३ ६४) के अधिकार में 'पिजिदादिभ्याऽड' (३३ १०४) सूत्र से अङ् प्रत्यय तथा 'ऋहशोऽिक गुगा ' (७४ १६) से अर् गुगा हा कर टाए प्रत्यय करने से जरा' शब्द सिद्ध होता है। 'जरा शब्द का अर्थ 'बुदापा' है।

अजादि विभक्तियों में सवत्र सर्वप्रथम जराया जरस यसरस्थाम्' (१६१) सूत्र से 'जरा के स्थान पर जरस् श्रादश हो जाता जरम् के श्रभाव में रमावत् प्रक्रिया होगी। रूपमाखा यथा—

> प्र॰ जरा जरसौ जरे जरस , जरा द्वि॰ जरसम् जराम् , , , तृ॰ जरसा जरया जराम्याम् जराभि च॰ जरसे जरायै , जराभ्य

प० जरस जराया जराम्याम् जराम्य प० , जरसो जरयो जरसाम् जराणाम् स० जरसि, जरायाम् , , जरासु स० हे जरे ! हे जरसौ ! हे जरा ! हे जरा !

गोट- 'जरा + श्री यहा परत्व के कारण शी श्रादेश से पूव जरस् श्रादेश ही जाता है, यदि प्रथम शी श्रादेश हाता तो 'जरसी यह श्रामिष्ट रूप बन जाता । एवम् श्रामे भी जान सेना चाहिये ।

#### [लघु०] गोपा विश्वपावत्।

ञ्याख्यां—गा पाति=रचनीति गोषा । 'गो कर्मोपपदात् 'पा रच्ये' (अदा प०) इत्यस्माद्धातो क्विपि क्वोकिक वा विधि 'गोपा शब्दो निष्पचते । गौर्को की रचा करने वाली स्त्री गापा' कहाती है।

'गोपा + सुँ। गोपाशब्द के आत में 'पा' धातु है 'आप्' नहीं, आत 'हल्क्याब्स्य —'( १७६) से सुँतोप नहीं होता। सकार को रूँ त्व विसग हो कर 'गोपा' प्रयोग सिद्ध होता है।

गोपा + औं यहां भी त्राव-त न होने से 'औंड आप ' (२१६) से शीं आदेश नहीं होता। पूर्वसवस्पदीर्थ प्राप्त होने पर उस का भी 'दीर्घाजसि च' (१६२) से निषेध हो जाता है। अब 'वृद्धिरेखि (३३) से वृद्धि एकादेश हो कर 'गोपों' प्रयोग सिद्ध होता है।

गोपा + अस्' (जस) यहा भी पूर्ववत् पूचसवखदीर्घ का निवेध हो जाता है। तब अक सवर्षे दीध' (४२) से सवखदीर्घ हो कर-'गोपा' रूप बनता है।

गोषा+स्रम्=गापाम्। [स्रमि पूव ( १३१ )]

गोपा+ग्रस् ( शस् ) यहा भयन्त्रक श्राकार का 'श्रातो थातो ' ( १६७ ) म स्रोप हो कर गाप ' बनता है।

इसी प्रकार श्रागे सर्वत्र भसन्ज्वकों में श्राकार का खोप होता जाता है। रूपमाला यथा---

गोपी भ गोपा गोपा प॰ गोप 🏶 गोपाभ्याम् गोपाम्य हि॰ गोपाम् गोप 🏶 **♥**∘ ,, & गोपो 🛞 गोपाम् 🏶 स॰ गोषि क्ष तु॰ गोषा 🛎 गोपाभ्याम् गापाभि गोपासु च॰ गोपे 🏶 स० हे गोपा ! हे गोषी ! गोपाभ्य हे गोपा !

इन स्थानों पर मसम्ज्ञा हो कर श्राकार का जोप हो जाता है। इस की सम्पूर्ण श्रिका श्रजन्तपु लिङ्गान्तगत विश्वपा शब्द क समान होती है। नोट---'क' प्रत्यय स सिद्ध 'गोप' शब्द स स्त्रीत्विवचा में जातेरस्त्रो---'
( १२६४ ) सूत्र स डीष् प्रत्यय कर 'गोपी' शब्द बनता है। इस का ऋर्थ है---गोप जाति की स्त्री। इस का उच्चारण आग आने वाल 'नदी शब्द के समान हाता है।

( यहां त्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग समाप्त होते हैं।)

श्रव इस्त इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का वर्णय करते हैं---

#### [लघु०] मति । मत्या।

व्याख्या—'मर्ने ज्ञाने (दिवा॰ आत्मन०) धातु से ।क्तन् प्रत्यय करने पर मति' शब्द सिद्ध होता है। मन्यतेऽनवेति मति । मनन वा मति । बुद्धि और ज्ञान को मति' कहते हैं।

इस का उच्चारण किंद्रचनों से अन्यत्र प्राय 'हरि' शब्द के समान होता है। तथाहि---

मति + सुँ = मति । सकार को रूँ त्व विसर्ग हो जात हैं।

मति + भी = नती । शथमवो -- '( १२६ ) से पूर्वसवर्गेदीर्घ हो जाता है।

'मति + अस ( नत्) इस स्थिति में 'जसि च' ( १६८ ) से गुण हो कर अये आदश करने से मतय' रूप सिद्ध होता है।

द्वितीया के बहुवचन में 'मिति + अस् (शस) इस दशा में प्राप्त बहुवचन में 'मिति + अस् (शस) इस दशा में प्राप्त बहुवचन में 'मिति + अस् (श्रेष) स्वार का रूँ विवास हो जाते हैं — मिती । ध्वान रहे कि तस्माच्छ्रस — ' (१३७) स्त्र में 'पु सि' कहन से बहा स्त्रीखिङ्ग में नकार आदश नहीं होता।

'मिति + क्रा' (टा) वहा विसम्क्षा रहने पर भी ग्राको नाऽस्त्रियाम्' (१७१) द्वारा टा को ना नहीं हाता, क्वोंकि 'ग्रस्त्रियाम्' कथन के कारख उस की स्त्रीक्षिक्ष में प्रवृत्ति कहीं होती। ग्रव 'हको वखिंच' (१४) से वख हो कर मस्वा' बवीग सिद्ध होता है।

मित + ए' (हे ) वहा विसम्जा होने से 'वेहिंति (१७२) द्वारा गुरा प्राप्त होता है। अब अग्रिम सूत्र द्वारा वच में नदीसन्द्वा का विधान करते हैं—

# [ब्रघु०] सम्ज्ञा स्वर्म-२२२ डिति ह्रस्वश्च ।१।४।६॥

इयं कुर्वें क्स्थानी स्त्रीशन्दिमिकी नित्यस्त्री लिङ्गावीद्ती, हस्वी च इवर्षोवधीं स्त्रिया वा नदीसञ्ज्ञी स्तो क्लिति। मत्ये, मतये। मत्या २, मते २। ऋधें --- 'स्त्री'शब्द को छोड कर इयँडुवँड्स्थानी निस्यक्त्रालिङ ईकार उत्कार किंद्रचनों में विकरण कर के नतीमञ्ज्ञक होते हैं। किंद्र--स्त्रीलिङ में हस्ब इकारान्त और इस्ब उकारान्त शब्द भी डिद्रचनों में विकल्प कर क नदासञ्ज्ञक होते हैं।

व्याख्या— हिति १७११ हस्त १९११ च इ य ययपदम् । इस स्त्र के दो खगड हैं। प्रथम यथा—अस्त्री १९११ । इयँडुवँङ्स्थानी १९१२ [ नेयँडुवँङ्स्थानावस्त्री से ] स्त्र्यारयौ १९१२। यू १९१२। नती १९१९ [ यू स्यारयौ नदी' से ] वा इत्याययपदम् । ['वाऽऽिम' से ] समाम —न स्त्री = अस्त्री न तत्पुरुष । स्त्रीणब्द वर्जीयत्वेत्यर्थ । इयँड् च उवँड च इयँडुवँडौ इतरतरद्वन्द्व । इरँडुवँडौ स्थान-स्थितिययोस्तौ इयँडुवँड्स्थानौ बहुवीहि समास । स्त्रियमाचन्नात इति स्त्र्यारयौ नित्यस्त्रीलिङ्गावित्यथ । ई च ऊ च = यू, इतरेतर कृष्ट्व । अथ —( अस्त्री ) 'स्त्री शब्द को छाड कर ( इयँडुवँड्स्थानौ ) जिन के स्थान पर इयँड उवँड आदेश होते हैं ऐसे ( स्थास्यौ ) नित्यस्त्रीलिङ्गी ( यू ) ईकार ऊकार (डिति) हिद्वचनो में (वा) विकल्प कर के (नदी) नदीसञ्जक होत हैं।

मावि - जिम नित्यम्त्रीलिङ्ग शब्द के ईकार उकार के स्थान पर ह्येंड् उवेंड् श्रादेश हों उस की डिद्रचनों में निकल्प कर के नदीमक्जा हो जाती है। परन्तु यह नियम स्त्री शब्द पर लागू नहीं होता। उनाहरण यथा— श्री, श्रू' यहा क्रमश ईकार उकार नित्यस्त्रीलिङ्गी हैं, इन के स्थान पर क्रमश ह्येंड् उवेंड् श्रादेश होते हैं, श्रत डित् निम कियों में इन की निकल्प कर के नदीमक्जा होगी।

स्त्र के इस प्रथम लगड का उपयोग आगे इसी प्रकरण मैं 'श्री आदि शब्दों म किया जाएगा। अब मति' शब्दोपयोगी द्वितीय खगड की 'यार्या करते हैं---

स्व्याख्यो । १ । २ । इस्व । १ । १ । च इत्याययपदम् । यू । १ । २ । वा इत्याययपदम् । निर्मा । १ । १ । किति । ७ । १ । समास — स्त्रियम् श्राचचात इति स्व्यारयो, स्त्रीलिङ्गावित्यथ । श्रत्र नित्यस्त्रीत्वमविवचितम् । इस्व इति 'यू' इत्यनेन सम्बच्यते । इश्च उश्च=यू । इस्वौ इदुतावित्यथ । श्रर्थ — (स्यारयो ) स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान (इस्व = इस्वौ ) इस्य (यू) इकार एकार (च) भी (क्षिति) हिन् परे होने पर (वा) विकल्प कर के (नदी) नदीसञ्ज्ञक हाते हैं।

मार्व - यदि स्त्रीलिङ में इकार। न्त या उकार। त शब्द श्राएगा तो किह्न थनों में उस की विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञा हो जायगी। यहा यह स्मरण रखना चाहिये कि इकारान्त श्रीर उकारान्त शब्द चाहे निष्यम्त्रीलिङ हों या न हों केवल स्त्रीलिङ में वतमान होने से दी उन की नदीसञ्ज्ञा हो जायगी।

इस नियम क प्रभाव म स्त्रालिक में प्रत्येक हस्य इकारान्त और इस्य उकारा त शब्द डिद्रचनों में विकल्प कर के ननीस जक हा जाता है। नदीस्वपच में आट् आनि नदी काय्य और तद्भावपच में शयो यमिति' (१७०) में विमन्त्रा हो कर गुण आदि विकाय होते हैं।

मित + ए इस निशा में हस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग मित शब्द से पर ।इन प्रन्थय है हाने से बैकि पिक ननीसक्झा हुई। ननीस्वपत्त में आग्रनद्या '(१६६) द्वारा हित् को आट् आगम आग्रव (१६७) से वृद्धि तथा इकार का यण करन स मार्थे कप बनता है। ननीसक्झा के अभाव में विसम्झा हो पाती है। और तब वेर्ङिति (१७२) से इकार को एकार गुणा हो कर अयु आदेश करने पर मतये' रूप बनता है।

पञ्चमी श्रीर षष्टी के एकवचन में मिति+श्रस्' इस श्रवस्था में नशीसञ्जा श्राट श्रागम, बृद्धि यण् श्रोर सकार को हैं त्व विसग हो कर मध्या रूप मिद्ध होता है। नदी सञ्ज्ञा के श्रभाव में घिसञ्ज्ञा गण् श्रीर इसिक्सोश्च' (१७३) से प्वरूप हो कर 'मते रूप निष्पन्न होता है।

षष्टी के बहुवचन में 'मित + श्राम्' इस दशा में 'इस्वनश्चाप —' (१४८) से इन्वम् तक नुट् श्रागम हा कर 'नामि (१४६) से दीघ करने पर मतीनाम् रूप सिद्ध होता है।

मित + = ' (कि) यहा नदीसञ्ज्ञा के एक में 'लेशम्नद्याम्नीम्य ' (१६८) से कि का आम् तथा 'श्रीत' (१८४) सृत्र द्वारा हि को श्रीकार युगपत प्राप्त होते हैं। विप्रतिषेध पर कायम्' (११३) के श्रनुसार पर काय श्रीकार ही उचित प्रतीत होता है। इस पर श्रीममसूत्र द्वारा पुन श्राम श्रान्ण का विधान करते हैं—

## [लघु०] विधि स्त्रम्—२२३ इदुद्धचाम्।७।३।११७॥

इद्दुर्चा नदीसञ्ज्ञकाभ्यां परस्य छेराम्। मत्याम, मतौ। शेष हरिवत्।

्र अथ — नदीसन्जन हस्व इकार श्रीर उकार मे परे कि को श्राम् श्रादेश हो ।

व्यारुया—नदीस्थाम् ।१।२। [ हेराम्नद्यास्नीस्य से वचनविपरिणास कर के ] इहुद्रयाम् ।१।२। हे ।६।१। श्राम् ।१।१। [ हेराम्—' से ] समास — इच उच्च = इदुतौ, ताम्याम = इदुक्र्याम् । इतरेतरह्रन्द्र । श्रथ — (नदीस्थाम् ) नदीसम्ज्ञक (इदुद्र्याम् ) इस्व इकार श्रीर हस्व उकार से परे (क ) हि के स्थान पर (श्राम् ) श्राम् श्रादेश ही जाता है। यह सूत्र 'श्रीत् (१८४) सूत्र का श्रपवाद है।

'मिति + इ' यहा प्रकृतसूत्र से डि को भाम् हो कर मिति + श्राम् हुआ। श्रव श्रायनद्या' (१६६) से श्राट् आगम भीर 'इस्वनश्राप —' (१४८) से तुट् श्रागम दोनों युगपत् श्राप्त होते हैं। परन्तु परस्व के कारण श्राट का श्रागम हा जाता है—मिति + श्राट् श्राम् । श्राटरच' (१६७) से वृद्धि भीर इकार को यस करने पर 'मत्वाम्' प्रयोग सिद्ध होता है। नदीसञ्ज्ञा क श्रभाव में विसन्त्रा हो कर अच्च वे (१७४) से डि को श्रीकार भीर वि को श्रकार श्रन्तादेश हो कर वृद्धि एकादश करन स 'मतौ रूप सिद्ध हाता है।

हे मति + सुँ । यहा इस्वन्य गुण ' ( १६६ ) से एकार गुण श्रीर 'एडइस्वात्-( १३४ ) से सम्बुद्धि का बाप हो कर 'हे मते !' रूप सिद्ध होता ह । रूपमाला यथा---प्र॰ मित्रि मबी प॰ मस्या, मते मतिभ्याम् मतिभ्य मतय द्वि॰ मतिम् मती मत्यो मतीनाम् मतिभ्याम् स॰ मत्याम् मतौ त्• मस्या मतिभि मतिषु च॰ मत्बै, मतये स॰ हे मते। मतिस्य हे मती ! हे मतय !

# [खघु०] एव बुद्धवादय ।

अर्थ - इसी प्रकार बुद्धि जादि शब्दों की प्रक्रिया हाती है।

ठ्यां रूपा — बालको की ज्ञानिबनुद्धि के बिये मतिवत् शब्दो का कुछ उपयागी सङ्ग्रह यहा द रहे है। \* इस चिह्न वाल स्थानों में पूर्ववत् सत्त्व जान लगा चाहिये।

| য়াভট্           | श्रथ             | शब्द                | श्चथ               | शब्द      | ग्रथ           |
|------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------|----------------|
| ।श्रद्गुत्ति     | <b>ग्र</b> हुल   | श्रावृत्ति          | दुइराना            | २०उपलब्धि | प्राप्ति ज्ञान |
| श्रपकृति         | अपकार            | श्राहति             | श्राघात            | श्रोषधि   | दवाइ           |
| श्चवनि           | पृथ्वा           | ऋाहुति              | त्राहुति           | करङ्कृति  | खुनजी          |
| श्राकृति         | য়াক'ৰ           | इष्टि               | <sup>।</sup> इच्छा | काति      | मौ-दर्य        |
| <b>१ आकृष्टि</b> | ्रा <b>क्षम्</b> | 14उक्ति             | वचन                | कृति      | काय प्रयन      |
| श्राकाति         | श्राक्रमग्       | उक्ताति             | बाहर निकलना        | २४कृत्ति  | चमहा           |
| <b>ज्या</b> र्ति | दु ख             | उम्नति              | उन्नति             | कृषि#     | खेती           |
| श्राति           | पडक्ति           | उपकृति              | उपकार              | केलि      | हसी ठट्ठा      |
| श्रावित          | ,                | उपप <del>त्ति</del> | तर्क उपपन्नता      | काटि      | धनुष का कोना   |
| ) श्रावसति<br>   | वास घर           |                     | देतु               | l         | करोड ‡         |

<sup>+</sup> करोड अथ में 'कोटि शब्द एकवचना त हाता है।

| शब्द                         | <sup>9</sup> श्रथ | शब्द              | ऋर्थ            | शब्द              | श्रर्थ            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| क्रान्ति                     | त्राक्रमस्        | प्रमृति           | प्रसार वृद्धि   | विम               | वमन               |
| ३ ख्याति                     | प्रसिद्धि         | ६०प्रहेबि         | पहेंची          | वरलरि*            | मञ्जरी            |
| गति                          | चाल, गमन          | प्राप्ति          | मिजन            | ३ ० च क्लि        | बता               |
| गीति                         | गान छन्दोभेद      | प्लुति            | <b>ब्रु</b> बाग | वसति              | ्वास, घर          |
| गुप्ति                       | ञ्जिपाना          | बुद्धि            | श्रक्त          | वस्ति             | मुत्राराय         |
| च्युति                       | गिरना             | <b>अक्ति</b>      | श्रद्धा भिन्नता | वान्ति            | वसन               |
| श्छर्दि                      | वमन राग           | ६१भशिति           | कथन             | विकृति            | , विकार           |
| छुवि                         | कान्ति, चनक       | भित्ति            | दीवार           | <b>१</b> श्विगीति | निन्दा            |
| जग्धि                        | सहभोज             | भीति              | डर              | विच्छिति          | बिच्छेद,चमत्कार   |
| जनि                          | उत्पत्ति          | <b>मुक्ति</b>     | भोजन साना       | विश्वासि          | त्रार्थना घोषया।  |
| जाति                         | मनुष्यत्व त्रादि  | <b>भुशुवि</b> ड   | बन्दूक          | विसि              | ज्ञान विवेक       |
| ४०तमि                        | अन्धेरी रात       | ७०भूति            | कल्यास्         | विधुति            | कस्पन             |
| तिथि                         | <b>वारी</b> ख     | <b>मूमि</b>       | पृथ्वी          | १००विनति          | नम्रता, प्रार्थना |
| दृष्टि                       | नज़र              | <b>मृति</b>       | मज़दूरी         | विपत्ति           | <b>भ्राप</b> स्ति |
| द्युति                       | चमक, श्राभा       | भेरि*             | नगारा           | विरवि             | इटना, समाप्ति     |
| धृक्ति                       | <b>খু</b> ৱ       | भ्रान्ति          | भ्रम            | विवृति            | टीका, स्याख्या    |
| <b>४</b> १मिकृति             | छ्ब               | ७१ <b>भु</b> कुटि | भौंह चढ़ाना     | विशुद्धि          | विशेष ग्रस्टि     |
| नियति                        | माग्य, क्रिस्मत   | मुक्ति            | ञ्चटकारा        | १०४विस्सृति       | भूबना             |
| निराकृति                     | ख् <b>रडन</b>     | मूर्ति            | <b>प्रतिमा</b>  | विद्वति           | मारना             |
| नीवि                         | नीति, चासाधी      | यष्टि             | छुदी            | बीचि              | तरङ्ग             |
| पङक्ति                       | कतार              | युक्ति            | डपाय            | वृत्ति            | जीविका            |
| <b>४०पद्ध</b> ति             | मार्गे            | <b>८० युवति</b>   | जवान स्त्री     | बृष्टि            | वर्षा             |
| पर्याप्ति                    | पूर्णता           | योनि              | उत्पत्तिस्थान   | ११०वेखि           | केशों की चाटी     |
| प्रतिपत्ति                   | ज्ञान प्राप्ति    | रजनि              | रात्रि          | ब्यक्ति           | पृथगारमक जन       |
| प्रतीति                      | विश्वास           | राजमीति           | राजनीति         | <b>ञ्याकृ</b> ति  | <b>ब्याकर्</b> स  |
| प्रत्यासत्ति                 | समीपता            |                   | (Politics)      | <b>न</b> वति      | बता               |
| <i>≽</i> श्यस् <b>युक्ति</b> | उत्तर             | रीति              | चाल, रिवाज      | शक्ति             | ताकत              |
| प्रशस्ति                     | प्रशसा            | ८५रुचि            | त्रनुराग        | १ १ श्युक्ति      | सीपी              |
| प्र <b>सु</b> प्ति           | निद्रा            | रूढि              | प्रसिद्धि       | भान्ति            | शान्ति            |
| प्रसृति                      | प्रसव, सन्तान     | ब्रिपि            | वस्माला         | शुद्धि            | सक्राई            |

| शब्द       | ग्रर्थ                | शब्द    | श्चर्थ        | श-द               | श्रर्थ       |
|------------|-----------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|
| श्रुति     | वेद, सुनना            | स्रक्ति | सुन्दर वचन    | स्फूर्त्ति        | फुर्ती       |
| सम्पत्ति   | धन दौलत               | सवित्ति | ज्ञान         | स्सृति            | यादाश्त,     |
| १२०सम्भूति | उ <sub>त्</sub> पत्ति | 1२४सहति | समृह          |                   | धमशास्त्र    |
| समष्टि     | सम्पूराता             | स्तुति  | प्रशसा        | <b>१३०स्वा</b> ति | नत्त्र विशेष |
| मिद्धि     | सिद्ध होना            | स्थिति  | ठहरना,मर्यादा | 0                 | & o          |

अप स्त्रीलिङ्ग में त्रि' (तीन) शद के रूप दिखलाते हें। त्रिशादी नित्य बहुवचनान्त —यद्द पीछे (२६४) पृष्ठ पर स्पष्ट कर चुके हैं।

त्रि + श्रस् ( जस् ) इस दशा म श्रश्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

# [लघु०] विधि स्त्रम्—२२४त्रिचतुरो स्त्रिया तिस्ट-चतस्राण२।६६॥

#### म्त्रीलिङ्गयोरेतयोरेतौं स्तो विभक्तौ।

अर्थ — विमक्ति पर हाने पर स्त्रीलिङ में त्रि शब्द को 'तिस और 'चतुर्'शब्द को 'चतसृ' आदेश होता है।

व्याख्या— विभक्ती 1919। [ 'श्रष्टन आ विभक्ती' से ] त्रिचतुरी 1518। स्त्रियाम् 1919। तिसृचतस 1919। समास — तिसृ च चतसृ च = तिसृचतसृ, समाहारद्व द्व । अर्थ — ( विभक्ती ) विभक्ति परे हाने पर ( स्त्रियाम् ) स्त्रीलिङ्ग में ( त्रिचतुरो ) त्रि श्रीर चतुर शब्दों के स्थान पर क्रमश ( तियचतसृ ) तिसृ श्रीर चतसृ श्रादेश होते हैं।

'त्रि+श्रम् ( जस् ) यहा जस विभक्ति परे हैं श्रत प्रकृतस्त्र स 'त्रि शाद के स्थान पर तिसृ' आदेश हो गया। 'तिसृ+श्रम्' इस स्थिति म प्वसवसादीर्घ को बाघ कर ऋता डिसवनामस्थानयो ' (२०४) स गुगग श्राप्त होता है। इस पर श्रियमस्त्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि-स्त्रम्—२२५ अचि र ऋत \* 10121१००॥

तिस् वतस् एतयोऋ कारस्य रेफादेश स्यादिच । गुगादीर्घोत्य ना-मपवाद । तिस्र २ । तिस्रिभिः । तिस्रुभ्यः २ । आमि नुट् ।

अर्थ — अच् पर होने पर तिसृ और चतस शब्दों के ऋकार को रेफ आदेश हो जाता है।

<sup>\*</sup> अलोऽन्यपरिमाषगैव सेद्धे 'ऋत इति अनुवर्तमान—' तेस जतस इत्यस्य षष्ठ्य तत्वकरपनाय । अन्यथा त्रिचतुरोरित्यस्यैवानुवृत्त्यापत्तौ रादेशेन तिस्चतन्नाकाश्वापात्ते हिति शेखरे नागश । वस्तुतस्तु तत्रैव स्वरितत्व न तत्र । अव्यथा अधि रश्चे त्येव वदेत् । योग्यतयैव तत्वरपना सिद्ध्या तदेवृष्टाथमेवे ति वोध्यम् ।

6पी विया — अवि १७।१। र १९।१। ऋत १६।१। तिसृचतस्ता १६।२। [ तिचतुरा सित्रया तिसृचस से विभक्ति विपरिणाम करक ] अथ — ( अचि ) अच परे हान पर ( तिसृचतस्ता ) तिसृ और चतसृ शब्दो क ( ऋत ) ऋकार का ( र ) रफ भादश होता है।

प्रश्न — अच परे होने पर ऋकार का रेफ आदश ता हको यर्णाच (१४) स दी सिद्ध है, पुन इस सूत्र की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर— गुगादी घों त्वानाम् अपवाद अर्थात् तिसू + अस वहा जस्म ऋता हि—'(१०४) स प्राप्त हान वाल गुगा का तिसू + अस् यहा शस्में प्रथमया प्रसम्वर्षे '(१२६) हारा प्राप्त हान वाल प्रसम्वर्णाः का तथा प्रियचतसू + असं यहा हिसँ अगेर हस्मे ऋत उत् (१ ८) से प्राप्त हान वाल उत्व को बान्धने के लिय हस सूत्र से ऋकार के स्थान पर रेफ आन्श किया गया है। हस प्रकार यह सूत्र गुगा, दीघ और उत्व का अपवाद है।

तिसृ + अस् यहा गुरा का बान्ध कर रेफ आदेश कर सकार को हैं विसर्ग करन स--- तिस्र रूप बना।

त्रि + अस्' (शस्) यहा तिसृ आदेश हो का पूर्वसवयादीय प्राप्त होता है पुन इस बान्ध कर प्रकृत-सूत्र से रेफ आदश हा जाता है— तिस्र ।

त्रि + भिस् = तिसृ+भिस् = तिसृभि । तिसृभ्य ।

'त्रि+ग्राम्' यहा त्रेस्त्रय' (१६२) से प्राप्त त्रय आदश्य को बान्ध कर विचतुरो — (२२४) से तिसृ आदेश हो जाता है। तिसृ+ग्राम्' इस स्थिति में इस्त न्यापो नुट् (१४८) स नुट् ग्रागम भौर अचि र ऋत (२२४) से रफ आदेश शुगपत् प्राप्त होते हैं। विप्रतिषधे पर कायम्' (११३) के अनुसार परकाय रफ आदश हाना चाहिये। परन्तु नुम् अचिर तृज्वद्वावेभ्या नुट प्वविप्रतिषधेन' (वा० १८) इस कात्यायमचचन से यहा प्वविप्रतिषध मान वर प्व काय नुट ग्रागम हो जाता है। श्रव तिसृ+नाम् इस दशा म नामि' (१४६) स दाघ प्राप्त होता है इस पर ग्राप्तमसूत्र से उसका निषेध करते हैं—

# [लघु०] निषेष स्वय-२२६ न तिस्चतस्य १६।४।४॥ एतयोर्नामि दीर्घो न । तिस्रुणाम् । तिसृषु ।

अर्थ. — नाम परे होन पर तिसृ और चतसृ शब्दों का दीघ नहीं होता।

व्याख्या — न इस्य ययपदम् । तिस चतसः । १।१। [ झ दोवत्स्त्राणि भवन्ति इस परिभाषा के बल स गहा 'सुपा सुलुक् — स्त्र द्वारा षष्ठी का लुक समम्मना चाहिये । ] नामि । ७।१। [ नामि से ] दीघ । १।१। [ 'ढूलाप प्वस्य दीघोंऽण स ] श्रर्थ — (नामि ) नाम् पर हान पर (तिसृचतसृ ) तिसृ श्रीर चतसृ शब्दो को (दीघ ) दीघ (न) नही हाता।

'तिसृ+नास्' यहा दीर्घ का निषध हा कर ऋवर्णाक्षस्य स्वाच्यस् (वा २) इस कात्यायनवचन सनकार का सकार करन पर तिसृशाम् प्रयाग सिद्ध हाता है। रूपमाला यथा—

| च॰    | 0 | 0 | तिसम्य |    | सम्बाधन नः | ीं हाता | i        |
|-------|---|---|--------|----|------------|---------|----------|
| ą     | 0 | e | तिसृभि | स  | 0          | 0       | तिसृषु   |
| द्धि॰ | o | ø | ,,     | ष० | 0          | 0       | तिसृखाम् |
| য়৹   | 0 | 0 | तिस्न  | प  | o          | ٥       | तिसृभ्य  |

इसी प्रकार चतुर् (चार) श॰द क स्त्रीलिङ में रूप बनते हैं —चतस्त्र २ चतसृभि , चतसृम्य २ चतसृषाम्, चतसृषु । इसका वणन दल तस्त्रीलिङ में यथा स्थान ग्रन्थकार स्वय करेंगे ।

#### [लघु०] हे २। द्वाभ्याम् ३। द्वयो २।

ठया ग्ठिया — द्वि' (दो) शब्द द्विस्व का वाश्वक होने से सदा द्विव बनान्त प्रयुक्त होता है। अब स्त्रीलिङ में इस की प्रक्रिया दिखलाई जाती है।

द्वि शब्द से प्रथमा के द्विवचन मे द्वि+श्री' इस स्थिति में स्यदादीनाम '(१६३) सूत्र से विभक्ति परे होने के कारण इकार को श्रकार हुशा। तब द्व + श्री इस दशा में स्त्रीत्विवच्छा मे श्रकारान्त होने के कारण श्रजाद्यतष्टाप (१२४१) सूत्र से टाप प्रत्यय हुशा। टाप क टकार भौर पकार इस्सन्चक होने से लुस हो जाते है। द्व श्रा+श्री' इस स्थिति में सवर्णदीर्घ श्रीर 'श्रीड श्राप '(११६) मे श्री को शी श्रादेश श्रीर गुण होकर द्वे स्म सिद्ध हाता है।

म्याम् में त्यदाद्यत्व हाने पर भकारा त हो जाने से टाप सत्रग्रदीर्घ हो कर द्वाभ्याम्' प्रयोग बनता है।

श्रीस् में त्यदाबत्व टाप सवणदीर्घ, श्राकार का श्राडि चाप'(२१८) से एकार, श्रय् श्रादेश श्रीर सकार का रूँ व विसर्ग हो कर द्वयो 'रूप सिद्ध होता है। \* रूपमाला यथा—

<sup>\*</sup> ध्यान रहे कि पु लेड़ और स्त्रीलिंड़ क 'हाभ्याम् और हवी प्रथागों में महान् श्रांतर है।

#### \_\_\_\_

#### [लघु ०] गोरी । गोयौ । गौर्य । हे गौरि ! । गौर्य इत्यादि ।

च्यास्त्या — गौर शब्द से 'षिद्गौरादिभ्यश्च' (१२४१) सूत्र द्वारा छीष् प्रत्यय करने पर भसञ्ज्ञक श्रकार का लोप हो कर गौरी' शब्द निष्पन्न हाता है। गौरी का श्रथ 'पावती' है। नित्यस्त्री किंद्र होने से 'यू स्त्यारयौ नदी' (१६४) द्वारा इस की नदीसञ्जा हो जाती है।

प्रथमा के एकवचन में गौरी + स' इस श्रवस्था में ड्यन्त होने से 'इल्ड्याब्स्य —'
( १७३ ) सूत्र स श्रप्रक्त सकार का लोप हो कर गौरी' रूप बनता है।

श्री में प्रस्तवादीय प्राप्त होता है उसका दीवाजासि च (१६२) स्त्र से निषध हो जाता है। तब 'इको यणाचि' (१४) में यण् श्रादेश हो कर 'गौयों' रूप बनता है। ध्यान रहे कि 'गौयों आदि में श्रची रहाम्या हूं' (६०) स्त्र द्वारा यकार यर् को द्वित्व हो कर पच्च में गौथ्यों प्रभति रूप भी बनते हैं।

जस् में भी प्रवसवणदीर्घका निषेध हो कर वर्ण--- यकार करने पर गौर्थ रूप बनता है।

'गौरी + श्रम् = गौरीम् । 'श्रमि पूर्वं ' ( १३४ ) से पूर्वरूप हो जाता है ।

गौरी + झस्' यहा शस् में पूबसवर्श्याई हो कर सकार को हैं स्व विसग करने से 'गौरी रूप बन ा है।

टा में 'इको यणचि ( १४ ) स यण हा कर गौर्या' रूप सिद्ध दोता है।

गौरी + ए' (हें)। यहां यू स्त्र्याख्यी नदी' (१६४) से नदीसन्द्वा हो कर आयनद्या' (१६६) से आद् आगम, आटरच' (१६७) से वृद्धि और 'इकी यग्यचि' (१४) से यग्र यकार करने स गौर्थें' रूप बनता है।

गौरी+श्रस' (डिम व ङस्) इस दशा में नदीमञ्जा, श्राट्श्रागम वृद्धि भौर यण यकार हो कर गौर्या' रूप सिद्ध हाता है।

भ्रोस् में वया हा कर गौर्यो बनता है।

षष्ठी के बहुवचन श्राम् में नदीसन्ज्ञा हो कर नदीमूलक नुट , श्रनुबन्धकोप श्रौर नकार को सकार करने से गौरीसाम् प्रयोग सिद्ध होता है।

सप्तमी के एकवचन डि में गौरी + डि' इम दशा में डराम्—' १६८) से डि का ग्राम् ग्रायनचा (१६६) से ग्राट ग्रागम, ग्राटरच' (१६७) से बुद्धि तथा इकी यश्चि (१४) से यकार ग्रादेश करने पर गौर्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

सम्बुद्धि मे नदीसञ्ज्ञा होने से श्रम्बार्थ—' (१६४) से हस्त्र हो कर 'एङ्हस्त्रात्॰' (१३४) से सकार का लोप हो जाता है—हे गौरि!। रूपमाला यथा—

| Ŋ     | गौरी   | गैथौं      | गौय     | Q o | गौर्या    | गौराभ्याम् | गौरीभ्य  |
|-------|--------|------------|---------|-----|-----------|------------|----------|
| द्वि० | गौरीम् |            | गौरी    | Ø0  | ,,        | गौर्यो     | गौरीखाम् |
| ॡ॰    | गौर्या | गौरीभ्याम् | गौरीभि  | स०  | गौर्याम्  |            | गौरीषु   |
| ₹•    | गौथें  | •          | गौरीभ्य | स०  | हे गौरि ! | हे गौयौं ! | हे गौय ! |

#### [लघु०] एव नद्यादय ।

अर्थ — इसी प्रकार नदी (दिया) आदि ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप बनते हैं।

ज्यां रूपा — हम बालकों के लिए श्रास्यन्त उपयोगी कुछ शब्दों का सङग्रह यहाँ द रहे हैं। इन का उच्चारण गौरीवन हाता है। इन में भी पूर्ववत् '\*' इस चिह्न वाले शब्दों में सारवप्रक्रिया जान लेनी चाहिये—

| शब्द                 | श्रथ           | शब्द               | श्चर्थ           | शब्द       | भ्रर्थ          |
|----------------------|----------------|--------------------|------------------|------------|-----------------|
| <b>१श्रचौहिसी</b>    | विशेष परिमाण   | श्रानुषूर्वी*      | ऋम, सिलसला       | एकादशी     | एकादशी          |
|                      | वाली सना       | श्रान्वी           |                  | कटी        | कमर नितम्ब      |
| श्रङ्गुली            | ग्रङ्गुल       | चिकी#              | तकशास्त्र        | कठिमी      | खिंदया मिष्टी   |
| श्चरवी               | <b>जङ्गल</b>   | श्रामलकी           | श्रॉवला          | कदत्ती     | केले का पेड़    |
| ग्रनीकिनी            | सेना           | इङ्गुदी            | गोंदी            | २४कवरी 🎋   | गुत्त           |
| <b>४श्रनुक्रम</b> णी | सूची           | १४इन्द्राग्री      | इन्द्र की स्त्री | कमठी       | कछुई            |
| श्रनुचरी*            | दासी           | उज्जयिनी           | उज्जैन नगर       | करिगी      | <b>ह</b> थिनी   |
| श्रमराव ती           | इन्द्र की नगरी | उदीची              | उत्तर दिशा       | कर्त्तनी   | केंची           |
| श्चरएयानी            | वडा जङ्गल      | <b>उवशी</b>        | एक श्रप्सरा      | कस्त्री*   | कस्तूरी         |
| श्रवाची              | दिच्या दिशा    | उर्वी#             | पृथ्वी           | ३० काकमाची | मकोय            |
| १० ग्रस्मरी*         | पत्थरी भ्रोग   | २ <b>॰ ऋतु</b> मती | रजस्बला          | काकली      | घीमी मधुर ध्वनि |

| হাত স               | त्रथ                | शब्द             | ग्रथ           | शब्द         | , স্থয           |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| काकिणी              | कौडी                | ६०गुडूची         | गिलाय          | ८४नैनिन्न    |                  |
| काकी                | कौग्राकी माहा       | गुर्वी*          | भारी           |              | वाली डायरी       |
| काद्म्बरी*          | कादम्बरी 🔭 मदिरा    |                  | एक रोग         | दोहद्वती     | श्रमिलाषवती      |
| ३४कादम्बिन          | ी मघमाला            | गृहिंगी          | भार्या         |              | गर्भिगी          |
| कामिना              | म्त्री              | गाष्टी           | सभा मजिबस      | द्रौपदी      | द्रुपद कन्या     |
| कामुकी              | <b>पेयाश स्त्री</b> | ६१गोस्तनी        | द्राचा विशेष   | घमनी         | नाडी शिरा        |
| कालिन्दी            | यमुना नदी           | <b>घृतचौरी</b> * | कचौरी          | धरित्री*     | पृथ्वी           |
| काली                | देवी विशेष          | छ्यागी           | बकरी           | ६०नगरी 👯     | नगर              |
| ४०कावेरी*           | एक नदी              | जगती             | पृथ्वी एक छ ट  | नदी          | नट की स्त्री     |
| काशी                | बनारस               | जननी             | माता           | नदी          | दरिया            |
| किङ्किगी            | बु घरू              | ७०जीवनी          | जीवन शक्ति     | नन्दिनी      | पुत्री, सुरभि की |
| किवदन्ती            | श्रफ्रवाह           |                  | देने वाली      |              | संडकी            |
| कुटी                | <b>क्तोंपडी</b>     | ज्यौत्स्नी       | चान्दनी रात    | निखनी        | कमितनी           |
| ४२कुट्टनी           | दकाला स्त्री        | टिप्पग्री        | नोट            | ६ १ नागवल्ली | पान की बेल       |
| कुटुम्बिनी          | भार्या              | तटिनी            | नदी            | नाडो         | शिरा             |
| कुमारी <sup>#</sup> | न्वारी लडकी         | तपस्विनी         | तपस्या करने    | नान्दी       | नाटक के श्रारम्भ |
| कुवेग्गी            | मच्छितियो की        |                  | वाला           |              | का सङ्गत         |
|                     | टोकरी               | ७५तमी            | ऋन्धरी रात     | नारी*        | स्त्री           |
| केतकी               | केवडा (चुप)         | तर क्रिणी        | नद्            | निशीथिनी     | रात्रि           |
| <b>५०काकी</b>       | चकवी                | तरुगी            | जवान स्त्री    | १००पञ्चवटी   | एक स्थान         |
| कौमुदी              | चान्दनी             | तामसी            | तमोमुणवती      | पतिवत्नी     | संघवा            |
| कौमोदकी             | विष्णु की गदा       | तिरस्करियी       | परदा घू घट     | परनी         | भार्या           |
| कौशाम्बी            | एक नगर              | ८०त्रयी*         | ऋग्यजुसाम      | पदवी         | माग, पद          |
| चित्रयासी           | चरित्रय की स्त्री   | दासी             | नौकरानी        | पश्चिनी      | कमलों का समूह    |
| <b>१</b> १गद्भी     | गधी                 | दूती             | सदेश ख जाने    | १०४परिपाटी   | सिबसत्ता         |
| गर्भिगी             | गभवती               |                  | वाली           | पाञ्चाकी     | द्रीपदी, एक      |
| गायत्री&            | एक छन्द             | देवकी            | श्रीकृष्यामाता |              | शैजी             |
| गाली                | श्रपशब्द            | देवी             | दुर्गा देवपरनी | पावती        | दुर्गा           |
| गुरी                | गोली                |                  | 1              | पितामही      | दादी             |

| য়ভব্                            | ग्रर्थ             | शब्द         | , ग्रथ          | शब्द         | ় স্থপ          |
|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>पिप्प</b> स्ती                | पिपत्ती            | मित्रणी      | म⁻त्री स्त्री   | राज प्रानी   | राजधाना         |
| <b>११०</b> पुत्त्री <sup>३</sup> | <sup>‡</sup> बेटी  | म दाकिनी     | 1               | राज्ञी       | रानी            |
| पुरन्ध्री*                       | पति पुत्रवती       | सक्टी        | वानरी           | १६५ रुक्निम् |                 |
| पुरी*                            | नगरी               | १४०मसी       | स्याद्दी        | रुद्राग्री   | पावती           |
| पु रचली                          | <b>ब्यभिचारिखी</b> | महती         | बडी             | रेवती        | बलराम पदनो      |
| पुष्करिणी                        | हथिनी              | महामारी*     | प्लग आदि        | रोहिसी       | एक नज्ञ         |
| <b>११४</b> पुष्पव                | ती, रजस्वला        | महिषी*       | भैंस पटरानी     | लेखनी        | क्तम            |
| पृथिवी                           | भूमि               | मही          | पृथ्वी          | १७०लेखिनी    | कलम             |
| पृथ्वी                           | भूमि               | १४१माता      |                 | वरूथिनी      | सेना            |
| पेषसी                            | पीसने की शिल       | <br>1. मही   | नानी            | वसुमती       | पृथ्वी          |
| पौगमासी                          | पूर्णिमा           | मातुलानी     | मामी भाग        | वशी          | वासुरी          |
| १२०प्रगाली                       | तरीका              | मातुत्ती     | मामी            | वार्गी       | वासी            |
| व्रतीची                          | पश्चिम दिशा        | मालती        | चम्बेली की      | १७१वापी      | बावडी           |
| प्रताली                          | गली                |              | बता             | वामी         | घाडी            |
| प्रसाधनी                         | कड्डी              | मुम्बापुरी 🔻 | बम्बई नगर       | वायसी        | कस्वी           |
| शची                              | प्त दिशा           | ११ मुरली     | वासुरी          | वाराससी      | बनारस           |
| १२२ बद्री 🗱                      | बेर का बृक्त       | मृडानी       | पावती           | वान्गी       | मद्य, पश्चिम    |
| <b>बिसनी</b>                     | कमल का पौदा        | म दनी        | पृथिवी          | १८ वाहिनी    | सेना, नदी       |
| भद्दिनी                          | महारानी            | मै त्री*     | मित्त्रता       | विदुषी*      | पदी लिखा स्त्री |
| सवती                             | ऋ।प (स्त्री)       | मोहमया       | बम्बई मोह       | विभागरी*     | रात्रि          |
| मवानी                            | दुर्गा             |              | वाली            | विष्णुपदी    | गङ्गा           |
| १३ भागीरथी                       | गङ्गा ।            | १४४मौर्वी#   | धनुष की डारी    | वीथी         | रास्ता गली      |
| भामिनी                           | कापशीला स्त्री     | यच्नी#       | दुवेर की स्त्री | १८१वैजयन्ती  | पताका           |
| भारती                            | सस्कृत भाषा        | اما          | यवनों की लिपि   | वैतरणी       | नरक की नदी      |
| <b>मृकु</b> टी                   | भौंहों का          | l            | द्रौपद्         | वैदही        | सीवा            |
|                                  | तिरछा करना         | यामिनी :     | रात्रि          | वैयासिकी     | च्यास-रचना      |
| मेरी*                            | बड़ा नगारा         | १६०युवती ः   | जवान स्त्री     | द्याझी#      | माहा बाघ        |
| १३४भुकुटी                        | भृकुटी             | रजनी :       | रात             | १६०शतच्नी    | तोप             |
| सक्जरी#                          | कोंपल ।            | राचसी ः      | राचस स्त्री     |              | कानखजूरा        |

| शब्द     | श्रथ          | शद          | त्र्रथ        | शब्द                         | द्मथ          |
|----------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|
| शफर।#    | विशेष मछ्ला   | सपत्नीः     | सौकन          | सूरी*                        | कुन्ता        |
| शमी      | जरडा का वृत्त | सरस्वती     | वास्टवा       | वैर श्री*                    | दासा          |
| शवरा*    | रान्त्रि      | सरााजना     | क्मल समृह     | सौटामनी                      | विदुत्        |
| ३६५शाटी  | वस्त्र साडी   | २०१साध्वी   | पतित्रता      | ५ १३ स्नातस् <del>वत</del> ा | नदी           |
| शुच्छ।   | सोठ           | सामग्री*    | सम्पूणता द्वय | इसन्ती                       | श्रगीठी       |
| शुनी     | कुत्तिया      | सिहवाहिनी   | भगवता दुगा    | हरिग्री                      | हरिन की माहा  |
| शैली     | री।त          | स्पिद्दी    | शेरनी         | इरातकी                       | हरड           |
| श्रेगी   | पक्ति किसम    | सामन्तिनी   | स्त्रा        | हिमाना                       | बरफ़ समृद्द   |
| २००सखी   | सहत्ती        | २१०सुन्दरी* | रूपवता        | हादिना                       | वज्र विद्युत् |
| सडग्रहणी | एक रोग        | सूची        | सूइ नोक       | <u> </u>                     | *             |

# [लघु०] लच्मा । शेष गारीवत्।

व्याख्या—'लच दर्शनाङ्कनयो (चुरा उ ) धातु से लचसुट च (उगा० ४४०) सूत्र द्वारा ई प्रत्यय और सुट् का आगम करन से लच्मी शब्द निष्पन्न होता है। लच्मी शब्द ड्यात नहीं ऋत इस स परे इल्डयाब्स्य —'(१७६) सूत्र इतरा सुलाप नहीं होता। शेष सब विभक्तियों में गौरीशब्दवत् प्रक्रिया हाती है। रूपमाला यथा—

प्र० तस्मी तस्यो तस्य प्र० तस्या % तस्माभ्याम् तस्मीभ्य दि त्रस्मोम् तस्मीभ्य प्र० % तस्या तस्मीणाम् % तस्मीभ्याम् तस्मीभ्य स० तस्याम् तस्मीभ्य स० हे तस्मि। ह तस्यो। हे तस्य।

**क्कड्न स्थानो पर नदीसञ्ज्ञा हो कर श्राट् श्रादि नदीकाय हाते हैं।** 

#### [लघु०] एव तरी-तन्त्र्यादय ।

अर्थ — तरी तात्री आदि अन्य श्रीणादिक ईप्रत्ययान्त शब्दा के रूप भी लदमी शब्द के समान हाते हैं।

व्याख्या— 'श्रवितृ स्तृ-तित्रिभ्य ई' (उणा० ४६०) इस श्रीणादिक सूत्र स '१ श्रकी (रजस्वका स्त्री) २ तरी (नौका), ३ स्तरी (धूम) ४ तन्त्री (बीणा)'' इन चार ईंप्रत्ययात शब्दों की निष्पत्ति होती है। इन का उच्चारण भी खच्मीवत् होता है। डार्न्त न होने से इन में भी सुँकोप नहीं होता। इस विषय पर एक रखोक प्रसिद्ध है—

# ''श्रवी-तन्त्री-तरी-लच्मी-धी-ही-श्रीगाम्रगादिषु । मप्तस्त्रीलिङ्गशब्दाना मुलोपो न कदाचन ॥''

परनतु इन में स्तरी शब्द नहीं आता अत यह श्लोक इस प्रकार पदना चाहिये =

''त्रवी-तन्त्री-स्तरी-लच्म्य , तरी-धी-ही-श्रियस्तथा। उणादावष्ट निष्पन्ना न सुलोपस्य भागिन ॥'

#### [लघु०] स्त्री। हे स्त्रि।।

व्यास्त्यां—'स्त्ये शब्द सडघातयों' (भ्वा प०) धातु से स्थायतेड्रंट' (उणा॰ ६ ४) सूत्र द्वारा इंट प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप टिलोप 'लापो न्योविति' (४२६) से थकारलाप, 'टिडढाण्ञ—' (१२४७) से डीप प्रत्यय और यस्थात च' (२६६) से ससञ्ज्ञक अकार का लाप करने से स्त्री'श द निष्पन्न हाता है। स्त्री शब्द इन्त है।

'स्त्री + सुँ' यहाँ डयन्त होने से हल्डयाब्स्य —' (१७६) सूत्र द्वीरा श्रप्टक्त सकार का लोप हो जाता है—स्त्री।

सम्बुद्धि में 'यू स्पारयी नदी' (१६४) सूत्र द्वारा स्त्रीशब्द की नदीसक्ज्ञा हो जाती है। तब 'श्रम्बार्थ--' (१६४) सूत्र से हस्य और एड्ह्रस्वात्--' (१६४) सूत्र से सकार लोग हो कर 'हे स्त्रि ।' प्रयोग सिद्ध होता है।

'स्त्री + श्री' यहां घातु का ईकार न होने से इयँड् प्राप्त नहीं हीता। पूर्वसवरादी में का भी 'दीर्घाजासि च' (१६२) से निषेध हो जाता है। 'इको यर्याचि' (१४) से ही केवल यस् प्राप्त होता है। इस पर श्रिप्रमस्त्र प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] विवि स्त्रम्—२२७ स्त्रिया, ।६।४।७६॥

श्रस्येयँड् स्याद् अजादौ प्रत्यये परे । स्त्रियौ । स्त्रिय /

अथ - अजादि प्रत्यय परे होने पर स्त्री शब्द के ईकार को इयँङ आदेश ही।

ठया रूपा स्त्रिया ।६। १। इर्येंड । १। १। श्रीच ।७। १। [ 'श्रीच श्तुषातु से ]
'प्रत्यये' का अध्याहार कर यस्मिन् विधिस्तदादाव एप्रह्मों' द्वारा तदा दिविधि हो कर
क्रजादी प्रत्यये' बन जाता है। अर्थ — ( श्रीच = श्रजादी ) श्रजादि ( प्रत्यये ) प्रत्यय
पर हीने पर ( स्त्रिया ) स्त्रीशब्द के स्थान पर ( इर्यंङ् ) इयँड् श्रादेश हो । श्रजोऽन्त्य
परिभाषा से स्त्रीशब्द के श्रन्त्य ईकार के स्थान पर इर्यंड् श्रादश होगा।

'स्त्री + ग्री' यहा 'ग्री' वह श्रजादि प्रस्यय परे होने से प्रकृतसूत्र द्वारा हयँड् भादेश हो कर स्त्रियीं' बना ।

स्त्री + ग्रस' ( जस ) यहा भी इयँङ हो कर स्त्रिय ' बनता है ।

स्त्री + अम् यहा ग्रीम प्व (१३४) को बान्ध कर प्रकृत-स्त्र से नित्व इमें क् प्राप्त होता है, इस पर अग्रिमस्त्र स विकल्प करत हैं—

#### [लघु०] विधि स्वम्—२२८ वाऽम्श्सो ।६।४।८०॥

द्यिम शसि च स्त्रिया इयँड् वा स्यात् । स्त्रियम्, स्त्रीम् । स्त्रिय', स्त्री । स्त्रिया । स्त्रीषु ।

श्रर्थ -- अस् व शस परे होने पर स्त्रीशब्द को विकल्प कर के इयँड हो।

व्याख्या— बा इत्याययपदम् । अम्झासो । ०।२। स्त्रिया ।६।)। ['स्त्रिया'स ] इयँङ् ।।।।। [अवि रतु 'से ] अर्थ — (अम्झासो ) अस् श्रीर शस्परे होने पर (स्त्रिया ) स्त्रीशब्द के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (इयँड) इयँड हाता है।

'स्त्री + श्रस् (शस) वहा भी वाऽम्शसो सूत्र से इयेंक् हो कर—स्त्रिय। पत्त मे पूर्वसवयादार्घ हो कर—स्त्री। इस प्रकार शस् में स्त्रिय, स्त्री 'ये दो रूप सिद्ध हाते हैं।

तृतीया के एकवचन में स्त्री + आ' इस अवस्था में स्त्रिया (२२७) सूत्र से इयें इही कर स्त्रिया रूप बनता है।

चतुर्थी के एकवचन में 'स्त्री + ए' इस दशा में यू स्त्र्यास्यों नदी' ( १६४ ) सूत्र से नित्य नदीसन्त्रा हो जाती है। चर्चाप स्त्रीशब्द के स्थान पर इयँड् होता है, तथापि स्त्रीशब्द का वजन होने से किति इस्तरच' ( २२२ ) से कित्त प्रस्पयों में नदीसन्त्रा का विकत्य नहीं होता। नदीसन्त्रक होने से त्रायनचा' ( १६६ ) से आट् का आगम और 'त्रावश्च ( १६७ ) से वृद्धि होने के अनम्तर स्त्री + ऐ' इस स्थिति में 'स्त्रिया ( २२७ ) सूत्र से हुयँड् हो कर (स्त्रचै प्रयोग निष्पन्न होता है।

'स्त्री+श्रस्' (कसिँव कस्) यहां भी प्रवत् नदीसञ्ज्ञा होने से श्राट्, वृद्धि स्त्रीर हर्वें क् हो कर---'स्त्रिया' बना। स्रोस में स्त्रिया' (२१७) से इयँड् हो कर स्त्रियो बना।

षष्ठी क बहुवचन में 'स्त्री + आम्' इस दशा में इयेंड श्रीर नुट दानों की शुगपत् प्राप्ति होने पर परस्व के कारण नुट् का श्रागम हो जाता है। श्रव श्रट्कुप्वाङ् ' ( १३८ ) से नकार को खकार हो कर स्त्रीखाम्' प्रयोग सिद्ध हाता है।

स्त्री+डि भवहा पर नदीसञ्ज्ञा होने से डराम्—'(१६८) स्त्र से डिको श्राम् श्राट्का श्रागम, वृद्धि श्रौर 'स्त्रिया'(२२७) से इयँड् हो कर स्त्रियाम्' प्रयोग बनता है। रूपमाला यथा—

नोट---स्त्रीशब्द श्रपने ढङ्गका श्रवला ही है। इस प्रकार क उच्चारण वाला स्त्रीलिङ्ग में श्रन्य कोई शब्द नहीं है।

#### [लघु•] श्री । श्रियौ । श्रियः ।

व्याख्यां — श्रयति हरिस् इति श्री । लक्ष्मी व शाभा को श्री' कहते हैं । श्रिज सेवायाम्' ( भ्वा॰ उम॰ ) धातु से क्विब्वचि प्रच्छि श्रि स्नुद्ध पु ज्वां दीघोंऽपम्प्रसारण्यन्व' ( उगा २१४ ) सूत्र द्वारा क्विप प्रत्यय तथा प्रकृति को दीर्घ करने 'से श्री शब्द निष्पक्ष होता है । श्रीशब्द दृथ त नहीं इस में ईकार घातु का अवयव है। अत 'हल्ड्याब्भ्य — ( १७६ ) से सुँ लोप नहीं होता—श्री ।

श्री+श्री' यहा धातु क श्रवयव ईकार से पूर्व धातु का श्रवयव 'श्र यह सयोग वर्त्तमान है, श्रेनेकाच् भी नहीं, श्रत एरनेकाच — (२००) से यहा नहीं होता। 'श्रचि रतु '(१६६) से ईकार को हयँड् श्रादेश हो कर 'श्रियौ' प्रयोग बनता है।

श्री + श्रस (जस ) = श्रिय । यहा भी 'श्रचि श्रु ' (१६६) से ह्यँड् हो नाता है।

'हे श्री + स यहा सम्बुद्धि में यू स्न्यारयी नदी' (१६४) स नित्यनदीसन्ज्ञा होने के कारण अम्बार्थनचा — (१६४) द्वारा हस्त्र प्राप्त होता है। पर तु यह अनिष्ट है, अत इस क वारण के लिये नदीसन्ज्ञा का निषध करते हैं—

## [लघु०] निषेध स्त्रम्—२२६ नेयॅडुवॅड्स्थानावस्त्री ।१।४।४॥

इयंडुवॅडो स्थितिर्थयोस्तावीद्तो नदीमञ्ज्ञौ न स्त , न तु स्त्रो । हे श्री । श्रिये, श्रिये । श्रिया २, श्रिय २।

श्रथे — जिन हेकार ऊकार क स्थान पर इयें न उवेंड हाते हैं उन की नदीमञ्ज्ञा नहीं होती। पर तु स्त्रीशब्द की ता हाती ही है।

व्याख्या— न इत्य ययपदम् । इयँडुवॅड स्थानी ।१।२। यू ।१।२। नदी । १।१। ['यू स्यारयो नदी' स ] श्रस्त्री ।१।१। समास — इयँङ च उवॅङ च = इयँडुवॅङो इतरतरद्वन्द्व । इयँडुवॅङो स्थान (स्थिति ) ययास्तो = इयँडुवॅंड स्थानो बहुवीहिसमास । ई च ज च = यू, इतरेतरद्वन्द्व । न स्त्री = श्रस्त्री नन्समास । श्रर्थ — (इयँडुवॅंड स्थानो ) जिन क स्थान पर इयँङ उवॅड श्रादश हाते हैं ऐस (यू) ईकार ऊकार (नदा) नदीसन्ज्ञक (न) नहीं होते। (श्रस्त्री) परन्तु स्त्रीशब्द पर यह नियम लागृ नहीं हाता।

श्रीशब्द के ईकार के स्थान पर अजादि प्रत्ययों म 'श्रचि रनु '( १६६ ) सूत्र द्वारा इयेंड् श्रादेश होता है श्रत प्रकृतसूत्र द्वारा श्रजादिप्रत्ययो म तथा श्रन्यत्र \* भी इस में नदीसञ्ज्ञा का निषेध हा जायगा।

ह श्री+स' यहा नदीसन्ज्ञा का निषध हो जाने से नदीमूलक हस्त नहीं होता। सकार को हॅत्व श्रीर रेफ का विसर्ग श्रादेश करने से— हे श्री !' प्रयोग सिद्ध होता है।

श्री+श्रम् = श्रियम् । श्री + श्रस् (शस) = श्रिय । श्री + श्रा (टा) = श्रिया। सवत्र श्रचि श्रनु—'(१६६) से इयाँक् हा जाता है।

चतुर्थी के एकवचन में श्री + ए' इस दशा में 'यू रूयाख्यों नदी ( १६४) स्त्र स प्राप्त नदीसन्ज्ञा का नेयँडुवॅङ्—' ( २२६ ) से निषेध हो जाता है। पुन 'किंति इस्तरच ( २२२ ) सूत्र से विकल्प कर के नदीसन्ज्ञा हो जाती है। नदीसन्ज्ञा के पच म श्राट् का श्रागम वृद्धि श्रीर हयँड् हा कर श्रिये बनता है। इस प्रकार के में 'श्रिये श्रिये' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

पञ्चमी व षष्टी के एकवचन में 'श्री+श्रस्' इस स्थिति में प्ववत् नदीसन्ज्ञा का विकल्प हो जाता है। नदीपच में श्राट, वृद्धि श्रीर हयँ हो कर श्रिया बनता है। नदी के श्रमाव में कवल इयड हो कर 'श्रिय' सिद्ध होता है। इस प्रकार ङसि श्रीर ङस् में श्रिया, श्रिय' यदा रूप निष्पन्न होते हैं।

<sup>\*</sup> ध्यान रे के निर्मिन्द्या का निषेध प्रवल वहा ही नहीं होता जहां इथड छवँ छोते हैं। किन्तु इयँ इवक्स्थानी शब्द में श्रन्थत्र भी—जहां इयँड उवँड नहीं होते—निषेध हो जाता है। यथा— श्री शब्द में इयड तो श्रजादि विभक्तियों में हो होता है पर तु नदीसम्बाका निषेध श्रजादियों में तथा श्रन्थत्र सम्बद्धि में भी हो जाता है।

षष्ठी के बहुवचन में श्री+श्राम् इस स्थिति में 'यू स्थाल्यो नदी (११४) से श्राप्त नित्यनदीत्व का नेयँहुर्नैंड—'(२२१) स निषेध हो जाता है। श्राम् के हित् न होने से 'क्षिति इस्वश्च' (१२२) क्लारा नदीन्व का विकल्प नहीं हो सकता। इस पर श्रिप्रमस्त्र द्वारा नदीस्वश्चा का विकल्प करते हैं—

### [लघु॰] सन्त्रान्त्रम्—२३० वाऽऽमि ।१।४।५॥

इयंडुवॅड्स्थानौ स्ट्याख्यौ यू आमि वा नदीसञ्ज्ञौ स्त , न तु स्त्री। श्रीणाम्, श्रियाम् । श्रियाम् , श्रियि ।

अर्थ — जिन के स्थान पर इचँक् उवँड् हाते हैं ऐसे नित्यस्त्रीलिङ ईकार उकार आम् परे हाने पर विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञक हों। परन्तु यह विकल्प स्त्रीशब्द में प्रवृत्त नहीं होता।

ठयार्क्या इयँडुवँडस्थानी।।।।। ['नेयँडुवँड—'से] स्थ्याख्यी।।।।। यू ।।।।। नदी।।।।। [ यू स्थ्याख्यी नदी'से ] वा इत्य ययपदम्। आमि ।७।।। श्रथ — (इयँडुवँड्स्थानी) जिन के स्थान पर इयड उवँड आदेश होते हैं ऐस (स्थ्यारयी) नित्यस्त्रीलिझ (यू) ईकार ऊकार (श्रामि) आम् पक हान पर (वा) विकल्प कर के (नदी) नदी सन्ज्ञक होते हैं।

श्री + श्राम् यहा इयँडस्थानी नित्यस्त्रीकिङ्ग ईकार की श्राम् परे रहते प्रकृतस्त्र से विकल्प कर के नदीसन्त्रा हो जाती है। नदीसन्त्रापत्र में नद्यन्त होने से 'इस्त्रनद्याप —' (१४८) से नुट श्रीर श्रटकुण्वाड्— (१३८) से नकार को याकार होने से श्रीयाम्' श्रीर श्रमावपत्त में श्रीच रनु— (१६६) से इयँक हो कर श्रियाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

सप्तमी के एकवचन में श्री + इ इस दशा में 'डिति हम्बरच' (२२२) से नदी सम्जा के विकल्प होने से नदीत्वपत्त में डेराम्— (१६८) सूत्र से िक को आम् आदेश हो कर आट् का आगम, मृद्धि और इचॅंड आदेश करने से 'श्रियाम्' रूप बनता है। नदीत्वा भाव में केवल इचॅंड आदेश हो कर 'श्रिया' रूप निष्पन्न होता है। रूपमाला यथा—

| 湖南   | প্ৰী          | श्रियौ     | श्रिय   |
|------|---------------|------------|---------|
| हि • | श्रियम्       | 17         | ,,      |
| নৃ•  | श्रिया        | श्रीभ्याम् | श्रीमि  |
| 40   | शिये शिवे     | ,          | श्रीभ्य |
| प ७  | श्रिया, श्रिय | ,,         | ,       |

श्रीणाम्, श्रियाम् श्रिया श्रिय श्रियो श्रीषु

श्रियाम्, श्रियि

स॰ हे श्रिय ! हे थ्रियौ! हेश्री।

इसी प्रकार भी (बुद्धि) ही (क्षज्जा) भी (दर) प्रमृति शब्दों के रूप होते हैं।

## # विशेष ध्यातव्य

- (१) ज्यान रहे कि नदीसन्ज्ञा का उपयोग केवल 'हे, इसिँ, इस, डि म्राम् म्रौर सम्बुद्धि' इन छ स्थानों पर ही होता है।
- (२) जिस शब्द में इयँङ उवँङ् म्रादेश होते हों उस शब्द की प्रथम 'नयँङुवँङ्--' (२२६) सूत्र मे सर्वत्र छ स्थानों पर नदीस ज्ञा का निषेध हो जाता है।
- (३) नदीत्व के निषेध क बाद ङिद्वचनों तथा श्राम् में क्रमश 'डिति इस्वश्च' (२१२) भ्रौर वाऽऽमि' (२३०) से मदीत्व का विकल्प हो जाता है।
- ( ४ ) शेष सम्बुद्धि ही बच रहती है जिसमें वैस का वैसा नदीत्वनिषेध बना रहता है। इस प्रकार नेयँडुवँड्—' (२२६) सूत्र केवल सम्बुद्धि में ही चरितार्थ होता है।
- ( ५ ) उपयुक्त किसी नियम से स्त्रीशब्द प्रभावित नहीं होता, स्योंकि सवत्र 'श्रस्त्री' कहा गया है। स्रत स्त्रीशब्द की 'यू स्त्र्याख्यों नदी' (१२४) स नित्य ही नदी-सब्जा होती है।

( यहां ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग समाप्त होते हैं।)

श्रव उकारान्त स्त्रीलिङ 'घेनु' (गाय ) शब्द का वगान करते हैं--

## [लघु०] घेनुर्पतिवत्।

ट्य। उट्यां -- धेतु' शब्द की सम्पूण पक्रिया 'मति'शब्द्वत् होती है। रूपमाबायथा--प॰ धेन्वा, धेनो अधेतुम्याम् धेनुस्य धेनव ष• ,, ,, क्ष भेन्बो स• भेन्वाम्,भेनौ • ,, धेन् प्र० धेनु धेनू द्वि॰ धेनुम् धेनुस्याम् धेनुसि हे धेन्! त्० धेन्वा च० धेन्वे, धेनवे 🛠 🕠

† स्त्रीतिङ्ग होने के कारण विसम्त्रा होने पर भी 'आको नाऽस्त्रियाम् (१७१) द्वारा टा को ना नहीं होता।

किंद्रचनों में 'किति इस्वरच' (२२२) द्वारा नदीसम्ब्रा का विकल्प हो जाता

ह। नदीप सं नदीकार्य होते है। यथा—हे म आट् का आगम और वृद्धि हा कर यण हो जाता है। इसिँ और इस में भी ऐसा ही होता है। हि में इदुज्ञयाम् (२२३) से हि को आम् आदेश आट् और वृद्धि होकर यण हो जाता है। ननीत्वाभाव में किंद्रचनों की प्रक्रिया 'शम्भु' शाद के समान हाती है।

सस्कृतसाहित्य में उद् त नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्द बहुत कम हैं । फिर भी इम बालोप थागी कुछ शब्दों का सडग्रह यहा दे रहे हैं।

|                     | •                | .4. 2 16 6  | •               |                      |              |
|---------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|
| शब्द                | श्रर्थ           | शब्द        | श्रर्थ          | शब्द                 | !            |
| <b>१ श्र</b> चिराशु | बिजली            | १० काकु     | शोक व भय से     | 1                    | ग्रथ         |
| श्रब्ध्रमु 🗱        | ऐरावत हाथी       |             | विकृतस्वर       | र <b>वार्त्ता</b> कु | धूल<br>बैंगन |
|                     | की स्त्री        | <b>क</b> हु | काकिलालाप       | 1                    |              |
| श्रताबु             | <b>लता</b> विशेष | खजु'        | खुजली           | वितद्ध्ः             | एक नदी       |
| इवी ६३१             | ककडी             | गगडु        | तकिया, गाठ      | सरयु*<br>सिन्धु      | , ,          |
| श्बह्ध†             | नक्त्र तारा      | चन्चु‡      | चोंच            | 1                    | ,, ,,        |
| कच्छु               | रोग विशेष        | 1 १ जम्बु   |                 | स्नायु               | नस           |
| कगडु                | खुजकी            | तनु         | शरीर            | २४हनु                | कपोलों का    |
| `कन्दु‡             | कढाही            | i           | दैत्यों की माता | l                    | उपरता भाग    |
| करेग्रु             | हथिनी            | रञ्ज        | रस्सी           |                      | •            |
|                     |                  |             | , , , , ,       |                      |              |

उकारान्त म्त्रीतिङ्गों में क्रोब्टु (गीद्दी) शब्द में श्र-तर पदता है। श्रव वह

# [लघु०] बतिदेश-स्वम्—२३१ स्त्रियाञ्च । ७।१।६६॥

स्त्रीवाची क्रोब्ड्शब्दस्तुजन्तवद्रूप लभते।

प्रथी — स्त्रीवाची क्रोब्टु शब्द तृज त के सददश रूप को श्राप्त होता है अर्थात् स्त्रीलिक में क्रोव्टु के स्थान पर क्राब्ट्र आदेश हो जाता है।

ठ्यास्त्या — स्त्रियाम् ।७।१। च इत्यब्ययपदम् । क्रोब्टु ।१।१। तृज्वत् इत्य ययपदम्।
['तृज्वत्क्कोब्दु'से ]। तृचा तुल्यम् चृत्ज्वत् , तृज्वत्वदित्थर्थः । स्रर्थं — (स्त्रियाम् )
स्त्रीजिङ्गः में (च) भी (क्रोब्दु) क्रोब्दु शब्द (तृज्वत् ) तृज त के समान होता है।

श्रथकृत श्रान्तर्य (साहश्य) द्वारा कोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्र श्रादेश ही होता है। क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्र श्रादेश हो जाने पर श्रिप्रमस्त्र प्रवृत्त होता है—

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> अस्य नलीबत्वमपीष्टम् ।

<sup>‡</sup> अस्य पुरत्वमपीष्टम् ।

### [लघु०] विधि स्त्रम-२३२ ऋन्तेभ्यो डीप् ।४।१।५॥

भादन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां डीप । क्रोर्ग्ट्रा गोरीवत् ।

अर्थ --- स्त्रीलिइ में ऋदन्त और नकारान्त शब्दा स द्वीप प्रत्यय हो ।

व्याख्या— स्त्रियाम्। ७ । १ । [ यह अधिकृत है । ] प्रातिपदिकेम्य । १ । ३ । इसाप्त्रातिपदिकात से वचनविपरिणाम कर के ] ऋन्नेम्य । १।३। डीप्।।।। समास — ऋतरच नाश्च = ऋसा तेम्य = ऋन्नेम्य । इतरतरहृ हु । ऋ नम्य 'से तद्वावाध हो जाने से 'ऋदन्तना तेभ्य चन जाता है । अथ — (ऋन्नेम्य ) ऋद्वत और नाम्त (प्रातिपदिकम्य )प्रातिपदिको से परे (स्त्रियाम्) स्त्रोत्व का विचत्ता में (डीप) डीप मस्यय हो जाता है ।

ऋद त प्रातिपदिको से यथा-

कतृ + डीण्=क्तृ + ई=कर्षी । हतृ + डीण् = हत् + ई=हर्षी । जात प्रातिपदिकों से यथा--

द्विडन् + डीप्=द्विडन्+ई=द्विडनी । यागिन्+हीप्=घोगिन् + ई=योगिनी ।

क्रोब्ट' शब्द ऋदन्त है झत डीप प्रत्यय हो गया। 'डीप्' का 'ई बच रहता है। डकार की 'लशॅक्षतिहिते' (१३६) से और पकार की 'हलन्यम्' (१) से इत्सन्ज्ञा हो जाती है। तब क्रोब्ट्र + ई' इस स्थिति में यद्य श्राध्दस हो कर 'क्राब्ट्री यह हैकारान्त शब्द बम जाता है।

क्यन्त द्वाने से क्रोब्ट्री शब्द के रूप गौरी शब्द के समान दोते हैं। रूपमाला यथा-

प॰ कोष्ट्रया काष्ट्रीय कोष्ट्रीय प॰ कोष्ट्रया काष्ट्रीस्यास् कोष्ट्रीस्य प॰ कोष्ट्रया काष्ट्रीस्यास् कोष्ट्रीयास् व्यवस्तित्वेयास्य कोष्ट्रीयास्य काष्ट्रीयास्य काष

इसी प्रकार-कत्रीं (करने वासी) धात्री (धारण करने वासी), पात्री (पासन करने वासी) प्रभृति शब्दों के रूप होते हैं।

( यहां उकारान्त स्त्रीलिङ्ग ममाप्त होते हैं।)

[लघु०] भ्रुः श्रीवत् ।

व्यास्त्या- असु अनवस्थान' (दिवा॰ परस्मै ) धातु से 'अमेश्च हु'

( उगा॰ २२६ ) स्त्र द्वारा हू प्रत्यय कर टिलोप करने से भ्रू ( भौं ) शब्द निध्यक्ष होता है। श्रू शाद के रूप श्री शब्द के समान बनेंगे। इस में 'श्रचि श्रुधातुश्रुवाम्—' ( १६६ ) से उवँड् श्रादेश होता है। श्रत उवँड की स्थिति इस में होने से 'नेयंडुवँड्—' ( २२६ ) स नदीसन्ज्ञा का निषेध श्रीर डिद्रचनों में किति इस्वश्च' ( २२२ ) से तथा श्राम् में वाऽऽमि' (२३ ) से विकस्प श्री' शब्द के समान ही होता है। रूपमाला यथा—

| প্ৰ•  | भ्रू               | भ्रुवी       | भ्रुव         |          |
|-------|--------------------|--------------|---------------|----------|
| द्वि० | भ्रुवम्            | 5            | ,,            |          |
| तृ०   | भ्रुवा             | भ्रूभ्याम्   | भ्रुभि        |          |
| च∙    | भुवै, भुवै         | ,            | भ्रूभ्य       |          |
| प०    | भुवा , भ्रुव       | 11           | ,             |          |
| Ħ     | 37 33              | भ्रुवी       | भ्रृयाम       | भ्रुवाम् |
| स॰    | म्रुवाम् , म्रुवि  | ,,           | भ्रूषु        |          |
| स॰    | हे झू ।            | हे भ्रुवी।   | हे भ्रुव      | •        |
| इसी   | प्रकार भू ( पृथ्वं | ो) शब्द के ≭ | ज्य होते हैं। |          |

#### [लघु०] स्वयम्भू पु वत्।

अर्थ:—स्वयम्भू शब्द का उच्चारण पु तिङ्गप्रोक्त स्वयम्भू' शब्द के समान होता है।

व्याख्या—स्वयम्भू शब्द नित्यस्त्रीतिक नहीं किन्तु विशेष्यतिक के आश्रित है। अत इस की 'यूर्याख्यों नदी' (१६४) से नदीसक्त्रा नहीं होती। 'श्रों सुपि (२१०) से प्राप्त होने वाले यण् का न भूसुधियों' (२०२) से निषेध हो जाता है। पुन 'अचि रनु—' (१६१) से उवेंड हो जाता है।

खबम्भू (दैनी, त्रादि शक्ति ) शब्द की रूपमाला यथा-

त्र स्वयम्भु स्वयम्भुवी स्वयम्भुव ए ह्वयम्भुव स्वयम्भुवास् स्वयम्भुवास् द्वि स्वयम्भुवम् ,, ,, ,, ,, स्वयम्भुवो स्वयम्भुवास् तृ स्वयम्भुवा स्वयम्भूस्याम् स्वयम्भूभि स्वयम्भुवि ,, स्वयम्भूषु स्वयम्भुवे ,, स्वयम्भूस्य सः हेस्वयम्भू । हेस्वयम्भुवी। हेस्वयम्भुव

नोट—वधू जम्बू, चमू, गुगुलू, श्वश्र् कमश्डलू, सहितोरू वामोरू, शकोरू, कह्र् मादि शादों के रूप गौरी शब्दवत् होते हैं। केवल क्ष्यम्त न हाने स सुलोप नहीं होता। निदशनाथ वधू' शब्द का उच्चारक यथा— भ धन् वश्वो वश्व प० वश्व। वश्वम्यास् वश्वम्य द्वि• वश्म् वश् वश् वश्च वश्मम् स० वश्वा वश्वम्यास् वश्मिक्ष स० वश्वास् , वश्रुषु च० वश्वे वश्वम्य स• द्वे वश्च । हे वश्वो। हे वश्व ।

( यहा ऊकागन्त स्त्रालिङ्ग समाप्त होत हैं। )

----

ऋब ऋदन्त स्त्रीविद्धा का वर्णन करत है। स्वसृ (बहिन) आदि ऋदन्त शब्दा से स्त्राचिद्ध में ऋम्नम्बो डीप (२३२) से डाए प्राप्त हाता है। इस का अग्रिम सूत्र स निषय करते हैं—

[लघु०] निवेष स्त्रम--२३१ न षट्-स्वस्रादिभ्य ।४।१।१०॥

डीप्टापी न स्त ।

खसा तिस्रश्चतस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा। याता मातेति मप्तैते स्वस्नादय उदाहृता ।। खसा। खसारी

अर्थ — षट्सन्ककों तथा स्वसः आदियों से परे कीप् और टाप् नहीं हुआ करते ।

स्वसृ आदियों का कारिका मे परिगयान करते हैं—। स्वसृ (बहिन) २ तिसृ (त्रि को स्त्रीखिङ्ग मे हुआ आदेश), ३ चतसृ (चतुर् का स्त्रीखिङ्ग में हुआ आदेश) ४ नना-दृ (पति की बहिन, नमन्द), ४ दुहितृ (खब्की) ६ यातृ (पति के आई की परनी), ७ मातृ (माता)। ये सात शब्द स्वस्नादि कहेगये हैं।

च्याक्यां — न इत्यव्ययपदम् । षट्स्वस्नादिस्य । १।३। छीप् । १।१। श्रिक्रेस्थो छीप्'से ] टाप । १।१। ['अजाधतष्टाप'से ] समासः —वट च स्वस्नादयश्च=षट्स्वस्नाद्य, तेभ्य = षट्स्वस्नादिश्य इतरेतरद्व-द्वः । अर्थः — (षटस्वस्नादिश्य ) षट्सञ्ज्ञकों तथा स्वस्नादि शब्दों से परे (डीप्) डीप् और (टाप्) टाप्(न) वहीं होते।

स्वस्नादिगया मूल में श्लोकबद्ध दे दिया गया है। षट्सम्झा पीछे (१८७) सूत्र द्वारा षष्, पञ्चन, पसन् ऋादि शब्दों की कही गई है।

'स्वसृ' शब्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया अजन्तपुँ विकात्तात भातृ' शब्द के समान होती है। केवल शस् में दी सकार का नकार न हो कर 'स्वसृ बनता है। रूपमाला स्थान प्र० स्वसा क्ष स्वसारी स्वसार प्र० स्वसु इस्वसृभ्याम् स्वसृथ्य द्वि स्वसारम् प्रवसृथ्य प्र० स्वसु दि स्वसारम् स्वसृथाम् व्याप्त स्वसृभ्याम् स्वसृम्याम् स्वसृम्याम् स्वसृम्याः स० स्वसार्थः ,, स्वमृषु स० हेस्वस । हे स्वसारी । हेस्वसार ।

क 'ऋदुशनस-- ( २०१ ) श्रष्तु-तृत्ति-- ( २०६ ), हत्ह्याङ्भ्य --- ( १७६ ), नक्षम -- ( १८ )' ।

- † ऋतो हि--(२०४) भ्रप्तृन्--(२०६)'।
- ‡ ऋत उत् (२०८), रात्सस्य (२०१)'।
- 🗴 "ऋतो डि--- ( २०४ )"।
- \* 'ऋतो डि--( २०४ ) इल्ह्याव्स्य -- ( १७६ ) '।

## [लघु०] माता पितृवत् । शसि-मातृ ।

ठयाख्यां मातृ (माता) शब्द की प्रक्रिया श्रज्जतपु सिद्ग प्रीत शब्दवद् हाती है। कवस शस् में नस्व न होन से मातृ यह विशेष ह। रूपमासा यथा —

त्र माता मातरी मातर थ० मातु मातृभ्याम् मातृभ्य द्रि॰ मातरम् , मातॄ थ० ,, मात्रो मातॄ्याम् तृ॰ मात्रा मातृभ्याम् मातृश्चि स॰ मातरि , मातृषु च॰ मात्रे ,, मातृभ्य सं हे मातः । हे मातरी । हे मातर ।

इसी प्रकार--ननान्छ, दुहित और यातृ शब्दों के उच्चारण हाते हैं।

(यहां ऋदन्त स्त्रीलिङ्ग मधाप्त होते है।)

----- & e-----

### [लघु०] द्यौगीवत्।

व्याख्या—'चो' शब्द का अर्थ आकाश वे स्वर्ग है। 'ची स्त्री स्वर्गान्तरिक्यों ' इत्वीगादिकपदार्थावे श्रीपेरुस्रम । चुत दीसी' (श्वा आत्ममे०) धातु से बहुल कें कारण श्रीगादिक डा' प्रत्यय करने से ची' शंद् निष्पन्न होता है। इसकी सम्पूर्ण श्रीक्रया अंज तपुल लिङ्गान्त्यात 'गो (प्रष्ट ३१९) शब्द के समान होती है। स्पमाना यथा- प्रची† द्यावी† द्याव † द्योभ्य प० द्या 🗱 चाभ्याम् द्या 🗓 द्वि० धास् İ चवा चवाम् द्याभि द्याषु द्यवा वाभ्याम् च॰ द्यवे स॰ हे थों। ह द्यावी ! हं द्याव ।

† श्रोतो सिदिति वाच्यम् श्रचो न्सिति (१८६)।

- ‡ ऋौतोऽम्शसो (२१४)।
- # इसि इसारच (१७३)।

इसा प्रकार स्त्रीलिङ गो (गाय ) शब्द का उच्चारण होता है।

( यहां त्रोकागन्त स्त्रीालङ्ग सपाप्त होते है। )

### -----

# [लघु०] रा पुवत।

व्याख्या — रै शब्द पु लिङ्ग और स्त्रीजिङ्ग नोना नकार का होता है । स्त्रीलिङ्ग में भी उच्चारण पु लिङ्ग के समान होता है किञ्चिन्मात्र भो ग्र तर नहीं होता । रूपमाला यथा—

प रा रायी शय प राय राभ्याम् राभ्य द्धिः रायम् , , , रायो रायाम् तः राया राभ्याम् राभि सः रायि ,, रासु चः राये राभ्य सः हेरा । हेरायौ । हेराय

हलादि विभक्तियों में रायो हिला (२१४) से श्वाकार आदेश तथा अजादि विभक्तियों में आय् आदश हो जाता है।

#### [लघु०] नौग्लींगत्।

व्याख्या— सुद प्रेरसो' (तुदा० प०) धातु से ग्ला मुदिभ्या ही' ( उस्हा० २२२) सूत्र द्वारा ही प्रत्यय हो कर टिका लोप करने स 'नौ' (नौका) शब्द निष्पन्न होता है। इस की समग्र प्रक्रिया भजनतपु किङ्गान्तगत ग्ली' (पृ ३१३) शब्द के समान होती है। रूपमाला यथा—

प्रव नौ नावौ नाव नौभ्याम् नीम्य प० नाव द्वि० नावम् नावो नावास् ,, नीस्याम् नौभि नौष्र त० नाव। स॰ हे नौ । हे नावी। नीभ्य च नावे हेनाव १ सवत्र श्रजादि विभक्तियों में एचोऽयवायाव (२२) से श्रीकार का श्राव् श्रादेश हो जाता है।

#### [लघु०] इत्यजन्ता स्त्रीलिङ्गा [शब्दा ]।

श्रर्थ —यहा अजन्तस्त्रीलिङ शब्द समाप्त हैं।

#### भ्रभ्यास (३४)

- ( १ ) निम्निबिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिये-
  - (क) क्या कारण है कि इयङस्थानी होन पर भी स्त्री' शब्द में नदीसञ्जा का निषेध नहीं होता ?
  - ( ख ) 'रमायैं' में आटश्च सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ।
  - (ग) क्या कारण है कि श्रजन्त स्त्रीतिङ्ग प्रकरण में हस्त्र श्रकारा त शब्दों का वर्णन नहीं किया गया ?
  - ( घ ) श्रीक्' किसे कहते हैं श्रीर उस का किम सूत्र में प्यवहार किया गया है १
- (२) विक्वविशिष्टपरिभाषा का सोदाहरण विवेचन करें।
- ( ३ ) 'गुगादीघोंत्वानामपवाद ' का तात्पय उदाहरगाप्रदर्शनपूबक यक्त करें।
- (४) निम्निलिखित रूपों की सिद्धि करते हुए यथासम्भव वैकित्पक रूपों का भी प्रदर्शन करें।
  - १ तिस्त । २ मातृ । ३ द्यौ । ४ श्रक्क ! । ४ रमया । ६ न्त्रियम् । ७ श्री स्थाम् । मतौ । ६ द्वे । १० स्त्रि ! । ११ मत्यै । १२ उत्तरपूर्वायाम् । १३ श्री ! । १४ रमायाम् । -१४ स्त्रियौ ।
- ( प्र) 'देश्री !' यहा इयक् आदेश न दोने पर भी कैसे 'नयँडुवँड सूत्र प्रवृत्त हो जाता है?।

इति भैमीव्याख्ययोगबृ हितायां लघुमिद्धान्तकौग्रुद्याम् श्रजन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरण ममाप्तम् ।



# अथाजन्त-नपुंसकलिङ्ग-प्रकरगाम्

श्रव क्रमप्राप्त श्रज तनपु सक श दों का विवेचन करते हे। सवप्रथम श्रदन्त शब्दों का नम्बर श्राता है।

जा श्रवबोधन (क्रग्रा० परस्मे ) धातु स स्युट प्रत्यय करने पर ज्ञान' शब्द सिद्ध हाता है।

ज्ञान + स (सुँ)। यहा श्रियमस्त्र प्रवृत्त हाता है—

[लघु०] विधि स्त्रम्—२३४ ऋतोऽम् ।७।१।२४॥

अतोऽङ्गात् क्लीबात् स्वमोरम् । अपि पूर्व —ज्ञानम् । 'एङ्हस्वाद् ' इति हल्लोप'—हे ज्ञान!।

अर्थ — अदन्त नपु सकतिङ्ग अङ्ग से परे सुँ और अस् का अस् आदेश हो ‡।

व्याख्या— अत । ११११ अङ्गात्। १११। [ अङ्गम्य इस अधिकृति का वचन विपरिणाम हो जाता है। ] नपु सकात् । १११। स्वमा । ६१२। [ 'स्वमोनपु सकात् स ] अम् । १११। समास — पुश्च अस् च=स्वमौ तयो =स्वमो इतरेतरहुन्द्र । अङ्गात् का विशेषण होने से अत से तद्त्तविधि हो कर अद्ताद् अङ्गात् बन जाता है। अय — (अत = अद्नतात्) अद्गत्त (नपु सकात्) नपु सक (अङ्गात्) अङ्ग से परे (स्वमा) सुँ और अम् के स्थान पर (अम्) अम् आदेश हो। अनकाल हाने से अम् आदश सर्वादश होगा।

<sup>ं</sup> कह लोग अतोम् सूत्र का अत । ६ १। म । १।१। इस प्रकार पदच्छेद करने हुए— अद त नपुसक अक्ष से परे सु और अम् को म आन्श हो ऐसा अथ करते हैं। इस प्रवार सु में सकार को म् आन्श हो कर—'शानम् प्रयोग ठीक सद हो जाता है। अम् के क्षिय में आन् परस्थ परिभाष। द्वारा अम् के आदि अकार को मकार अन्श हो कर स्योगा ते लोप करने से 'शानम् भी सिख हो जाता है। किल्च सम्बुद्धि में प्रक्रिया अनीव सरल हो जाती है अर्थीन् ज्यांहो सम्बुद्धि क सकार चो मकार करते हैं त्योंही एडहस्वान् सम्बुद्धे से उस का लोप हो जाता है, अता दवच्च से पृवान कर बना वा वष्ट नहीं उठाना पटता।

शैखरकार आदियों ने इस मत की खूब आलोचना की हैं। उन का कथन है कि 'म आदश मानने पर ज्ञानम् आदियों में सुपि च से टीय प्राप्त होगा जो अलिष्ट है। किल्च 'एडहस्यात्— क भाष्य में स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाष्यकार अम् आन्श ही मानने हैं मृ आदेश नहीं।

स्वनार्नेषु सकात' (२४४) सूत्र मे सुँ और श्रम् का लुक् प्राप्त था हस्व श्रकारान्त शब्दों में यह सूत्र उस का बाध करता है। श्रम् को श्रम् इसीलिए विधान किया गया है। 'द्विबद्ध सुबद्ध भवति ।

ज्ञान + स्' यहा प्रकृतसूत्र से सुँ का श्रम् श्रादेश हो कर श्रमि पूव (१३४) से प्रवरूप करने पर ज्ञान् श्रम् = ज्ञानम्' प्रयाग सिद्ध हाता है।

ध्यान रहे कि 'सुँ' विभक्तिसन्ज्ञक है श्रत इस के स्थान पर श्रादश होने वाला श्रम् भी विभक्तिसन्ज्ञक होना। श्रत एव इलन्यम्' (१) द्वारा प्राप्त श्रम के मकार की इस्सन्ज्ञा का न विभक्तो तुस्मा (१३१, से निषेध हो जायगा।

सम्बुद्धि में हे ज्ञान+स् इस स्थिति में परत्व के कारण सम्बुद्धि लोप का वा ध कर शकृतस्त्र से सुँ को श्रम् श्रादश हो कर श्रमि पूव (१३१) स पूव रूप करने पर ज्ञानम् हुआ। पुन एडइस्वा सम्बुद्धे '(१३४) से सम्बुद्धि के हल्—मकार का लोप करने पर 'हे ज्ञान श्रयाग सिद्ध हाता है ।

प्रथमा क द्विवचन में जान + श्रौ इस स्थिति में श्रिप्रमस्य प्रवृत्त हाता हं-

#### [लघु०] विधि स्त्रम-२३५ नपु सकाच ।७१।१६॥

कनीवाद् औड. शी स्यात्। भसञ्ज्ञायाम्---

अथ — नपु सकतिङ्ग अङ्ग से परे 'श्रौ' को शी आदेश हो जाता है। भसान्ता करने पर (अग्रिमसूत्र प्रकृत दाता है।)

व्याख्या— नपु सकात्। १। १। च इत्यायय ग्रह्म् । अङ्गात्। १। १। े अङ्गस्य इस अधि कृति का वचनविपरिणाम हो जाता है। ] औड । ६। १। [ श्रीक श्राप 'से ] शी। ३। १। ६। १। [ श्रीक श्राप 'से ] शी। ३। १। ६। इस शी मे ] श्राप — (नपु सकात्) नपु सक (श्रङ्गात्) श्रङ्ग से परे (श्रीड) श्रीड के स्थान पर (शा) शी श्रादेश हो। प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन की श्रीड मन्जा है — यह पीछे 'श्रीक श्राप ' (२१६) सुत्र पर जिख खुके हैं।

ज्ञान + श्री यहा शा श्रादेश होकर श्रनुबन्धलोप करने से ज्ञान+ई हुआ। श्रव ई' यह 'श्री' के स्थान पर श्रादेश हाने के कारण स्थानिवस्त्रेन स्वादि है। 'सुडनपु सकस्य' (१६३) में नपु सक का वजन होने से सवनासस्थान भी नहीं। किञ्च यह श्रजादि भी है श्रत इस के परे होने पर यि भम्' (१६४) से ज्ञानशब्द की भसव्ज्ञा हो जाती है। ससव्ज्ञा होने से श्रिप्रससूत्र द्वारा नकारोज्ञेंर श्रकार का लोग प्राप्त होता है। तथाहि—

<sup>\*</sup>हे शान+स्=हे नान+श्रम=हे ज्ञान+म यहा पृवरूप श्रकार को 'श्रातादिवच्च से पूव का श्रात मान लेने से ज्ञान यह हम्बान श्रङ्ग हो जाना है। तब इससे परे सम्बुद्धिह=लमकार का लोप हो जान है।

### [लघु०] विवि स्त्रम्—२३६ यस्येति च ।६।४।१४८॥ ईकारे तद्धिते च परे भस्यवर्णावर्णयोलोप । इत्यलोपे प्राप्ते——

श्रर्थ — इकार या तिह्त पर होने पर भसन्ज्ञक हवक श्रवण का लाथ हा जाता है।

विया व्याख्यां — बस्य १६।११ भस्य १६।११ [यह श्रिष्ठित है।] हित १७।१। च

हत्य व्यव्ययदम् । तिह्ति १७।१। [नस्तिह्ति स] लोग ११।१। [श्रह्णायोऽन 'से] समास —

हरच श्ररच श्ररच=यम् तस्य=यस्य, ममाहारद्व-द्व । श्रर्थ — (हैति) हैकार (च) श्रथवा (तिहति)

तिहत पर होन पर (भस्य) भसन्ज्ञक (यस्य) इवर्ण श्रवण का (लाग) लाप हो जाता है।

इस सूत्र क उदाहरण शागे यथास्थान बहुत श्राएगे।

ज्ञान + ई यहा ईकार पर है श्रत भसन्ज्ञक श्रकार का लाप प्राप्त होता है, पर अह श्रनिष्ट है। श्रत इस क निषध क लिये श्रियम वात्तिक प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] वा०—(२२) औड श्यां प्रतिपेध । ज्ञाने ।

अथ • - - श्रीन क स्थान पर श्रादश हुए श्री के परे हान पर अस्पेति च' सुन्न का निष्य हा जाता है।

व्याख्या यह वात्तिक 'घस्येति च' सूत्र पर महाभाष्य म पढा गया है ग्रत इस स उसा का निषघ होता है। श्रोड १६११। श्याम् १७११ । प्रातपघ १९११। ग्रथ ---(श्रीड) भीड् क स्थान पर हुए (श्याम्) शी क परे होने पर ( प्रतिषघ ) यस्येति च सूत्र का निषेध हो जाता है।

ज्ञान + ई' यहां प्रकृत वात्तिक से यस्येति च' (२६६) द्वारा श्रास श्रकारचोप का निषध हो नाता है। श्रव श्राद् गुरा '(२७) मे एकार गुरा हो कर ज्ञान' श्रवोग सिद्ध साता है।

प्रथमा क बहुव चन में ज्ञान+जस्' इस स्थिति में श्रीम स्त्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-स्त्रम्—२३७ जश्शासा. श्रि ।७।१।२०॥

क्लीबाद् अनयो शि स्यात ।

श्चर्य -- मपु सकतिङ्ग से परे जस् श्रीर शस् को शि' श्रादेश हो।

5या रूपा-- मपु सकात्। १।१। [समीर्नपु सकातः स] जरशसो ।६।२। शि ।१।१।
समास -- जरच शरच = जरशसी तया = जरशसा, इतरंतरह्न । श्रथ -- (मपु सुकात्)
मपु सकतिङ्ग से परं (जरशसो) जस् श्रीर शस के स्थान परं (शि) शि श्रादश हो।

जस् श्रीर शस प्रत्यय हैं श्रत स्थानियद्भाव से शि भी प्रत्यय है। प्रत्यय हीन से \*\*म क शकार की जशक्वतिहिते (१६६) से इ.स.चा हा जाती है। शेष इ' हा बस रहता है।

ज्ञान+शि=ज्ञान+इ। श्रव श्रश्रिमस्त्र प्रवृत्त दाता है---

## [लघु०] सन्ता स्त्रम्—२३८ शि सर्वनामस्थानम् ।१।४।४१॥

'शि' इत्येतद् उक्तसञ्ज्ञ स्यात्।

भ्रथे'-- शि' यह सवनामस्थानसन्ज्क हो ।

ठ्या रूपा — शि । १११। सर्वनामस्थानम । १११) त्रथ — (शि) शि (सर्वनामस्थानम) सवनामस्थानसञ्ज्ञक हो

नपु सकिक में जस् की सर्वनामस्थानसन्ज्ञा नहीं हाती--यह पीछे सुद्रनपु सकस्य' (१६३) सूत्र पर बताया जा जुका है। श्रीर शस की तो सुट् न हाने से किसी भी लिक में सवनामस्थानसन्ज्ञा नहीं हाती। तो यहा नपु सक में जस् श्रीर शस् क स्थान पर होन वाला शि' श्रादेश स्थानवद्भाव से किसी भा प्रकार सवनामस्थानस कक नहीं हो सकता, परन्तु इस की सर्वनामस्थानसन्ज्ञा करनी इष्ट है। श्रत इस सूत्र स उस का विधान किया गया है।

'ज्ञान+इ' यहा शि की सवनामस्थान सञ्ज्ञा हा गई। श्रव इस का उपयाग दिखकाते हैं—

#### [लघु ७] विधि स्त्रम् - २३६ नपु सकस्य भालच । ७।१।७२॥

मलन्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य नुम् स्यात् सर्वनामस्थाने ।

अर्थ — सवनामस्थान परे होने पर क्कत त और अजनत नपु सक को नुम् का आगम हा जाता है।

व्याख्या — नपु सकस्य १६११। संजच १६११। तुस् ११११। [ इदिती तुस् धाती ' से ]
सर्वनामस्थाने १७११। [ 'डिगिदचा सर्वनामस्थाने—' से ] समास — संज् च अच् च=भज्जच्,
समासान्तविधेरनित्यत्वाद् 'द्वन्द्वाच्चुद्—' इति न टच । तस्य = भज्जच, समाहारद्वन्द्व ।
नपु सकस्य' का विशेषणा होने से 'भज्जच' से तदन्तविधि हो जाती है। अर्थ —
(सर्वनामस्थान) सर्वनामस्थान परे होने पर (भज्जचः) मजन्त और अजन्त\* (नपु सकस्य)
नपु सकितिङ्क का अवयव (तुम्) तुम् हो जाता है ‡।

<sup>\* &#</sup>x27;अव परस्येव मलो नुम्बिधानम् इस भाष्य क नियम से मासि (मास+जम्), गवाब्नि (पूजार्थेक) श्रादि में नुम् न होगा।

<sup>‡</sup> यहा हम सिदचोऽन्त्यात्पर '(२४) परिभाषा का कि किवत् आश्रय ले कर ही अध कर रहें हैं। नपुसकत्य' में अवग्वषकी है—इस का निर्णय परिभाषा से ही होता है।

'ज्ञान + इ' यहा ज्ञान' यह श्रज तनपु सक है, इस से परे 'इ' यह सवनामस्थान विद्यमान है। श्रत 'नपु सकस्य क्रजब स ज्ञान' को नुम् का श्रागम प्राप्त होता है। श्रव थह प्रश्न डत्पश्च होता है कि यह नुम् श्रागम नपु सक का कीन सा श्रवयव हा ? क्या श्राध श्रवयव हो या श्रव्यव ? श्रथवा श्रीर ही कुछ हो ?। इस की श्रामम परिभाषा म स्वयवस्था करते हैं—

[लाञु०] परिभाषा स्वम्—२४० मिद्चोऽन्त्यात् पर ११।१।४६॥ अचा मध्ये योऽन्त्यः, तस्मात्परस्तस्यैवान्तावयवो मित् स्यात्। उपधादोर्घः—ज्ञानानि । पुनस्तद्वत् । शेष पुवत् ।

श्रार्थ: --- समुदाब के श्रवों में जो श्रन्त्य श्रव उस स परे मित् का श्राणम दाता है। किश्च वह उस समुदाय का श्रन्तावयव माना जाता है।

व्याख्यां — मित् १९११। श्रव १६११। श्रन्त्यात् १४११। पर १९११। श्रन्त १९११। श्रित्त १९११। श्रव १९११। श्रव १९११। श्रव १९११। श्रव १९११। श्रव १९११। श्रव ६ति विश्वारो पद्यो, सौन्नमेकवचन जात्वभिप्रायण १ वस्य समुद्रायस्य मिद् विद्वित तस्य समुद्रायस्य श्रचारमध्य इत्यर्थ । श्रय — (मित्) मित् श्रागम (श्रच) जिस समुद्राय को विभान किया गया हा उस समुद्राय क भवों के मध्य में (श्रन्त्यात्) जो श्रन्त्य श्रच् उस से (पर) पर हाता है। किञ्च वह उसी समुद्राय का (श्रम्त) भ्रन्त श्रवयव समस्रा आता है ×।

भावः — जिस समुदाय को मित् ( म् इत् वाला — गुम् ग्रादि ) कहा जाय उस समुदाय में जिसने ग्रच हों, उन में से श्रन्तिम श्रच से परे मित् रसा जाना चाहिय, तथा उस मित् को उस समुदाय का श्रन्तिम श्रवयव समक्षना चाहिये।

ध्यान रहे कि स्त्र का यह श्र श जहा उपयोगी होगा नहीं प्रवृत्त होगा प्रवाजनामाव में इस का उपयोग न होगा। [देखो सेखर श्रीर चिदस्थिमासा ]

<sup>×</sup> विद मित् समुदायभक्त = समुदाय का अवधव न माना जाय तो वह लिह ' आदि प्रयोगों में पदम् लिक अनुस्वार न हो सक्या। तथा हि—वह लेडी ति वह लिह । 'वह कम उपपद रहते ' लिह् धातु से वहाम्रे लिह (३२३२) से खश् प्रत्यय हो कर अनुस्वलोप करने से 'वह लिह' होता है। अव 'अहिद्विषद जन्तस्य मुम्' (७६७) से 'वह' को मुम् का आगम हो कर 'वहम्+लिह बनता है। 'वह' पदस्वक्षक था अब यदि मुम् को उसका अवंबव नहीं मानते तो 'वहम् यह मान्त पद नहीं हो सक्का—जो अनिष्ट है। अब मित् के अन्तावयन स्वीकृत होंने से मान्त पद हो जाता है और इस प्रकार अनुस्वार सिद्ध हो जाता है।

ज्ञान+इ यहा ज्ञान इस समुदाय को मित्-नुम् विधान किया गया है। 'ज्ञान' में दो श्रव हैं, एक जकारोत्तर श्राकार श्रीर टूसरा नकारोत्तर श्रकार। ता श्रन्त्य श्रव नकारात्तर श्रकार से परे 'नुम्' रखा जायगा श्रीर यह ज्ञानशब्द का श्रन्तावयव समका जायगा।

ज्ञाननुम्+इ यहा नुम् के उम् का लाप हा कर ज्ञानन्+ह' हुआ। नुम् करने से पूर्व 'ज्ञान' श्रद्ध था, परन्तु श्रव नुम् के श्रन्तावयव हा जाने से ज्ञानन् यह ना-त श्रद्ध हो गया है। नान्त हो जाने पर सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धी (१७७) स उस की उपधा का दीर्घ हो कर ज्ञानान् + इ = 'ज्ञानानि प्रयाग सिद्ध हाता है।

द्वितीया के एकवचन में 'ज्ञान + श्रम्' इस स्थात में 'श्रताऽम् (२३४) स श्रम् को श्रम् श्रादेश हो जाता है। इस का जाम स्वमीर्नपु सकात् (२४४) से श्रम् का लुक नहीं होता। पुन 'श्रमि पूर्व' (१३१) स प्वरूप हा कर ज्ञानम्' प्रयाग सिद्ध हाता है।

द्वितीया के द्विचन म ज्ञान + श्री' (श्रीट्) इस स्थिति में पूर्ववत् नपु सकाश्च (२३१) से श्री को शी श्रादेश हो कर श्रनुबन्ध जाप श्रीर गुण करने स 'ज्ञान' प्रयाग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहा भी प्ववत् भसञ्ज्ञा, भसञ्ज्ञक श्रकार के जाप की प्राप्ति तथा उस का वारण कर जेना चाहिये।

द्वितीया के बहुवचन में ज्ञान + शस्' इस स्थिति में पूर्ववत् जरशसा शि (२३७) से शि आदेश, अनुबन्धजोप शि सवनामस्थानम्' (१३८) से सवनामस्थानसम्ज्ञा 'नपु सकस्य क्षतच ' (२३६) से नुम् श्रागम तथा नान्त श्रद्ध की उपधा का दीर्घ हो कर 'ज्ञानानि' प्रयोग सिद्ध होता है।

नपु सक में प्राय तृतीवादि विभक्तियों के रूप पु लिङ्ग के समान होते हैं अत यहा उन की भी सिद्धि नहीं करेंगे। हां जहा कुछ विशेष होगा वहा पूरी २ प्रक्रिया लिखेंगे। ज्ञान शब्द की रूपमाला यथा—

प्र॰ ज्ञानम् ज्ञाने ज्ञानानि प्र॰ ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम् ज्ञानेभ्य

द्वि , , , ,, प्र॰ ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम् ज्ञाने स० ज्ञाने ,, ज्ञानेषु

प्र॰ ज्ञानाय ,, ज्ञानेभ्य सं॰ देज्ञान । देज्ञान । देज्ञान । देज्ञान ।

### [लघु०] एव धन-वन फलादय ।

अर्थ — इसी तरह धन वन फल श्रादि इस्त श्रकारान्त नपु सक शब्टा क रूप बनत हैं।

व्याख्या— बालकों की ज्ञानविवृद्धि के लिये ज्ञानवन् शब्दा का कुछ उपयोगी सङ्ग्रह यहा दे रहे हैं। \* दस चिह्न वाले स्थानों में प्ववत् यास्त्रप्रक्रिया ज्ञान सेना चाहिये। श्रनुवाद के जिज्ञासु छात्रा को क्रियाशब्द विशेष देखने चाहियें।

| शब्द                     | શ્ચર્ય          | शब्द           | श्रय            | शब्द             | જાર્થ                  |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------|
| <b>५ श्रद्धर</b> 🌞       | श्रकारादि वर्ण  | श्राद्धक       | श्रदरक          | चेत्र#           | खेत                    |
| श्रगार#                  | गृह             | श्रासन         | श्रासन          | गवद्या           | खोज                    |
| श्रक्तिकार्य             | दिचिखपूर्वीकाना | २४ श्रास्तिक्य | परस्रोक म्बीकार | ४-१गौरव*         | गुरुत्व प्रतिष्ठा      |
| श्रप्तिहात्र*            | होस *           |                | करना            | चन्द्रम          | चन्द्न                 |
| <b>५श्र</b> घ            | पाप             | श्रास्य        | मुख             | चरण              | (पु॰ न•) पैर           |
| <b>श्र</b> ङ्ग           | काय का ग्रवयव   | उद्र*          | पेट             | चरित             | चालचलन                 |
| श्रञ्जन                  | सुरमा           | ऋत             | मानसिक मत्य     | चाञ्चल्य         | चञ्चलता                |
| श्रमृत                   | सूठ             | गिक्य          | एकना            | <b>४०चातुय</b> * | निपुराता               |
| <sup>¥</sup> ग्रन्तरिच्# | श्राकाश         | ३०श्रोदन       | भात             | चामीकर*          | सुवरा                  |
| १०श्रन्त पुरक्ष          | रनवास           | श्रीत्सुक्य    | उत्करठा         | चिबुक            | ठोडी                   |
| अभ्र*                    | बाद्ब           | कङ्करा         | क्रगन           | चिह्न            | निशान                  |
| अ <b>अ</b> क*            | श्रभ्रक         | कजाल           | काजल            | चौय*             | चोरी                   |
| श्रमृत                   | जल श्रमृत       | कनक            | सुवग धत्तरा     | <b>५५ जठर</b> *  | पेट                    |
| श्रम्भोज                 | पद्म            | ३१कमल          | कमत्त           | जल               | पानी                   |
| <b>१६ ग्र</b> म्ल        | छाछ, खद्दा      | क-य            | पितरों के लिये  | जाड्य            | मूर्खता                |
| श्चरविन्द                | पद्म            |                | दिया गया श्रन्न | जातिफल           | जयफब                   |
| <b>श्रवसा</b> न          | विराम, समाप्ति  | काञ्चन         | सुवर्ग          | जाम्बूनद         | सोना                   |
| ग्रस्त्र <sup>क</sup>    | फेकन याग्य      | कार्थ#         | काम             | ६०टङ्कण          | सुहागा                 |
|                          | बागा ग्रादि     | कुरह           | हागढी           | तस्व             | यथाथ रूप               |
| श्रदिफेन                 | अफ्रीम          | ४०कुमुद्       | रात में खिलने   | तथ्य             | सत्य                   |
| २० ऋशुक                  | महीन वस्त्र     |                | वालाश्वेतकमल    | तन्त्र*          | शास्त्रविशष            |
| ्रे <b>आ</b> धिक्य       | ज्यादती         | कौटिल्य        | कुटिबता         | तपर्य            | देवता ऋषिश्रीर         |
| श्रार्जव                 | मिधाइ           | भीर*           | दूध             |                  | पित <b>रोंको</b> जबदान |

| য়ত্ত্          | শ্বথ          | शब्द          | স্থ্যথ        | शब्द             | શ્રર્થ           |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| ६५ ताम्बूल      | पान           | बाल्य         | लडकपन         | लवित्र*          | दराती चाकू       |
| तारूवय          | जवामी         | बीज           | कारण          | त्तशुन           | <b>जहसु</b> न    |
| ति मिर्के       | श्रन्धकार     | <b>१</b> ४मय  | डर            | बाङ्ग ल          | हत               |
| तुत्थ           | नीला थाथा     | भुवन          | लाक           | লাঙ্গল           | पू छ             |
| नृष             | तिनका         | भोजन          | खुराक         | १२४लाघव          | हत्तकापन,        |
| <b>७ •</b> तैत  | तेख           | मनोमाबिन्य    | र जीदगी       |                  | तन्दुरुस्ती      |
| तोकैं           | स-तान         | मादव          | कोमन्नता      | बाबन             | लाड करना         |
| तोय             | पानी          | १ ०सिस्त्र*   | दोस्त         | स्नात्तित्य      | सौन्दय           |
| दान्नियय        | चतुरता        | मुख           | मुँह          | लेख्य            | दस्तावेज         |
| दास्य           | दासता         | मूल्य         | दाम, कीमत     | वक्त्र#          | मुख ँ            |
| <b>७</b> ४दु ख  | दु ख          | मौन           | चुप्पी        | १३०वङ्ग          | रांगा कली        |
| દુમિ <b>ષ</b> ≭ | <b>अकाल</b>   | यन्त्र#       | कल व श्रौज़ार | वचन              | कथन              |
| देव             | भाग्य         | १०१यवस        | घास नृग       | वज़#             | इन्द्र का अस्त्र |
| द्वार#          | द्रवाज्ञा     | युद्ध         | ब्रहाई        |                  | द्दीरा           |
| धन              | धन            | थोजन          | चार कोस       | वन               | जगत्न            |
| ८०नयन           | ग्राख         | यौतक          | दहेज़ का धन   | वसन              | वस्त्र           |
| नवनीत           | माखन          | यौतुक         | दहेज़ का धन   | १६५वाक्य         | वाक्य            |
| नास्तिक्य       | परबोक म्बीकार | ११०योवन       | जवानी         | वाङ्मय           | शास्त्र          |
|                 | न करना        | रत्न          | मणि           | वाद्य            | बाजा             |
| नेज#            | श्रांख        | रसायन         | जरा व्याधि    | वात्त            | तन्दुरुम्ती      |
| नेपुराय         | निपुराता      |               | नाशक श्रीषध   | वार्धक्य         | बुढ़ापा          |
| = १पङ्कत        | कमल           | रहस्य         | पोशीदा        | १४० वासर#        | (पु॰न॰) दिन      |
| पत्त्र#         | पत्ता         | राज्य         | राज           | वाहन             | सवारी            |
| वाविडस्य        | विद्वसा       | ११२ रामठ      | हीझ           | वितुष्कर         | धनिया            |
| पार्थक्य        | जुदाई         | लचग           | भेददर्शक विह  | विवर#            | छिद्र विस        |
| geq#            | <b>फूब</b>    | बलाट          | माथा          | विश्वभेषज        | सोंड             |
| १ ० पे शुन्य    | चुगजसारी      | ववाम          | प्रधान, सु दर | १४४विष#          | जहर              |
| फल              | <b>দল্</b>    | खव <b>ङ्ग</b> | स्रोंग        | बीय*             | बल पराक्रम       |
| चेन             | स्ताग         | १२ व्हवस्य    | नमक           | <del>वृत्त</del> | सदाचार           |

| ,                  |                   | पाइट .            | শ্বথ                | शब्द               | ग्रथ              |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| খাহৰ               | ग्रथ              | হাতই              |                     | २००हवन             | हास               |
| चृन्त              | जिस से फल         | साध्वस            | डर<br>दिखासा देना   | इब्य               | देवयोग्य श्रन     |
|                    | बन्धे रहते हैं    | सान्स्वन          |                     | हाटक               | सुवग              |
| चृन्द              | समूह              | १७४ सामर्थ्य      | ताकत                | <b>(</b>           | विषविशेष          |
| ६५ • वेतन          | तनख़्वाह          | साइस              | ज़ <b>ब</b> ग्दस्ती | द्दानाहत्त         | हाथियों का टोब्रा |
| वैचित्र्य*         | विचित्रता         | साहाय्य           | सहयोग सहायता        | t                  |                   |
| वैद्यक             | हिकमत             | सिक्थ             | मोम                 | २०४हास्य           | हॅसी<br>          |
| वैधम्य             | विधवापन           | सिन्दूर*          | सिन्दूर             | हित                | भवाई              |
| वैर*               | दुश्मनी           | १८०सिहासन         | राजा का तख़्त       | हिम                | बरफ               |
| १४४व्यक्तीक        | अपकार अप्रिय      | सुकृत             | पुराय               | हिरचय              | सुवर्ष            |
| ब्यसन              | विपत्ति, कामज     | सुख               | सुख                 | हृदय               | दिख               |
|                    | व क्रोधज दोष      | <b>1</b>          | विष्णु का चक्र      | २ १ ० हैयङ्गवीन    | माखन              |
| <b>~70</b>         | 1                 |                   | , स्रोना            | -                  | ₩ —               |
| त्रग               | (पु०न०) स्त       | <b>१</b> नश्सोपान | सीदी                | अथ कि              | पा-शब्दा' ।       |
|                    | घाव               | सीकर्य#           | भासानी              | १ झन्वेषण          | हू ढना            |
| शस्त्र*            | <b>हथियार</b>     | सौभाग्य           | खुशनसीबी            | ग्रपचेपग           | नीचे फेंकना       |
| शास्त्र#           | धमग्रन्थ          | स्तेय             | चोरी                | श्रवन              | पूजना             |
| १६ शून             | द्दं, एक श्रस्त्र | स्तोत्र*          | 1 -                 | <b>श्रवरोद्द</b> ण | उत्तरना           |
| शैथित्य            | शिथिबता           | १६०स्थरिटर        | स्तुतिग्रन्थ        | 1                  | हमझा करना         |
| श्रीशव             | लंडकपन            | 150001686         | 1 -                 | श्राचमन            | ग्राचमन करना      |
| संख्य              | मित्रता           |                   | भूमि                |                    | लेगा              |
| सङ्गीत             | नाचना गाना,       |                   | जगह                 | भादान              |                   |
|                    | बजाना तीनों       | स्थाविर           | <b>व</b> ढ़ापा      | भ्रामयन            | स्ताना            |
| <b>१६५स</b> स्य    | सच                | स्थैय*            | स्थिरता             | ग्रारोहरू          | । <b>चढ्ना</b>    |
| सत्र*              | यज्ञ              | स्फुलि <b>इ</b>   | (त्रि॰) अग्निव      | ज्या १० आवर स      | सापमा             |
| सदन                | घर                | १६४स्यन्द्र       | न रथ                | श्राश्रयग          | ì                 |
| सरसिज              |                   | स्वस्तिव          | ग गोशिशचिद्व        | उत्सेपग            | उपर फेंकना        |
| सरसिक्ष            | 1                 | हरिताल            | <b>हड्</b> ताल      | डस्थान             | उठमा              |
| सरासरः<br>३७०सास्य | 1                 | इम्यं*            | धनियों का घ         | र, उद्घाटन         | स्रोबना           |
|                    |                   |                   | महब                 | १५डन्सजन           | जल से निकसना      |
| सादस्य             | 1                 | इस                | इब                  | उपवेशन             | बैठमा             |
| साधन               | उपकरख             | 1 60              | •                   |                    |                   |

| शब्द         | શ્ચર્થ       | शब्द                    | श्चर्थ      | शब्द            | જાર્થ        |
|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| তথাতাৰ       | कमाना        | ४४ चितन                 | चिता करना   | निरीच्या        | देख भाज करना |
| कथन          | कहना         | चुम्बन                  | च्मना       | ७१निवसन         | निवास करना   |
| कम्पन्       | कापना        | च्यान                   | चूगा करना   | निष्कासन        | निकालना      |
| करण          | करना         | चारगा                   | चुराना      | निष्पीडन        | निचोडना      |
| कर्त्त न     | काटना        | छेदन                    | छेद्न करना  | पचन             | पकाना        |
| ऋ द्भ        | रोना पीटना   | <b>१०जपन</b>            | जय करना     | पठन             | पढना         |
| क्रयण        | खरीदना       | जल्पन                   | वकवाट करना  | ८०पत्तन         | गिरना        |
| क्रीडन       | खेलना        | जागरण                   | जागना       | पतायन           | भागना        |
| - १ चरम्     | <b>करना</b>  | जीवन                    | जीना        | पान             | वीना         |
| खरडन         | तोडना, निषेध | ज्ञान                   | जानना       | पालन            | पालना        |
|              | करना         | <b>१</b> १डव <b>स</b> न | जलना        | पिधान           | ढापना        |
| खाद <b>न</b> | खाना         | डयन                     | उडना        | <b>८</b> १पूजन  | पूजना        |
| खलन          | खेलना        | तपन                     | तपना        | पेषग            | पीसना        |
| गग्रान       | गिनना        | तरग्                    | तैरना       | पोषगा           | पालना, पोसना |
| । गम्धन      | स्घना, स्चन  | ताडन                    | ताहना करना  | प्रचालन         | घोन <u>ा</u> |
| गमन          | जाना         | ५ तालन                  | तोजना       | प्रचेपगा        | फेंकना       |
| गर्जन        | गरजभा        | ताषग्र                  | खुश होना    | ६ प्रशमन        | प्रशसा करना  |
| गहेंग्       | निन्दा करना  | त्य जन                  | छोडना       | प्रसारग         | फैलाना       |
| गवेषस्       | इ दना        | त्राटन                  | तोडना       | प्रष्या         | मेजना        |
| ३५गान        | गाना         | दहन                     | जलाना       | प्रोब्छ्न       | पोंछना       |
| गुञ्जन       | गूजना        | ६४दर्शन                 | देखना       | बन्धन           | बान्धना      |
| प्रसन        | प्रमना       | दान                     | देना        | <b>६</b> १ बोधन | जानमा        |
| प्रहरा       | प्रहर्ण करना | दोहन                    | दोहना       | भक्ष्या         | खाना         |
| वर्षग        | विसना        | ध्यान                   | चिन्तन करना | भरगा            | पालना        |
| ४०घोषम       | घोषणा करना   | नमन                     | कुकना       | भर्जन           | भूनना        |
| चयन          | चुनना        | ७०नत्तन                 | नाचना       | मर्त्सन         | भिड्कना      |
| चरम          | खाना, घूसना  | निगरस                   | निगवना      | १० भाषग         | बोलना        |
| चवण          | चवाना        | निन्दन                  | निदा करना   | भिन्नग्         | भीख मौगना    |
| चलन          | चबना         | निमजन                   | डुबकी लगाना | भेदन            | तोडूना       |

| शब्द      | <b>भ</b> र्थ   | शब्द          | શ્ચર્થ        | शब्द                | श्रथ         |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| असण्      | घूमना          | त्तेखन        | -बिखना        | शयन                 | मोना         |
| मग्डन     | सजाना पुष्ट    | १२० लेपम      | स्तीपना       | शिच्य               | शिचा दना     |
|           | करना           | बहम           | चाटना         | १ ४० श्रवस          | सुनना, कान   |
| ३ = १ मथन | मथना           | वञ्चन         | ठगना          | ষ্টাৰল              | धूकना        |
| भरख       | मरना           | व-दन          | नमस्कार करमा  | सड्ग्रहश            | सड्ग्रह करना |
| मान       | मापना          | वपन           | बोना मुडना    | सयाजन               | जोडना        |
| मागग्     | द्व ढना        | १२१वमन        | बसन करना      | भान्त्वन            | दिकासा दमा   |
| मिश्रग्   | मिलाना         | बयन           | <b>बु</b> नना | १४१सीवन             | सीना         |
| ११० मेलन  | मिलमा          | वरगा          | वरना          | सृचन                | सूचित करना   |
| मोचन      | छोडमा          | वषस           | बरसना         | सेवन                | सेवा करना व  |
| यजन       | यज्ञ करना      | वादन          | बजाना         |                     | इस्तमाल करना |
| याचन      | मागना          | १३० विकयस     | वेचना         | स्तवन               | स्तुति करना  |
| रक्ष      | रसा करना       | विचेपग        | विखेरना       | स्पशन               | छुना         |
| ३ ११रचन   | रचना, बनाना    | विखनन         | गाइना         | १५०स्मरण            | बाद करना     |
| रञ्जन     | रगना, प्रसन्न  | विवेखन        | खराचना        | स्वीक्रग्           | स्वीकार करना |
|           | करना           | विसजन         | ञ्जोडना       | <b>ह</b> न <b>म</b> | मारना        |
| रोदम      | रोना           | ३ - १विस्मरण् | भूलना         | हरण                 | इरना         |
| खङ्घन     | लाङ्चना, उपवास | वेष्टन        | घेरना         | इसन                 | हॅसना        |
|           | करना           | व्रजन         | <b>जाना</b>   | १४४हिसन             | हिसा करना    |

कतर ( दो में कीन ) शब्द श्रजन्तपु लिङ्ग म दतरप्रत्ययान्त बताया जा चुका है। यह शब्द विशष्यलिङ्ग के श्राश्रित होने से त्रिलिङ्गी है। यहा नपु सक में इस की प्रक्रिया दिखाते हैं—

कतर + स् ( सुँ )। यहा 'श्रतोऽम् ( २६४ ) स श्रम् श्रादेश प्राप्त होता है, इस पर श्रविमस्त्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि स्वस—२४१ ऋद्ड् इतराद्भियः पञ्चभ्य । ७।१।२५॥

<sup>\* &#</sup>x27;अद् डतरादिस्य ०' वहा 'हुना हु (६४) से दकार को डकार हो कर 'सयोगान्तस्य लोप (२०) से सयोगा तलोप करने पर ' ऋड डतरादिस्य हो जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस का कारण यह है कि वैसा करने से 'झड' आदेश है वा 'अद्ड इस का पता नहीं चक्क सकता था। श्रत स्पष्टप्रतिपत्ति के लिए मुनि ने सिंच नहीं की है।

#### एम्यः क्रीवेम्यः स्वमीरदृड् आदेशः स्यात् ।

त्रार्थ — इतर झादि पाञ्च नपु सक शब्दों से परे सुँ और अस् को श्रद्ड् भादेश हो।

व्याख्या— इतरादिम्य ।१।३। पक्षम्य ।१।३। नपु सकम्य ।१।३। [ 'स्वमीनेपु सकात' से वचनविपरिणाम कर के ] स्वमी ।६।२। अद्द् ।१।१। समास — इतर म्रादियेषा ते इतराद्य तेम्य = इतरादिभ्य , तद्गुणसविज्ञानबहुन्नीहिसमास । इतरादि पाञ्च शब्द सर्वादिगण क अन्तर्गत आते हैं। १ इतर, २ इतम, ३ म्रन्य, ७ म्रन्यतर १ इतर— ये पाञ्च इतरादि कहाते हैं। इन म इतर और इतम प्रत्यय हैं, म्रत प्रत्ययमहणे तदन्त अहणम् परिभाषा द्वारा इतरप्रत्ययान्त और इतमप्रत्ययान्त शब्दों का प्रद्वण होगा। अर्थ — (इतरादिम्य ) इतरप्रत्ययान्त, इतमप्रत्ययान्त, भ्राय, भ्रन्यतर भीर इतर (प्रम्थ ) इन पाञ्च (नपु सकम्य ) नपु सक शब्दों से परे (स्वमों ) सुँ भीर अस् को (भ्रद्द्) भ्रद्द् आदेश हो।

यह सुत्र अताऽम्' (२३४) का अपवाद है।

कतर + स यहा सकार को भ्रद् आदश हो कर - कतर + भ्रद् । 'हलस्यम्'
(१) से अस्य हल्=हकार की इत्सब्का होने से लोप हो कर - 'कतर + भ्रद्'। अब यहाँ
प्रथमयो पूर्वसवर्ष '(१२६) से पूर्वसवर्षादीर्घ प्राप्त होता है, परन्तु यह भ्रनिष्ठ है, टिलोप ही इष्ट है। अत इस का अग्रिमसूत्र से विभान करते है-

### [लघु०] विधि-सूत्रम--२४२ टे ।६।४।१४३॥

डिवि मस्य टेर्लोपः । कतरत्, कतरद् । कतरे । कतराणि । हे कतरत् । शेष पुंचत् । एव कतमत्, इतग्त्, अन्यत्, अन्यतरत्। अन्यतमस्य त्वन्यतमित्येव ।

अर्थ:---हित् परे होने पर भसन्तक टि का बोप हो।

उथारूथा—हित ।७।१। ('तिविंशतैर्डिति' स) मस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) है ।६।१। क्षोप ।१।१। ('अल्लोपोऽन' से) अर्थ —(हिति ' हित् परे होने पर ( भस्य ) ससञ्ज्ञक (टे) दि का (क्षाप ) जोव होता है।

'कतर + श्रद्' यहा स्थानिवज्ञाव से 'श्रद्' स्वादि है। तथा श्रजादि श्रीर श्रसर्व-वामस्थान भी है, सत इस के परे होने से 'यवि अम्' (१६४) द्वारा पूर्व की मसन्त्रा हो जाती है। भसन्त्रा होन से 'श्रद्दु इस दित् के परे होने पर असन्त्रक टि = श्रकार का प्रकृतस्त्र से लाप हा—कतर+श्रद्=कतरद्। तत्र वाऽवसान (१४४) म दकार का विकल्प करके चर्=तकार हो कर—'। कतरत् २ कतरद् य दो रूप सिद्ध हाते ह।

कतर + श्रौ यहा नपुसकाच (२३) ल श्रो का शा आदश अनुव अ लोप और गुरा करने स कतरे प्रयोग सिद्ध हाता है।

कतर+श्रस् (जस) यहा जरशसा शि ( ३७) म नस का शिश्र नश हा कर 'शि सर्वनामस्थानस् ( २३८ ) से इसकी सवनामस्थानसञ्ज्ञा हा जाता है। पुन नपु सकस्य कत्वच ' ( २३६ ) से नुस् का श्रागम हो स्रानामस्थान चाऽम्यवुद्धी ( १७७ ) से दाघ कर नकार को सकार करने स— कतरासि प्रथोग सिद्ध ह ता है।

इ कतर+स (सु) यहा भी प्तवत् सकार का श्रद्ड् श्र दश हा कर भसञ्ज्ञक टिकी जाप कर चरव करन से— हे कतरत् है कतरद् ये दो रूप सिद्ध हात हैं। ध्यान रहे कि यहा एड्हस्वाल सम्बुद्धे (१२४) से तकार का लोप नहीं हाता क्योंकि कतर यह इन्वान्त श्रद्ध नहीं श्रन्त का श्रद्धार तो प्रत्यय का श्रदयव है प्रकृति का नहीं।

प्रश्न — श्रद्ड श्रादश का डित्न करके कवल श्रद् श्राटश का हा विधान क्यों न किया जाय ?।

उत्तर— यदि कवल श्रद् शादेश का विधान करने ता 'श्रम्' म तो कुछ श्रन्तर न होता क्योंकि श्रम् के स्थान पर हुए श्रद् को स्थानिवत् मानन स श्राम पूर्व (१३४) से पूर्वरूप हा कर कतरत' सिद्ध हो जाता। परम्तु सु म श्रद् श्रादश हान पर श्रतो गुणे (२७४) को बान्ध कर प्वसवर्णदीर्घ हो कर हे कसराह। हे कतराद ऐसे श्रनिष्ट रूप बन जाते। श्रत हसे डित् करना ही श्रुक्त है।

प्रश्त — यदि प्रसवर्णदीर्घ का निवारण ही अभीष्ट है ता कवल 'द् या त् आदश का ही विधान क्यों नहीं करते ?।

उत्तर- बिह कवल हकार व तकार आदेश ही विधान करत हे तो प्रथमा और द्वितीया मे तो कोई दोष नहीं आता किन्तु सम्बुद्धि में एड्ह्स्वास्सम्बुद्धे ( १३४ ) स उसका लाप हा कर हे कतर' यह अनिष्ट रूप बन जाता । अत अद्द्' आदेश ही ठीक है।

> डिस्वाभावेऽिम मिक्घेऽिष सावनिष्ट प्रसज्यते । दाऽऽदेशे तुकृते शुद्धे सम्बुद्धो तत्म्थिति कुतः ।

द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमा विभक्तिवत् प्रक्रिया होती है। तृतीयादि विभक्तियों में पुर्वे विक्रवत् प्रक्रिया जाननी चाहिए। रूपमावा यथा—

कतराणि प॰ कतरस्मात् कतराभ्याम् कतर्भध प्र० कतरत्द् कतर ष० कतरस्य कतरेषाम् 🌵 कतरयो 9 \$ कतराभ्याम् कतरे स• कतरस्मिन्\* कतरेषु कु॰ कतरेगा स॰ हे कतरत्-द् ! हे कतरे ! हे कतराणि 🛚 च॰ कतरस्मै 🗴 कतरेभ्य-

x सवनामा समे (१४३)।

- # डसिडयो स्मारिस्मनौ ( १४४ ) ।
- † भ्रामि सर्वनाम्न सुट ( १४४ ) बहुवचने कर्येत् ( १७४ )।

इसी प्रकार— । यतर (दो में जा), २ ततर (दो में वह), १ कतश्च (बहुतां में कीन), १ ततम (बहुतों में वह) ६ एकतम (बहुतों में एक) ७ अन्य (दूसरा), इ. अन्यतर (दो में एक), १ इतर (शिख) शब्दों के उच्चारण हाते हैं। ध्यान रहें कि ये सब शब्द त्रिलिज़ी है विशेष्यलिज़ के आश्चित रहते हैं। इनका विशेष्य नपु सक हांगा ता ये नपु सक मे प्रयुक्त होंगे।

मीट — श्रम्यतर श्रीर श्रम्यतम श्रे दानों शब्द श्रव्युत्पन्न हैं उतरान्त व उतमान्त नहीं । इनमें प्रथम तो सर्वादिगक में पढ़ा गया है श्रीर उतरादि पान्नों म भी श्राता है श्रात इसका उच्चारक कतरवत् होता है। परन्तु श्रम्यतम शब्द सर्वादिगण म नहीं श्राता अत इसका उच्चारक ज्ञानवत् होता है। श्रद्द श्रादेश नहीं हाता। तथा समें, श्मात, सुद् श्रीर स्मिन् भी नहीं होते।

युकतर (दो में एक) शब्द उत्तर प्रश्यकान्त है, अत इसकी प्राप्तया 'कतर' शब्दवत् प्राप्त होती है, परन्तु यह अनिष्ठ है। इसके प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में ज्ञान-वत् रूप ही इष्ट हैं, अत अग्रिम वार्त्तिक प्रवृत्त होता है—

### [लघु०] बा०--( २३ ) एकतरात् प्रतिषेधः ।

एकतरम् ।

अर्थि:- - नपु सकविक्र में प्रकतर शब्द से परे सुँ और अम् की श्रद्ह श्रादश नहीं होता ।

व्यास्त्या - एकतरात् । १। १। प्रतिषेध । १। १। यह वार्तिक भाष्य में श्रद्ध् श्रादशः के प्रकरण में पदा गथा है सत यह उसी का निषेध करता है। स्रथ - (एकतरात ) कृतवर शब्द से परे (प्रतिषेध ) सुँ भीर स्नम् को स्नद्द् स्नादेश नहीं होता।

अव्दू आदेश न होने से 'झान' शब्दकत् प्रक्रिया होगी। स्वमाना यथा-

प्रकारम् एकतरे एकतराणि प० एकतरस्मात्\* एकतराभ्याम् एकतरेभ्य द्वि ,, , , प्रकारस्य एकतरया एकतरेषाम्\* तृ० एकतरेण एकतराभ्याम् एकतरे स० एकतरस्मिन्\* ,, एकतरेषु च एकतरम्मै\* , एकतरेम्य स० हे एकतर । हे एकतरे । हे एकतराणि ।

ध्यान रहे कि \* इन स्थानों पर सवनामकाय निर्वाध हा जाते है।

#### अभ्याम (३५)

- (१) नपु सकविद्र म श्रम् को पुन श्रम् विधान करने का क्या प्रयोजन है ?
- (२) यदि 'मिदचोऽन्त्यात्पर परिभाषा न होती तो क्या र दोष उत्पन्न हा जान---सोदाहरण विवेचन करें।
- ( ३ अद्इ' भ्रादेश को डित करने का क्या प्रयोजन है १
- ( 8 ) क्या एकतर' शब्द डतरप्रत्ययान्त है यदि है तो किस सूत्र ( १ ) से अदड आदश्य किया जाता है १
- ( प्र ) क्या अन्यतम शब्द का उच्चारणा कतम' शब्द की नरह हाता है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह उत्तमप्रस्थयान्त नहीं ?
- (६) ज्ञाने श्रादि प्रयोगों में श्रींहरूथानिक शा को दीर्घ करन का क्या प्रयोजन है ?
- ( 9 ) शि' की सवनामस्थानसङ्ज्ञा क्यों विधान की गइ है ? क्या जयस्थानिक हान से उस की वह सङ्ज्ञा स्वत ही प्राप्त नहीं हो सकती थी ?
- ( ८ ) सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि करें ---
  - ९ कतरत्। २ श्रन्यतमम् । ३ ज्ञानानि । ४ ज्ञान । ४ एकतरम् । ६ श्रन्यतमात्।
- ( ६ ) 'श्रतोऽम्' सूत्र में श्रम् का छेद करें या म् का १ श्रपने विचार प्रकट करें। ( यहां हृस्व श्रकारान्त नपु मक ममाप्त होते हैं।)

श्रियम्पातीति = श्रीपम् ( छुत्वस् )। जो छुत्व श्वादि त्वस्मी की रसा करे उसे श्रापा' कहते हैं। यह शब्द विशेष्यतिङ्ग के श्राश्रित होने से त्रिलिङ्गी है। पुर्वे बिङ्ग श्रीर स्त्रीतिङ्ग में इसका उच्चारण 'विश्वपा' शब्दवत् होता है। नपु सकतिङ्ग में इसक उच्चारण में छुछ विशेष है—यह श्रियम सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है—

[लघु०] विकृ सम्म-२४३ ह्रस्त्रो नपु सके प्रातिपदिकस्य। १।२।४७॥

#### श्रजन्तस्यत्येव । श्रीपम् । ज्ञानवत् ।

अथ — नपु सकिङ्ग में अजन्त प्रातिपदिक का हम्ब हा जाता है।

च्या स्या महस्य । ११११ नपु सके १७।११ प्रातिपदिकस्य । १११ हस्य, दीर्घ और लित सदा अच क स्थान पर ही हुआं करते हैं। जहां इनका विधान होता है वहां 'अच ( अच क स्थान पर ) यह षष्टा त पद उपस्थित हो जाता है। [ यह अचरच' परिभाषा का तारपर्य है।] यहां भी अच पद उपस्थित हो कर प्रातिपदिकस्य' का विशेषण बन जायगा। तब येन विधिस्तद तस्य द्वारा इससे तदन्तविधि हो कर—'अजन्तस्य प्राति पदिकस्य' वन जायगा। अर्थ — (नपु सक) नपु सकितक्ष में (अच) अजन्त (प्रातिपदिकस्य) प्रातिपदिक के स्थान पर ( हस्य ) हस्य हा जाना है। अजोऽ त्यपरिभाषा से अन्त्य अच क स्थान पर ही हस्य होता है।

श्रीपा यहा श्रन्त्य श्राकार को हस्व हो कर श्रीप शब्द बन जाता है। श्रब इस से स्वाद्मित्यय उत्पन्न हा कर सम्पूण प्रक्रिया ज्ञान शब्दवत् होती चली जाती है। रूपसाला यथा—

प० श्रीपात् श्रीपाभ्याम् श्रीपेभ्य हि॰ , च श्रीपस्य श्रीपमा श्रीपेभ्य न श्रीपेष श्रीपाभ्याम् श्रीपे च श्रीपाय श्रीपोभ्य स्त हे श्रीप हिं श्रीप हिं श्रीपाणि

नोट--'श्रीपाणि श्रादि प्रयागों में एकाजुत्तरपदे गा (२८६) से ही गाःव होता है। भिक्ष २ पद होने के कारण श्रट्कुप्वाड्-' (१३८) से गाःच नहीं हो सकता।

इसी प्रकार विशेष्य के नयु सक होने पर —विश्वपा, गापा, कीलालपा सामपा श्रादि घारवन्त श्राकारान्त शब्दों के उच्चारण होते हैं।

( यहाँ आकारान्त नपु मक शब्द ममाप्त हाते हैं )

### [लघु०] हे २।

व्याक्या—'द्वि' (दो) शब्द त्रिलिङ्गी है। विशेष्य क नपु सक हाने पर यह भी नपु सक हो जाता है।

'डि+श्री' यहा 'त्यदादीनाम ' (१६३) से इकार की श्रकार नपु सकारच' (२३४) से श्री' को शा' श्रादेश, श्रनुबन्धलीप तथा श्राद् गुर्गा (२०) से गुर्गा एकानेश करने से हैं भयोग सिद्ध होता है। 'द्वि + भ्याम्'। त्यद् बत्व दो कर सुपि च' (१४१) म दीव करन पर द्वाभ्याम् रूप मिछ हाता है।

हि+म्रास् । त्यदाशस्य म्रासि च (१४०) स श्रकार को एकार तथा एचोऽयवा याव (२२) से श्रय् श्रादश करने पर सकार का मैं व श्रीर रेफ को विसग हो कर द्वयो प्रयोग सिद्ध होता है। सम्पूण रूपमाला यथा —

नोट--ध्यान रहे कि यद्यपि स्त्रीतिङ श्रार न गुमकतिङ म द्वि शब्द क एक समान रूप होत हैं। तथापि इन दोनों में शक्तिया का महत श्रातर है।

#### [लघु०] त्रामि २।

व्यास्त्या--नित्र (तान) शब्द भी विशेष्यिकङ्ग क श्राश्रित होन से त्रिकिङ्गी हाता है। यह सना बहुवचन नत हाता है। नपु सक्तिङ्ग स इस का श्रक्तिया यशु-

त्रि + अस् ( जस व शस ) इस स्थिति म शि आदश सवनामम्थानसन्ज्ञा, नुस् आगम और सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ (१७७) से उप प्रातीय हो कर अटकुष्वाङ्— (१२८) स नकार को सकार आदेश करन से 'त्रीखि प्रयाग सिद्ध हाता है।

षष्ठी के बहुवचन में त्रि + श्राम् इस दशा में त्रेक्त्रय (१६८) से त्रय श्रादेश इस्वमूजक तुर श्रागम तथा नामि (१४६) स दीघ कर नकार का एकार करन से त्रयासास् अयोग सिद्ध हाता है।

त्रि + सु ( सुप )= त्रिषु । सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

| Ø P   | 0 | 0 | त्रीिष  | 40       | 0        | •        | त्रिस्य  |
|-------|---|---|---------|----------|----------|----------|----------|
| द्भि• | o | ٥ | ,       | ष•       | ٥        | 0        | त्रयासाम |
| तृ∙   | 0 | ٥ | त्रिभि  | स॰       | 0        | ٥        | त्रिषु   |
| ৰ ০   | 0 | 0 | त्रिभ्य | <b>4</b> | म्बोधन न | हीं होता | ŧ        |

वृज् वरयो' ( स्वा॰ उभ॰ ) धातु से श्रीया।दिक हुन्' प्रत्यय करने से 'वारि शब्द सिद्ध होता है। यद्यपि सरस्वती श्रथ में 'वारि' शब्द स्त्रीखिङ्ग भी होता है यथा-

वारिस्तु सरस्वत्यां स्त्रिया मता' (इत्यौगादिकपदार्थावे श्रीपेरुस्रिमहोदया ), तथापि जला' श्रर्थं में नित्यनपु सक ही हुआ करता है। वारि + स ( सुँ)। यहा श्रद त न हाने स श्रतोऽम् ( १३४ ) द्वारा सकार को श्रम् श्रादश नहीं होता। श्रम श्रिमस्त्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि स्त्रम-२४४ स्त्रमोर्नेषु सकात् ।७।१।२३॥

लुक स्यात् । वारि ।

व्यारुया—स्वमो ।६।२। नपु सकात् ।१।१। [ वडभ्यो लुक' मे ] समास —सुरच अम् च = स्वमो तयो = स्वमो । इतरेतरइ इ । अथ — ( नपु सकात् ) नपु सक से परे ( स्वमो ) सुँ और अम् का लुक् हा जाता है।

यह उत्सगसूत्र है। इसका श्रपवाद श्रतोऽम्'(२६४) सूत्र श्रीर उस का भी श्रद्द् उतर।दिश्य पञ्चश्य (२४१) सूत्र पीछे जिख चुके है। यह लुक सुँ श्रीर श्रम् के सम्पूर्ण स्थान पर शक्त होता है।

प्रश्न — आदे परस्य' (७२) द्वारा यह लुक् अम् क आदि श्रकार के स्थान पर क्यों न ही जाय १

3 त — प्रत्ययस्य लुक्शलुलुप (१८६) सूत्र में बनाया जा चुका है कि लुक प्रत्यय क अदशन को कहते हैं। यहा अस् का लुक करना है। अस् का अकार या मकार प्रत्यय नहीं किन्तु सम्पूण समुदाय अस् ही प्रयय है। अत यि सम्पूण अस् का अदर्शन करेंगे तो तभी लुक साथक हागा अध्या नहीं। इस से सम्पूर्ण अस् का लुक होता है, केवल आदि अकार का नहीं।

वारि + स । यहां प्रकृतसूत्र से सकार का लुक हा कर वारि' प्रयोग सिद्ध होता है।

प्रथमा के द्वियचन में 'वारि + भ्रौ इस स्थिति में 'नपु सकाश्व' ( २३४ ) से 'श्रौ' को शी' हो कर अनुब धलोप करन स वारि + ई' हुआ। श्रव श्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

### [लघु०] विधि स्त्रम्—२४५ इकोऽचि विभक्तीं । । । १। ७३।।

इगन्तस्य क्लीबस्य नुम अचि विभक्तौ । वारिग्री । वारीग्रि । अर्थ -- अजादि विभक्ति परे हीने पर इग त नपु सक की नुम् का आगम हो ।

<sup>\* &#</sup>x27;इकोऽ व सुपि इस्येव सुवचम नित नागणो म यते।

हैंयाख्या--इक १६।।। नषु सकस्य १६।१। [ नपु सकस्य मत्तव स ] तुन् ।६।१।

१ इदिता तुन् धातो ' से ] श्रवि ।७।।। विभक्ती ।०।।। नपु सकस्य का विशवण होने

भे इक स तर्नन्तिविधि हो कर इगन्तस्य नेपु सकस्य बन जाता है। श्राच' से तदादि

विधि हा कर श्रजादी विभक्ती बने जाता है। श्रथ --- (श्रविम् श्रजादी) श्रजादि

(विभक्ती) विभक्ति पर होने पर ⟨ इक =इगन्तस्य ) हगन्त ( नेपु सकस्य ) नपु सक
का श्रवयव ( तुन् ) नुम् हो जाता है। मित्र होने से यह नुम् का श्रामन श्रन्त्य श्रव्य स

परे होता है।

वारि + हैं थहां वारि' यह इशन्त नेपु सक हैं। इस स पर 'ई यह अजारि विभक्ति वर्त्तमान है। अत प्रकृतसूत्र से इगन्त का जुम् का आगम हा कर अनुबन्धकार्थ और नकार को संकार करने से वारिसी प्रयाग सिद्ध होता है।

श्रथमा क बहुवचन में वारि + श्रस ( जस ) इस स्थिति म पूर्वेवत् शि श्रादश, उसकी सवनामस्थानसञ्ज्ञा, जुम् श्राणम, श्रनुबन्धकाव उपधादीच तथा नकार को स्वकार श्रादश हा कर वारासिं प्रकार सिद्ध होता है।

हे वारि + स्। वहां स्वमोर्नेषु सकात्' (२२४) से सुँ का सुक् हा कर हे चारि !' हुआ। श्रव वहां 'प्रत्वयक्षोपे प्रत्ययक्षचण्यम्' (१४) स सम्बुद्धि का निमित्त भान कर 'हस्वस्यं गुण्'' (१६१) से गुणं प्राप्त होता है। परन्तु न सुमताङ्गस्य' (१६१) के निषेध के कारणं प्रत्ययक्षचणं नहीं हो सकता। हमें यहा पाचिक गुण करना अभीष्ट है। श्रत न सुमताङ्गस्थ' (१६१) की श्रवित्यता सिद्ध करते हैं—

[लघु॰] 'न जुमता—' इत्यस्यानित्यत्वात् पद्मे सम्बुद्धिनिमित्ता गुण्--हे वारे । हे बारि ! । आडो ना— बारिगाः। 'घेडिति' इति गुणे
प्राप्ते—

अर्थ -- न तुमताङ्गस्य' (१६१) यह निषेध अनित्य है। अत पश्च म हस्वस्य गुगा (१६६) स सम्बुद्धिनिमित्तक गुगा भी हो जाता है। गुगापद्ध में--हे वारे। और गुगाभाव में--हे वारि!।

व्याख्य - म लुमताङ्गस्य' (१६९) सूत्र श्रांनित्य हैं। इस में श्रांपक इकोऽवि विभक्ती' (२४१) सूत्र में 'श्रवि' पद का झहण हैं। हम इसे समम्मान क लिय पश्चारमक दंग से विचार करते हैं। तथाहि—

पूर्वपद्मा--'इकोऽचि विभक्ती' सूत्र में अचि' पद के प्रहण का क्या प्रयोजन है ?

उत्तरपद्मा-- वारि + भ्याम् इत्यादि रूपों मे भ्याम् श्रादि इलानि निभाक्तया म नुम् न हो जाय इसिलिय सूत्र में 'श्रीच पद का प्रहण किया गया है।

पूर्वपर्वी -- वारिभ्याम् आदि रूपो से यदि नुम् हो भी जाय ता भी उस का न जाप -- '(१ = ) द्वारा लाप हा जान स काई दोष नहीं आएगा। श्रत अचि पट का प्रहण चर्य द ।

उत्तरपद्यी--ता है वारि ' यहा लुक हुए सम्बुद्धि को निमित्त मान कर नुम् न हा जाय, इसलिये 'अधि' पद का अहण किया है।

पूर्वपत्ती--सम्बुद्धि मे भी 'न लोप -- ' से नकार का लोप हो जायगा ।

उत्तरपद्धी — ऐसा नहीं हा सकता क्योंक सम्बुद्धि में न डिसम्बुद्धा (२८१) सूत्र नकार का लोप नहीं करन दता। श्रत है वारिन्।' श्रादि श्रनिष्ट प्रयागों की निवृत्ति क लिय श्रचि पद का प्रहण करना श्रावश्यक है।

पूर्वं पद्मी — म्रोहो ! सम्बुद्धि मे तो नुम् प्राप्त ही नही हा सकता क्यों कि विभक्ति का लुक् होने से 'न लुमता इस्य ( १६। ) से प्रत्यवन्य का निषेध हा जाता है । ग्रत ग्राचि' पद का ग्रहण न्यथ है।

उत्तर्पद्धी — आप का कथन सत्य है। इस प्रकार 'श्रचि' पद क विना भी 'वारि भ्याम्, हे वारि' आदि प्रयोगों के सिद्ध हो जाने पर आवाय के पुन 'श्रचि पट के प्रहश्य से 'न लुमताङ्गस्य' (१६१) सूत्र की अनित्यता स्पष्ट प्रतीत होती है।

पूर्वपत्ती — अचि' पद के शहण से भला आप कैसे न लुमताङ्गस्य (१११) सूत्र की अनिस्यता का अनुमान करते हैं ?

उत्तरपद्धी--यदि न लुमताइस्य' (१६१) निषेध नित्य हाता, तो सम्बुद्धि म दसाका श्राश्रय कर के जुम ही प्राप्त न हो सकता। पुन उस के निषेध के लिये श्रवि पट की कोई श्रावश्यकता ही न होती। पर-तु श्राचार्य का उस के निषेध क जिये यत्न करना सिद्ध करता है कि श्राचाय 'न लुमताङ्गस्य' (१६१) निषेध को नित्य नहीं मानते।

'हे वारि' महां सम्बुद्धि में 'न खुमताङ्गस्य' (१६१) निषेध के श्रानित्य हाने स श्रानित्यपच में 'इस्वस्य गुगा ' (१२६) से गुगा हो कर—'हे वारे ! और नित्यपच मे गुगा न होने से—'हे वारि !' इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैंं \* ।

<sup>\*</sup> युद्धिप 'इकोऽचि विभक्ती' के भाष्य में 'हे वयो ! श्रीर एङ्हस्वात्सम्बुद्धे क भाष्य मं 'हे त्रपु!' ऐसे दी प्रयोग पाये जाते हैं तथापि इसारा मन प्रत्येक इगात नपुसक क सम्बुद्धि में दो दो

हितीया विभक्ति में भी प्रथमावत् प्रक्रिया हाती है।

तृतीया के एकवधन में 'वारि-मेश्रा (टा) इस स्थिति में इकोऽचि—' (०१०६) की श्रपेचा पर होने क कारण 'श्राङा नाऽस्त्रियाम् (७११२) से द्या को ना श्रादश हा कर नकार को खकार करन से वारिणा' प्रयोग सिद्ध हाता है।

वारि + भ्याम् = वारिभ्याम् । वारि+भिस् = वारिभि ।

चतुथी क एकवचन में 'वारि + ए' इस श्रवस्था में घिसम्जा । कर नुम् की श्रपचा पर दान के कारण घेकिति' (१७२) द्वारा गुण मास दाता है। परन्तु यदा नुम् करना ही श्रभीष्ट है। श्रत श्रियम वार्त्तिक से प्वविप्रतिषेध का विधान करते ह—

[लघु०] वा०—(२४) बुद्धयौत्वतृज्बद्धावगुगोभ्यो नुम् पूर्वविप्रतिषेधन ॥ वारिगो । वारिगा २ । वारिगो २ । 'नुमचिर—' (वा० १६) इति नुट्—वारीगाम् । वारिगा । हलादौ हरिवत् ।

श्रर्थ — वृद्धि, श्रीत्व, तृज्वद्भाव श्रीर गुरा इन के साथ विवितिषेध होने पर, पूर्व भी नुम् प्रवृत्त हो जाता है।

ठयाख्यां — असो न्याति' (७२ १११) से प्राप्त बृद्धि, 'प्रवस घे' (०३ ११६) से प्राप्त ग्रीरव, तृष्वकान्दु' (७ १ ११) भीर विभाषा तृतीया — (७ १ १७) से प्राप्त तृष्वद्वाव तथा घेडिति (७३ १९१) से प्राप्त ग्रुण यद्याप नुम् (७ १ ७३) से पर हैं ग्रीर 'विप्रतिषेधे पर कार्यम्' (११३) के श्रनुसार इन का ही प्रवृत्ति उचित है तथापि नुम् की श्रवृत्ति प्रविप्रतिषेध से हो जाती है। श्रथित इन क साथ नुम् का विप्रतिषेध होने पर विप्रतिषेधे पर कार्यम्' (११३) का दूसरा अर्थ — 'श्रपर कार्यम्' मान कर नुम् की प्रवृत्ति हो जाती है। श्रे

<sup>—</sup> रूप बनाना स्वीकार नहीं करता। 'न लुमताङ्गस्य' निषेध के अनित्य होने सेकेवल कहीं २ त्रपो। आदि पूवमहानुभावों के लिखे रूपों में ही गुर्प का समाधान करना चाहिये न कि सवत्र विकल्प नहीं तो फिर अन्यवस्था हा जायगी। जैयर ने इकोऽचि विभक्ती' सूत्र क प्रदीप में इस का उल्लेख भी किया है।

<sup>\*</sup> इन क उटाहरण भाग्य में श्रतीय सरक उपाय से सममाए गये हैं। तथधा—
गुण्यवृद्ध मेल्व तृज्य झावेभ्या तुम पूर्वाव तिषिद्ध म । तत्र गुण्यस्याव
काश — श्रद्राये वायवे। तुमाऽवकाश — त्रपुर्णा, जतुनी। ह्रहोभय
प्राप्नोति— श्रुप्णे जनुने। वृद्धेरवकाश — सखायी सखाय। नुम

वारि + ए' यहा प्वविप्रतिषध के कारण गुण को बान्ध कर इकाऽचि विभक्ती (२४२) से नुस् का आगम हो कर नकार को गाकार करने से 'वारिणे प्रयोग सिद्ध होता है। 'वारि + अस्' (ङास व ङस ) यहा भी घेडिंति' (१७२) से प्राप्त गुण को पूर्व विप्रतिषेध के कारण नुस् बान्ध जेता है — वारिण।

'वारि + श्रास' यहा परत्व के कारण 'इको यणि' (१४) की बन्धि कर नुम् प्रवृत्त हो जाता है--वारियों।

षष्ठी के बहुवचन में वारि + श्राम् इस दशा में 'हस्वनद्यापी नुट' (१४८) से श्राम् को नुट् का श्रौर 'इकोऽचि विभक्ती' (२४४) से श्रङ्ग को नुम् का आगम प्राप्त हुश्रा। 'नुमचिर--' (वा॰ ११) वात्तिक के द्वारा पूर्वीविश्तिषेध स नुट् हो गया। तब 'नामि' (१४१) से दीर्घ श्रौर नकार को स्वकार करने पर 'वारीस्वाम' प्रयाग सिद्ध हुश्रा।

नोट चिंद नुम् हो जाता तो वह 'वारि' का ही अवयव होता, आम् का नहीं। तब नाम् परे न रहनें से 'नामि' द्वारा दीध न हो सकता। किञ्च तब श्रद्ध के अजन्त न होकर नान्त हो जानें से वारियाम् ऐसा अनिष्ट प्रयोग बन जाता।

प्र॰ वारि वारियी वारीया प्र॰ वारिया वारभ्याम् वारिभ्य
द्वि॰ , ,, ,, वारिया वारीयाम
तृ॰ वारिया वारिभ्याम् वारिभि स॰ वारिया ,, वारिषु
च॰ वारियो ,, वारिभ्य स॰ देवारि ।, वारे । देवारियी । देवारीया ।

नीट---'वारि' शब्द की तरह उच्चारम् वाले शब्द सस्कृत साहित्य में शायद ही कुछ हों। नपु सक में इदन्त शब्द प्राय भाषितपु स्क ही मिलते हैं। उन का उच्चारम् श्रामे श्रामे वाले 'सुधि' शब्द की तरह होता है।

<sup>—</sup>स एव। इहोभय प्राप्नोति—श्रतिसखीनि ब्राह्मग्रकुकानि। श्रीत्वस्या वकाश —श्रश्नी, वायौ। तुम स एव। इहीभय प्राप्नोति—न्त्रपुणि, जतुनि। तुज्वज्ञावस्यावकाश — क्रोष्ट्रा, क्रोष्ट्रमा। तुम स एव। इहोभय प्राप्नोति—क्रशकोष्ट्रनेऽरग्याय, हितकोष्ट्रमे वृषककुलाय। तुम् भवति प्रवैविप्रतिषेधेन। [ महाभाष्ये स्त्रियाश्चर्य दृष्ट्यम ]

विध (दही) शब्द के उच्चारण में बारि की अपेक्षा कुछ अन्तर पहता है। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति की प्रक्रिया तो वारिशब्द के समान ही होती है कुछ विशेष नहीं हाता परन्तु तृतीया आदि अजादि विभक्तियों में निम्नप्रकारेण प्रक्रिया होती है।

दिधि + आ (टा) यहा विसम्झा होने स आहो न — (१७१) द्वारा टा को ना आदेश प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-स्त्रम्—२४६ ऋस्थिद्धिसवथ्यन्त्यामनडुदात्त । ७।१।७५॥

#### एषामनङ् स्याट् टादावचि ।

अर्थ — तृतीयादि अजादि विभक्ति परे होंन पर अस्थि दिध सिन्ध और अदि अब्लों के स्थान पर उदास अन्छ आदेश हो।

व्याख्या— श्रचु ।७।३। विभक्तिषु ।७।३। [ ह्कोऽचि विभक्ती' मे वचनविपरिग्राम कर के ] तृतीयादिषु ।७।३। [ तृतीयादिषु भाषित— से ] श्रस्थिद्धिसक्थ्यच्याम् ।६।३। श्रन्छ ।१।१। उदात्त ।१।१। समास — श्रस्थि च दिध च सिवेथ च श्रचि च = श्रस्थिद्धि सक्थ्यच्याम् । 'प्रकृतिवद्नुकरण् भवति' इति परिभाषया श्राप्यचिशब्दस्यानङ् । 'श्रच्छ' से तदादिविधि हो कर श्रजादिषु तृतीयादिषु विभक्तिषु' बन जाता है । श्रर्थ — (श्रच्छ) श्रजादि (तृतीयादिषु) तृतीया श्रात्र (विभक्तिषु) विभक्तियों के पर होन पर (श्रस्थिद्धिसक्थ्यच्याम् ) श्रस्थि दिध सिवेथ श्रीर श्रचि शब्दों क स्थान पर (श्रन्क ) अनङ् श्रादेश हो जाता है श्रीर वह (उदात्त) स्वात्त हाता है ।

श्रमक् श्रादेश में ङकार इत्सन्ज्ञक है। श्रत हिच (४६) सूत्र द्वारा यह श्रन्य इकार के स्थान पर श्रादेश होगा। श्रमङ् में नकारात्तर श्रकार श्रकार श्रवारणाथ है। इस की इत्सन्ज्ञा नहीं होती।†

टा, के कसि, कस् श्रोस् श्राम हि श्रौर श्रोस् ये श्राठ ततीयादि श्रजादि विभक्तिया हैं।

दिधि+श्रा' यहां प्रकृतसूत्र से अन्त्य हकार को श्रनड् श्रान्श होकर —दधन्+श्रा। श्रव श्राप्तिससूत्र प्रवृत्त होता है—

<sup>\*</sup> खपुकौ मुदी में स्वरप्रकरख नहीं है अत इस स्वरप्रक्रिया पर विचार नहीं कर रहे विगेषजिशासु काशिका आदि का अवलोकन करें।

<sup>†</sup> उच्चारणाथकों की स्थित उच्चारण के अनन्तर नहीं रहती अथात् प्रक्रियाकाल में वे नहीं लिवे जाने । यथा यहां उच्चारण करते समय तो 'अनड कहेंगे परन्तु प्रक्रिया के समय 'अन्ड' रखेंगे ।

### [लघु०] विधि स्त्रम्—२४७ अल्लोपोऽन ।६।४।१३४॥

श्रङ्गावय ग्रेडसर्वनामस्थान-यजादि-स्वादिपरी योऽन्, तस्याकारस्य लोपः।दध्ना । दध्ने । दध्नः २ । दध्नो २ ।

अर्थ — अङ्ग के अवयव अन् शब्द के अकार का लोप हो जाता है यदि सवनाम-स्थान मिन्न यकारादि अजादि स्वादि प्रस्थय परे हो तो ।

व्याख्या अत्। १११। [यहा 'सुपा सुलुक् ' स वडी का लुक हुआ है।] लीप । १११। अन । ६११। भस्य । ६११ [यह अधिकृत है] अङ्गस्य । ६११। [यह अधिकृत है] जिससे परे सवनामस्थानभिन्न यकारादि व अजादि प्रत्यय हों उसे 'भ' कहते हैं—यह पीछे (पृष्ठ २३१) स्पष्ट कर जुके हैं। अर्थ — (अङ्गस्य) अङ्ग के अवयव ( भस्य) सवनामस्थानसञ्ज्ञक प्रत्ययों से भिन्न यकारादि व अजादि स्वादि प्रत्यय परे वाले (अन) अन् के (अत) अन का (लोप) लोप हो जाता है। \*

दधन्+श्रा' यहा सर्वनामस्थानभिक्ष श्रज दि प्रस्थय टा परे होने से श्रक्त के श्रवयव श्रन् के श्रकार का लोप हो कर दध्ना' प्रयोग सिद्ध होता है।

द्धि+ए' (हे) यहा श्रनह श्रादेश होने पर प्रकृतसूत्र से मसन्झक श्रन् के श्रकार का जोप हो कर दध्न' प्रयोग सिद्ध होता है।

'दिधि + अस्' ( डिसिँव ङस् ) यहां भी प्ववत् अनङ आन्श हो कर भसक्झक अन् के अकार का खोप करने से दध्न ' प्रयाग सिद्ध हाता है।

श्रोस में 'दध्नो श्रीर श्राम् में 'दध्नाम् भी पूर्वोक्त प्रकारेण बनते हैं।

क्षि में 'दिधि+ह' इस श्रवस्था में श्रमक श्रादेश होकर 'दधन्+ह' हुआ। अब

<sup>\*</sup> यहां 'भस्य और 'अङ्गस्य' ये दो अधिकार आ रहे हैं। ''भसम्झक अङ्ग के अवयव अन क अकार का लोप हो' इस प्रकार यदि अध करें तो—अनसा, मनसा आ दयों में आदि अकार का भी लोप हो जायगा। यदि—''अन्त त भनम्झक अङ्ग के अकार का लोप हो इस प्रकार अर्थ करें तो—तच्या आदियों में तकारोत्तर अकार के लोप की भी प्राप्ति आएगी। यदि—' अन्त त भसम्झक अङ्ग के अन् वे अकार का लोप हो'' इस प्रकार अथ करें तो—अवस्तच्या इत्या दियों में भी आदि अकार का लोप प्राप्त होगा। अत इन सब दोषों से बचने का उपाय केवल यही है कि उपयुक्त अथ किया जाय। यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि मूलगत अथ और इन अर्थों में केवल मही मेद है कि मूलगत अथ में 'भस्य का सम्ब भ 'अन से किया गया है और इस सब अर्थों में न्स ना सम्ब भ 'अङ्गस्य क साथ किया गया है। इस विषय पर विस्तृत विचार प्रौढमनोरमा शब्दरल आदि ज्यावर्या क उच्च अर्थों में व्यक्त चाहिंगे। यहां इतना जानना ही पर्याप्त है।

'श्रह्णोपोऽन ' (१४७) से झन के श्रकार का नित्यत्नोप प्राप्त होता है। इस पर अधिम सूत्र से विकल्प करते हैं— /

# [लघु०] <sub>विधि-स्त्रस</sub>—२४८ विभाषा ङिश्यो ।६।४।१३६॥

त्रङ्गावयवोऽमर्बनामस्थान-यजादि-स्वादिपरो योऽन्, तस्याकारस्य लोपो वा स्याद् डिश्योः परयोः। दिन्न, दर्धनि । शेष वारिवत्। एवम् अस्थि-सक्थ्यिच ।

प्राध — ग्रङ्ग के अवयव श्रन् शब्द के अकार का विकल्प करके बोप हो जाता हं यदि सवनामस्थानमित्र यकारादि व अजादि स्वादि प्रत्ययों में से केवल 'िंड' व 'शी' परे हो तो।

च्या रुया — विभाषा ।१।१। किंग्यो ।७।२। अत् ।६।१। जोष ।१।१। अन ।६।१। ['अल्जोपोऽन से ] भस्य ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। ये दोनों अधिकृत हैं। ] समास — किंश्य श्री च = किंश्यो, तयो =िहश्या । इतरेतरद्वन्द्र । अय — (अङ्गस्य ) अङ्ग के अवयव (भस्य) सर्वनामस्थानभिन्न यकारादि व अजादि स्वादि प्रस्य परे वाले (अन ) अन् के (अत्) अकार का (विभाषा) विकल्प करके (जाप) जाप हो जाता है (किंश्यो) किं अथवा शी परे होने पर।

यहां 'शी' यह नपु सकितक्ष वाका दीर्घ ही लिया जाता है। इस्व शि तो 'शि सवनामस्थानम्' (२१८) से सर्वनामस्थानमञ्ज्ञक होता है उसके परे होने पर असन्ज्ञा का होना ही असम्भव है।

'द्धन् + इ' यहा कि परे हैं, श्रत प्रकृतसूत्र से अन् के श्रकार का विकल्प कर के बाप हो गया। बोपपच में—'दृष्ति' श्रीर बोपाभावपच में—'दृष्ति' इस प्रकार दो रूप सिख हुए। सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

प्र० द्धि द्धिनी द्धीनि प्र० द्ध्न द्धिम्याम् द्धिम्य
हि० ,, ,, , , , , द्धी द्धाम्
तृ० द्ध्ना द्धिम्याम् द्धिमि स० द्धि,द्धिन ,, द्धिनु
स० द्ध्ने ,, द्धिम्य स० हेद्धे।,द्धि। हेद्धिनी। हद्धीनि।

इसी प्रकार—शस्य (हड्डी), सनिथ (ऊरु, जङ्गा) श्रीर श्रवि (श्राँक) शब्दा के रूप बनते हैं।

[लघु०] सुधि । सुधिनी । सुधीनि । हे सुधे ।, हे सुधि ! ।

ठ्या रूपा — सुधी' शब्द विशस्य जिङ्ग क आश्रित होने में त्रिलिङ्गी है। 'कुलम्' आदि के विशेष्य होने पर यह नपु सक हा जाता है। नपु सक में इस्बो नपु सके प्राति पिद्कस्य' (२४६) से इस्ब हो कर सुधि' शब्द बन जाता है। प्रथमा और द्वितीया विमक्ति में इस की प्रक्रिया वारिशब्द बत्त हाती है। ततीयानि विभक्ति में कुछ विशेष होता है। वह अग्रिमसूत्र द्वारा बतलाया जाता है—

## [लघु०] अतिकेश स्त्रम—२४६ तृतीयादिषु भाषितपु स्क पु वद्गालवस्य ।७।१।७४॥

प्रवृत्तिनिमित्तेक्ये भाषितप्र स्कम् इग त क्लोब पु बद्धा टादावि । सुधिया, सुधिनेत्यादि ।

अर्ध — यदि प्रवृत्तिनिमित्त एक हो तो इगन्त नपु मक भाषितपु स्क शब्द श्रजादि नतीयादि विभक्तियों के परे होन पर विकल्प कर के पु वत् होता है।

ठ्या ख्या — तृतीयादिषु 191३। श्रम्भ 191३। विभक्तिपु 191२। इक् 111३। [ इक्तेऽचि विभक्ती' स वचन श्रीर विभक्ति का विपरिणाम कर के ] नपु सकम् 191१। [ नपु सकस्य सख्य ' से ] भाषितपु स्कम् 191१। पु वत् इत्याययपदम् । गाखवस्य १६११। श्रम्भु' से तदादिविधि त्या इक्ष' से तदन्तविधि हा जाती है। समास — भाषित पुमान् येन श्रवृत्ति निमित्तेंन तत् भाषितपु स्कम् , बहुब्राहिसमाम । तद् श्रस्यास्तीति— भाषितपु स्कम् । श्रश्च श्रादिभ्योऽच्' इति मत्वर्थीयाऽच्यत्यय । शब्दम्बरूपम्' इति विशेष्यमध्याद्वायम् । श्रथ — (तृतीयादिषु) ततीयादि (श्रम्भ = श्रजादौ) श्रजादि (विभक्तिषु) विभक्तियों के परे होने पर (इक्=इगातम्) इगन्त (नपु सकम्) नपु सक शब्द (भाषितपु स्कम्) जा पुलैं लिक्ष में भी उसा प्रवृत्तिनिमित्त से भाषित हुश्चा हो, (गालवस्य) गाजव श्राचाय के मन मैं (पु वत्) पु लिक्षवत्र हाता है।

गालव के मत में पुचत् श्रीर श्रम्यश्राचार्यों के मत मं पुचत्न होन से पुचन्नाव का विकल्प ही जास्या। पुचन्नाय का श्रीभिशय यह है कि जो २ काय पुलिङ्ग में होते हैं वे यहा नपुसक में भी ही आहै।

#### ( 'प्रवृत्तिनिमित्त' किसे कहते हैं ? )

प्रत्येक शब्द का अपने वाच्य को बाधन कराने का कोई न कोई निमित्त अवस्य हुआ करता है। इस निमित्त को ही प्रवृत्तिनिमित्त कहते हैं। यथा— घट' शब्द का चड़े को बोध कराने का निमित्त धटस्व' हैं, अर्थात् घट को घट इसीक्षिये कहते हैं क्योंकि इस में खटस्व पाया जाता है। यदि घटस्व न पाया जाए ता उस काई भी घट न कह। तो यहां घटस्व' प्रवृत्तिनिमित्त हुआ। ग्रुक्त को ग्रुक्त कहन का प्रवृत्तिनिमित्त ग्रुक्त है। यदि श्रुक्त में ग्रुक्त न नदा। पाचक का पाचक कहने का प्रवृत्तिनिमित्त 'पाककतृ त्व' ग्रुर्थात्त पकाने का क्षिय का करना है। यदि रसोहये में पकाना न पाया जाय ता उस कोई भी पाचक न कह। हमा प्रकार नवनत्त आदि शब्दों क ग्रुत्तिनिमित्त तत्तद् विशेष आकृति ही होती है। सार यह हं कि जिस विशेषता क कारण कोई शब्द अपने श्रथ को जनाता है, उस शब्द की वह विशेषता हा उस का प्रवृत्तिनिमित्त होता है। तथाहि—

| 3   | घट        | शब्द | की | विश्वसा | घटत्व '                     | हा इ | वृत्ति नि म | ात्त है। |
|-----|-----------|------|----|---------|-----------------------------|------|-------------|----------|
| ₹   | 'पर       | 7    | לנ | >       | <sup>1</sup> परस्व          |      | 7           | 1        |
| ş   | 'यज्ञदत्त |      | לנ | ,       | ' ऋाकृरि विशेष'             |      | 7           | ŧ        |
| 8   | सुधा'     | ,    | כנ | >       | शोसनेप्यानवस्य '            | 7    | •           | , 1      |
| ¥   | सुल्      | ,    |    | "       | शाभनत्तवनकत्रात्व '         | •    |             | 4        |
| Ę   | धातृ      |      | ,  | ,       | घारगाकतृ <sup>र</sup> त्व ' | ,    |             | , 1      |
| **  | 'श्रनादि  | ,    |    | ,       | 'श्रादिहानता                | ,    |             | , 1      |
| =   | चातृ'     | ,    | y  | ,       | ''ज्ञानकतृ'त्व '            | ,    | ż           | y 1      |
| €   | 'प्रद्यु  | ,    | >> | 71      | 'निमजाकाशवत्त्व             |      | ,           | ŧ        |
| 7 0 | 'व्ररि'   | ,    |    | ,       | ''प्रकृष्टधनवस्य            | ,    | 3           | 1        |
| 3 3 | 'सुनु'    | ,    |    |         | शाभननौकावत्त्व''            | 33   |             | 华        |

सूत्र का भावार्थ—जिस इगन्त नपु सकिति शब्द का जो प्रवृत्तिनिमित्त नपु सक मे हो यदि वहा प्रवृत्तिनिमत्त उस का पु खिक्न में भी हो तो तृतीयादि अजा द विभक्तियों क परे होने पर उस में विकल्प कर के पु खिक्न वर्ष कार्य होते हैं।

सुधि शब्द इशन्त नपु सक है। इस का प्रवृत्तिनिमित्त शोभनध्यामकतृ त्व है।
पुल लिङ में भा इस का बही प्रवृत्तिनिमित्त होता है। अत तृतीयादि अजादि विभक्तियों
में इसे विकल्प कर के पु वत्कार्य होंगे। पु वत्पद्य में पुन वही दौर्घान्त 'सुधी' शब्द आ
जायगा। तब न भूसुधियों '(२०१) से यद्य का निषेध हो कर अचि श्तु—' (११६) से

<sup>\*</sup> प्रवृत्तिनिभित्तम्पदशक्यतावष्त्रेदकम् । यथा घटत्व घटपदस्य प्रवृत्तिनिभित्तम् । एव शुक्लादि
पदस्य शुक्लत्वम्, पाचकादि पाकः, देवदत्तादेस्तत्तित्तिगराग्वादौ प्रवृत्तिनिभित्तम्भवति । प्रवृत्तिनिभित्तश्रग्वस्य
च्युत्पत्ति —प्रवृत्ते =शब्दानामथवोधनशक्ते निभित्तम्=प्रयोजकम् इति । तच्च शक्यनावच्छेदकम्मवतीिः
इयम् । तल्लव्याज्य प्रकारतया शक्तिग्रह्विषयत्वम् —इति तत्त्व चन्नामखौ श्रीगङ्गेशोपाभ्यामा ।

इयँड करने पर 'सुधिया' ऋादि रूप बर्नेंगे। जिस पश्च में पुवत् न दोगा उस पश्च में वारि शब्दवत् प्रक्रिया हो कर सुधिना' श्रादि रूप सिद्ध होंगे। इस की रूपमाला यथा-

| प्रथमा   | सुधि                 | सुधिनी         | सुधीनि              |
|----------|----------------------|----------------|---------------------|
| द्वितीया | 39                   | 9              | ,,,                 |
| तृतीया   | सुधिया सुधिना        | सुधिभ्याम्     | सुधिभि              |
| चतुर्थी  | सुधिये, सुधिन        | , ;            | सुधिभ्य             |
| पञ्चमी   | सुधिय , सुधिन        | 19             | 11                  |
| वष्ठी    | 59 F1                | सुधियो सुधिनीः | सुधियाम् , सुधीनाम् |
| सप्तमी   | सुधियि, सुधिनि       | <b>19</b>      | सुधिषु              |
| सम्बाधन  | हे सुधे !, हे सुधि ! | हे सुधिनी !    | हे सुधीनि ।         |

इसी प्रकार निम्नलिखित शब्द भी भाषितपु स्क हैं। इन में भी बैकल्पिक पु वदाव हो जाता है। यु वरपक्ष में 'हरि' शब्द की तरह तथा उस के श्रभाव में 'वारि' शब्द की तरह प्रक्रिया होती है।

```
1 अनादि = जिस का भादि न हो (ब्रह्म)। | 10 अतिकवि = कवियों का उल्लेखन करने
२ सादि = जिस का श्रादि हो (कार्यम्)।
ः सुकवि = श्रव्छे कवि वाला (कुलम्)।
४ सुमुनि = अच्छे मुनियों वाला (वनम् )।
र सुनिधि = श्रच्छे खज़ाने वाला (राष्ट्रम्)।
६ सुमिषा = अन्छे मिषायों वाला (भूषणम्)।
७ सुध्वनि = अच्छी आवाज वाजा(वार्यम्)।
क निरादि = आदिहीन (ब्रह्म)।

    सुस्रि = अच्छे विद्वानों वाला (कुलम्)।
```

वाला (कुलम्)। ११ अतिमुनि = मुनियों का उल्लब्स करने वाला (कुलम)। 1२ श्रतिनिधि = निधि का उल्लाहन करने वाला (कुलम)। 1३ श्रतिमणि = मणियों का उल्लब्धन कर्ता (कुलम)। १४ ग्रतिध्वनि = ध्वनि को बाह्या हुआ (वनस्)।

## [जञ्ज ] मधु । मधुनी । मधुनि । है मधी !, हे मधु ! ।

ठयारुया-- मधु' शब्द पुत्रपु सक होता है। पु लिक्न में इस का अर्थ '। वसन्त ऋतु, २ चेत्रमास, ३ दैत्यविशेष' आदि होता है। नपु सक में इस का ऋर्थ '१ शहद, २ मर्च' श्रादि होता है। श्रत एव प्रवृत्तिनिमित्त के एक न होने से यह भाषितपु स्क नहीं होता । नपु'सक में इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया वारिशब्दवत् होती है ; किञ्चित् भी श्रन्तर नहीं होता । रूपमाला यथा---(मधु = शहह)

| 質。    | मधु   | मधुनी     | मधूमि 🍵 | q0  | मधुन        | मधुम्याम्    | सधुभ्य    |
|-------|-------|-----------|---------|-----|-------------|--------------|-----------|
| द्धि० | ,     | y         | >>      | ġ,  | 13          | मधुनो        | मधूनाम्   |
| त्तृ० | मधुना | मधुभ्याम् | मधुभि   | स०  | मधुनि       | •            | मधुषु     |
| ভ     | मधुन  | ,         | मधुस्ब  | स्र | ह मधो । मधु | । हे मधुनी । | हे मधूनि। |

इसी प्रकार निम्निक्ताखत शब्दा का उच्चारण होता है। \* यह चिह्न गृत्व प्रक्रिया का धोतक है---

१ वसु=धन। २ वस्तु=पदार्थ, चाज। ३ श्रम्बु=जल। ४ जतु=लाल। ४ श्रमुक=श्रांसु। ६ रमश्रु\*=दादी मूळा ७ तालु= दातों के पीछ किर्दित मुख की छता। द दिङ्ग=दाङ्गा १ शिक्ताजतु= शिक्ताजीत। १० जत्रु\*= गले क नाच की दो दिख्याँ स्कन्धसन्धि। ११ पीलुं†=पीलुं का फल। १२ उद्ध्रं=नचत्र तारा। १३ द्वारु\*=लकदी×। १४ त्रपु\*=जा श्रांमि को पा कर साना लजा से पिघल जाता है—सीसा व रांगा।

† पींलु' शब्द पुलिश और नपुसक दोना लिझों में प्रयुक्त होता है। परन्तुं इसका पुलिझ में पीलु-वृत्त भौर नपुसक में पीलु फल' अथ होता है। अस प्रवृत्ति निमित्त के एक न होने क कारया यह भावितपुस्क नहीं हाता। इस विषय पर एक स्लोक प्रसिद्ध है---

#### ''पीलुक् चः फल पीलु पीलुने न तु पीलवे। इसे निमित्त पीलुत्व तज्जत्व तत्फले पुनः॥''

‡ उद्धु' शब्द स्त्री जिङ्ग और नपु संकलिंग दानों में प्रयुक्त होता है; स्रत यह भाषितपु स्क नहीं होता ।

× कुछ लोगों के मत में 'दार' शब्द पु लिक्क भी माना जाता है। तब यह भाषि तपु स्क भी हो जायगा। इसी प्रकार दवदार शब्द के विषय में भी सममना चाहिने। "अस पुर पश्यसि देवदारुम्" रघुवश--- २ ३६।

नोट-ध्यान रहे कि विद्युद्ध उदम्त नेपु स्क शब्द सस्कृतसाहित्य में बहुत थोडे हैं। हाँ। भाषितपु स्क पयाप्त मिल सकते हैं। इनका वर्णन आगे दखें।

#### [खप्रु०] सुलु । सुलुनी । सुलूनि । सुल्वा, सुलुनेत्यादि ।

व्याख्या- सुष्ठु लुमातीति सुष्ठु (शस्त्रभ्)। जो भली प्रकार कार्टता है उसे सुलू' कहत हैं। विशेष्यलिङ्ग क त्रात्रित हान से यह शब्द त्रिलिङ्गी है। नपुसक म पूर्ववत् (२४३) सूत्र से हस्व होकर सुधीशब्दवत प्रक्रिया हाती है। प्रवृत्तिनिमित्त के एक होन स तृतीयादि श्रजादि विभक्तियों म इस भी वैकस्पिक पुबदाव हो जाता है। पुवस्पन्त में 'स्रो सुपि' (२१०) से यख होता है। रूपमाजा यथा—

| वथमा     | ধুৰ                   | सुलुनी       | सुलूनि               |
|----------|-----------------------|--------------|----------------------|
| द्वितीया | 5                     |              | ,                    |
| वृतीया   | सुरुवा, सुलुना        | सुत्तुभ्यास् | <del>यु</del> त्तुमि |
| चतुर्थी  | सुक्वे, सुत्तुने      | 9            | सुत्तुम्य            |
| पद्यमी   | सुल्ब , सुलुन         |              | 33                   |
| षष्ठी    | 27 25                 | सुरवो सुलुनो | सुस्वाम्,सुल्नाम्    |
| सप्तमी   | सुव्दि, सुत्तुनि      |              | बबब                  |
| सम्बोधन  | हे सुनो ! हे सुन्नु ! | हे सुलुनी ।  | हे सुलूमि ।          |

इसी प्रकार निम्निकिखित शब्द भा भाषितपु स्क हैं। पु वश्यव में इनका उचारक भानुवत् तथा पु वद्राव क श्रभाव में मधुवत् होता है—

| 9   | गुरु=बहा                     | १७ मञ्ज्≕मिल हुए घुटा। वाला          |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|
| * 5 | लघु=छोटा                     | १८ प्रज्ञु=देदे घुटनो वाला           |
| Ę   | साधु=सरत सूधा                | १६ तर्नु=सूच्म                       |
| 8   | पटु=चतुर                     | २० वत्तिष्णु=वत्तनशील, होने वाला     |
| ¥   | विसु=ब्यापक                  | २१ विजिगीषु=जीतन का इच्छुक           |
| Ę   | यसु=मरा हुम्रा               | २२ वधिष्णु = वृद्धिशील               |
| 49  | जिज्ञासु=जानने की इच्छा वाखा | २३ कटु=तीखा (मरिचवत् )               |
| =   | पिपासु=पीन की इच्छा वाला     | २४ स्प्रह्यालु=इच्छा करने वाला       |
| ŧ   | श्रद्धालु=श्रद्धा करने वाला  | २४ सशयालु=संशयशील                    |
| 30  | सिंहण्यु=सहन करने वाला       | २६ कमग्डलु = सन्न्यास्यिं का जलपात्र |
| 3 3 | वन्दारु=वन्दनशील             | २७ कम्बु×≕शख                         |
| 3 2 | ऋजु=सरत                      | २८ शीधु‡=गन्ने से निर्मित शराब       |
| 13  | दयालु=दया करने वाला          | २६ जीवातु‡=जीवन श्रीषध               |
| 18  | दिदचु=देखने का इच्छुक        | ३० जानु†=धुटना                       |
| 14  | चिकीषु चकरने का इच्छुक       | ३१ सातु + =पहाद की चोटी              |
| 18  | स्वादु =स्वादिष्ट            | ३२ मृदु=कोसब                         |
|     |                              |                                      |

<sup>\* &#</sup>x27;अस्त्रो कमण्डल कुण्डी इलमरप्रामाण्याद्वाधितपुस्कोऽयम्।

<sup>× &#</sup>x27;राक्क स्वात्कम्बुरस्त्रियो इत्यमरप्रामाण्याद्भाषितपुरकोऽयम्।

<sup>‡ &#</sup>x27;पुनपुसकयोदीर जीवातु स्थाणु शीधव इति त्रिकौगडरीष । जीवातुरस्त्रियां मक्ते जीविते जीवनौषधे' इति मेदिनी ।

<sup>†</sup> जातुरान्दोऽर्वचंदि । + स्तु प्रस्थ सातुरस्त्रियाम्' श्लमरप्रामाववादस्य पुन्नपुसकता । अत्र विरोषस्तु सिद्धाःतको मुखामवसेव ।

ž

इयी प्रकार—सुशिश सुतम, सुवायु सुगुरु, सुप्रसु सुकतु सुपरश सुबाहु सुधातु, सुबन्धु, सुकेतु सुजन्तु सुतन्तु सुपाशु सुबधु, सुपटु—प्रमृति शब्द हाते हैं।

नीं ट भाषितपु स्क शब्द प्राय विशेषणवाचा ही होते हैं विशुद्ध भाषितपु स्कों का गणना तो नगयय सा है। [विशुद्ध यथा— कमगढलु, कम्बु शीधु, जीवानु भ्राप्त ] विशेष्य के नपु सक होनें पर ही य नपु सक होते हैं।

श्रव श्रकारान्त नपु सक शब्दों का वयान करते हैं---

[लघु॰] धातृ। धातृग्री। घातृग्रि। हे धातः ।, हे धातृ। धात्रा। धातृग्रा। घातृग्राम्। एव ज्ञात्रादय ।

च्यारूयां — दुधातीति धातृ (कुत्रम्)। जो धारण कर उस धातृ कहत ह। यह शब्द भी विशेष्य जिक्न के श्राक्षित हाने म त्रिलिक्नी है। विशेष्य क नपु सक होने पर इसक नपु सक में रूप बनते हैं। इसकी रूपमाला यथा—

भातृशि प्रथमा **धातृ**यी द्वितीया धात्रा, घातृगा× तुतीया धातुभ्याम् धासुभि भात्रे भातृषे× चतुर्थी धातु , धातृष 🗴 पञ्चमी भात्रो , भातृयो x भातृयाम् x षष्टी सप्तमी धातरि, धातुशि× धात्षु सम्बोधन दे घात !, हे घात ! हे घात्यी ! हे भावृश्यि !

×न्न तृतीयादि श्रजादि विभक्तियों में 'तृतीयादिष्ठ माषित—' ( २४१ ) सूत्र से वैकल्पिक पु वज्ञाव हो जाता है। पु वरपच में श्रजन्तपु खिङ्गान्तर्गत धातृ' शब्द के समाम ब्रिक्रया होती है। पु वज्ञाव के श्रभाव में वारि शब्दवत् कार्य होते हैं। किन्तु टा में ना श्रादेश न हो कर जुम् ही होता है। ध्यान रहे कि 'धातृ' शब्द की धिसञ्ज्ञा नहीं हैं अत है, इसिँ, इस्, हि विभक्तियों में 'धेकिंति' ( १७२ ) श्रौर श्रव्य धे ( १७४ ) क साथ जुम् को सगदना नहीं पदता।

श्राम् में यद्यपि दानों पन्नों में एक जैसे रूप बनते हैं तथापि पु बद्धाव क श्रभाव में प्रक्रिया में कुछ श्रम्तर होता है। भर्थात् जुट् का श्रागम प्रविवयतिषेष से जुम् को बान्ध खेता है।

हे भातृ, हे भात ' में 'न खुमताझ स्य' की श्रनिताता के कारण हो रूप बनत हैं।

श्चनित्यतापच में सवनामस्थानता न होन से ऋतो हि— से गुण न हो कर 'इस्वस्य गुण 'से गुण होगा।

इसी प्रकार ज्ञातृ श्रादि शब्दों के नपु सकतिङ्ग म रूप दाते हैं-

```
      श जातृ
      = जानने वाला कुल श्रादि
      ६ छेतृ
      = काटने वाला कुल श्रादि

      २ कतृ
      = करने वाला
      ,,
      ७ दात
      = दने वाला

      ३ कथितृ
      = कहने वाला
      = वन्तृ
      = बोलने वाला
      ,

      ४ जेतृ
      = जीतने वाला
      ,
      १० हत्तृ
      = हरने वाला
      ,
```

ध्यातृ गन्तु, रचयित् पाठत प्रभृति शब्दों की स्वय कल्पना कर लेनी चाहिबे।

श्रवं श्राकारान्त 'प्रद्या' शब्द का वर्णन करते हैं---

'प्रकृष्टा बौयस्य यस्मिन् वा तत् = प्रद्यु (दिनम्)। प्रकृष्ट अर्थात् सुन्दर व निर्मल आकाश वाले दिन को 'प्रद्यो कहते हैं। प्रद्या शब्द में हस्वो नपु सके प्रातिपदि क्स्य' (२४६) से हस्व करना है, परन्तु आकार के स्थान पर स्थानकृत आन्तर्य से अकार और उकार दोनों प्राप्त होते हैं। 'इनमें से कौन सा हस्व किया जाय १ इसका निर्णाय अग्रिमस्त्र करता है—

## [लघु०] नियम स्त्रम्—२५० एच इग्झस्वादेशे ।१।१।४७॥ आदिश्यमानेषु इस्वेषु (मध्ये\*) एच इगेव स्यात्। प्रद्यु। प्रद्युनी। प्रद्युनि। प्रद्युनेत्यादि।

अर्थ — जब इस्व भादश का विधान हो तब एचों के स्थान पर इक् ही हस्व हो।

व्यास्या—एच ६।१। इक ।१।१। इस्वादशे ।७।१। समास —हस्वस्य आदश = इन्वादेश, तस्मिन्=हस्वादेशे, षष्ठीतरपुरुषः । अर्थ —(एच) एच् के स्थान पर (इस्वादेशे) इस्व आदेश विधान करने पर (इक्) इक हम्ब हाता है। यद्यपि एच् और इक् दानों चार २ हैं तथापि यहा यथासह्रयविधि नहीं हाती। यथासह्रयविधि अप्विविधि में ही प्रवृत्त हुआ करती है नियमविधि में नहीं। अत स्थानेऽतरतम '

मध्य इत्यपपाठ , तद्योग षष्ठ्या एवौन्वित्याद्—इति शेखरे नागश ।

(१७) स यहा एकार त्रीर पेकार क स्थान पर इकार तथा श्रोकार श्रीर श्रीनार क स्थान पर उकार हो जायगा।

ध्यान रहे कि एचो के श्रपने इन्त नहीं हाते, एचामिप द्वादश, तथा इस्वाभावात्' यह पीछे कहा जा चुका है। एच सयुक्तस्वर हैं श्रथीत् दो दो स्वर मिलकर वन हैं। श्रकार श्रीर इकार क सयोग स एकार ऐकार तथा श्रकार भीर उकार के सयोग से श्रोकार श्रीकार की उत्पत्ति हुई है। इस श्रवस्था में एचा को श्रकार श्रीर इकार तथा उकार श्राप्त हाते हैं। श्रव इम सूत्र के नियम से इकार श्रीर उकार ही हस्व हागे श्रवश नहीं।

भचो यहा श्रोकार को उकार हस्व होकर 'प्रद्य हुश्रा। श्रव इस की रूपमाला मधुशब्दवत् होती है—

| a o   | प्रद्यु   | प्र <b>युनी</b> | प्रच्नि          | य  | प्रद्युन         |         | <b>प्रसुभ्याम्</b> | प्रद्युभ्य     |
|-------|-----------|-----------------|------------------|----|------------------|---------|--------------------|----------------|
| द्धि• | ,         | ,,              |                  | ष• | 3                |         | प्रसुनो            | प्रचूनाम्      |
| तु•   | प्रद्युना | वद्युभ्याम्     | प्र <b>यु</b> भि | स• | प्रद्युनि        |         |                    | प्रचुषु        |
| ਚ੦    | प्रद्युने |                 | प्रस्य           | स  | हे प्रद्या । प्र | ाद्यु १ | हे प्रद्युनी ।     | हे प्रद्युनि । |

यहा पर धातुवृत्तिकार श्रीमाधव जी लिखते हैं कि तृतीयानि विभक्तियों में पुवद्गाव नहीं होता। क्यांकि नपुसक में—प्रश्च श्रीर पुलिक्ष में—प्रशो शब्द होने से दानों हग त नहीं रहते। हगन्त शब्दों की ही 'तृतीयादिषु भाषित—' (२४६) सूत्र में भाषितपुस्कता कही गई है। परन्तु श्रन्य कई लोग इसे स्वीकार नहीं करते वे कहते हैं कि पुलिक्षगत पश्चो शब्द ही नपुसक में 'ध्रश्च शब्द बना है श्रत एकदेशविकृतन्याय स दोनों एक ही हैं। नशुसकगत हगन्त प्रश्च शब्द पुलिक्ष में भी वर्त्तमान होने से पुद्राव हो जायगा। ऐसा मानने वालों के मत में—प्रश्चवा प्रश्चना (टा) प्रश्चवे, प्रश्चने (के) प्रश्चेत (क्षि व कस्) प्रश्चवो प्रश्चनो (श्रोस्) प्रश्चवाम्, प्रश्चनाम् (श्राम्), प्रश्चवि प्रश्चनि (क्षि )—इस प्रकार दो २ रूप बनेंगे।

श्रव ऐकागन्त परें शब्द का वसन करते हैं-

#### [लघु॰] प्ररि । प्ररिणी । प्ररीणि । एकदेशविकृतपनन्यवन् प्रराभ्याम् ।

व्याख्या—प्रकृष्टो रा = धन यस्य तत् = ारिं (कुलम्) । जिसका विपुल धन हो उमे 'प्ररे' कहते हैं। नपुसक में 'एच इग्र्यस्वादेशे' (२४०) की सहायता से 'हस्वो नपुसके—' (२४३) द्वारा इस्व—इकार हो कर 'प्ररि' शब्द बन जाता है। ध्रव इसका उच्चारण 'वारि' शब्दवत् होता है। प्र प्रशिक्ष व प्रशिक्षा प्रशिक्ष प्रति प्रशिक्ष प्रति प्रशिक्ष प्रति प्रत

१ नीट—भ्याम् भिस म्यस् और सुप् में एकदेशविकृतमनन्यवत्' ( पृष्ठ विदेश) की महायता से पुन वही है शब्द माना ज्ञान से रायो हिल्ले' ( २१४ ) द्वारा इकार को खाकार हाकर प्रराभ्याम्' खादि रूप सिद्ध होते हैं ।

२ नोट—यहा भी पूर्वोक्त प्रद्यों शब्द की तरह श्रीमाधन के मत में पुनदाक नहीं होता। श्रम्यों के मत में हो जाता है। पुनदान में—प्रराया, प्ररिया इन्यानिप्रकारेगा दी २ रूप बनते हैं।

३ नोट परि + आम्' यहा नुमचिर (वा॰ १६) से नुम को बान्ध कर नुर हा जाता है। पुन नामि' (१४६) से दीय तथा 'एकाजुत्तरपदे गा' (२८६) से यात्व हा कर प्रतेगाम् बनता है। ध्यान रहे कि 'प्रिरे + नाम्' यहा नुट हो जुकने पर राथो हिक (२१४) से आत्व नहीं हागा क्योंकि तब सन्निपात परिभाषा (देखो पष्ठ २३६) विरोध करगी। 'नामि' यह दीर्च तो आरम्मसामध्य से ही मिक्सपात परिभाषा की सवत्र श्रवहेजना किया करता है।

श्रव श्रीकारान्त 'सुनी शब्द का वर्णन करते हैं-

## [लघु०] सुनु । सुनुनी । सुनुनि । सुनुनेत्यादि ।

ठया क्या — सु = शोभना नीर्यस्य तत् = सुनु (कुलम्)। जिस की सुन्दर नीका हो उसे 'सुनी' कहते हैं। नपु सक में 'णच इग्न्नस्वादेश' (२४) के नियमानुसार हस्वा नपु सक —' (२४३) से श्रीकार का उकार हस्व हो कर सुनु' शब्द बन जाता है। इसका उच्चारण 'मधु' शब्द बन् होता है। इसका उच्चारण 'मधु' शब्द बन् होता है।

प सुनुन सुनुम्याम् सुनुभ्य द्वि , ,, ,, प॰ सुनुनो सुन्।म् त॰ सुनुना सुनुभ्याम् सुनुभि स सुनुनि सुनुषु य॰ सुनुने सुनुभ्या स॰ देसुना। सुनु। देसुनुनी। देसुन्नि।

यहा भी पूर्ववत् श्रीमाधव के मतानुरोध से पुवझाव नहीं किया गया। वस्तुत यहां भी पुवजाव हो जाता है। पुवल्पच में इस्व का पुन स्त्रीकार बन जाता है। तब श्राष श्रादश करने स- सुनावा, सुनावे सुनाव र सुनावो र सुनावाम् सुनस्वि - \* भी पत्त में बन जाते हैं ।

## [लवु०] इत्यजनता नपु सकलिङ्गा [ णव्दा ]

अर्थ — बहां अजन्तवपु सकतिह सब्द नमाप्त होते ह

#### अभ्यास ( ३६ )

- (१) म लुमताङ्गस्य भूत्रं की श्रेमिस्यता कैसे श्रीर क्यो सिद्ध की जाती है ? अप्रमास सोदाहरस व्याख्यान करें।
- (२) 'वारीयाम्' में तुट् होता है था तुम् १ दोनी में क्या श्रम्तर है १ सहतुक प्रति पाइन करें।
- ( ३ ) 'प्रवृत्तिनिमित्त' किसे कहते हैं १ पीक्षु शब्द पर उसे घटाएं ।
- (४) प्रसो' शब्द नपुसक में भाषितपुस्क मानना चाहिये या नहीं ? सहेतुक नान पन्नों का प्रतिपादन कर प्रपनी सम्मति बताश्चा ।
- ( ४) 'एच इग्र्यस्वादेसे' सृष्ट की व्याख्या करते हुए इस की ग्रावश्यकला पर एक विस्तृत मोट लिखो ।
- (६) निम्मितिसित स्त्रों की विस्तृत व्याक्ष्या करें—

  ५ तृतावाहिषु । २ अस्कोपोऽन । ३ अस्थिद्धि । ४ विभाषा किश्या ।

  १ स्वमोनपु सकात्।
- ( 9 ) सूत्र निर्देशपूर्वक सिद्धि करें— श श्रक्ता । २ प्रशस्यास् । ३ वाश्यि । ४ दे धात १ । ४ सुक्टा । ६ त्रीसि । ७ दर्धन । ६ द्वी ।
- ( ८ ) सक्थि, सुनी, पीलु-शब्दों का उच्चारधा क्रिलें।

इति भैमीव्याख्ययोपच् हितायां लघु-सिद्धान्त-कोम्रुद्धाम् श्रजन्त-नपुं सकलिङ्ग-प्रकरण पूर्तिमगात्।



# 🏶 ऋथ हत्तन्त-पुलँ ्लिङ्ग-प्रकरगाम् 🏶

श्रव क्रमत्रास इलन्तपु लिङ्ग शब्दीं का विवेचन करते हैं। 'ह य व र ट्'्रप्रस्याहार सूत्र ४ ) के क्रमानुसार सर्वप्रथम इकारान्त शब्दों का नम्बर त्राता है।

[लघु०] विधि सूत्रम्—२५१ हो ढ । ८ । २ । ३१ ॥

हस्य दः स्याज्यालि पदान्ते च। लिट्, लिड्। लिहाँ। लिहा। लिड्भ्याम्। लिट्न्सु, लिट्सु।

श्रथ:-- कत्त परे होने पर या पदान्त में हकार के स्थान पर उकार हो जाता है।

उपाख्या — सिंता । । । । [ सिंता सिंत से ] पदस्य। ६। १। [ यह अधिकृत है। ] अन्ते। । १। १। ६ स्वो सयोगायार् अन्ते च'से ] ह । ६। १। ६ । १। १। अर्थ — (सिंत) सिंत् परे होने पर या (पदस्य) पद क ( अ ते ) अन्त में ( ह ) ह् के स्थान पर ( ढ ) द् हो जाता है। सूत्र में उकारात्तर अकार उचारणार्थ है।

लेडीति-लिट्। चाटने वाले को 'लिह' कहते हैं। 'खिह आम्बादन (श्रदा॰ उस०) धातु से कर्त्ता में 'क्विप च (८०२) सूत्र द्वारा क्विप् प्रत्यय हो उस का सर्वापहारी लोप\* करने से 'लिह शक्द सिख् होता है। खिह् के कृद-त होने से 'कृत्तद्वित--' (११७) सूत्र से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्न होते है।

बिह+स् (सुँ)। इस दशा में 'हब्ह्याब्म्य —' (१७६) से अप्रक्त सकार कां बीप हो जाता है। तब 'श्रत्यखापे—' (१६०) सूत्र की सहायता से सुप्तिडम्त पद्म्' (१४) सूत्र द्वारा बिह्' की पदसम्बा हाने स पद के अन्त में हकार के स्थान पर हो हः (२४१) सूत्र से डकार ही जाता है। पुन 'मला जशोअन्ते' (६७) से डकार को डकार तथा 'वावसाने' (१४६) से वैकल्पिक टकार करते से—'बिट् बिह्' ये दो रूप बनते हैं।

बिह्+श्री=बिहो। बिह + श्रस् ( जस )=बिहं। बिह्+श्रम्=बिहम्। बिह्+श्री ( श्रीठ )=बिहौ। बिह्+श्रस् ( शस्)=बिह्। बिह्+श्रा ( टा )=बिहा।

<sup>\*</sup> जो लोप सम्पूर्ण प्रत्यवं श्रादि ना श्रदशंन कर नेता हैं उसे सवापहारी लोप कहने हैं विवन्, विवप्, विद् विच श्रादि प्रत्यों का सवापहारा लोग होता है।

जिहें + भ्याम् यहा 'स्वाहिष्वसवनामस्थान' (६६४) सूत्र म बिह का पद्मञ्ज्ञा है, हकार पदान्त में स्थित है। श्रत हा ह (२४१) म हकार को ढकार तथा सकतं क्षशोऽन्ते' (६७) स ढकार का ढकार हो कर 'जिल्म्याम्' रूप मिद्र होता ह। भिस श्रीण भ्यस म भी हसी प्रकार जिडाम 'श्रीर जिडाम्य' रूप बनते ह।

बिह + ए (हे) = बिह । बिह्+श्रस ( हासँ व हस् ) = बिह । बिह + श्रास् = बिहो । बिह् + श्राम् = बिहास् । बिह + ह (हि) = बिहि ।

सप्तमी के बहुवचन में खिह+सु (सुप्) इस स्थिति में हा ह '(२११) सूत्र से पढ़ान्त हकार को ढकार तथा क्ता जशाऽते (६०) सूत्र से उस जराध—डकार हा कर खिड्+सु बना। श्रव खिर च (८४१) सूत्र क श्रमिद्ध होने से ड मि धुँट' (८.३९३) सूत्र द्वारा वैकल्पिक धुँट करने से श्रमुवन्धों के चले जाने पर— १ खिड ध्सु, २ खिड्स सु हुआ। श्रव यहा उद्दा उद्द (६४) सूल द्वारा प्रथम रूप म धकार का खकार श्रीर इसरे रूप म सकार का पकार प्राप्त होता है। इस का 'न पड़ान्त।होरनाम् (६४) स । नथभ हा जाता है। पुन खिन च (७४) सूत्र द्वारा प्रथम रूप में धकार की तकार श्रीर उस खकार का खर्मान कर डकार का टकार करने श्र— खिट्सु। दूसरे रूप म दकार का टकार करने श्र— खिट्सु। दूसरे रूप म दकार का टकार करने श्रव— खिट्सु। दूसरे रूप म दकार का

र्व्यात्वर्थ — तिट्सु, तिट्सु इन दोनो रूपा से इसि च (७४) द्वारा किया चर्च श्रासद है, अत चयो द्वितीया —'( वा० १४) स प्रथम रूप में तकार को थकार तथा दूसरे रूप में टकार को ठकार नहीं होता।

माला परे होने पर हो द (२४३) सूत्र के उदाहरण वादा' आहि हैं स्रो आसे सूत्र में ही स्पष्ट हो जाएसे।

बिह् (चाटने बाबर) शब्द की रूपमावा यथा--

प० बिह बिह्म्यास् बिह्म्य बिही भ लिट्ड चिह बिही द्धि • तिहम् जिहाम् स॰ जिहि ब्रिडमि **बिड्**भ्या**च्** बिट्स्सु द्सु सृ० विद्य स॰ हे बिट्-इ। हे बिही। कि इभ्य हे विहा च विद्धे

इसी प्रकार—संधुत्तिह (अमर), पुष्पतिह् (अमर), कुसुमतिह् (अमर)
युडितिह् (गुड़ बांटने वाका) शिरोरुह (क्श), भूरुह (वृक्ष) सरोरुह् (क्संत)
सरसीरुह (कमल), पर्यारुह (वसन्त ऋतु)—प्रमृति शब्दों क रूप होते हैं।

नोट - इजन्त शब्दों की श्रजादि विभक्तियों में प्राय कोई कार्य विशेष नहीं करना पहता। व्यन्जनों को खरों के साथ मिलाना मात्र ही कार्य होता है। इजादि विभक्तियों म कुछ काय होता है। प्रश्नित सु, भ्याम्, भिस भ्यस घीर सुप् इन पाछ स्थलों में ही रूप बनाने पडते हैं। हम द्यागे प्राय इन में ही मिद्धि करेंगे।

#### दुह=दोहने वाला ( दोग्घीति धुक)।

'दुह प्रपूरणे' ( ग्रदा॰ उम॰ ) धातु से कर्त्ता में क्विप च' ( ८०२ ) सूत्र से क्विप् श्रस्य करने पर उस का सर्वापहारी जाप हो कर दुहें शब्द निष्पन्न होता है। श्रव हस से स्वादियों की उत्पत्ति होती है—

दुह् + स् ( सुँ )—यहां 'दर्ख्याब्स्य —' ( 198 ) से सकार का जोप दा 'दुह्' इस ग्रवस्था में हो ढ ' (२४१ ) सूत्र प्राप्त होता है। इस पर ग्राप्तिम श्रपवादसूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि सुत्रम्—२५२ दादेर्धातोर्घ ।८।२।३२॥

मलि पदान्ते चोपदेशे दादेर्घातीईस्य धः स्यात्।

अर्थ — उपदेश में जो दकारादि धातु, उस के हकार को घनार हो जाता है मक्स परे होने पर या पदा त में।

व्याख्या—दादे। ६। १। धातो। ६। १। है। १। १। हि है से ] घ। १। १। सिली । १। १। सिली किली से ] पदस्य। ६। १। यह अधिकृत है ] अन्ते। १। १। [ 'स्को — से ] यहा माध्यकार के व्याख्यान से उपदेश में ही दादि' अहस किया जाता है। समासः—द =दकार आदौ आदिवा यस्य स दादिस्तस्य दादे, बहुवीहिसमास। अर्थ — (फिलि) फल परे होने पर या (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में (दादे) उपदश में दकार आदि वाली (धातो) धातु के (ह) हकार के स्थान पर (ध) ध्र् आदेश हो जाता है। घकार में अकार उसारसार्थ है। यह सूत्र यद्यपि 'हो ठ' ( = २ ३० सूत्र की दृष्ट में असिद है, तथापि वधनसामध्य से यह उस का अपवाद है— 'अपवादो वसनगम। स्यात्'। उपदेश' अहस का यह प्रयोजन है कि अधोक्' यहां दुह् क अजादि होन पर भी अत्व हो जाए और 'दामिलेट् यहां दादि धातु होने पर भी अत्व न हो हो।

<sup>\*</sup> अवीक् यह 'दुइ धातु के सक लकार के प्रथम व मध्यमपुरुष का एकावचन हैं। 'दादेशीतोर्ध' मैं 'उपदेश' प्रहण न करने से 'अदोह' इस स्थिति में हकार को धकार महीं हो सकता क्योंकि 'दुइ आतु को अप्र का आगम होने से 'यदागमा — (देखो पृष्ठ २१५) परिभाषा व अनुसार वह अजादि हैं गई हैं, दादि नहीं रही पुन यदि यहां 'उपदेश' प्रहण करते हैं तो इकार को धकार हो जाता है क्योंकि उपदेश=आधोच्चारण में तो यह दादि ही थी, अजादि तो बाद=दूसरे उच्चारण में बनी है। धकार करने पर 'एकाच — सूत्र से दकार को धकार हो जाते

बुह यह उपदेश में दादि धातु‡ है। श्रत इस सूत्र स पदान्त म हकार को घकार हो कर— दुघ हुआ। श्रव अधिमसूत्र प्रकृत होता हं—

[लघु०] विधि-सन्नम—२५३ एकाचा बशो भष् भाषन्तस्य स्थ्वा । ८।२।३७॥

> धात्ववयवम्यैकाचो अपन्तस्य वशो भष् स्यातः, से ध्वे पदान्ते च। धुक्, धुग्। दुहो । दुह । धुग्भ्याम् । धुज्ञु ।

अर्थ - धातु का अवयव जो सर्पन्त एकाण्, उस क बश् को भर हो, सकार अथवा ध्व परे हान पर या पढान्त में।

व्याख्या—धातो १६११। ('दादेर्घाताघ स ) एकाच १६११। वश १६११। अष ११११। सपन्तस्य १६११। स्थ्वो १७१२। पढस्व १६११। श्रिधिकृत हैं] अन्ते १७११। [स्का—' से ] अन्तय —धातार (अवयवस्य ) एकाचो सपन्तस्य वशा अप (स्यान ) मध्यो पढस्य अन्ते (च)। अर्थ —(धातो ) धातु के अवयव (एकाच ) एक अच वाले (सपन्तस्य) सपन्त भाग क (वश ) वश् अर्थात् व ग् ह द वर्धों के स्थान पर (भष्) भष् अर्थान भ् घ ढ ध् वर्ण हो जाते हैं (स्थ्वा ) सकार अथवा १०३ शब्द परे हा या (पदस्य) पट के (अन्ते ) अन्त में।

इम सूत्र के अथ में हम ने अनुदृत्तिलब्ध धाता ' पद का एकाच मजनतस्य' के साथ सामानाधिकरणय नहीं किया । अर्थात् एक अच वाली मज्दत्त धातु क बश को भष् हा इस प्रकार का अर्थ नहीं किया । ऐसा अर्थ करने से यह दोष प्राप्त हाता था कि जहां एक अच वाली धातु न होती वहा भष प्राप्त न हाता । यथा— गदभ' शब्द से तत्करोति नदाचटे' (चुरा॰ ग॰ सू॰) द्वारा शिच् प्रत्यय करने पर समाद्यता धातव ' (४६८) से धातुसन्जा हो कर कत्ती में क्विप प्रत्यय करने से गदभ' शब्द निष्णक्क होता है। यहा एक

<sup>—</sup>हैं। इसी प्रकार—'दामिल र्शन्द में उपदेश में भातु के दादि न होकर सकारादि होने से घत्व नहीं होता। 'हो द (२५१) से दत्व हो जिस्त चत्व करने पर—'दामिलट—ड सिद्ध होते हैं। दाम लेटीनि दामिलिट दामिलहमात्मन इञ्चतीति-दामिलट्। इस की विशेष प्रक्रिया सिद्धान्तको सुदी में देखे।

<sup>‡</sup> निवन ता विकल्ता शब्दा धातुस्व न जहित (विवनन्त, विक्रात और विजात शब्दों की धातुसन्ता वनी रहती है) इस परिभाषानुसार यहां 'दुह की धातुसन्ता पूववर अन्तुरुख है।

<sup>\*</sup> यदि एकाच् अनेकाच सब धातुओं में भन्भाव करना है तो 'एकाच ' की क्या आवश्यकता है ? यहा यह शक्का नहीं करनी चाहिये क्योंकि 'एकाच श्रह्या न करने से ढत्व कर चुकने पर टार्म कट में भी अनिष्ट मन्भाव प्राप होगा।

श्रम् वाकी धात न हाने से मन्भाव प्राप्त नहीं होता। परन्तु हमें अन्धाव कर गधफ' रूफ बनाना श्रमीष्ट है। श्रत यहा 'धातो 'पद का एकाच मजन्तस्य' इस के साथ श्रवयव—श्रवयवी सम्बन्ध करना ही युक्त हैं। श्रयीत् भातु का श्रवयव जो एकाच मजन्त उस क वश का भव् हा' ऐसा श्रर्थ करना चाहिये। ऐसा करने से — गदम्' इस धातु का श्रवयव एकाच मज्यन्त दभ' हो जाता है। इस से उस क दकार का धकार सिद्ध हो जाता है।

दुध यह "यपदेशिवज्ञाव! से धातु का श्रवयत है और एकाच् सव त भी हे श्रत इस क वश्—दकार का स्थानकृत श्रान्तर्य से धकार हा कर 'धुष्' हुआ। श्रव अरस्व श्रौह वैकल्पिक चर्च करने से—- धुक्, धुग् ये दा रूप सिद्ध हाते हैं।

भ्याम् में—'दुड् + भ्याम्' इस स्थिति मे पदान्त में हकार को घकार एकाक —' (२४३) स दकार को घकार तथा जरूव—गकार हा कर धुग्भ्याम्' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार मिस् में धुग्भि श्रीर भ्यस् में धुग्भ्य 'सिद्ध होते हैं।

दुह्+सु (सुप्)। यहां भी पदान्त में घकारादेश, भव्यत से दकार का घकार तथा मत्ता जशोऽन्ते' (६७) से जश्य—गकार श्रीर 'खार च' (७४) स चरव—ककार कर परव करने से धुन्तु सिद्ध होता है। रूपमाला यथा—

| प्र॰ धुक्स् | दुहों       | दुह    | प• दुह धुरभ्याम्     | धुग्भ्य  |
|-------------|-------------|--------|----------------------|----------|
| द्वि• दुहम् |             |        | ष , दुहा             | दुहाम्   |
| तृ॰ दुहा    | श्रुरभ्याम् | घुगिम  | स• दुहि ,            | খুন্ত    |
| च दुहे      | 7           | वुगभ्य | स॰ हे बुकगा हे दुही। | हे दुइ । |

इसी प्रकार—गोदुई ( गो दाहने वाला = ग्वाला ) अजादुई (बकरी दोहने वाला) दह (जन्माने वाली = अग्नि), आश्रयदह (अग्नि) काष्ट्रदृ (अग्नि) प्रमृति शहूदों के कप होने हैं।

[सम्बर्ड] विधि संत्रम—२५८ वा द्रुह—मुह्—ध्याह—ध्याह।म्। ८।२।३३॥

> ष्ट्रपं हस्य वा ध स्याज्यालि पदान्ते च। ध्रुक्, ध्रुग्, ध्रुट्, ध्रुड्। द्रुहो। द्रुह्न । ध्रुग्न्याम्, ध्रुड्न्याम् । ध्रुच्च, प्रुट्त्सु, ् ब्रुट्सु । एवम्—सुक्, सुग्, सुट्, सुड् इत्यादय ।

<sup>🗜</sup> इसे आद्य नवनकस्मिन् (२७८) सूत्र पर देखे ।

अर्थ — दुह सुह् च्लुह्, ब्लिह्—इन धातुओं क हकार की मत्त् परे होने पर या पदान्त में विकल्प कर के घकार हो जाता है।

च्या क्या चा इत्यव्ययपदम् । ब्रह् मुह ब्लुह ब्लिहाम् ।६ ३। ह ।६।९। [हो ढ' स ] घ ।१।१। [दादेर्घातार्षं से ] मालि ।७।१। [ मालो मालि स ] पदस्य १६।१। [यह अधि इत है ] अन्ते ।७।।। [स्को —' से ] समास — द्रहश्च मुहश्च ब्लुहश्च व्यादश्च व्यादश्च व्यादश्च विवाद च= द्रह स्वह ब्लुह ब्लिह तेषाम् = ब्रह सुह ब्लुह ब्लिहाम् । इतरतरद्वन्द्व । ब्रुहाद्विषु त्रिषु अकार द्रचारणार्थं । अय — (द्रह मुह ब्लुह ब्लिहाम् ) ब्रुह मुह, ब्लुह और ब्लिह धातुओं के (ह ) हकार के स्थान पर (वा) विकस्प कर के (घ) घकार आदश हाता ह (मालि) माला परे होने पर था (पदस्य) पद के (अन्ते ) अन्त में।

दुद' में दादर्घातार्घ' (२४२) द्वारा घत्व क नित्य प्राप्त होन पर तथा श्रन्यों क दादि न होने मे घन्व क ग्रनाप्त होने पर इस सूत्र स वैकल्पिक घत्व किया जाता है श्रत यह नाप्तानाप्तविभाषा है।

#### र्द्र ह = दोह करने वाका [ दुझतीति धुक् ]।

द्रह जिघासायाम्' (दिवा प॰ रघादिस्वाहेट) घण्तु से कर्ता में क्विप् प्रस्थव कर उस का सर्वापहारी लोप करन से द्रह' शब्द निष्पन्न होना है।

ब्रह्म स् (सुँ)। यहा 'हल्ड्याब्म्य —' (१७६) स्त्र से सकारकोप हो कर पदान्त में हकार को वा दुह — (२४४) स्त्र द्वारा वैकल्पिक घकार तथा घकाराभावपच में 'हो द' '२४१) स्त्र से ढकार कर दोनों पत्तों में 'एकाच — (२४३) स्त्र से दकार को धकार हो गया तो — ध्रुघ् ध्रुढ । अब 'सजा जशोऽन्ते' (६७) से जश्द तथा वाऽवसाने' (४६) स्त्र से बैकल्पिक चर्त्व करन से — '१ ध्रुक २ ध्रुग्, ३ ध्रुट्, १ ध्रुढ थे चार रूप सिद्ध हाते हैं।

द्रुह् + स्थाम्' यहा पदान्त हकार को घकार तथा वच में ढकार हो कर दानों पचों से एकाच —' (२४३) से दकार को घकार हो जाता है। पुन 'मत्ना जशोऽन्ते' (६७) से दोनों पचों में जरत्व हो कर— १ ध्रुग्न्याम् , २ ध्रुह्म्याम्' ये दा रूप बनते हैं। इसी प्रकार भिस श्रीर म्यस में भी दो २ रूप होते हैं।

बुह्+सु (सुप)। यहा वा ब्रह—'(२४३) से पदान्त हकार को वैकल्पिक धकार हो कर 'एकाचो बश —'(१४३) सूत्र से दकार को धकार जरस्व से घकार को गकार परव तथा चरव से गकार को ककार करने से—ध्रुकशु= ध्रुष्ठ रूप सिद्ध होता है। घरवाभाव में—पदान्त हकार को 'हो ढ' (२४३) से दकार, मध्यव से दकार को धकार जरत्व स ढकार को ढकार, 'ढ सि धुट (८४) से वैकिश्पक धुट् आगम, अनुबन्धकोप तथा विकि च' (७४) से चर्त्व करने पर— १ अुटस्सु २ अुटसु' ये दो रूप बनते हैं। तो इस प्रकार कुल मिला कर— १ अुधु, २ अुट्स्सु, ३ अुटसु'' ये तीन रूप सिद्ध होते हैं। सम्पूण रूपमाला यथा—

| प्रथमा   | धुक-ग्, श्रुट <b>-ड</b> ू |          | हहाँ         | दुह        |               |
|----------|---------------------------|----------|--------------|------------|---------------|
| द्वितीया | वहम्                      |          | ,,           | 79         |               |
| तृतीया   | बुहा                      | घुक्याम् | ध्रुड्भ्याम् | ध्रुंग्भि  | ध्रुड्भि      |
| चतुर्थी  | बुहे                      | ,        | 17           | ध्रुगम्य   | ध्रुडभ्य      |
| पञ्चमी   | मुह                       | 27       | ý            | "          | **            |
| षष्ठी    | 79                        | 3        | दहो          | द्रहाम्    |               |
| सप्तमी   | व्रहि                     |          | ,            | घुन्तु धुर | त्सु, घ्रुटसु |
| सम्बोधन  | हे ध्रुक ग, ध्रुट हा      | हे ब     | हो।          | हे दुह     | t             |

इसी प्रकार--मिलब्रह (मिल्बाय बुद्धति=मिल्ब्रोही) प्रमृति शब्दों के रूप होते हैं।

मुहँ वैचित्ये' (दिवा॰ प॰ रधादित्वाहेंट) घातु से क्विप प्रत्यय कर उस का
सर्वापहारी खोप करने से मुह' (मुद्धातीति मुक=मोह करने वाखा) शब्द निष्पन्न होता
है। इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया द्रह' शब्दवत होती है केवल भन्भाव नहीं होता। रूपमान्ना
स्था--

| त्रथमा   | मुकग सुर्ड्      | सुद्दी                | सुह                |
|----------|------------------|-----------------------|--------------------|
| द्वितीया | मुहम्            |                       |                    |
| नृतीया   | मुहा             | मुग्स्याम्, मुडम्याम् | मुग्मि , मुङ्भि    |
| चतुर्थी  | सुहे             | <u>,</u> , ,,         | मुग्म्य मुहम्य     |
| पञ्चमी   | सुइ              | ,                     | ,                  |
| वष्टी    | ,                | मुहो                  | सुहाम्             |
| सप्तमी   | मुहि             | "                     | मुच, मुटल्सु सुटसु |
| सम्बोधन  | हे मुक ग , मुट ड | हे सही।               | हे सह ।            |

## [लघु०] विवि स्त्रम्—२५५ धात्वादे ष स ।६।१।६२॥

[ धातोरादे पस्य स स्यात् । ] स्तुक्, स्तुग्, स्तुट् स्तुड् । एव स्निक् इत्यादि ।

अर्थ --- बातु के ब्रादि पकार के स्थान पर सकार ब्रादेश हा।

हिया रिया - धात्वादे । ६। १। प । ६। १। स । १। १ समास - धातार मादि = धात्वादि तस्य = धात्वादे , पष्ठीतत्पुरुष । स इत्यन्न प्रकार उचारणार्थ । धर्थ - (धात्वान ) धातु के मादि (प ) प् के स्थान पर (स ) स् मादेश हाता है ।

धातु" कहने से घोडशा घट' श्रादि म चकार को सकार वहीं होता तथा श्रादि कथन से कर्षति श्रादिया म धातु के श्रन्थ पकार का सकार नहीं होता !

च्युह उद्गिरणे (दिवा॰ प० वट्) 'ब्यिह श्राता दिवा॰ प० वेट्) हन खातुओं के आदि बकार को प्रकृतसूत्र से सकार हो कर खकार का भी नकार हा जाता है। क्योंकि यह नियम है कि—''िन्। मत्ता पाये नैमित्तिकस्याप्यपाय '' ध्याप (निमित्त+ अपाये) निमित्त=कारण के नाश हान पर (नैमित्तिकस्य) नैमित्तक—उस निमम् स उत्पन्न हुए कय का भी (अपाय) वास हा जाता है । बहा बकार स परे हान क कारख ही नकार का रवाभ्या नो या समानपद (२६७) से खकार हुआ था। जब निमित्त बकार ही न रहा तब नैमित्तिक काय खकार भी न रहा।

स्तुह् हिनह्—दोनों स कता में क्विप् हो कर उस का सवायहारी छोप करने स स्तुह्, स्निह् शब्द सिद्ध हाते हैं। इन दाना की सम्पूख प्रक्रिया द्रह्' शब्द क समान हाता है। कब क 'एकाची बश —' (२१३) स भष्माच नहीं हाता। स्तुह [स्तुझतीनि स्तुक= बमब करने वाला] शब्द की रूपमाला चथा—

स्नुहो प्रथमा स्तुक्-ग् स्तुट ड् स्नुह द्वितीया स्तुहम् स्तुग्भ्याम्, स्तुड्भ्यास् स्नुग्भि स्नुह्भि तृतीया स्तुहर चतुर्धी स्त्रहे स्तुरम्य , स्तुडम्ब पञ्चमी स्नुह स्चुद्दी षष्ठी स्नुहाम् स्त्रहि सप्तमी **स्तुद्र,** स्तुद्रसु स्तुटसु सम्बाधन हे स्तुक्-ग् ट् ह् १ हे स्तुही । ह स्तुह । इसी प्रकार स्निह ( स्निहातीति स्निक्=स्नेह करने वाला ) शब्द के रूप चहन हैं।

विश्ववाह् ( बगत् को चलाने वाले=भगवान् )

विश्व वहतीति विश्ववाद् । विश्वकर्मोपपद वह प्राप्यो' (श्वा० ४० श्रांनिट ) धातु से कर्त्ता में 'वहरच' (३२६४) सूत्र द्वारा विच प्रत्यव, विश्व के कारण उपधावृद्धि तथा विव के चले जाने पर उपपदसमास करने से विश्ववाह्' शब्ट निष्पन्न होता है ।

यहां नाश से जात्पय पुन पूर्वावस्था में श्रा जाना हैं लाप नहीं।

'विश्ववाह शब्द के सर्वनामस्थान प्रत्ययों में 'तिह् शब्दवत् रूप बनते हैं। भसन्ज्ञकों में कुछ विशेष होता है। वह श्रप्रिम सूत्री में बताया जाता है—

[लघु०] सन्ता सूत्रम्-२५६ इग्यरा सम्प्रसारराम् ।१।१।४४॥

व्याख्या इक् १९१९। यश ।६१९। सम्प्रसारगम् ।११९। कर्थं — (यश ) यग के स्थान पर विधान किया (इक ) इक् (सम्प्रसारगम्) सम्प्रसारगसन्त्रक होता है। यहां यथासङ्ख्य अथवा स्थानकृत भान्तर्यं स यकारस्थानक इवग् वकारस्थानिक उवर्णं रेफस्था निक ऋवर्णं तथा तकारस्थानिक जुवर्णं सम्प्रसारगसन्त्रक होगा।

इस शान्त्र में सम्प्रसारण का दो प्रकार के स्थानो पर उपयोग किया जाता है। एक विधिस्त्रों में श्रीर दूसरा श्रमुवादस्त्रों में। जिन स्त्रों में सम्प्रसारण का साक्षात् विधान किया जाता है वे विधिस्त्र कहाते हैं। यथा— वाह ऊठ्' (२४७) असम्ज्ञक वाह के स्थान पर सम्प्रसारण ऊठ् हो। विचस्रिप— (४४७) वच् स्वप् श्रीर यजादि धातुश्रों को कित् परे होने पर सम्प्रसारण हो। इत्यादि। जहां सम्प्रसारण का नाम ले कर कोई श्रम्य कार्य किया जाता है वहां सम्प्रसारण का श्रमुवाद होता है। यथा— सम्प्रसारणाच्च (२४६) सम्प्रसारण से श्रच परे होने पर प्वपर के स्थान पर पूर्वरूप एकादश हा। हल '(८१६) हल स परे सम्प्रसारण को दीर्घ हो। हत्यादि।

यवस्थानिक इक की सम्प्रसारणसञ्ज्ञा होने से अनुवादस्थकों में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती क्योंकि सवत्र सम्प्रसारण विद्यमान रहने से अन्य कार्य श्रवाध हो जाते हैं। परन्तु विधिस्थकों में महान् सम्पन्न उपस्थित हो जाता है, क्योंकि सदैव यह नियम हाता है कि प्रथम सन्त्री वन्नमान रहता है और बाद में उस की सन्त्रा की जाती है। इस नियमानुसार पहले ययस्थानिक इक् वर्त्तमान होना चाहिये और पीछे सम्प्रसारणसन्त्रा का विधान करना चाहिये। इस प्रकार 'वाह ऊट्' (२४७) हारा वाह में तब सम्प्रसारण होगा जब ययस्थानिक इक् होगा। पर-तु यबस्थानिक इक् तब हो सकता है जब कि वाह ऊट्' (२४७) सूत्र प्रवृत्त हो कर सम्प्रसारण कर दे। इस प्रकार यहा अन्योऽन्याश्रय होष आ कर महान् मगदा उपस्थित हो जाता है। क्योंकि अन्योऽन्याश्रय कार्य हो नहीं सकते। जब पहला हा तब उस का आश्रित दूसरा हो और जब तूसरा हो तब उस का आश्रित पहला हा। इस दशा में कोई भी नहीं हो सकता। भाष्यकार ने भी कहा है—''अन्योऽन्याश्रयांगि कार्यांगि कार्यांगि

इस सगडे का उपस्थित दस माध्यकार मृत्रशाटकन्याय क आश्रय से इस का समाधान करत हैं। उन का कथन है कि जैस काई पुरुष सूत स वर जुसाहे क पास जा कर कहता है कि अस्य सृत्रस्य शाटक वय' इस सृत का वस्त्र बुन। अब यहा वस्त्र बुन' पर यह सन्दह हाता है कि यदि यह वस्त्र है ता बुनना केंस ? क्योंकि वस्त्र बुना नहीं जा सकता। और याद यह बुनने योग्य है तो वस्त्र कैसा? क्योंकि बुनना वस्त्र में सम्भव नहीं हा सकता। इस प्रकार विराध आने पर लोक में भावा मन्त्रा का आश्रय किया जाता है अर्थात् उस पुरुष का यह आश्रय समस्ता जाता है कि इस का एसा बुन जिस स यह प्रस्त्र हो जाव । इसा प्रकार बहा विधिवहरों म भी भावासन्त्रा कर आश्रयण करना चाहिय। यथा— वाह ऊठ्' (२१७) भसन्त्रक बाह क स्थान पर ऐसा कहा कि जिस स किया हुआ काय सम्प्रसारणसन्त्रक हो जावे। ता इस प्रकार विधिवहरों में दाद का परिहार हो जावा है।

श्रव इस प्रकरण में सम्प्रसारणसन्जा का उपयोग दिखाते हैं---

## [लघु०] विधि-स्वय--२५७ वाह ऊठ् ।६।४।१३२॥

भस्य बाह सम्असारगाम् ऊठ्।

श्रर्थ --- भसञ्ज्ञक वाह् क स्थान पर सम्प्रसारण ऊठ हो ।

व्याख्या — भस्व ।६।१। [यह अधिकृत है ] वाह ।६।१। सम्ब्रह्मारखम ।१।१ [ 'वसो सम्ब्रह्मारखम्' स ] ऊठ ।१।१। अथ — ( भस्य ) भसन्ज्ञक ( वाह ) वाह् के स्थान पर ( सम्प्रसारखम् ) सम्ब्रह्मारख ( ऊड् ) ऊठ् हो । प्वसूत्रानुस र वाह् क वकार को ही ऊठ् होगा ।

विश्ववाह् + श्रस् (श्रस् )। यहां यांच भस्' (१६१ से वाह की भस्वका है श्रत मक्ततसूत्र स इस क वकार का उठ् हो जाता है। ऊठ् के ठकार की हलन्सम् (१) से इस्सब्ज्ञा और तस्य जाव' (६) से जाव हो कर विश्व ऊ श्राह् + श्रस् हुश्रा। श्रव श्राग्रस सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि स्त्रम्-२५८ सम्प्रसारगाचि ।६।१।१०५॥

सम्प्रमारगादिच पूर्वेरूपमेकादेश । बुद्धिः — विश्वौद्दः । इत्यादि ।

त्रार्थ --सम्बसारण से अच परे हान पर प्त + पर के स्थान पर प्तरूप एकारश हो जाता है।

व्याख्या--सम्प्रसारणात् ।१।१। च इत्यव्ययपदम् । श्रचि ।७।१। [ 'इको यसास्व' ४१

स ] प्वपरयो ।६।२। प्क ।१।१। [ एक प्वपरया 'यह ग्राधकृत है ] प्व ।१।१। [ ग्रामि प्व से ] अर्थ — (सम्प्रसारणात ) सम्प्रसारण स (ग्राच ) इ.च परे हाने पर (प्व परयो ) पूर्व + पर क स्थान पर (प्क ) एक (प्व ) प्वरूप ग्रादेश हो।

विश्व ज श्राह+श्रस् यहा ज' यह सम्प्रसारण है, इस से परे 'श्रा यह श्रच है श्रत पूर्व (ज) ग्रीर पर (श्रा) के स्थान पर एक पूर्व रूप ज' हो कर विश्व ज ह+श्रस' हुश्रा। श्रव 'ए वेघत्यू ठसु' (३४) सूत्र से वकारोत्तर श्रकार श्रीर जठ के जक र क स्थान पर 'श्री वृद्धि हो कर—सकार को रूँ त्व श्रीर रेफ को विसग करन से विश्वीह प्रयाग मिद्ध हाता है।

इसी प्रकार श्रागे सर्वत्र भसञ्ज्ञकों में प्रक्रिया होती चली जाती है। विश्ववाह' शब्द की रूपमाला वथा—

| प्रथमा   | विश्ववाट ड्      | विश्ववाही       | विश्ववाह        |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|
| द्वितोया | विश्ववाहम्       | ,               | विश्वीह         |
| नृतीया   | विश्वीदा         | विश्ववाड्भ्याम् | विश्ववाड्मि     |
| चतुर्थी  | विश्वीहे         | ,               | विश्ववाडभ्य     |
| पञ्चमी   | विश्वौह          | 71              |                 |
| षष्ठी    | ,                | विश्वीहो        | विश्वौद्याम्    |
| सप्तमी   | विश्वौद्धि       | **              | विश्वाट्रसु टसु |
|          | हे विश्ववाट्ड् ! | हे विश्ववाही !  | हे विश्ववाह !   |

इसी प्रकार—१ रथनाह (रथ हाकने वाला), २ शकटवाह् (छुकड़ा हाकने वाला) ३ भारवाह् (भार उठाने वाला), ४ उष्ट्रवाह् (ऊँट हाकने वाला), ४ प्रष्ठवाह् (सिखाने क लिये जोते हुए बैंक श्रादि ) प्रभृति शब्दों के रूप होते हैं #।

#### श्चनङुर्ह्—बेल [ भ्रम = शकट वहतीस्यमड्वान् ] ।

श्रमहुह शब्द पाणिनीयगण्पाठ में पाञ्च बार प्रयुक्त हुआ है [ । उर प्रभृति २ ऋष्यादि, ३ कुलाकादि, ४ गर्गादि ४ शरश्मभृति ]। शाकटायन के उणादिस्स्रों में इस की सिद्धि नहीं की गई। महाराज भोजप्रणीत सरम्बतीकण्ठाभरण के श्रमसि वहेः निवप् हश्चानस " ( श्र० २ पा० १ स्० ३४१ ) इस श्रोणादिक स्त्र द्वारा श्रमस्मिगेपपद वह् धातु से निवप् प्रस्यय, श्रमस के सकार का इकारादेश निवब्जाप विस्विपि — (४४७) द्वारा सम्प्रसारणात्र तथा सम्प्रसारणात्र (२४०) सप्तरूप करन पर श्रमहुह शब्द निष्पन्न होता है।

<sup>\*</sup> कई लोग—वारिवाह भूवाह प्रमृति अन कारा तापपद शब्दों की कल्पना करते हैं परन्तु महाभाष्य पदने से वह अप्रामाध्यिक प्रतीत होती नै [नेखो—६ ४१३ पर भाष्य प्रदीप, तत्त्ववीधिनी]।

्थनडुह + स ( सुँ )। यहा श्रियम सूत्र प्रवृत्त होता ह-

# [लघु०] विधि स्वर-२५६ चतुरनडुहोरामुदात्त । । १।६८॥

### अनयोगम् स्यात्मर्वनामस्थाने परे ।

त्र्र्थ — सवनामस्थान परे होने पर चतुर श्रीर श्रनहुद शब्टा का श्रवयव श्राम् हो जाता है।

ठिया चतुरनहुद्दा ।६।२। श्राम् ।९।१। उदात्त ।९। । सवनामन्थाने ।९।१। [इताऽस्सवनामस्थाने स] श्रथ — (सवनामस्थाने सवनामस्थान पर ह ने पर (चतुरनहुद्दा चतुर श्रीर श्रनहुद्द शब्दों का श्रवयव (उदात्त ) उदात्त (श्राम् ) श्राम् हो जाता है । श्राम् सित है क्योंकि हलन्त्यम् (१) से इस के मकार का इ सब्झा होती हे । श्रत यह मिद्द वोऽन्त्यात्पर (२४०) क श्रनुसार चतुर श्रीर श्रनहुद्द शब्दों के श्रन्त्य श्रच् म परे हागा।

प्रन्थकार न उदात्त शब्द स्वरप्रकरणापयोगी जान कर वृत्ति में छाड टिगा है। खबुकौमुदी में स्वरप्रकरण नहीं है।

श्रनहुह+स' यहा सुँ यह सवनामस्थान परे है श्रत स्थनहुह शब्द के श्राय श्रच=उकार स परे श्राम् का श्रागम हा कर— श्रनहु श्राम् ह्+स हुश्रा। श्रव श्रन्वम्ध मकार का लोप हो कर इका यग्राचि' (१४) से यग्र हो जाता है। तब 'श्रनहवाह+स इस स्थिति में श्रीमस्श्र प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] विधि मूत्रम--२६० सावनहुह ।७।१।८२॥

अम्य नुम् म्यान्सी पर्। अनङ्वान ।

अर्थ — सुँ परे हा ता अनहुह शब्द का अवयव नुम् हा जाता है।

च्या क्या — सौ ।७।१। अनहुद्द ।६।१। नुम् ।१।१। [ आच्छीनचोर्नु म्'से ] अर्थ — (सौ ) सुँ पर हाने पर (अनहुद्द ) अनहुद्द शब्द का अवयव (नुम् ) नुम् द्दो जाता है।

यहा यह सन्देह होता है कि 'चतुरनहुहो —' (२४१) सूत्र का सावनहुह (२६) सूत्र प्रपत्राद है। क्योंकि दोनों का विषय एक है अर्थात् होनों अनहुह शब्द की आगम करते हैं। इन में से प्रथम (चतुरनहुहो — ) सम्पूर्ण सवनामस्थान में विहित होने से उस्सग और दूसरा (मावनहुह) केवल सवनामस्थानान्तर्गत 'सुँ' में विहित होने से उस्स का अपवाद हाने योग्य है। अत सुँ में 'सावनहुह ' (२६०) सूत्र ही प्रवृत्त होना चाहिये,

चतुरनडुहो — (२४६) नहीं। क्योंकि उत्सग की प्रवृत्ति श्रपवादविषय की छाड कर ही हुआ करती है—' प्रकल्प्य चापवादविषय तत उत्सर्गोंऽभिनिविशते''।

इस का उत्तर यह है कि आच्छीनधोर्नु (३६४) सूत्र से यहाँ आत' की अनुवृत्ति आती है। जिम मे— सुं परे होन पर अनहुह् को तुम का आगम हाता है परन्तु वह अवस से परे होता है'—ऐसा अध हो जाता है। तो अब यदि आम का आगम नहीं करते तो अनहुह् शब्द में अवसी नहीं आ मकता और यदि अवसा नहीं आता तो सुम प्रवृत्त नहीं हो सकता। अत नुम को अपनी प्रवृत्ति के किये विवश हो कर आम को छूट देनी पडती है। अत प्रथम आम होकर परचात् नुम होता हैं। इन में उत्सर्ग— अपवादमाव नहीं होता।

श्रमडवाह् + स्'यहा श्राकार से परे नुम् हो कर श्रनुबन्धों (उकार मकार) के चले जाने पर—'श्रमडवान् ह + स' हुन्ना। श्रव हल्डयाब्स्य —'(१७६) सुन्न स सकार का तथा सयोगान्तस्य लाप (२०) सून्न से हकार का लोप हो कर श्रमड्वान्' भयाग सिद्ध हाता है। ध्यान रहे कि सयोगान्तलोप (८२३६) श्रसिद्ध है श्रव न लोप — (८२७) सून्न से नकार का लोप नहीं हागा।

हे अन्दुह + झ (सुँ)। यहा सम्दुद्धि में श्राम् (२४६) प्राप्त होने पर उस का अपवाद श्रिमम सूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि स्त्रम्—२६१ अम् सम्बुद्धौ ।७।१।६६॥

चतुरनदुहोरम् स्यात्सम्बुद्धो । हे श्रनड्वन् ! । हे श्रनड्वाहीं । हे श्रनड्वाह । श्रनदुहः । श्रनदुहा ।

अर्थ --सम्बुद्धि परे हा तो चतुर श्रीर श्रनहुद् शब्दों का श्रवयव श्रम् हो जाता है।

उया रूपा — चतुरमहुद्दो ।६।२। [ चतुरमहुद्दोरामुदात्त ' से ] ग्रम् ।१।१। सम्बुद्धौ ।७।१। श्रर्थ -- (सम्बुद्धौ ) सम्बुद्धि पर द्दाने पर (चतुरमहुद्दा ) चतुर् श्रौर श्रमहुद्द का श्रवयन (श्रम् ) श्रम् दो जाता है।

यह सूत्र चतुरनदुद्दो — '(२४६) सूत्र का श्रपवाद है। इस के प्रवृत्त दोने पर भी सावनदुद्द '(२०) द्वारा भुम् हो जाता है। क्यों कि वहा 'झात्' की श्रनुवृत्ति श्राने से वह श्रवर्ण से परे दोता है।

हे अनुदुह् + स् यहा सम्बुद्धि परे है अत 'मिदचोऽन्त्यात्पर (२४०) के नियमानुसार 'अम्सम्बुद्धौ (२६१) द्वारा अनदुह् के अन्त्य अच् उकार से परे अस् का श्रागम हो कर यस करने से श्रनड्वह् + स् हुश्रा। पुन सावनडुह (२६०) सूत्र से नुम् का श्रागम कर सकारजाप श्रीर मयोगान्तजोप करने स— हे श्रनडवन् प्रयाग मिन्न होता है।

अनिड्ह + श्रो = अनड् श्रास् ह् + श्रो = श्रनडवाही । श्रनडवाह । श्रनडवाहम् । श्रनडवाहम् । श्रनड्वाहो । शस में सवनामस्थान परे न होने के कारण श्राम् का श्रागम नहीं हाता—श्रनडुह ।

् श्रमहु६ + स्याम् यहा स्वान्ध्वित्यर्वनामस्थाने (१६४) सूत्र से श्रमुहु६ की पदमञ्ज्ञा हो कर श्रक्षिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि स्त्रम्—२६२ वसुस्त्रसुध्वस्वनद्धहा द । ा२।७२॥ मान्तवस्वन्तस्य स्नसादेण्च द स्यात्पदान्ते । अनङ्क्रणाम् इत्यादि । मान्तेति किम् १ विद्वान् । पदान्तेति किम् १ स्नस्तम्, ध्वस्तम् ।

त्रथे — पद के श्र-त में मान्त वसुवश्ययान्त को तथा स सु ध्वसु श्रीर श्रनहुह शब्दा को दकार श्रादेश हा जाता है।

व्याख्या—म ।६।१। [ 'मसजुषा र का एक अश ] वसुस सुध्वस्वनहुहाम्
।६।३। पदानाम् ।६।३। [ पदस्य' इस अधिकृति का यहा वचनविपरिणाम हो नाता है ]
द ।।।। समाम — नसुश्च स्न सुश्च ध्वसुश्च अनडवान् च = वसुस्न सुध्वस्वनहुह,
तेश्वाम् = वसुस्न सुध्वस्वनहुहाम्, १तरेतरहृन्द्व । 'स' यह 'वसु' अश का ही विशेषण है। स्न सु
और ध्वसु में किसी प्रकार का दाव न आने से तथा अनहुह का असम्मव होने से विशेषण नहीं
कैन सकता। विशेषण होने से स स तदन्तिविधि हो जाती है। शतृ के स्थान पर आदेश
होने से म्थानिवद्गाव मे वसु भी प्रस्थयसम्बक्त है अत प्रस्थय होने से उस स भी तदन्ति
विधि हा जाती है। स्न सु आदि भी 'पद क विशेषण होने से तदन्तिविधि को प्राप्त होते
हैं। अर्थ — (स) साना (वसुस्न सुध्वस्वनहुहाम्) ब्रसुप्रस्थयान्त और स्न सु ध्वसु तथा
अनहुह अन्त वाले (पदानाम् ) पदों को (द) दकार आदेश होता है। दकार में
अकार उच्चारणार्थ है, आदेश द' ही होता है। अलोऽन्त्यपरिमावा' स यह दकारोदेश
पद क अन्त का ही होता है।

श्रनहुह + भ्याम यहा ब्यपदिशिवज्ञाव से श्रथवा पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदम्त स्य च ( पृष्ठ २३३ ) के श्रनुसार श्रनहुह के श्रम्स्य इकार को प्रकृत सूत्र से दकार श्रादेश होकर 'श्रनहुद्धयाम रूप सिद्ध हीता है। इसी प्रकार सिस् में 'श्रनहुद्धि' तथा स्यस में 'श्रनहुद्धा रूप बनता है। सुप में दकारादेश हो कर 'खरि च' ( ७४ ) से चत्व हा नाता है— श्रनहुत्सु। श्रनहुह शब्द की रूपमाला यथा—

|          |                     | _                               |                    |
|----------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| प्रथमा   | श्चनडवान्           | ग्रनडवाही                       | श्रनडवाह           |
| द्वितीया | श्चन <b>ड्वाहम्</b> | 7                               | त्रनहुह            |
| नृतीया   | त्रनहुद्दा          | श्रन <b>डु</b> ज्ञ्या <b>म्</b> | <b>त्रन</b> डुद्भि |
| चतुर्थी  | <b>प्र</b> नडुहे    | ,                               | <b>ग्र</b> नडुद्भय |
| पञ्चमा   | <b>ग्रन</b> डुह     |                                 | "                  |
| षष्ठी    |                     | <b>अनडुहा</b>                   | <b>श्रन</b> डुहाम् |
| सप्तमी   | <b>ग्रन</b> ङ्खिह   |                                 | श्रनडुत्सु         |
| सम्बोधन  | हे अनड्वान् !       | हे ग्रनडवाही।                   | हे अनखवाह          |

श्रव यहा यह प्रश्न उत्पन्न हाता है कि ससजुषों रु (१०४) सूत्र से सं 'पद की श्रें श्रवृद्धत्ति ला कर वसु का विशेषणा बना कर तन्नतिशिष कर सान्त वस्वन्त क्यों कहा गया है ? जब कि वह है ही सकारान्त ? इसका उत्तर यह है कि यदि सान्त न कहते क्यल वस्व त का हा ईकारादश करते तो विद्वान्' यहा पर भी नकार का दकार आदेश हो जाता क्यों कि यह भी वस्वन्त है। श्रव सूत्र में सान्त कथन सं कोई दोष नहीं श्राता क्यों कि विद्वान्' यह सान्त नहीं किन्तु ना त वस्वन्त है। विद्वान् कैस वस्वन्त है ? यह श्राग विद्वस शब्द पर इसी शकरसा में स्पष्ट हो जायगा।

पदानत अथात् पद के अन्य को आदेश कहने से 'सस्+तम् = सस्तम् ६३स + तस् =ध्वस्तम् यहा अपदा"त सकार को दकार आदेश नहीं होता। ध्यान रहे कि यहा क्रमश स्र सुध्वसुधातुओं से क' प्रथ्य हो कर अनुनासिक का जोप हुआ है।

वस्वन्तों में दकारादेश के उदाहरण विद्वज्ञयाम्' आदि आगे अएगे। स्न सु ध्वसु नानों स्वान्गिशीय सेट आत्मनेपदी धातु है। एक का अथ गिरना' और दूसरे का अर्थ ध्वम हाना = नाश हाना है। इन के उदाहरण उखास्तस और पर्याध्वस शब्द हैं। यथा-

उस।स्रस् = बटलोई से गिरने वाला धान्यकण श्रादि । उसाया स्र स्त इत्युखासन् । कर्तरि क्विप , उपपदसमाम ।

त्र उत्वासत् द् उत्वासती उत्वासम् ए० उत्वासतः उत्वासद्याम् उत्वासद्य द्रि उत्वासमम् ए उत्वासता अत्वासदाम तृ० उत्वासता उत्वासदाम् उत्वासदि स उत्वासति उत्वासत्सम् च० उत्वासन , उत्वासदा स• हे उत्वासत द्! हे उत्वासती। हे उत्वासतः

<sup>&#</sup>x27; यहा स्वन्न पटाम्त म वसुस्र सु---' (२६२) ये दस्व हा जाता है।

#### क्र हतान्त पुर्खे जिक्न प्रकरशास् 🛊

पर्गाध्वम्=पत्तों का नास करन वाका। पर्गानि ध्वसत इति पर्गाध्वत्। क्विप्, उपपटममाम ।

पर्णध्वत्-् पग्रध्व सौ **भथमा** पग्रध्वस द्वितीया पग्यं प्रमम् पर्याध्य सा <del>त्</del>तुतीया पगाध्य हमस् पर ध्वज्ञि प गाँध्वसे चतुर्थी पग्ध्वद्भा पर्गाध्वस पञ्चमी অন্ত্ৰী पराध्य मा यग्रध्वसास् पग्रध्वसि सप्तमी **चगाध्वत्सु** सम्बोधन हे पर्वाध्वत्-दृ । हे पराध्वसी । ह पर्याध्वस । बहा भी सवज्र पदान्त में पूर्वेचत दस्य हो जाता है।

#### तुरामाह्=इन्द्र।

[तुरम्=वेगवन्त साहयति=अभिभवति इति तुराषाट । तुरकर्मोपपदात् षद्द मर्पयो' (भवा॰ आ॰) इत्यस्मादाता क्विप ख' (८०२) इति क्विप । उपपद्समास । अन्यषामपि दृश्यते (६३३३६) इति दीघ । जो वेग वाले को दवा स्तता है उसे तुरासाह् कहते हैं। यह इन्द्र का नाम है।]

तुरासाह + स (सुँ)। यहा 'हरहयाब्स्य — '(१७६ ' से सकारकोप हा कर 'हा उ'(२११) सूत्र द्वारा हकार को उकार तथा 'ऋता जशोऽन्ते (६७) स दकार का दकार करने पर— तुरासाइ' हुन्ना। सब स्नामसूत्र प्रवृत्त होता है—

[त्तघु०] विवि स्त्रम्-२६३ सहे साड स । ८।३।५६॥ साड्रूपस्य महे सस्य मूर्धन्यादेश स्यात । तुराषाट् , तुराषाड् । तुरासाहों । तुरासाह । तुराषाड्भ्याम् इत्यादि ।

अर्थ --- सह धातु से बन 'साड' शब्द कु सकार को मूर्धन्व आदेश हा।

च्या त्या — सहे ।६।१। साड ।६।१। स ।६।१। मूधन्य ।१।१। श्रवहान्तस्य मूर्धन्य 'से ] मूर्झि मव = मूर्धन्य । शरीरावणवाच्चेति यत् । श्रथ — (सहे ) सह धातु का जो (साड ) साद उस के (स ) सकार क स्थान पर (मूधन्य ) सूर्धा स्थान वाला वर्णा हो जाता है। सकार के स्थान पर श्रान्तय स ईषद्विवृत प्रयैश्न वाला घरार ही मूधन्थ होता है।

सह्का साड्रूप पदान्त मे ही बनता है श्रत पदान्त में सह के सकार का मूर्धन्य श्रादश हो यह फलितार्थ हुआ।

इसी प्रकार-पृतनासाह् प्रभृति शब्दों के रूप जानने चाहिये।

#### (यहां हकारान्त पुलॅ्लिज़ समाप्त होत है।)

यद्यपि हकारान्त शब्दों क स्थन तर प्रस्थाहारक्रम स यकारा त शब्द स्थान चाहियें थे तथापि इन का विरत्तप्रयोग# तथा उन में किसी प्रकार का विशेषकाव्य न दख कर ग्रम्थ कार उन्हें छुड़ कर बकारान्त शब्दों का निरूपण करते हैं।

सुदिन्= अच्छे अर्थात् निमल आकाश वाला दिवस (दिन) आदि या अच्छे स्वर्ग वाला पुरुष आदि। 'दिव् शब्द निरयस्त्रीलिङ है। इस का अथ आकाश व स्वर्ग है। 'दी दिवें हें स्त्रियाम् इत्यमर । सु=शामना द्यों = आकाश नाका था यस्य सं सुद्यों । इस प्रकार बहुझीहि समास में सुदिव्' श⁻द पुक्त किङ हा जाता है। शांतिपदिकसम्झा हो कर इस से स्वादि उत्पन्न हाते हैं—

सुदिव + स् (सुँ)। यहा 'हल्डाव्य्य —' (१७६) से सकारकोप प्राप्त होता है— [लघु०] विधि स्वर्य—२६४ दिव स्त्रीत्। ७११ । ८४।।

दिव् इति प्रातिपदिकस्य श्रीत स्यात् सौ । सुद्यौ । सुदिवी । श्रर्थ — सुँ परे दोने पर दिव् इस प्रातिपदिक को श्रीकार ही जाता है ।

व्याख्यां — दिव १६११। श्रीत ११११। सी १७११। [ सावनहुद ' से ] सस्कृत में दो 'दिव्' शब्द हैं । एक श्रव्युत्पश्च प्रातिपदिक श्रीर दूसरा 'दिशुँ क्रीडा विजिगीषा——' ( दिवा॰ प्र• सेट् ) यह धाँत । इस सूत्र में 'दिव्' इस श्रव्युत्पन्न प्रातिपदिक का ही प्रहर्स

<sup>🌞 \*</sup> सथा व्याकरण में अध्, आव, स्य, चय, यथ आदि।

होता है दिनुँ ' घातु का नहीं। इस में कारण यह है कि— ''निरनुबन्धकग्रहण न सानुबन्धकस्य'' (परिभाषा) अर्धात् बदि निरनुबन्ध (अनुबन्धहोन) का प्रदेश सम्भव हा संके तो सानुबन्ध (अनुबन्धसहित) का प्रदेश नहीं करना चाहिये। यहा सूत्र में दिव में डकारानुबन्धरहित दिव् का प्रदेश किया है; अत दिव इस प्रातिपदिक निरनुबन्ध का ही प्रदेश होगा सानुब ध दिनुँ का नहीं। श्रीत् में तकार उद्यारणार्थ ह श्रादश श्री' ही हाता है। प्रवाजनाभाव से तकार की इत्सन्द्वादि न होगी। यदि तकार भी साथ श्रादेश होता तो श्रनेकाल् होने स सवादेश हो जाता। श्रर्थ — (जिव) दिव् इस प्रातिपदिक के स्थान पर (श्रीत्) श्री श्रादेश हा (सी) सुँ पर हाने पर ।

यह सूत्र अङ्गाधिकार में पढ़ा गया है अत दिव् और ादवशब्दान्त दानों को श्रोकार आदश होगा । ध्यान रहे कि अबोऽन्त्यपरिभाषा स दिव क वकार को ही श्रोकार आदेश होगा।

सुदिव्+स् यहा 'सुँ' परे है श्रत प्रकृत सूत्र से वकार को श्रोकार करने पर इको यणाचि १४) से इकार को यकार हो कर हैं त्व विसर्ग करन से 'सुद्यों ' प्रयोग सिद्ध होता है \*।

सुदिव् + भौ=सुदिवौ । सुदिव + श्रस् (जस ) = सुदिव । सुदिवस् । सुदिवसे । सुदिव् + श्रस् (शस् ) = सुदिव ।

सुदिव+म्याम् यहां ऋग्रम सूत्र श्वृत्त होता है-

## [लघु०] विधि-स्त्रम्—२६५ दिव उत् ।६।१।१२८॥

दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्पदान्ते । सुद्युस्याम् इत्यादि ।

अर्थे - पद के अ त में दिव को उकार अन्तादश हो।

व्याख्या—दिव ।६।१। उत् ।१।१। पदान्ते ।७।१। [ एक पदान्तादिति' से विभक्तिविपरियाम करके ] अर्थ —( पदान्ते ) पदान्त स ( दिव ) दिव् शब्द के स्थान

#### कृताकृतप्रसङ्गी यो विधि स नित्य " (परि॰)।

यहा मुलोप कर नेने पर भी प्रत्ययलवर्ण द्वारा मु को मान कर श्रीकारादेश हो सकता है अत श्रीकारादेश नित्य है। परातु श्रीकारानेश कर देने पर इल् न होने से मुलोप नहीं हो सकता श्रन मुलोप श्रानित्य हो। नित्य श्रीर श्रीनित्य में नित्य ही बलवान् होता है।

<sup>\* &#</sup>x27;सुदिव् +स में श्रीकारादेश तथा सुलोप युगपत प्राप्त होते हैं। परन्तु श्रीकारादेश नित्य और सुलोष श्रनित्य होने से प्रथम श्रीकारादेश हो जाता हैं। जो विधि दूसरे के प्रवृत्त होने या न होने पर समानरूप से प्रसक्त हो वह दूसरे की श्रपेक्षा मित्य होती है। जैसा कि कहा भी है—

पर ( उत् ) हस्व उकार श्राहेश हा। श्रकोऽन्त्यपरिभाषा से दिव् के श्रन्त्य श्रका—वकार को ही उकार श्रादेश होगा। ध्यान रहे कि यहा भा प्ववत् दिव् प्रासिपदिक का ही ग्रहण किया जाता है।

सुदिव् + स्याम् यहा स्वादिष्वसवनामस्थान ( १६४ ) द्वारा पदसन्द्वा होने स पदान्त में वकार को उकारादेश तथा इको यखि ( १४ ) सूत्र स यख करन पर सुद्युम्याम् रूप बनता है। इसी प्रकार मिस स्यस् श्रीर सुप् में भी समक खेना चाहिये। रूपमाजा यथा—

प्र॰ सुद्यो सुद्वि सुद्वि प सुद्दिव सुद्युभ्याभ सुद्युभ्य द्वि॰ सुद्विम , , , सुद्विवा सुद्विवाम् तृ सुद्दिवा सुद्युभ्याम् सुद्युमि स सुद्दिवि ,, सुद्युषु च॰ सुद्विवे ,, सुद्युभ्य स॰ दे सुद्यो । दे सुद्विव ।

इसी प्रकार-प्रियदिव, श्रतिदिव, श्रुमदिव दुर्दिव् प्रभृति शब्दों के रूप जानन चाहियें।

## ( यहाँ वकारान्त पुल् लिङ्ग समाप्त होते हैं।)

#### --₩--

#### अभ्यास (३७)

- (१) श्रनहुह श्रीर विश्ववाह शब्द के जस् श्रीर शस में सदश (१) रूप क्यों बनते हैं १ कारण बताश्रो । युदि नहीं तो भी कारण जिखो ।
- (२) अनड्वान् और अनड्वन् में, सुदिवो और सुधौ में जिट् और स्निट में सुद्भ्याम् और शुरभ्याम् में सस्त्र प्रक्रिया सम्बन्धी अन्तर व्रताओ।
- (३) 'सूत्रशाटकन्याय किसे कहते हैं और प्याकरण में इस का कहा और कैसा उपयोग होता है ?
- (४) निम्नितितित वचनों का जहा तक हो सक सीदाहरण विवेचन करी—

  1 निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय । २ प्रकल्प्य चापवाद्विषय तत उत्सर्गोऽभिनिविशते । ३ निरनुवन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य । ४ श्रपवादी वचनप्रामा

  ग्यात् । ४ श्रन्योऽ याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते । ६ कृताकृतप्रसङ्गी यो
  विधि स निस्य ।
- ( ध ) तुराषाट, सुसुम्याम् ध्रुसु विश्वौद्दि, उस्वास्त्रव्याम्, स्निक्—इन रूपों की सुन्ननिर्देशपूर्वक सिद्धि करो ।

- (६) (क) चतुरमहुद्दी श्रीर सावनहुद्द ' में उत्सग श्रपवादभाव क्या नहीं द्दाता १
  - (स्त्र) बिटत्सु म किस प्रकार तकार का थकार प्राप्त द्वाता ह श्रीर किस प्रकार उस का निवृत्ति होती है ?
  - (ग) सुद्धौ म श्रीकारादश करने से पूव सुँद्धाप क्या नहीं हो जाता ?
  - (घ दिव श्रौत् म दिवुँ धातु का ग्रहण क्यों नहीं हाता ?
  - ( ह ) मूधन्य शब्द का क्या विग्रह और क्या श्रथ ह ?
- ( ७ ) निम्निलिखित सूत्रों की ॰ थाल्या करें—

१ एकाचा बशो भष—। २ दादर्शताध । ३ सम्प्रमारणाद्य । ४ वसुस्र सुध्वस्य
 नडुहा द ।

-- & ---

श्रव रेफान्त पुल् लिङ्क चतुर् (चार, सङ्घ्येयवाचा) शब्द का वणन करत है। चतेम्रन् (उणा॰ ७३६) सूत्र से चतुर शब्द की निष्पत्ति हाता है। चतुर् शब्द निष्यबहुवचनान्त हाता है।

चतुर् + श्रस् (जस)। यहा जस यह सवनामस्थान परे है श्रत चतुरनहुड़ी - (२८६) सूत्रसे श्राम् का श्रागम हो कर इको यस्थि' (१४) से यस करने पर चत्वार प्रयाग सिद्ध होता है।

चतुर् + ग्रस ( शस्य )=चतुर । शसः के सवनामस्थान न होने से श्राम् का श्रागम नहीं हाता।

चतुर + भिस = चतुर्भि । चतुर + म्यस = चतुभ्य ।

चतुर+श्राम् । यहा हस्वावि न होन से 'हस्वनशापो नुट् ( १४८ ) हारा नुट प्राप्त नहीं हो सकता श्रत उस की सिद्धि के जिये श्रक्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि स्वम्-२६५ षट्चतुभ्यंश्च ।७।१।५५॥

षट्मञ्ज्ञकेभ्यश्चतुरश्चामो नुडागमः स्यात् ।

अर्थ — षटसञ्ज्ञकों से तथा चतुर शब्द सं परे श्राम् की तुर का आगम हो जाता है।

व्याख्या— वटचतुभ्य ।१।३। च इत्यव्ययपदम् । श्राम ।६।१। [ श्रामि सव नाम्न सुट्'से। यहा 'उभयनिर्देशे पन्चमीनिर्देशो बजीयान्' के श्रनुसार षष्ट्यन्ततया विपिरिशाम हो जाता है। ] नुट।१।।। [ 'इस्वनद्यापो नुट्' से ] श्रर्थ — ( षटचतुर्म्य ) षट्सन्ज्ञकों से तथा चतुर शब्द से परे ( च ) भी ( श्राम ) श्राम् का श्रवयव ( नुट् ) नुट हो जाता है। इमी प्रकरण में श्रागे (२६७) स्त्र से घटसञ्ज्ञा की जाएगी यहाँ उसी का प्रहण है। चतुर शब्द की घट्सञ्ज्ञा नहीं हाती श्रत इमका पृथक प्रहण किया है।

चतुर् + श्राम् । यहा प्रकृत सूत्र मे नुट् का श्रागम हो कर चतुर् + नाम् हुआ। अब अग्रिम सूत्र प्रकृत होता है—

[लघु०] विधि स्त्रम-२६६ रषाभ्या नो गा समानपदे। ८।१।।

एकपदस्थाभ्या रेफषकाराभ्यां परस्य नस्य शा स्यात्। 'श्रचो रहाभ्या द्वे' (६०) चतुराणीम्, चतुर्णाम्।

अर्थ:---एक पद में स्थित रेफ व बकार से परे नकार को खकार आदेश हो।

व्याक्या—रवाभ्याम् ।१।२। न ।६।२। या ।२।२। समानपदे ।७।२। समानञ्चाद पद च = समानपदम् । कमधारयसमास । रश्च वश्च = रवी, ताभ्याम्=रवाभ्याम् । इतरतरद्वनद्व । रेफादकार पकाराखाकारश्चीचारयार्थं । या ' इत्यत्राप्यकार उच्चारयार्थों बोध्य । अथ — (समानपदे ) एक पद में (रवाभ्याम् ) रेफ व वकार से परे (न ) न के स्थान पर (या ) या आदेश हो । [र्+न=र्या व + न= व्या ]

'समानपद कथन से पूर्वोक्तरीत्या अखग्डपद का ही प्रह्यां होता है। अत — अग्निनयित वायुनयित चतुर्नवित ' इत्यादियों में रफ से परे नकार को स्वकारादेश महीं होता।

इस सूत्र के उदाहरण—श्रास्ती सम् श्रवगी सम् कुष्णाति, पुष्णाति श्रादि हैं।
श्रप्तृत्—प्रशास्तृ स्थाम् (२०६) इत्यादि प्रयोगों \* तथा सम्नादिगस (८४६)
में नृनमन, तृष्तुं को स्थाय निषेध करने से यहां रेफ श्रीर षकार की तरह ऋषसा को भी
स्थाय का निमित्त मानना चाहिये। इसके उदाहरस्य—मातृ स्थाम पितृ स्थाम
श्रादि हैं।

'चतुर्+नाम' यहां प्रकृतसूत्र से नकार की खकारादेश हो कर चतुर्थाम् हुआ। अब अची रहाभ्यां हे' (६०) से खकार को वैकत्तिपक द्विस्व करने से— चतुर्थाम, चतुर्थाम्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

नीट यहा ग्रस्त करते समन प्राय सुबोध निवार्थियों को सन्देह हुआ करता है कि चतुर्गाम् में तो भट्कुप्ताङ्— (१३८) से ही ग्रस्त हो सकता है, क्योंकि नहा 'श्यवधानेऽपि ग्रस्त स्थात्' कहा है। अर्थात् स्थवधान होन पर भी ग्रस्त हो जाता है। इस

<sup>\* &#</sup>x27;न लोकाव्ययनिष्ठाखलथनृनाम्' (२ ३ ६६) इत्यादिषु तु तृन इति प्रत्याहारस्येष्टत्वाद् यात्वामानो जिष्टचितरूपविनाशभियेति बोध्यम ।

से यह विदित्त होता है कि यदि व्यवधान न होगा तब तो श्रवश्य ही हो जायगा। पुष्याति मुख्याति श्रादियों में भी ष्टुत्व से यात्व सिद्ध हो सकता है। श्रत यह सूत्र निरर्थक है।

परन्तु तनिक ध्यान दने पर इस की उपयोगिता स्पष्ट समक्त में आ जाती है। अष्टाध्यायी में प्रथम यह सूत्र और तदनन्तर अटकुष्वाक्— (१३८) सूत्र पढ़ा गया ह। अटकुष्वाक्—'(१३८) सूत्र में पूर्णक्षेया यह सूत्र अहुवत्तित होता है। यदि यह सूत्र न बनाते तो उस में अनुवृत्ति कहा से आती १। 'पुष्णाति सुष्णाति' आदियों में यद्यपि ष्टुख से सिद्धि हो सकती है तथापि अट आदि के ब्यवधान में खत्वसिद्धि क लिये उस का प्रहृण अवश्य प्रयोजनीय है। अन्यथा 'पुरुषेशा, पुरुषाशाम् आदि मिद्ध न हो सकेंगे।

सप्तमी के बहुवचन में चतुर्+सु इस स्थिति में सकार — खर परे होन स स्वरवसानयों — १३) द्वारा रेफ को विसग श्रादेश प्राप्त होता है। इस पर श्रिम स्व प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] नियम स्त्रम्—२६८ रो सुपि ।८।३।१६॥ गेरेव विसर्जनीय सुपि । पऱ्वम् । पस्य द्वित्वे प्राप्ते—

श्चर्य — सप्तमी के बहुवचन सुप् के परे होने पर हैं के स्थान पर ही विसर्ग आदेश हो। (अन्य रेफ के स्थान पर न हो)

व्याख्या—रो ।६। १। सुपि ।७। १। विस्ततनीय ।१। १। [ 'खरवसानयोर्विसत्तनीय 'से ] श्रय —(सुपि) सप्तमी का बहुवचन 'सुप' प्रस्यय परे होने पर (रा ) हैं के स्थान पर (विसर्जनीय ) विस्ततनीय श्रादश हों। सुप् परे हान पर हैं (र्) के स्थान पर विसर्यादेश खरवसानयों — (६६) सूत्र से ही सिद्ध है, पुन इस का श्रारम्भ नियमार्थ ही है— सिद्धें सत्यारम्भा नियमार्थ '। श्रथांत् सुप परे हान पर हैं के रेफ को ही विसर्ग ब्रादेश हो श्रन्य रेफ को न हो।

'चतुर + सु'यहा हैं का रेफ नहीं श्रत इसे विसर्ग आदेश न हुआ। आदेश प्रथययो '(१४०) द्व रा सकार को वकार करने से— चतुषु 'प्रयोग सिद्ध हुआ। श्रव यहा 'श्रवो रहाभ्या है' (६०) सूत्र द्वाग पकार को वैकल्पिक द्विस्व प्राप्त हाता है। इस पर श्रिमिस्त्र निषेध करता है—

# [लघु०] निषेष स्त्रम---२६६ श्रारोऽचि । प्राप्ताप्त । प्राप्त । श्राप्त परे शरो न द्वे स्तः । चतुर्षु ।

अथ -- अच् परे हा तो शर् को द्वित्व नहीं होता।

व्याख्या- श्रचि ।७।३। शर ।६।१। न इत्य ययपदम् । [ नादिन्याकाश पुत्रस्य' म ] हे ।१।२। [ 'श्रचो रहाभ्या हे से ] प्रर्थ - (श्रचि) श्रच परे हाने पर (शर ) शर के स्थान पर (हें ) दो शब्दस्वरूप (न) न हों।

चतुर्षु'' यहा उकार श्रच परे है श्रत पकार शर को द्वित्व नहीं होता। इस सूत्र क श्रम्य उदाहरण यथा---

१ दशनम् । २ स्पशनम् । ३ श्रार्षम् । ४ वर्षसम् । ४ वर्षसम् । ६ जिहीषा । ७ सुमूर्षा । म कारयम् । ६ श्रर्थ । १० घषसम् । ११ कषक । १२ वर्षु क । १३ कषापसम् । ४ वर्षा । १४ हष् । इत्यादि। ॥

निम्नलिखित स्थलों में श्रच परे न होन में निषेध नहीं होता। 'श्रनिच च' (१८) श्रथवा श्रचो रहाभ्या हु' (६०) से द्वित्व हो जाता है—

१ कुब्ब्या । २ कार्विंगा । ३ दरस्यते । ४ भीव्यम । ४ यविष्ट । ६ श्रारश्व । ७ श्रारस्मरी । ८ श्रारमाति । ६ समस्थ्रु । १० श्राराश्वी । ११ श्राप्टी । १२ विस्थान्त । १३ ईब्ब्यति । इत्यादि ।

श्रच परे होने पर भी शर् से श्रतिरिक्त वर्ष ( यर ) को द्वित्व हो ही जायगा---

१ श्रवक । २ अर्थ । ३ निज्मर । ४ दुर्गा । १ कवरा । ६ सूक्ल । ७ निब्मेर । म् सूच्छना । १ अस्मि । १० श्राह्म वानस् । ११ नह्य्यस्ति । १२ उपनी । १३ श्राच्य । १४ श्राह्म जाद । १४ श्रपह्म नुते । इत्यादि ।

'चतुर्' शब्द की रूपमाना यथा-

| <b>110</b> | ۵ | • | चरवार   | प॰ ॰ चतुम्य                       |
|------------|---|---|---------|-----------------------------------|
| द्धि०      | 0 | 0 | चतुर    | व॰ ॰ वतुर्याम् चतुरायाम्          |
| নৃ৹        | o | o | चतुर्भि | स॰ ॰ ॰ चतुषु                      |
| <b>4</b> 0 | o | 0 | चतुस्य  | सम्बोधन सङरयावाचकों का नहीं हाता। |

इसी प्रकार 'परमचतुर्' श्रादि शब्दों के रूप होते हैं।

(यहां रेफान्त पुलँ लिङ्ग समाप्त होते हैं )

श्रव मकारान्तों का वरान किया जाता है-

<sup>\*</sup> इस सूत्र का निषेध शकार श्रीर पकार तक ही सीमित रहता है। सकार क छित्व का प्रसङ्ग कहीं नहीं प्राप्त होता। [विशेष स्वय विचार करें]

प्रपूर्वक शर्मु उपशम (दिवा प॰ सर) धातु से क्विप श्रनुनासिकस्य— (७२०) से दाघ करने कर प्रशास् (शान्त) शब्द निष्पन्न द्वाता है।

प्रशाम् + स ( सुँ)। यहा सकारजीय हो कर श्रश्मिस्त्र प्रवृत्त होता हे— [लघु०] विधि सूत्रम्—२७० मो नो धातो ।⊏।२।६४॥

धातोर्मस्य न स्यात् पदान्ते । प्रशान् । प्रशान्भ्याम् इत्यादि । त्रर्थ — पदान्त म धातु क मकार को नकार आदेश हा ।

व्याख्या चाता ।६।१। म ।६।१। न ।१।१। पदम्य ।६।१। [ यह श्रधिकृत है ] भन्ते । । [ स्को सयागाचारन्ते च'से ] अथ — ( पदस्य ) पद क ( श्रन्त ) श्रन्त में (धातो ) धातु के ( म ) मकार क स्थान पर (न ) न् श्रादेश हाता है।\*

प्रशाम् यद्दा एकदशिवकृतमनन्यवत् ( पृष्ठ २३४ ) क अनुसार शस् धातु क सनार है अत प्रकृत सूत्र से इसे नकार आदेश हो कर—'प्रशान् प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यह नकारादेश ( ८२६४ ) न लोप —' (८२७) सूत्र का दृष्टि में असिद्ध है अत उस तो यद्दा मकार ही दिखाई देता है। इस से नकार का लोप नहीं द्वाता।

प्रशाम् (शान्त) शब्द की रूपमाला यथा---

प्रशान् प्रशामी प्रशाम प्रशान्भ्याम् प्रशान्भ्य द्वि प्रशामम् , प्रशान्भ्याम् प्रशान्भ्यः स्र देप्रशान्। देप्रशामः ।

‡ यहा मो नो घाता सूत्र द्वारा नकार आदेश हा कर नश्च ( ८७ ) सूत्र स वैक लिपक धुट्का ग्रागम हो जाता है। धुट्पच में खिर च (०४) से चत्व हो कर 'प्रशान्तसु ग्रीर धुट्के ग्रमाव में प्रशान्सु वन जाता है।

इसी प्रकार-पदाम् प्रतास्, प्रकास् प्रभृति शब्दों के रूप बनत हैं।

किम् ( कौन । 'काषतेडिंमि ' इत्युवादिस्त्रेख साधु )

किम् शब्द सर्वादिगयापिठत है अत सर्वादीनि— (१४१) सूत्र से इस की स्रवनामसन्द्रा हो जाती है। यह शब्द त्रिखिक्षी है। यहा पुलँ बिक्क का प्रकरण हाने से पुलँ बिक्क में रूप दिखाए जाएंगे।

 <sup># &#</sup>x27;म इति 'धातो ' श्र्यस्य विशेषण्यत्वे तु तदेन्तवि धिना मकारा तस्य धातोनकारादशः
 स्वात्पदान्ते इत्यथों निष्पवते । तदाऽकोऽन्त्यविधिनाऽन्त्यमकारस्य नकारादेश उञ्चलव्य ।

'किस्+स' ( सुँ )। यहा 'हल्ड्याब्स्य —' (१७६) से सकार का कोप प्राप्त हीने पर श्रिप्रमस्त्र प्रवृत्त होता है—

### [लघु०] विधि सूत्रम्—२७१ किम क ।७।२।१०३॥

किमः क. स्याद्धिभक्तौ । कः । कौ । के । इत्यादि सर्वेवत् ।

अर्थ — विभक्ति परे होने पर किम् को 'क आदेश हा।

व्याख्यां किम १६।१। क ११।१। विभक्ती १७।१। [ अष्टन आ विभक्ती से ] अर्थ — (विभक्ती) विभक्ति परे होने पर (किम ) किस् शब्द क स्थान पर (कः ) कं आदेश हो। कं आदेश सस्तर होने से अनेकाल् है अत अनकाल्परिभाषा से सम्पूर्ण किस् के स्थान पर होगा।

इस सूत्र से सर्वत्र स्वादियों में किम् को क भ्रादेश ही जाता हैं। तद्नन्तर सर्वशब्द क समान प्रक्रिया होती है। ध्यान रहे कि क भ्रादेश स्थानिवद्भाव स सर्वनामसंञ्ज्ञक होता है। रूपमाला यथा—

‡ जस शी ( १४२ )। † सवनाम्न स्मैं ( १४३ )। क्र'डसिडयो स्मास्स्मिनौं' ( १४४ )। × आमि सर्वनाम्न सुट्' ( १४४ )।

#### इदम्=यह ( निकटतम \* )

इदम् ‡ शब्द भी सर्वादिगया में पठित होने से सवनामसञ्ज्ञक है। यह त्रिलिङ्गी है। यहा पुर्ल लिङ्ग का प्रकरण होने से पुर्ल लिङ्ग में रूप दिखाए जाते हैं—

इदम्+स् (सुँ)। यहा त्यदादीनाम '(१६६) सूत्र से मकार को श्रकार श्राप्त होता है। इस पर श्रमिम सूत्र निषेध करता है—

<sup>\* &#</sup>x27;इदमस्तु सम्निकृष्टे, समीपत्तरवर्त्ति चैतदो रूपम् । अद्सस्तु विपकृष्टे, तदिति परोचे विजानीयात् ॥''

मथ — इदम् शब्द का प्रयोग निकटतम — अर्थात् जिसे श्रद्भुली से कताया जा सक — के लिय, एतद् का निकटतर के लिये अदस् का दूरस्थ के लिये और तद का परोच्च — जो दिखाई न दे रहा हो — क लिये होता है।

<sup>‡ &#</sup>x27;इन्दे कमिन्नलोपरच' ( उखा० ५६६ ) इति सिध्यति ।

## [लघु०] विधि स्त्रम-२७२ इदमो म ।७।२।१०८॥ इदमो मस्य म स्यात्सी परे। त्यदाद्यत्वापवादः।

अर्थ --सुँ परे होन पर इदम् शब्द क मकार को मकार आदेश हो। बह सूत्र स्पदादियों के स्थान पर होने वाले अन्य का अपवाद है।

व्यास्या—इदम ।६। १। म ।१। १। सौ ।७। १। ितदो स सावमन्त्ययो से ]
अथ —(इदम ) इदम् शब्द के स्थान पर (म ) म् आदश हो (सौ ) सुँ परे होन पर।
प्रद मकारादश श्रकोऽ त्यपरिभाषा से इदम् शब्द क श्रन्त्य श्रक्—मकार के स्थान पर ही
होता है। मकार को पुन मकार श्रादेश करन का तात्पर्य स्यदादानाम '(१६३) सूत्र द्वारा
प्राप्त श्रकारादेश का निषेध करना है अर्थात् इदम् का मकार मकाररूपेख ही स्थित रहता
है, सुँ परे होन पर उस क स्थान पर श्रन्य कुछ श्रादेश नहीं होता।

इस सूत्र से इदम्+स यहा अत्व नहीं हाता। अब अधिम-सूत्र ब्रह्त हाता है—
[लघु०] विषय स्वम्—२७३ इदोऽय् पु स्नि ।७।२।१११॥

इदम इदोऽय् स्यात्सी पु सि । सोर्लोषः । अयम् । त्यदाद्यत्वे—

अर्थ -- सुँ परे होने पर पुलँ लिङ्ग में इदम् शब्द क इद्' भाग को श्रय श्रादश हो।

व्योख्या— इदम १६११। ['इदमो म'से ] इद १६११। अय् १९११। पु सि १७११। सौ १७११। ['ब सौ'से ] अर्थ — (सौ) सुँ परे होने पर ('पु सि ) पुकँ बिक्न में (इदम) इदम् शब्द के अवस्रव (इद) इद् क स्थान पर (अय) अय् आदेश हो। अनेकालपिश्मापा द्वारा अय् आदेश सम्पूर्ण इद् क स्थान पर होगा। अह्यसामर्थ्य संयकार का खोप न हागा किन्न अयोजनाभाव से इस्सन्का भी न होगी। \*

हृदम् + स बहा पुर्लें लिङ्ग में प्रकृतसूत्र से हृद् का श्रय बादश हो कर श्रय् श्रम् + स् हुशा। श्रव 'हर्ह्याब्स्य —' ( १७६ ) से सकार का जोप करने पर 'श्रयम् श्रयोग सिद्ध होता है।

'इदम् + श्री यहा सुँ पर नहीं है अत इदमो म प्रवृत्त न होगा 'स्यदादीनाम' ( १६६ ) सूत्र से मकार को अकार आदेश हो कर इद श्र + श्री हुआ। श्रव अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि-सूत्रम-२७४ अतो गुगो ।६।१।६५॥

<sup>\*</sup> पुसीति किम् १ इव बाह्मखी । साविति किम् १ इमी पुत्री ।

#### अपदान्तादतो गुर्गो परह्रपमेकादेशः ।

अर्थ --- अपदा त अत् से गुगा परे होन पर पूर्व-पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो।

क्या ख्या — अपदा तात् ।१।।। [ उस्यपदा तात् स ] अतः ।१।।। गुणा ।०।।।
प्वपरया ।६।२। एकम् ।।।।। ('एक प्वपरयो 'यह अधिकृत है ] पररूपम् ।।।।। ( एक
पररूपम् से ] अथ — (अपदा तात ) अपदा त (अत ) अत् स परे (गुणो ) गुणसञ्ज्ञक
वण हा तो (प्वपरयो ) पूर्व + पर क स्थान पर (एकम् ) एक (पररूपम् ) पररूपः
आदेश हो । अदङ्गुण (२१) क अनुसार अ, ए ओ ये तीन वण गुणसञ्ज्ञक हैं।
यह सूत्र सवणदीर्घ तथा वृद्धि चादि का अपवाद है। उदाहरण यथा—

पच + श्रन्ति = पच् ग्रं ति = पचिति यज + श्रन्ति = यज श्र ति = यजन्ति। एघ+ए = एघ ए'=एघ । इत्यादि।

इद स्र + श्री यहा दकारोत्तर अपदा त अत् से परे श्र यह गुण विद्यमान है, श्रत प्व (श्र) श्रीर पर (श्र) दोनों के स्थान पर एक पररूप 'श्र हो कर इद + श्री हुआ। श्रव अधिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

### [लघु०] विधि स्त्रम-२७५ द्रच ।७।२।१०६॥

इदमो दस्य म' स्याद्विभक्तौ । इमौ । इमे । त्यदादे सम्बोधन नास्तीत्युत्सर्ग ।

अर्थः — विभक्ति परे होने पर इदम् शब्द क दकार की मकार आदश हो। त्यदादिनि — सामान्यतया त्यद् आदि शब्दों का सम्बाधन नहीं होता।

व्याक्या — विभक्ती 10191 [ श्रष्टन श्रा विभक्ती स ] इदम 18191 म 19191 [ इदमो म 'से। मकारादकार उच्चारणार्थ । ] द 18191 च इत्युक्ययपदम् । श्रर्थ — (विभक्ती) विभक्ति परे होने पर (इदम ) इदम् शब्द के (द ) द् के स्थान पर (म ) स् आदेश हो।

'इद + श्री' यहा विभक्ति 'श्री' परे है श्रत प्रकृतसूत्र से दकार को सकार हो कर 'इस + श्री हुआ। श्रव रामशब्दवत् पूर्वं सवर्षादीर्श्वं प्राप्त होने पर नाहिचि ( १२७ ) सूत्र से उस का निषेध हो जाता हैं। पुन 'बृद्धिरेचि' ( १३ ) से बृद्धि एकादेश करने पर 'इसी' प्रयोग सिद्ध होता है।

'इदम + अस्' ( नस् )। यहा त्यदाखत्व परइप तथा 'दश्च सूत्र से दकार का

मकार आरण हो कर हम + अल' हुआ। अब एक रशिबकृत याथ से इस शब्द का भा सवारीनि सवनामानि (१११) में सवनाममाना हो नाती है। तब जस शी (११२) में जस को शी आरेश हा कर अनुबन्धलीप तथा गृशा एकादश करने पर — हमें प्रयोग सिंह होता है।

्यदादियों [स्यद तद यद एतद इदम् श्रवस एक द्वि युष्यद् श्रस्मद, भवतु किम् ] का सम्बाधन प्राय नहीं हश्रा करता। प्राय ' इसिलये कहा है कि भाष्य में कहीं २ हे स' श्रान्ति पयोग भी प्राप्त होते है। मूल का श्रवराथ यह है—(स्यदादे) यदादिगण का (सम्बोधनम्) सम्बोपन । नास्ति ) नहीं हाता (इति ) यह (उत्सग ) सामान्यनियम है।

'इदम् शब्द क सम्बोधन म भी वही रूप बनते हैं जो उस के प्रथमा में बनते हैं। परन्तु लाक में इन का प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता।

हदम् + अम् यहा त्यताच व पररूप 'दश्च (१७४) से दकार को मकारादेश नथा अमि पृव' (१३४) से प्वरूप करन पर इमम् मिद्ध हाता है।

इदम् + श्रसं ( शस् )। यटाद्यत्व पररूप टकार का मकार देश नथा पूर्वसवस दीव कर मकार को नकारादेश करने में डमान् प्रयोग सिन्ध होता है।

इदम् + आ (टा) । यहा स्पदाद्यत्व नथा पररूप हो कर 'हद + आ इस स्थिति में अग्रिम मुन्न प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] विधि सूत्रम्—२७६ अनाप्यक ।७।२।११२॥

श्रककारस्येदम इदोऽन् श्रापि विभक्तौ । श्राच् इति प्रत्याहारः । श्रनेन ।

अर्थ — ककाररहित इदम् शब्द के 'इद्' भाग को 'अन्' आनेश हो नतीय।दि विभक्ति परे हो तो।

व्याख्या— अक १६१९१ इदम १६१९१ [ 'इदमो म' से ] इद १६१९। [ इदाऽय पु सि से ] अन् १९१९। आणि १०१९। विमक्ती १०१९। [ 'अष्टन आ विमक्ती' से ] यहा 'आए' यद टा के आकार में सुप क प्रकार तक प्रत्याहार समम्मना चाहिये। नास्ति क (ककार) यस्मिन् स = अक तस्य=अक बहुवी हिसमास । अथ — (अक) ककार रहित (इदम) इदम् शब्द के (इद् ) इद् भाग क म्थान पर (अन्) अन् आदेश हा (आपि) नृतीयादि (विभक्ती) विभक्ति परे हो तो। इदम् शब्द में जब 'अव्ययमर्वनाम्नामकच्याक्टे' (१२२६) सूत्र से अकच् प्रत्य किया जाना है तब वह 'इदकम्' इस प्रकार ककारसहित

हो जाता है। तब अन्' आदेश के निषेध के लिये सूत्र में अक अर्थात् ककाररहित कहा है। यह विस्त रप्वक सिद्धान्तकौ सुदी में स्पष्ट किया जाएगा।

ध्यान रहे कि अन् आदेश अनेकाल होने से सम्पूर्ण इद्' माग के स्थान पर हाता है।

'इद + न्ना' यहा प्रकृत सूत्र से इद् भाग को श्वन् त्रादश हो कर 'श्वन् श्व + न्ना हुआ। पुन टा डिस डसाम्—' ( १४०) सूत्र से आ का इन आदेश तथा श्राद गुवा ' (२७) द्वारा गुवा एकादेश करने पर श्वनेन' प्रयाग सिद्ध होद्वा है।

'इदम्+भ्याम् यहा त्यदाचत्व तथा पररूप हो कर 'इद+भ्याम्' इस स्थिति में श्रनाप्यक' (२७६) सूत्र सञ्जन् श्रादेश श्राप्त होता है। इस पर श्राप्तिम श्रपनादसूत्र श्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि स्त्रम्—२७७ हलि लोप ।७।२।११३॥

अककास्येदम इदो लोपः स्यादापि हलादौ । "नानर्थकेऽलोऽग्त्य-विधिरनभ्यासविकारे" (प०) ।

अथ — तृतीयादि हलादि विभक्ति परे हो तो ककाररहित इदम् शब्द के हद् भाग का स्नाप हो जाता है। नीनर्थक इति — ग्रम्यासविकार का खाड कर श्रन्यत्र श्रनथकों में श्रक्तोऽन्त्यस्य (२६) सुत्र प्रवृत्त नहीं होता।

व्याख्या— अक १६१९। [ अनाप्यक से ] इदम १६१९। [ इदमो म'से ] इद १६१९। [ इदोऽय पु सि'से ] लोग । १९। आगि १७१९। [ अनाप्यक से ] हिला १७१९। विमक्ती १७१९। [ 'अष्टन आ विभक्ती स ] हिला' यह 'विभक्ती' पद का विशेषणा है और साथ ही ससम्यत्त अल भी है अत यस्मि विधि —' से तदादिविधि हो जाती हैं। अथ — (अक ) ककाररहित (इदम ) इदम् शब्द के अवयव (इद् ) इद् का (लोग) काप हो जाता है। (हिक्क=हलादौ ) हलादि (आगि) तृतीयादि विभक्ति परे हो तो। यह सूत्र पिछले अनाप्यक ' (२७६) सूत्र का अपवाद है।

इत्+भ्याम्' यहा 'भ्याम्' यह तृतीयाद हलादि विभक्ति परे है श्रत यहा अमाप्यक' (२७६) सूत्र को बाच कर 'हिल लोप' (२७७) सूत्र से हृद् का लोप \* असंस होता है। परन्तु श्रलोऽन्त्यस्य' (२१) सूत्र से हृद् के श्र त्य दकार का लोप होना चाहिये। इस पर—

#### ''नानथकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे''

यह अधिभाषा प्रवृत्त हा कर कहती है कि अनथक में अलाउन्स्यस्य (२) सूत्र प्रवृत्त नहीं

हुआ करता हा या श्रम्यास का विकार श्रमथक भी हो तो भी यह (श्रकाऽन्त्यस्य) श्रवृत्त हो जाता है । कौन श्रमर्थंक श्रीर कौन साथक हाता है । इस का निखय निम्न परिभाषा से होता है—

## "समुदायो ह्यर्थवान् तस्येकदेशोऽनर्थक "

श्रथात समुनाय साथक श्रीर इस का एक भाग निरर्थंक हुआ करता है। तो इस प्रकार इद यह सम्पूच समुदाय साथक श्रीर इस का इद् यह श्रवयव निरथक है। श्रनथक में बांडिन्यविधि नहीं हुआ करती श्रत यहा भी दकार का जाप न हो कर सम्पूच इद भाग का ही लोप हो जायसा— स्म + भ्याम् । श्रव यहा सुपि च' (१४१) सूत्र मे हमें दीघ करना श्रभीष्ट है, परन्तु उस से वह दो नहीं सकता, क्योंकि उस के श्रथ मे श्रदन्त श्रक्ष का दीर्घ हो ऐसा जिखा है। यहा श्रत् श्रक्ष तो है पर श्रदन्त श्रक्ष नहीं। श्रत इस की सिद्धि के जिये श्रशिमसूत्र प्रकृत होता है—

[लघु०] पित्माना स्त्रम्—२७८ आद्यन्तवदेकस्मिन् ।१।१।२०॥ एकस्मिन् क्रियमाण् कायमादाविव अन्त इव च स्यात्। सुपि चेति दीर्घः। आभ्याम्।

अर्थ - जैस श्रादि श्रौर श्रन्त मं काव्य दोते हैं वैस एक वरा में भी काय हों।

व्यास्त्यां — श्राधन्तवत् इत्यव्ययपदम् । एकस्मिन् ।७।१। समास — श्रादिश्च श्र-तश्च = श्राधन्तौ इतरेतरद्वनद्व । तयोरिव=श्राधन्तवत् । तत्र तस्यव' इति वति १त्थय । श्रर्थं — (श्राध तवत् ) श्रादि श्रौर श्रन्त में जैसे काय होते हैं वैसे (एकस्मिन् ) एक वर्षों में भी हों ।

श्रादि और श्रन्त शब्द सापेच धर्यात् दूमरे की श्रपेच श्राश्रय करने वाले हैं। जब तक श्रन्य वख न हों, श्रादि और श्रन्त नहीं बन सकते। जैसा कि भाष्य में कहा है—

> "यस्मात्पूर्वं नास्ति परमस्ति स त्रादिरित्युच्यते । यस्मात्पूर्वमस्ति परश्च नास्ति सोऽन्त इत्युच्यते।"

श्चर्यात् जिस से पूर्व कोई नहीं, परे है वह—'श्चादि' तथा जिस के पूत्र तो है परे महीं वह—'श्चन्त कहाता है। इस प्रकार श्चादि श्रीर श्चन्त में विश्वान किये गये काय केवल एक वर्षा में प्राप्त नहीं हो सकते। श्चत उनकी एक श्चसहाय वर्षों में भी प्रवृत्ति कराने के

<sup>\*</sup> यथा — विभित्ते, पिपिति आदियों में अभ्यास के अन्त्य ऋकार को इकार आदेश हो जाता है। अप्रयथा वहां भी सम्पूर्ण अभ्यास के स्थान पर आदेश होता।

बिये यह सूत्र आरम्भ किया गया है । उदाहरका यथा—जैस रामाभ्याम पुग्षाभ्याम यहा अदन्त श्रद्ध का सुपि च (१४१) में दीघ होता है वैसे— श्र + भ्याम' यहा केवल श्रद्ध को भी दीई हो कर आन्याम बनेगा। आदि का उदाहरका—जैसे भावव्यति यहा वजादि म्य को श्राधधातुकस्येड वजाने (४१) से इट का आगम हाता है वैस श्रातिष्टाम् श्रातिष्ठ' इ यान्यों में क्वल स को भी होगा।

नोट—भाष्यकार ने इस सूत्र को और अधिक विस्तृत करने क लिये व्यवद्शित किस्तृत पेसा लिया है। मुरय यवहार को यपदश कहते है। साऽस्यास्तीति व्यवद्शी उस व ले का नाम यपत्री हुआ। अर्थात् मुख्य का नाम व्यवद्शी है। उस मुख्य के समान एक में भी काव्य हो नाते हैं। यथा— एकाचो बशो भष्— (२४३) का मुख्य उदाहरण गध्य है। यहा गद्म बातु का अवयव एकाच मत्र त दम है। परन्तु 'धुक यहा एसा नहीं। यहा धातु भी बही है और एकाच् मत्र त भी वही है अर्थात् दाना आसन्न है इसमें भी मुरय क समान कार्य हो जाएगे। वे उदाहरण पाणि। क आचन्तवदकिमन, सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकते थे अत भाष्यकार को यपदेशि वदकिमन, इस प्रकार रचना पहा। शास्त्र में इसे ही यपदेशिवद्भाव कहा गया है। यपदेशिवद्भाव का अर्थ गीण को भी मुख्य के समान मानना है।

'इदम् + भिम' यहा त्यदाशस्त्र, पररूप हिला लोप' (२७७) मे इद् भाग का लाप हो जाता है। तब अ + भिस् इस स्थिति में चयपदेशिवद्वाव से 'अतो भिस्र ऐस' (१४२) द्वारा भिस्र का ऐस प्राप्त होता है। इस पर अग्रिमस्त्र निषेध करता है—

### [लघु०] निषेष स्त्रम-२७६ नेद्मद्सोरको ।७।१।११॥

श्रककारयोग्दिमदमोर्भिम ऐस् न । एभि' । श्रस्मै । एभ्य' । श्रस्मात् । श्रस्य । श्रनयो' २ । एषाम् । श्रस्मिन् । एषु ।

अर्थ ---ककाररहित इदम् और श्रदस् शब्द के भिस को ऐस नहीं होता।

व्याख्या—श्रको ।६।२। इदमद्सो ।६।२। भिस ।६।३। ऐस ।३।३। श्रितो मिस ऐस' से ] न इत्य प्रयथदम् । नास्ति क ययोस्तो = श्रको तथा =श्रको बहुवीहि समास । श्रथं — (श्रक) ककाररहित (इदमदसो ) इदम् श्रीर श्रदस् शब्द के (भिस ) भिस् के स्थान पर (ऐस) ऐस् (न) न हो ।

'श्र + भिस् यहां शक्तत्त्व्य से भिस को ऐस न हुआ। तब बहुव चने सल्येत' (१४५) सूत्र से एत्व हाकर सकार का रुँत्व और रेफ को विसर्ग करने से—'एिन' कर सिद्ध हुआ।

चतुथों क एकव चन में इदम् + प' ( हे ) इस अवस्था में सर्वनाम्न स्में (१४२) सूत्र स एकार का स्में आदेश तथा अनाप्यक (२७६) से इड् को अन् आदेश युगपत् आस होत हे । विश्वतिषेधप'रभाषा से परकार्ये अन् आदश होन योग्य है । परन्तु यह अनिष्ट है । इसके जिये निम्म परिभाषा प्रमुक्त होती है—

### ''पूर्व पर-नित्यान्तरङ्गापवादानामुत्तरोत्तर वलीय '' (प॰)

श्रधीत् पूच स पर पर से कित्य कित्य से श्रन्तरङ्ग सौर श्रन्तरङ्ग स श्रपवाद चलवान् हाता है। नित्य उसे कहते हैं कि जो अपने निरोधी क प्रवृत्त हान पर सा श्रवृत्त हा सकें। वथा—वहाँ समै आदेश नित्य है क्योंकि वह अपने निरोधी अन् श्राम्श क प्रवृत्त हा जाने पर सा श्रवृत्त हो सकता है। पर से नित्य बेलवान् हाता है अत अनाप्यक (७२ ११२) के पर होने पर भी 'सर्चनाम्म समैं' (७१ १४) मूत्र क नित्य होन स समैं आदश हो जायगा। 'इद+समैं' इस स्थिति में हिल जोप (२७७) में इद् साम का लाप हो कर असमैं' अयोग सिद्ध हाता है।

इंदम् + अस् (किसँ) = इद + अस । यहां भी पूनचत् ानत्य होने स अन् आदश का बान्ध कर डसिडयो स्माल्स्मिनी' (१४४) सूत्र से स्माल् आन्श हा जाता है। तब हिता लोग (२७७) से इद् का लाग करन स 'अस्मात् रूप बनता है।

इदम्+श्रस् ( इस )=इद + श्रस् । नित्य दोन स प्रथम टाडसिङसाम्— (१४०) सूत्र से स्य श्रादेश ही जाता है। तब इद् आग का जाप दो कर अस्य प्रयोग सिद्ध हाता है।

इद्ध् + फ्रोस = इद + फ्रोस । घडा श्रनाप्यक' (२०६) सूत्र मे अन् धार्रश फ्रोस च (१४७) से प्स्व तथा एचोऽयवाब व (२२) स श्रय् श्रादेश करने पर सन्या ' रूप बनता है।

इदम् + छाम् । त्यदाधाःच पररूप, नित्य होने से 'ग्रामि सर्वनाग्न सुट् (१४४) स सुट इद् भाग का क्षोप श्रीर बहुवचने मत्त्येत्' (१४४) स एत्व करने पर—एसाम्≖ एवाम्' प्रश्नोग सिद्ध होता है।

इदस्+इ (कि) = इद+इ। यहा प्रथम स्मिन् आदेश हो कर तदनन्तर इद् भाग का बोप हो जाता है-- श्रास्मिन्'।

इदम्+सु (सुष)। त्यदाशस्त्र, पररूप, इद् का स्रोप एत्व और पत्व करने पर एवु' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाना स्था—

| я e        | <b>ग्रयम्</b> | इमौ        | इम    | प॰ | श्रसात् | श्राभ्याम | प्रभा       |
|------------|---------------|------------|-------|----|---------|-----------|-------------|
| द्वि०      | इमम्          | ÿ          | इमान् | 40 | श्रस्य  | श्रनयो    | एवाम्       |
| <b>न</b> ० | श्रनेन        | श्राभ्याम् |       |    |         | ,         |             |
| च∘         | श्र₹मे        | 7          | एभ्य  |    | सम्बाधन | नास्तीति  | प्रायोवाद । |

## [लघु०] विधि स्त्रम-२८० द्वितीयाटोस्स्वेन ।२।४।३४॥

इदमेतदोग्न्वादेशे । किञ्चित्कार्यं विधातुम्रुपात्तस्य कार्यान्तर् विधातु पुनरुपादानमन्वादेश । यथा— अनेन व्याकरणमधीत-मेन छन्दोऽध्यापयेति । अनयो पिवत्र कुलम् एनयो प्रभृत स्वम् इति । एनम् । एनौ । एनान् । एनेन । एनयो २ ।

अर्थ — द्वितीया टा और श्रोस विभक्तियों के परे होन पर श्रन्व। देश में इदम श्रोर एतद् शब्द का 'एन श्रादेश हा। कि जिन्ति इति—किसी काय का विधान करने के लिये प्रहण किये हुए का पुन दूसरे काय का विधान करने के लिये प्रहण करना 'श्रन्व। देश कहाता है।

व्याख्यां—इदम ।६।१। [ इदमोऽन्वादेशे—'स ] एतद ।६।१। [ एतदस्त्र तसी— से ] अन्वादेशे ।७।१। [ इदमोऽन्वादेशे—'से ] द्वितीयाटीस्सु ।७।३। एन ।१।१। समास —द्वितीया चटा च श्रास् च-द्वितीयाटीस , तेषु=द्वितीयाटीस्सु इतरेतरद्वन्द्व । शर्य — ( अन्वादेशे ) अन्वादश में ( इदम ) इदम् शब्द क स्थान पर तथा ( एतद ) एतद् शब्द क स्थान पर ( एन ) एन श्रादेश हो ( द्वितीयाटीस्सु ) द्वितीया, टा और श्रास्

#### अन्वादेश किसे कहते है १

किसी अपूर्व कार्य को जनान या विधान करन के लिये जिस का प्रथम एक बार प्रदेश हो चुका हा; यदि पुन दूसर कार्य का जनाने या विधान करन क लिय उस का पुन प्रह्मा किया जावे तो वह पुनअहणा अन्वादेश कहाता है। यथा— १ अन्न व्याकरणम् अधीतम् पुन छुन्दाऽध्यापय। इस ने व्याकरण पढ़ लिया है अब इसे छुन्द्रशास्त्र पढ़ाओ। यहा व्याकरण पढ़ लिया है' इस कार्य के लिये अनेन कहस ने' का अहण किया गया है। पुन छुन्दोऽध्यापन क लिये भी उस का अहण किया गया है अत दूसरी बार उस का अहण 'अन्वादेश' हुआ। २ अन्यो पवित्र कुलम् एनयो प्रभूत स्थम्। इन दोनों का पवित्र कुल है तथा हुन का अन भी बहुत है। यहा प्रथस पवित्र कुल कहने के लिये अहण किये उद्देश किये हुए

डिन दोनों का पुन बहुत धन कहने क लिय दाबारा ग्रहण किया गया है अत थह दूसरी बार वाला ग्रहण अन्वादश' है। इसा प्रकार—ईंग बालक शिक्षामपापठ, अयो एन वेद अध्यापय। इस बालक का तुम शिक्षा पढ़ा चुके हा अब इसे वेद पढ़ाआ। यहा वेद पढ़ान के लिय पुन उस का ग्रहण अन्वादेश है। अनबोश्लास्त्रया शोभन शीलम्, अयो एनयो कुरामा मेथा। ये दानों लाज अच्छे आच र वाले हैं और इन की बुद्धि भा तीच्या है। यहा बुद्धि तीच्या है यह जनान के लिये पुन उन का ग्रहण अन्वादेश है।

अन्वादेश में द्विताया=अम्, श्रीट् शस तथा टा श्रीर श्रीस् [ वष्ठी श्रीर सप्तमी दोनों विभाक्तयों का ] इन पाञ्च प्रत्ययों के पर हान पर हदम् श्रीर एतद् शाद को एम आदेश हो जाता है। श्रन्य विभक्तियों में श्रनन्वादश की भान्ति रूप चलते हैं \*। एतद्' राज्द का वर्णन श्रामे आएगा यहां श्रव हदम् शब्द प्रस्तुत है—

? इदस्+श्रम् = एन+श्रम्=एनस् । २ इदस् + श्रौट्=एन+श्रौ = एनौ । २ इदम् + शस्=एन + श्रस्=एनत् । ४ इदम् + टा=एन + श्रा=एन + हन=एनेन । ४ इदम् + श्रास=एन + श्रास=एन + श्रास=एन ।

नोट---'एन' मादेश मनेकाल् होने से मनेकाल्पिशाषा द्वारा सम्पूण इदम्' के स्थान पर होता है।

इन सब का दो श्लाकों में उदाहरख यथा-

"इम विद्धि हरेभीक्ष, विद्धचर्थैन शिवार्चिकम् । इमाविमान् वित्त शेवान्, एनावेनांस्तु वैष्णवान्॥१॥ अनेन पूजित कृष्णोऽथेनेन गिरिशोऽर्चित । अनयो केशव स्वामी, शिवा स्वामी ह्यथैनयो ।।२॥" (यहां मकारान्त पुल्ॅलिक्ष समाप्त होते हैं।)

#### श्रभ्यास (३८)

(१) [क] 'किस्' शब्द ही सर्वनामों में पड़ा गया है क' शब्द नहीं, पुन के कस्मै' आदियों में क्यों सर्वन मकार्य ही जाते हैं ?

<sup>#</sup> यद्यपि श्र य विभक्तियों में रूप श्रनन्वादेश की भाति होते हैं जो भी प्रक्रिया में बडा श्रापर होता है। श्रन्वादेश में इदम् शब्द क स्थान पर 'श्रश्' श्रान्श हो कर शकार का खोप करने पर श्रद्धत सत्रवाम की तरह कार्ष होते हैं। यह सबं सप्रयोजन विस्तारपूवक सिद्धातकौ मुदी में देखें।

- [ख] इदम् शब्द में स्वत ही ककार का श्रवशा नहीं द्वाता, पुन उस के निषध के तिये श्रनाप्यक श्रादि में यत्न क्यों किया गया दें ?
- [ग] श्रयम्' में त्यदाद्यत्व क्यों नहीं होता ? यदि उस क प्रवृत्त्यभाव का काह कारण है ता वह इमी इमे' श्रादि में क्यों नहीं ?
- [घ] अभिनेयति में सत्व क्यों नहीं होता ?
- [कः] पुष+नात = पुष्णाति यहा ष्टुत्व होता है या सात्व १ श्रन्यतर की प्रवृत्ति का सहतुक विवेचन करो ।
- (२) [क] स्रादि श्रीर श्रन्त का लच्च्या । ज्ञस्य कर न्यपर्राशवद्भाव का सोद। हरण विवेचन करें।
  - [स्त] श्रन्वादश ना कच्चण लिख कर उस का सोदाहरण स्पष्टीकरण करो किञ्च यह सा लिखा कि श्रावादेश में इदम्' के स्थान पर क्या क्या परिवत्तन हाते हैं।
  - [ग] नानथक परिभाषा की श्रावश्यकता पर टिप्पणा लखें।
  - [व] प्रशान् यहा नकार का कोप क्यो नहीं होता ?
  - [क] चतुषु में रेफ को वसर्गादेश क्यों नहीं होता ?
- (3) चत्वार केषाम्, शशान्तसु चतुर्गाम् श्रयम्, श्रनया, श्रस्मे एषु—इन सूत्रों की सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि करो।
- (४) 'अनाप्यक दश्च शराऽचि, रषाभ्या नो स समानपदे, श्राद्यन्तवदेकिश्मिन्' सूत्रों की ब्यारया करें।

#### ---

श्रव नकारान्त पुर्ले लिङ्ग शब्दों का विवेचन करते हैं-

### [लघु०] राजा।

राजन् = राजा (राजृदीसौ' इत्यस्मात् किनन् युवृषि--' इत्यौगादिके किनिन साधु )।

'राजन् + स् ( सुँ ) यहा हरूड्याब्स्य — ( 194 ) सूत्र स सुलोप तथा सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौं ( 199 ) से उपधादीर्घ युगपत् प्राप्त हाते हैं । परन्तु परत्व के कारण प्रथम उपधादीर्घ हा कर परचात् सुलोप हो जाता है—राजान् + स = राजान् । श्रव 'न खोप प्रातिपदिकान्तस्य' ( १८ ) सूत्र से नकार का लोप हो कर 'राजा' रूप सिद्ध होता है ।

'हाजन् + ग्री' यहा 'सर्वनामस्थाने--' ( १७७ ) से उपधादीघ हो कर राजानी

यहा यह ध्यान में रखन। चाहिये कि व्याकरण में समास के श्रन्तिम पद को उत्तरपद तथा श्रादिम पद का पूर्वपद कहते हैं। यथा—राज्ञ पुरुष ≃राजपुरुष । यहा राजन्' यह पश्चम्त पूर्वपद तथा पुरुष यह प्रथमान्त उत्तरपद है।

ब्रह्मनिष्ठ । ब्रह्मणि निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठ । ब्रह्म में स्थिति या विश्वास रखने वाजा 'ब्रह्मनिष्ठ' कहाता है । 'ब्रह्मन्छि निष्ठा सुँ' यहा बहुब्रीहिसमास में सुपा धातु— (७२१) सूत्र से नकार का जोप प्राप्त होता है पर तु न डिमम्बुद्ध्यों ' (२८१) सूत्र उस जोप का निषेध कर देता है क्योंकि प्रत्ययत्वच्यापरिभाषा में कि' परे स्थित है। अब ङाबुत्तरपदे— वार्तिक से उस निष्ध का निष्ध हो कर पुन न जाप प्रातिपदिकान्तस्य 'द०) में नकार जोप हो जाता है। यहा कि' से परे 'निष्ठा' यह उत्तरपद विद्यमान है। ब्रह्मनिष्ठा ऐसा होने पर 'गोस्त्रियोरूपसजनस्य' (१५२) सूत्र द्वारा इम्ब हा कर विभाक्त जाने स ब्रह्मनिष्ठ' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार— श्रात्मविश्वाम चमित्र ' श्रादि प्रयोग जानने चाहियें।

राजन्+श्रस् (शस) यहा 'श्रक्षोपोऽन (२४७) सूत्र स मसन्ज्ञक श्रन् क श्रकार का लाप हो कर— राज्न् +श्रस हुश्रा। श्रव स्तो श्रद्धना श्रद्ध '(६२) सूत्र से नकार को अकार करने पर—राजञ +श्रस= राज्ञ प्रयाग सिद्ध हाता है।

नोट— ज्ञ यह सयुक्त व्यक्षन है। ज श्रीर त्र के सयोग मे इस की निष्पत्ति होती है। जिल्लों की सुविधा के जिये इस का ऐसा स्वरूप माना गया प्रतीत हाता है। ज्ञ' को पृत्रक वया मान कर इस का ग्य वा ज्य ग्न ज्ञ' श्रादि उच्चारया करना नितान्त श्रशुद्ध श्रीर शास्त्रविरुद्ध है। यदि यह श्रप्त वया बन जाता तो शिक्षाकार इस क उच्चारया का भी कहीं निर्देश करते पर तु उन्हों ने ऐसा कहीं नहीं किया। इस को श्रप्त वर्षा मानने से स्तो श्रुना श्रु' (६२) द्वारा श्रुक्त मी न हो सकगा। यथा— तज्ज्ञान विद्धि राजसम्' एतज्ज्ञानमिति प्राक्त युक्तास्व। मुन्यतऽश्रुभ त् इस्वादि। सिद्धा तकी मुद्दी के जलो ज्ञें 'पर शेखरकार का वक्त य भी द्रष्ट य है— जलयागे जाकनेदिम हत्ताहशाध्वने जिपि विशेषस्य यानुवादकम भिशुक्तवन्त्रन न स्विद वर्षान्तरम्, शिचादाव परिगण्यितस्वेन तस्सन्ते मानाभावात्। श्रुत एव तज्ज्ञानम्' इत्यादौ श्रुस्वसिद्धि । किञ्च यदि इस का बच्चारया ग्य' श्रादि होता तो प्राकृत में— मयाजज्ञ (मनो क्षा), जयया (यज्ञ) श्रहज्जा (श्रमिज्ञ) सक्ष्वज्ञा (सवज्ञ) इत्यादियों में इस प्रकार श्रादि में जकार व याकार न होता। श्रुत ज्ञ' काई स्वतन्त्र वर्षा नहीं यह सिद्ध हाता है। इसी प्रकार 'क्त के विषय में भी समक्रना चाहिये। यह भी 'क्+प' के संयोग से उत्यक्ष होता है।

राजन्+श्रा (टा) भसन्द्यक श्रन् के श्रकार का जोप हो कर श्र्वुत्व करने से— राज ज्+श्रा≈'राज्ञा प्रयाग सिद्ध होता है।

राजन् + भ्याम् इस स्थिति में 'न लोप — (१८०) से पदान्त नकार का खोप हा जाता है। तब राज + भ्याम् इस श्रवस्था म सुषि च' (१४१) से दीव शास होता है। इस पर श्रियम-सूत्र प्रवृत्त होना है—

[लघु०] नियम स्त्रम्—२८२ नलोप सुप्स्वरसञ्ज्ञातुग्विधिषु कृति। ⊏।२।२॥

> सुब्विधौ स्वरविधौ मञ्ज्ञाविधो कृति तुग्विधौ च नलोपोऽसिद्धो नान्यत्र 'राजाश्व' इत्यादौ । इत्यमिद्धत्वाद् श्रात्वमेत्वपैस्त्व च न । राजभ्याम् । राजभि । राजभ्य २ । राजनि, राज्ञि । राजसु ।

श्रिये --- सुदिवधि स्वरिवधि मन्द्राविधि तथा इत्यत्ययपरक तुनिवधि करने में ही नकार का ल प श्रसिद्ध होता है श्रन्यत्र नहीं। यथा-- राजाश्व इत्यादिथों में श्रसिद्ध नहीं होता। इस सुत्र से यहा नकारस्तोप के श्रमिद्ध होने से श्राभाव एभाव ऐस् भाव नहीं हाता।

व्याक्या— नजाप ।१।१। सुप्तरसन्ज्ञातुन्विधिषु ।७।१। कृति ।७।१। ऋसिद् ।१।१।

[ प्वत्र।सिद्धम्' से जिङ्गिविपरियाम कर के ] समाम — नस्य जाप = नजोप वष्ठीतत्पुरुष ।

सुप्च स्वरस्य सन्ज्ञा च तुर्कं च = सुप्त्वरसन्ज्ञातुक इतरेतरद्वन्द्व । तेषां विधय =

सुप्त्वरसम्ज्ञातुन्विधय , तेषु = सुप्त्वरसन्ज्ञातुन्विधिषु वष्ठीतत्पुरुष । विधिशन्द्रोऽत्र

भावसाधन । विधान विधि । यहा सुवादिगत शेषवष्ठी के साथ विधिशन्द् का समास

हुआ जानना चाहिये । सुन्विधि — सुपो विधि । यहा शेष में वष्ठी होने के कारण

सुप्तम्बन्धी विधि' ऐसा अर्थ हो जाता है । सुप्तम्बन्धी विधि दो प्रकार की हो सकती है

एक तो सुप क स्थान पर यथा — राजिम । यहा अतो मिस ऐस्' (१४२) सूत्र से मिस्

सुप् क स्थान पर ऐस् प्राप्त होता है । दूसरी सुप् परे होने पर, यथा— राजम्याभ्र राजम्य ।

यहा सुप् परे होने पर आत्व तथा पत्व प्राप्त होता है । स्वरविधि =स्वरस्य विधि । यहा

मवर कम में शेषत्व की विवचा स षष्टी विमक्ति हुई है । 'स्वर को विधान करना' यह अथ

यहा अभिप्रत हैं । सन्जाविधि =सन्जाया विधि । यहा भी कम में शेषत्व की विवचा स

वष्टी विभक्ति हुई है । सन्जा को विधान करना' यह अथ यहा अभिप्रत है । तुन्विधि =

तुका विधि । यहा भी तुक-कम में शेषत्व की विवचा से वष्टी विभक्ति जाननी चाहिये ।

कृति' यह तुन्विधि के साथ ही सम्बन्ध रखता है असम्भव होने से अन्यों के साथ नहीं।

श्रत 'कृत् परे होने पर तुक को विधान करना' यह श्रथ निष्यत्न होता है। श्रथ — (सुप्स्वर सन्ज्ञातुन्विधिषु) सुप्सम्ब धी विधान, स्वरविधान सन्ज्ञाविधान तथा कृत् प्रत्यय परे होने पर तुन्विधान करन में ( नक्षाप ) नकार का लोप ( श्रसिद्ध ) श्रसिद्ध हाता है।

ये जितनी विधिया गिनाई गई हैं सब सवा सात अध्यायों में स्थित हैं। अत इन विधियों के प्रति नकार का लाप त्रिपादीस्थ हाने से ही प्वत्रासिख्य (१) द्वारा श्रसिख्य हैं दुन यहा इन विधियों में नकारलाय को श्रसिद्ध कहना नियमार्थ है— सिद्धे सत्यारम्भा नियमार्थ । अर्थात् इन विधियों में ही नकार का लोप श्रसिद्ध हा अन्य विधियों से न हो। यथा—राजोऽश्व = राजाश्व । राजन् इस श्रथ सुँ यहा षष्ठीतत्पुरुषसमास में सुपो धातु प्रातिपदिक्या । (७२१) सूत्र से इस श्रीर सुँ का लुक् हो—राजन् श्रश्व । न लोप प्रातिपदिक्या । (७२१) सूत्र से नकार का लोप हो—राज श्रश्व । श्रव यहा नलाप के श्रसिद्ध होने से 'श्रक सवर्यों दीघ (३२) द्वारा सवर्यदीघ नहीं हो सकता । पुन इस उपयु क नियम से नकारलोप के सिद्ध हो जाने से वह हो जाता है । ता इस प्रकार—राजाश्व ' रूप निष्पन्न हाता है । इसी प्रकार—दण्ड्यश्व योग्यातमा मन्याज्ञा श्रादि प्रयोगों में नकारलोप के सिद्ध होने से यण् 'राजश्वर ' श्रादि प्रयोगों में गुण तथा राजीयित, राजायते में क्रमश क्यचि च (७२२) से ईत्व श्रीर श्रक्तत्सावधानुक्यादीघ ' (४६३) से दीर्घ हो जाता है । इस सुत्र का यही प्रयोजन है।

राज + भ्याम् यहा 'सुपि च' ( 181 ) से आत्व राज+भिस यहा ऋतो भिस ऐस् ( 182 ) स मिस को ऐस, राज + भ्यस यहा बहुवचने मल्येत्' (182) से एत्व ये सुव्विधियां शास होती है। इन के प्रति नकारलाप असिद्ध ही है अत इन में स कोई भा काय न हीता। राजभ्याम् राजभ्य ।

राजन्+इ ( ि )। यहा विभाषा हिश्यो ' ( २४८ ) सूत्र से भयन्त्रक अन् के अकार का वैकिल्पिक कोप हा जाता है। लापपच में श्चुन्व हो कर— राज़ि । लोपाभाव में — राजनि । सम्पूण रूपमाला यथा—

| म      | राजा    | राजानी    | राजान   | q  | ₹1 <b>5</b> 7 | राजभ्याम्  | राजम्य     |
|--------|---------|-----------|---------|----|---------------|------------|------------|
| ब्रि • | राजानम् | ,         | राज्ञ'  | de | •             | राज्ञो     | राज्ञाम्   |
| ₹.     | राज्ञा  | राजभ्याम् | राजभि   | स॰ | राज्ञि, राजा  | नि         | राजसु      |
| ₹      | राज्ञे  | ,         | राजम्यः | स  | हे राजन् !    | हे राजानी। | हे राजान । |
|        |         | _         |         | •  |               |            | •          |

इसी प्रकार निम्निखिखित शब्दों के रूप होत हैं-

शब्द ग्रर्थ शब्द ग्रर्थ १ अकिञ्जनिमन् = आहिञ्जाय, निर्धिनतः । ३ आशिमन् = ग्राश्चता शीन्नता २ अखिमन् = शखुरन, श्रखुपना । ४ ग्राजिमन् = ग्राजैव सरजता

|     | शहद             | स्रथ                      | शब्द ग्रर्थ                       |
|-----|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| *   | कालिमन्         | = कालत्व, झुट्याला        | १६ भूमन् = बहुत्व बहुतायत         |
| Ę   | चेविमन्         | = चित्रस्य शीव्रतः        | १७ महिमन् = महत्त्व बडप्पम        |
| ø   | चादिमन्         | = चुद्रस्व, चुद्रता       | १८ कचिमन् = लघुत्व हलकापन         |
| ₹.  | ख रिडमन्        | = खग्डस्व दुक <b>दापम</b> | १६ वरिमन् = उह्तव महत्ता          |
| ક   | गरिमन्          | = गुरुख भारीपन            | २० वर्षिमन् = वृद्धःव बुढ़ापा     |
| 4 0 | चारिमन्         | = चाह्रत्व, सुन्द्रता     | २१ वृषिमन् = वृष्त्व वीयवत्तः     |
| 8 3 | त्रनिसन्        | = तनुत्व पततापन           | २२ साधिमन् = साधुत्व मज्जनतः      |
| भ २ | नदिमन्          | = ग्रम्तकत्व निकटता       | २३ स्माहिमन् = स्वादुत्व स्वादुपन |
| 8 3 | पटिमन्          | = पहत्त्व, वहुता          | २४ इसिमन् = इस्वत्व छुटप्पन       |
| 3 8 | <b>पारिडमन्</b> | = पारद्धत्व, पीवापन       | एवम् — उच्चन् — सूधन् — वृषन्     |
| १४  | प्रमन्          | = प्रियस्व प्यार स्नह     | अश्वस्थामन् ग्रादि ।              |
|     |                 |                           |                                   |

#### [लघु०] यज्वा। यज्वानौ । यज्वान ।

व्याख्यां — 'वज् (भ्वा० उभ ) धातु से सुयबाङ्वनिप (३।२।१०३) सूत्र द्धारा भूतकालिक ड्वनिप प्रत्यय द्दो कर यज्वच् शब्द सिद्ध होता है। इष्टवाच् इति यज्वा जो यज्ञ कर चुका है वह यज्वच् कद्दाता है।

बज्वन् गब्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया राजन् शब्दवत् होता है, कवल भसञ्ज्ञकों में भ्रवलापोऽन (२४७) सूत्र हाना प्राप्त अद् क लाप का निषेध हा जाता है। तथाहि— [लाघु०] निषेध सूत्रम— २८३ न सयोगाद्धमन्तात् ।६।४।१३७॥ वमन्तसयोगादनोऽकारस्य लोपो न । यज्वनः । यज्वना । यज्वभ्याम् । ब्रह्मस्य । ब्रह्मस्य ।

अर्थ — वकारान्त और मकारान्त सयोग स परे अस् के अकार का लोप नहीं होता।

व्याख्यां—वसन्तात् ।१।१। सवीगात् ।१।१। अन ।६।१। अवस्तोष ।१।१। ['अल्लापोऽन से ] न इत्यव्ययपदम् । समास —वश्च म् च≖वमी इतरेतरद्वन्द्व । वकारादकार उच्चारसार्थ । वमी अती यस्य स वमन्त , तस्मात् =वमन्तात्, बहुवीहि

<sup>\*</sup> ये सब शब्द पृथ्वदिभ्य इमिष्ठवा (१९५२) द्वारा इमिष्च प्रत्य करने से निष्पन्न होते हैं। इमिष्च प्रत्य वान्त सब शब्द पुलँ लिङ्ग हुआ करते हैं। कवल 'प्रेमन् शब्द ही कहीं २ नपुसक में प्रयुक्त होता है।

ममास । अर्थ — (वमन्तात् ) वकारान्त और मकारान्त ( संबोगात् ) संयोग स पर (श्रेन ) श्रम् के ( श्रल्काप ) श्रकार का कोप ( न ) नहीं होता ।

'यज्यन् + अस् (शस )' यहा यज्य धन्' शब्द में ज्य् यह वकारान्त संयोगान्त है अत इस से परे अन् क अकार का खाप न हुआ- यज्यन ' सिद्ध हुआ। एवम् आगे भी भसन्त्रको में समक तेना चाहिए। रूपमाचा यथा-

यज्वन यज्वभ्यास् य उच स्य यज्वा यज्वानी यजवान द्वि० यज्वानम् युज्यभ यञ्चना यज्वनाम् स० यडवंगि यज्वभि यज्वसु यज्वभ्याञ् সূভ यज्वना ह यज्वन्। हे यज्वानी । ह यज्वान । यस्वभ्य यउवन

मकारा'त स्थाग का उदाहरणा ब्रह्मन हु। ब्रह्मा श्रथना ब्राह्मण का ब्रह्मन्' कहते हैं। 'ब्रह्मन् + श्रस् (श्रस् ) यहा 'ब्रह्म-श्रन्' शब्द में 'ह्म्' यह मकारान्त स्थाग है श्रत इस से परे भसन्त्रक श्रन् के श्रकार का लोप न हुशा— ब्रह्मण । रूपमाता यथा—

प॰ ब्रह्मग्र ब्रह्मा ब्रह्माणी ब्रह्मभ्याम् ष० , अहारा। स० अहारिय , द्वि ब्रह्माग्रम् बहाए ,महाण्। वसणाम् **तृ० ब्रह्मणा** बह्मभ्य।स् वं हाभि बह्म सु सिं इ ब्रह्मन् । दे ब्रह्माणी । दें ब्रह्माणा च० ब्रह्मसे ब्रह्म‡य

इसी त्रकार—१ श्रात्मन् (श्रात्मा) । २ श्रमन् (प्रथर) । ३ पुरुपधन्तन् (कामदेव)। ४ शाक्रधन्तन् (विष्णु) । २ सुपर्वन् (बाण देवता)। ६ श्रमवन् (श्रमुरहित)। ७ कृष्णवर्सन् (श्रम्भा)। ८ मातरिश्वन् (वायु)। १ सुधर्मन् (देवसभा)। १० श्रक्रप्णकर्मन् (श्रम कर्मी वाजा)। ११ श्रमुजन्मन् (वहा भाई, ब्राह्मण् )। १२ श्रमन्तात्मन् (प्रमात्मा)। १३ श्रस्थिषन्तन् (शिव)। १४ श्रमुज मन् (ब्रोटा भाई)। १४ श्रदष्टकर्मन् (श्रमें प्रात्मा)। १६ श्रमात्मन् जो पदार्थं श्रात्मा नहीं—शरीर श्रादि)। १७ श्रमन् (कम निष्णु — २।१।)। १८ प्रिज्ञान् (चन्द्रमा श्रथवा श्रिक्तं, श्रथवा चारों तरफ जाने वाजा)। ११ सुशर्मन् (प्राचीनकांज का एक राजा श्रद्धों के रूप होते हैं।

#### वृत्रहन्=हन्द्र।

[ बुत्र हतवान् इति बुत्रहा । 'ब्रह्मभूषवृत्रेषु क्विप्' (३ २ ८७) इति भूतं कर्तरि क्विप् ]
\*बुत्रहन् + स ( सुँ ) । यहां सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्धी' ( १७७ ) द्वारा ना त की
उपथा को दीर्घ प्राप्त होता है । इस पर श्राप्तम सूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] नियम सूत्रम्—२८४ इन्हन्पूषार्यम्या शौ ।६।४।१२॥ एवा शावेवोपधाया दीर्घो नान्यत्र । इति निपेधे प्राप्ते—

अर्थ — इस्नन्त हन्शब्दान्त, पूष शब्दान्त तथा अर्थमन्शब्दात्त स्रज्ञों को शि परे होने पर ही दीर्ष हो अन्यत्र न हो । इससे निषेध प्राप्त होने पर ( श्रव्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है । )

व्याख्या—इन्हन्प्वार्ण्मणाम्।६।३। श्रङ्गानाम्।६।३। [ श्रङ्गस्य' इस श्रिधिकृति का वचनविपरिणाम हो जाता हे। ] शौ ।७।१। उपधाया ।६।१। [ 'नोपधाया 'मे ] त्रीध ।१।१। [ ढूजोपे पूर्मस्य दीघोऽण' से ]। 'श्रङ्गानाम् क विशेषण होने से इन्हन्प्षा र्यम्णाम्' से तदन्तविधि हो जाती है। श्रर्थ—( इन्हन्प्षार्यम्णाम्) इन्नन्त, हन्नन्त प्षन्शब्दान्त तथा श्रर्थमन्शब्दान्त ( श्रङ्गानाम् ) श्रङ्गा का ( उपधाया ) उपधा के स्थान पर ( दीघ ) दीघे हो जाता है ( शौ ) शि परे होने पर ।

नपु सकलिंग में 'शि' की शि सर्वनामस्थानम्' (२३०) सूत्र द्वारा सर्वनामस्थान सञ्ज्ञा होती है, श्रत उस के परे होने पर सूत्र में गिनाये सब शब्दों की उपधा को सर्व नामस्थाने चासम्बुद्धौं' (१७७) से दीर्घ हो सकता ह। पुन इस सूत्र द्वारा दीष्टविष्ठान सिद्धे सत्यारम्भो नियमाथ 'के श्रनुसार नियमार्थं हे। श्रर्थात्—— 'इनकी उपधा को यदि दीर्घ हो तो 'शि' परे होने पर ही हो श्रम्यन्न न हो" यह नियम फलित होता ह।

'वृत्रहन् + स्' यहां ह शब्दान्त से परे 'सुॅ' वर्त्तमान है 'शि' नहीं श्रत श्रक्तनियम से यहाँ दोर्घ प्राप्त नही हो सक्ता। इस पर श्रक्रिम सूत्र प्रगृत्त होता हे—

## [लघु०] विधि स्त्रम्—२८५ सौ च ।६।४।१३॥

इन्नादीनामुपद्याया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सो परे । वृत्रहा । हे वृत्रहन् ! ।
त्र्राये — इन्नन्त ग्रादि अज्ञों को उपधा को दीर्घ हो, सम्बुद्धि भिन्न सुँ परे होने पर।

व्याख्या— इन्हन्प्वार्यस्याम् ।६।३। ['इन्हपून्वार्यस्या शौ'से ] अङ्गानाम् ।
६।३। ['अङ्गस्य' यह श्रिषकृत है ] उपधाया ।६।३। ['नोपधाया'से ] दीघ ।३।६।
['द्र्बोपे पूर्वस्य दीर्घोऽया'से ] असम्बुद्धौ ।७।३। ['सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ'से ] सौ
।७।३। च इत्यन्ययपदम् । अर्थ — (असम्बुद्धौ ) सम्बुद्धिभिन्न (सौ ) सुँ परे होने पर
(इन्हन्प्यार्यस्याम्) इन्नन्त, ६न्नन्त, पूषन्शब्दान्त तथा अर्थमन्शब्दान्त (अङ्गानाम्)
भङ्गों को (अपधाया ) उपधा के स्थान पर (दीर्घ ) दीर्घ हो जाता है । पूर्वसूत्र के नियम

से 'सुँ' में दीर्घ नहीं हो सकता था, श्रव इसमे सुँ' में हो जाता है। शेष 'शि' भिन्न सर्वनामस्थान में पूर्वनियमानुसार निषेध ही रहेगा।

बृद्धहन् + स्' यहां प्रकृतसूत्र से दीर्घ हो जाता है-बृतहान् + स् । श्रव 'हल्ख्या बन्य —' (१७६) से सकारलाप तना 'न लोप —' (१८०) से नकार का लोप होकर वृत्रहा' प्रयोग सिद्ध होता है।

'वृत्रहन् + औ' यहा प्राप्त उपधादीर्धं का इन्हन्पूषार्थम्णा शौ' (२८४) सूत्र से निषेघ हो जाता हैं। 'श्रट्कुप्वाड् –' (१३८) से ग्यत्व भी नहीं हो सकता क्योंकि समान पद नहीं है। श्रत ग्यत्व करने के लिये श्रीग्रम सूत्र प्रवृत्त हाता है—

## [लघु०] विधि स्त्रम्—२८६ एकाजुत्तरपदे गा ।८।४।१२॥

एकाजुत्तरपद् यस्य तस्मिन्समासे पूर्वपदस्थान्निमित्तात्पग्स्य प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिस्थस्य नस्य स स्यात् । वृत्रहस्रौ ।

अर्थ — एक श्रम् है उत्तरपद में जिस के, ऐसे समास में पूर्वपद में ठहरे निमित्त (ऋ, र्, ष्) से परे प्रातिपदिकान्त, जुम् तथा विभक्ति में स्थित नकार को सकार हो जाता है।

व्याख्या—एकाजुत्तरपदे । १११ पूर्वपदाभ्याम् । ११२ [ 'पूर्वपदात्सक्ज्ञायामग ' से ] रषाभ्याम् । ११२ न । १११ । ण । १११ [ 'रषाभ्या नो ण स्मानपदे' से ] प्रातिपदि कान्तनुस्त्रिभक्तिषु । ११३ [ 'प्रातिपदिकान्त—' से ] समास —एकोऽच् यस्मिन् तद एकाच्, बहुत्रीहिसमास । एकाच् उत्तरपद यस्य स एकाजुत्तरपद (समास ), तस्मिन् = एकाजुत्तरपदे, बहुत्रीहिसमास । पूत्र पद ययोस्तौ पूर्वपदौ (रषौ), ताभ्याम् = पूर्वपदाभ्याम् (रषाभ्याम्) बहुत्रीहिसमास । प्रातिपदिकस्य अन्त = प्रातिपदिकान्त षष्टीतस्पुरुष । प्रातिपदिकान्तरच तुम् च विभक्तिश्च = प्रातिपदिकान्तनुम्बिभक्तय, त्रेषु = प्रातिपदिकान्त तुम्बिभक्तिषु, इतरेतरह ह । अर्थ — (एकाजुत्तरपदे) जिस समास में उत्तरपद एक अच् वाजा हो उस समास में (पूर्वपदाभ्याम्) पद वाजी (रषाभ्याम्) रेफ षकार से परे (प्रातिपदिकान्तनुन्तिभक्तिषु) प्रातिपदिक अन्त में, तुम् में, तथा विभक्ति में स्थित (न ) नकार के स्थान पर (शः) शकार हो जाता है।

'वृष्णहन् न श्री' यहा उपपदसमास में 'वृत्र' यह पूर्वेपद तथा 'हन्' यह उत्तरपद है। उत्तरपद है। उत्तरपद 'हंन्' एक श्रम् वाला है। पूर्वेपद में तकरोत्तर रेफ भी विद्यमान है श्रत उससे पर प्राक्तिपिदिक के श्रन्त में स्थित नंकार की एकार हो कर 'वृत्रहणी' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार श्रींग सर्वेनामस्थानी में—'वृत्रहण , वृत्रहण्म, वृत्रहणी' रूप बनते हैं।

'वृत्रहन् + अस' ( शस् ) यहा 'एकाजुत्तरपदे सा' ( म ४१२ ) के श्रसिद्ध होने से 'श्रङ्ठोपोऽन' ( ६४१३४ ) द्वारा अन् के अकार का लोप हा जाता है। 'वृत्रहन् + अस्' इस अवस्था में अग्रिमस्त्र प्रवृत्त होता हें—

[लघु -] विधि स्त्रम्--२ प् हो हन्तेर्जिग्गन्नेषु । ७। ३। ५ ४।। जिति गिति च प्रत्यये नकार च परे हन्तेर्हकारस्य कुत्र स्यात्। वृत्र-न । इत्यादि । एव शार्जिन्, यशस्त्रिन्, व्यर्थमन्, पूपन् ।

ऋर्थ — जित् शित् प्रत्यय परे होन पर अथवा नकार परे होने पर हन् घातु के हकार को कवर्ग (घकार) आदश हा नाता है।

व्याख्या—हन्ते |६|१। श्रद्धस्य |६|१। [ यह श्रधिकृत है ] ह ।६|१। िन्यान्नेषु ।७|३। कु |१|१। [ 'चजो कु 'स ] समास —श् च् या च = न्या, हतरेतरद्धन्द्ध । न्या हती ययोस्तौ = न्यातौ ( श्रद्धाधिकारत्वाद्मस्ययौ ), बहुन्नीहिसमास । न्यातौ च नरच = न्याकास्तेषु = न्यान्नेषु, हतरेतरद्ध द्ध । अर्थ —(न्यान्नेषु ) नित् यित् प्रत्यय तथा नकार परे होने पर ( श्रद्धस्य ) श्रद्धसन्त्रक ( हन्ते ) हन् घातु के ( ह ) हकार के स्थान पर ( कु ) कवर्ग श्रादेश हो जाता है । हकार का स्थान पर, घोष तथा महाप्राय यस्न है, कवर्गों में तत्सहश केवल घकार ही है श्रत हकार के स्थान पर घकार ही कवग श्रादेश हागा । †

'वृत्रह्न् + श्रस्' यहा नकार परे है अत प्रकृतसूत्र से हकार को कवर्ग घकार श्रादेश हो कर 'वृत्रह्न' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार श्रागे भसन्द्यकों में जब 'श्रञ्छोपोऽन ' (२४७) से श्रन् के श्रकार का लोप हो जाता है तब नकार परे होने से हकार को धकार हो जाता है। यथा—टा में—'वृत्रहा' के में—'वृत्रहने', इसिं भौर इस् में—'वृत्रह्न ' श्रोस् में 'वृत्रहनों ', श्राम् में—'वृत्रहनाम्,' रूप बनते हैं। कि में 'विभाषा किरयों ' (२४८) द्वारा अन् के श्रकार का विकल्प कर के लोप हो जाता है श्रत लोपपस्त में नकार परे रहने से 'वृत्रह्नि' श्रीर लोपाभाव में नकार परे न होने के कारण वृत्रहिष्ट रूप बनते हैं। रूपमाजा यथा—

प्र० वृत्रहा वुत्रहर्णो वृत्रहण् प० वृत्रव्र वृत्रहस्याम् वृत्रव्र वृत्रहो द्वि० वृत्रहणम् वृत्रमाम् स॰ वृत्रहिंग, वृत्रिह बुत्रहिभ वृत्रह्सु त्० वृत्रहा बुत्रहम्यास् स॰ देवृत्रहन्! देवृत्रहणी! वृत्रहभ्य हे वृत्रहसः। च० वृत्रप्ते

<sup>†</sup> जित् के उदाहरण वात आदि तथा णित् के उदाहरण 'जवान' आदि आगे आयेंगे।

# इसी प्रकार-अहाहन्, अूगहन् शब्दों के उचारण होते हैं।

## शाङ्गिन् = विष्छ।

[ शाङ्ग म् = शृङ्गनिर्मित धनुरस्यास्तीति शाङ्गी । 'श्रत इनिटनी' इतीनियत्यय । ]

प॰ शार्डीं शाहियों । शाहिया प॰ शाहिय शाहिस्याम् शाहिस्य द्वि॰ शाहियाम् , , , शाहियो शाहिस्याम् तृ॰ शाहिया शाहिस्याम् शाहिमि स० शाहिया , शाहिया । च॰ शाहियो , शाहिस्य । स० हेशाहिन्। हेशाहिया । हेशाहिया ।

% यहा इन्हन्पूषार्थम्या शौ' (२८४) इस नियम से उपधादीर्घ के निषेध हो जाने पर 'सौ च' (२८४) सूत्र से दीर्घ हो जाता है। सकार और नकार का जीप पूर्व नत् होता है।

‡ शार्क्षिणौ' श्रादियों में 'श्रट्कुप्वाड्—'( १३८ ) से सस्व हो जाता है। हे शार्क्षिन् '' में पदान्तस्य' ( १३६ ) सूत्र द्वारा सत्वनिषेध होता है।

— 'शाङ्गिषु' में सुब्विधि न होने से नकार का खोप श्रसिद्ध नही होता, श्रत षत्व करने में बाधा नहीं होती |

इस प्रकार के उचारण वाले शब्द सस्कृतसाहित्य में बहुत हें। कुछ का बालोप योगि सम्रह नीचे दिया जाता हे । अ इस चिह्न वाले रूपों में ग्रद्भ जान लेना चाहिये।

| शब्द                     | श्रथ                  | शब्द                    | શ્ચર્ય                 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| १ ग्रस्तिन्, )           | = ऋणरहित              | <b>अनुविधायिन्</b>      | = श्राजाकारी           |
| श्चनृश्चिन् )            |                       | श्रन्तर्यामिन्⊛         | = सर्वेश्यापक ब्रह्म   |
| <b>श्रद्ध</b> विन्       | = जुत्रारिया          | श्र-तेवासिन्            | = शिष्य                |
| श्रव्रगामिन्             | = श्रागे जाने वाला    | ११ श्रभिघातिन्          | = प्रहार करने वाला     |
| <b>१ श्रज्ञानिन्</b>     | = ज्ञानरहित, मूर्ख    | श्रागामिन्              | = श्रागे श्राने वाला   |
| श्रतिशायिन्              | =बढा हुग्रा           | <b>श्राततायिन्</b>      | = श्रग्नि श्रादि लगाने |
| श्रधिकारिन्%             | = श्रधिकार वाला       |                         | वात्ता                 |
| ग्रधीतिन†                | = पड़ा हुझा, विद्वान् | श्रात्मघ।तिन्           | = श्रात्महत्यारा       |
| <b>श्र</b> नुजीविन्      | = सेवक                | <b>उत्तर</b> ाधिकारिन्® | = जानशीन               |
| १० <b>श्रनुप</b> कारिन्& | उपकार न करने पाला     | २०उपजीविन्              | = मौकर                 |
| श्र <b>तु</b> यायिन्     | = पीछे चलने वाला,     | <b>उपयोगिन्</b>         | = उपयोगी               |
| Ŷ.                       | सेवक                  | <b>ऊमिमा</b> बिन्       | = ससुद्र               |
|                          |                       |                         |                        |

<sup>†</sup> इस क योग में पूर्व में सतमी होती है - न्याकरणे श्रधीती।

| शब्द                 | <b>ચર્ય</b>           | शब्द                  | ऋर्थ               |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>एकाकिन्</b>       | = श्रकेला             | जितकाशिन्             | = विजयी            |
| क-चुकिन्             | = रनवास में रहने      | ज्ञानिन्              | = ज्ञानी           |
|                      | वाला वृद्ध पुरुष      | तपस्विन्              | = तपस्वी           |
| २४ कपटिन्            | = कपटी छुत्ती         | त्यागिन्              | = त्यागा           |
| कपालिन्              | = महादेव              | <b>४</b> ४ दष्ट्रिन्⊛ | = स्त्रर           |
| करटिन्               | = हाथी                | दशिङन्                | = डग्डे वाला       |
| करिन्⊛               | = हा गो               | दक्तिन्               | = हाथी             |
| कलापिन्              | = मोर                 | दीर्घंदशिन्           | = दीघँदशीं         |
| ३० कामिन्            | = कामी                | दूरदशिन्              | = दूरदर्शी         |
| किर <b>ग्</b> मातिन् | = सूच                 | ६० देहिन्             | = जीवात्मा         |
| कुर्डितन्            | = साप                 | द्वारिन्⊛             | = द्वारपाव         |
| कूटसाचिन्⊛           | = क्ठा गवाह           | द्वीपिन्              | = गेरहा            |
| कृतिन्               | = परिंडत              | घनिन्                 | = घनवान्           |
| ३१ केशरिन्⊛          | = शेर                 | <b>घारा</b> वाहिन्    | = लगातार बहने वाला |
| कान्तदर्शिन्         | = श्रतीतद्रष्टा       | ६४ घारिन्⊛            | = घारा वाला        |
| क्रोघिन्             | = क्रोधी              | नयशाबिन्              | = नीतिज्ञ          |
| च्चाविष्वतिन्        | = चिंगक               | निवासिन्              | = रहने वाबा        |
| चेत्रिन्ॐ            | = खेत वाला            | पचिन्≋                | = पत्ती, परिन्दा   |
| ४० चेमिन्            | = सुखी                | परदशिन्               | = विदेशी           |
| खिन्                 | = गेग्डा              | ७० परमेष्टिन्         | = ब्रह्मा          |
| गृहमेधिन्            | = गृहस्थी             | परिपन्थिन्            | = शत्रु            |
| गृहिन्⊛              | = ,,                  | पादचारिन्&            | = पैद्व            |
| गृहीतिन्             | = समका हुत्रा, ज्ञानी | पारवैवर्त्तिन्        | = सेवक             |
| ४१ बातिन्            | = हिंसक               | पाशिन्                | = शिकारी           |
| घोणिन्               | = स्थर                | ७४ पाषचिडन            | = पाखग्डी          |
| चक्रवर्त्तिन्        | = चक्रवर्त्ती राजा    | <b>पिना</b> िन्       | = शिव              |
| चक्रिन्⊛             | = विष्णु व हुम्हार्   | पुष्करिन्ॐ            | = हाथी             |
| जन्मिन्              | = जन्म वाला, प्राणी   | प्रकस्पिन्            | = कापने वाला       |
| ५० जम्भभेदिन्        | = इन्द्र              | प्रगायिन्             | = प्रेमी           |
|                      |                       |                       |                    |

| द० प्रतिवादिन = जवाब दने वाला, १०४ मेघाविन् = बुद्धि<br>सुद्दालह योगिन् = योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | î                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| सुद्रालह योगिन् = योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | î                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| प्रतिवेशिन् = हमसाया पडासी रथारोहिन्ॐ = रथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सवार              |
| प्रस्यर्थिन् = शत्रु रूपधारिन्% = रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | को घारण करने      |
| प्रवासिन् = परदेश गया हुन्ना वाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | π                 |
| प्राखिन् = प्राखी रूपशातिन् = सु-द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र                 |
| म× फिर्मिन् = फयो वाला साप ११० रोगिन् <b>⊛</b> = बीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ार                |
| फलिन् = फलो वाला वृत्त वाङ्गलिन् = बला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ाम                |
| बलशाबिन् = बलवान् लिद्गिन् = साधु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| बिलिष्वसिन् = विष्यु लोभिन् = लोभी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| बिलन् = बलवान् वनमालिन् = श्रीकृष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | या                |
| 2.3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रहने चाला         |
| ब्रह्मचारिन््ॐ = ब्रह्मचारी वशवित्तन् = वश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | में रहने वाला     |
| The state of the s | ाकारी             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भूत, श्राज्ञाकारी |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । में चतुर        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | करने वाला         |
| वाला भिचुक १२० विकाशिन् = स्विल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ने वाला           |
| ६१ मोगिन् = भोगी, साप व राजा विटिपन् = वृत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| मण्डिबान् = साप वियोगिन् = वियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग वाला, विरही     |
| मनस्विन् = प्रशान्त मन वाला, वीचिमालिन् = समुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                 |
| सममदार वैरिन्⊗ = वैर क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रने वाला, शत्रु   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्राचार वाला      |
| बुद्धिमान् बद्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाश                |
| मित्रक् = मात्री, वज़ीर ब्यवायिन् = चि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नचारी             |
| १०० मरीचिमालिन् = सूर्यं व्यापिन = याप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शि में घूमने      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ा, पची            |
| मार्बिन् = मार्बायुक्तं व्यतिन् = वत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ावा               |
| मुण्डिन् = मुण्डे हुए सिर वाला १३० शमिन् = शान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                 |

| शब्द           | ऋर्थ                | शब्द                  | ষ্ঠ                 |
|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| शरीरिन&        | शरीरिनळ = जीवारमा   |                       | = कब्ज़ करने वाला   |
| शास्त्रदर्शिन् | =शास्त्रों को जानने | सड्ग्राहिन्           | पटार्थ              |
|                | वाला                | १ ८१सञ्चारिन्छ        | = घूमने वाला        |
| शास्त्रिन्छ    | = शास्त्रज्ञ        | सत्यवादिन्            | = सत्य बोबने वाला   |
| शिखरिडन्       | = मोर               | सब्रह्मचारिन्ङ        | = सहपाठी, सहाध्यायी |
| १३५शिखरिन्%    | = पर्वत             | समीद्यकारिन्ॐ         | =सोच समम कर         |
| शिखिन्         | = मार               |                       | काम करने वाला       |
| शिविपन्        | = शिल्पी व कारीगर   | सहकारिन्æ             | = सहयोग करने वाला   |
| श्र्रमानिन्    | = अपने आप को शूर    | १४०सन्यसाचिन          | = <b>শ্বন্ত</b> ন   |
|                | मानने वाता          | साचिनॐ                | = गवाह              |
| शेषशायिन्      | = विष्णु            | सादिन्                | = घुड्सवार          |
| १४०श्रमिन्&    | = मेहनती            | स्वामिन्              | =स्वामी माबिक       |
| श्रेष्टिन्     | = सेठ, धनवान्       | <b>इस्तिन्</b>        | = हाथी              |
| सयमिन्         | = सयमी              | १ <i>२१</i> हितेषिन्ॐ | = हित चाहने वाला    |
| सङ्गिन्        | = सङ्गी साथी        | _                     | o <del></del>       |

सूचना—(क) इबन्तों क श्राम् में दीर्घ सवधा न विखवा चाहिये सुँ में तो श्रवश्य करना चाहिये।

(स) इसन्त शब्दों को यदि स्त्रीखिङ्ग में लाना हो तो हम से आगे 'ऋन्नेभ्यौ डींप्' (२३२) द्वारा डीप् प्रत्यथ किया जाता है। 'डीव्' के अनुवन्धों का लोप हो 'ई' अवशिष्ट रहता है। यथा—योगिनो भोगिनी धनिनी आदि। तब हन का उचारण नदीसब्द्वत् होता है।

(ग) हिन्दी में इचन्त शब्द प्राय ईकारान्त हो जाया करते हैं। यथा--योगी, भोगी, घनी श्रादि।

#### पूषन्≔सूर्यं

[ ब्युत्पत्तिपचे 'श्वश्रुचन् ' (उत्ता॰ १४७ ) इत्युत्पादिसूत्र स 'पूर्वें चुद्धौ' ( भ्वा॰ प॰ ) इत्यत्माद्धातो कनिन्त्रात्ययान्तो निपात्यते । ]

प्रवा‡ पूषग्गी† पूषगा प० पूच्या पूषभ्याम् पूषभ्य हि० पूषग्रम पूज्या क्ष पूरगो पूरणाम स॰ पूष्णि पूषणि— " व० पूच्या पूषभ्याम् पूषिभ पृषसु च० पूज्यो स॰ हेपूषन्! हेपूषसाै! पूषभ्य हे पषरा।

‡ इन्ह पृषार्थम्या शी सी च।

ं इत्यादौ तु इन्हिंबिति नियमान्न दीघ । यात्वमत्र श्रद्कु ' सूत्रेण भवति । मसन्त्रकेषु तु श्रङ्कोपे कृते 'रषाभ्या नो या समानपदे' इति यात्व बोध्यम् ।

⊛'ब्रङ्घोपोऽन ' (२४७)। — विभाषा डिश्या ' (२४८)।

## त्रर्थमन्<sub>≔स्य</sub>

[ ब्युत्पत्तिपचे 'श्वज्ञ चन्—' ( उणा० १८७ ) इत्युणादिसूत्रेण अर्थोपपदाद
माङ् माने' ( जहो० आ० ) इत्यस्माद्धातो कनिन्धत्यया तो निपात्यते । ]
प्र० अर्थमा अर्थमणौ अर्थमण प० अर्थमण अर्थमभ्याम् अर्थमभ्य
द्वि० अर्थमणम् , अर्थमण् प० अर्थमणो अर्थमणाम्
त० अर्थमणा अर्थमभ्याम् अर्थमभि स० अर्थिण अर्थमण , अर्थमसु
च० अर्थमणे ,, अर्थमभ्य स० हे अर्थमन । हे अर्थमणो । हे अर्थमणा ।

णात्व सर्वत्र अटकु--' (१३८) सूत्र से हता है।

## यशस्विन्=यशस्वी-कीत्तिमान्

[यशोऽस्यास्तीति—यशस्त्री श्रस्मायामेधास्त्रजो विनि '(११८१) इति मत्त्र रे जिनिप्रत्यय ]
प्र० यशस्त्री यशस्त्रिनी यशस्त्रिन ए० यशस्त्रिन यशस्त्रिमयान् यशस्त्रिमया
द्वि० यशस्त्रिनम् ,, ,, ,, ,, यशस्त्रिनी यशस्त्रिनाम्
तृ० यशस्त्रिना यशस्त्रिम्याम् यशस्त्रिनी स० यशस्त्रिनी ,, यशस्त्रिषु
च० यशस्त्रिने ,, यशस्त्रिमय स० हेथशस्त्रिन् हेयशस्त्रिन ! हेयशस्त्रिन !

नोट चहा 'यशस्तिन्' में विन्मत्यय होने से 'इन् ' अनर्थक तथा 'शार्द्धिन्' में इन्मत्यय होने से 'इन् ' सार्थक है । "समुद्रायो ह्ययंवान् तस्मैकदेशाऽनर्थक "। सार्थक भौर अनर्थक के मध्य सार्थक का ही सर्वत्र प्रहण किया जाता है आत इस के अनुसार 'यशस्तिन्' आदि शब्दों में 'इन्हन् ' (२०४) तथा 'सौ च' (२०४) सुम्र प्रवृत्त नहीं हो सकते थे। परन्तु इस विषय की—"अनिनिह्मन्मह्णान्यर्थवता चानथकेन च तद तिविधि अयोजयन्ति" [जिन सुन्नी में अन्, इन्, अस्, मन् का प्रहण हो वे सुन्न इनके सार्थक

श्रथवा श्रनथंक होने पर भी एतदन्तों में प्रवृत्त हो जाते हैं † | ] इस परिभाषा से श्रनथंक इन्' होने पर भी 'इन्हन् ' श्रादि सूत्रों की प्रवृत्ति हो जाती है | इस बात को जनाने के जिये ही प्राथकार ने यहां 'यशस्तिन्' यह इन् का दूसरा उदाहरण दिया है, श्रन्यथा शाक्तिन्' यह उदाहरण तो वे द ही जुके थे |

#### मघवन्=इन्द

[ ब्युश्पत्तिपत्ते 'श्व-तुत्तन् ' ( उग्गा० ११७ ) इति सूत्रेग महं प्तायाम्' ( भ्वा० प० ) इति धातो कनिन्प्रत्ययो इस वो युगागमश्च निपात्यते । ]

[लघु०] विधि स्त्रम्—२८८ मधवा बहुलम् ।६।४।१२८॥ 'मधनन्' शब्दस्य वा तुं इत्यन्तादेश स्यात् । ऋ इत् \*।

त्रर्थः---मधवन् शब्दं का विकल्प कर के 'तुँ' श्रन्तादेश हो। श्रकार की इत्सन्ज्ञा हो जाती है।

यद्यपि यह तूँ आदेश अनेकाल् होने से 'अनेकालिशत्सर्वस्य' (४४) सूत्र द्वारा सम्पूर्यं 'मघवन्' शब्द के स्थान पर होना चाहिये तथापि नानुवन्धकृतमनेकाल्स्वम्'' ( अनुवन्धों के कारण अनेकाल्या नहीं माननी चाहिये) इस परिभाषा से इस के अनेकाल् न होने से सर्वादेश नहीं होता कि तु अजोऽन्त्यपरिभाषा से अन्तादश हो जाता है।

मधवत्ँ यहा ऋकार की 'उपदशेऽजनुनासिक इत्' (२=) स्त्र से इस्सम्ज्ञा श्रीर 'तस्य लोप' (३) से स्रोप हो कर 'मधवत्' शब्द बन जाता है। जिस पच में तृँ श्रादेश नहीं होता उस पच का विवेचन आगे करेंगे।

<sup>ं</sup> परिभाषोत्रहरणानि यथा—राश इत्यत्र अन् अथवान, दान्त इत्यत्र तु क्रन्थक ह शाक्षीं इत्यत्र इत अथवान, मरारवी इत्यत्र तु अनर्थकः । सुपया शत्यत्र अस अथवान, सुलोता इत्यत्र तु अ्त्यक्षतः,। श्रस्तत्त्वाद् दीर्ष । सुरार्मा इत्यत्र मन अथवान, सप्रविमा इत्यत्र तु अनथकः । मन (४११२) इति न कीप ।

<sup>\*</sup> यहा 'ऋ' यह विभक्तिरहित निर्िंट किया गया है। प्रक्रियादशा में अविभक्तिक निर्देश करने में भी कोई दोव नहीं होता।

<sup>‡ &#</sup>x27;बहुसम्' पर केवल विक्लप के लिये ही नहीं है अपितु—'मधवान रूप में उपधारीलें करने पर समीगानतकोप सक्तिस में को—इस के खियें भी सममाना चाहिये।

'मधवर+स् (सुँ) इस अवस्था में अधिमस्त्र प्रवृत्त होता हैं— [सञ्जु०] विधि स्त्रम्—२८६ उगिद्चा सर्वनामस्थानेऽधानो । ७।१।७०॥

> श्रधातोरुगितो नलोपिनोऽञ्चतेश्च नुमागमः स्यात् सर्वनाम-स्थाने परे । मधवान् । मधवन्तौ । मधवन्तः । हे मधवन् ! । मधवद्भ्याम् । तृत्वाभावे—मधवा । सुटि राजवत् ।

अर्थ: सर्वनामस्थान परे होने पर घातु भिन्न उगित् को तथा जिस के नकार का कोप हो चुका हो ऐसी 'अञ्चु' घातु को नुम् का आगम हो जाता है ।

व्याख्या- उगिद्चाम् ।६।३। सर्वनामस्थाने ।७।१। अधातो ।६।१। तुम् ।१।१। ['इदितो तुम् धातो 'से ] समास — उक् इत् यथा ते = उगित, बहुवीहिसमासः । उगितश्च मच् च=डिगिदंचः, तेथाम् = उगिद्चाम्, इतरेतरहः । अच्' शब्देनेह तुंसनकारसः 'अच् च गतिपूजनयो ' (भ्वा॰ प॰ ) इति धातोप्रहण भवति । न धातु = अधातुस्तस्य = अवातो नम्समास । अधातारिति डिगितामेव विशेषण सम्भवति न तु अन्वतेरिति बोध्यम् । अर्थ — (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (अधातो) धातु से भिन्न (डिगिद्चाम्) उक्-प्रस्थाहार इत् वावे सब्दों का तथा नकार तुस हुई अञ्च धातु का अवयव (नुम्) तुम् हो जाता है।

भानः जिन शब्दों में उकार, ऋकार, लुकार प्रणी की इस्सक्ता हीती है श्रीर यदि वे घातु नहीं तो सर्वनामस्थान परे होने पर उन की नुम्का श्रागम हो जाता है।

'सघवत् + स्' यहां तें के ऋकार की इत्सक्ज्ञा हुई है अत यह उगित् है, इस से परे 'सुं' यह सर्वनामस्थान भी विद्यमान है। इसिकिये 'मिदचोऽन्त्यात्पर '(२४०) परिभाषा की सहायता से प्रकृतसूत्र से अन्त्य अच् से परे जुम् का आगम हो कर — मंघवजुम् त् + स् = मंघवज् त् + स्' हुआ। अब 'हल्क्-यान्भ्य '(२७३) से सकार तथा 'सयोगा'तस्य क्रोय ''(२०) से तकार का लीप ही कर — मंघवज्'। युन प्रत्ययक्त्वा द्वारोः सुँ की मीने कर 'सर्वनामस्थाने चासम्बुदी' (१७७) से उपधादीर्घ करने में 'मंघवाज्' रूप निकार्घ होता है।

नीट-यहां 'सयोगान्तस्य लोप ' (म २ २३) द्वारा किया व्होप अपना को दीर्घ काले में असिद्धानहीं कीता। इस काल्यार मन्नवार बहुकम्' (साम) सूत्र में 'बहुक्त' प्रह्या है। ,बहुक्त' प्रह्या का ताल्यये यह जीता है कि खोकप्रसिद्ध इष्टरूप में जितनी वाषाएं उपस्थित

होती हैं न हों। 'मध्वान्' रूप बोक में प्रसिद्ध है यथा—"इविजिक्कित नि राष्ट्रो मखेतु मध्य नसी" ( भट्टि )। श्रव इस की सिद्धि के श्रनुरूप उपधादी में करने में सयोगान्तकोप श्रसिद्ध नहीं होता। नकार का लोप भा इसी कारण नहीं होता। 'बहुत्व' शब्द पर विशेष विचार कृदन्तों में कृत्यल्युटो बहुत्वम् (७०२) सूत्र पर किया जायगा।

तृत्वपत्त में रूपमाला यथा-

प॰ सघवान् सववन्तौ × सघवन्त प॰ सघवत सघवद्वधास् सघवद्वध द्वि॰ सघवन्तम् , सघवत प॰ , सघवतो सघवतास् तृ॰ सघवता सघवद्वधास् सघवद्वि स॰ सघवति , सघवत्सु च॰ सघवते , सघवद्वधाः स॰ हे सघवन्तौ हे सघवन्तौ

× यहा इतना विशेष है कि तुम् का आगम होकर 'नश्चापदान्तस्य किं ( ७ म ) स्त्र से अनुस्वार और 'अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण' ' ( ७ १ ) से परसवर्णं—नकार हो जाता है।

‡ इत्यादियों में 'मत्ता जशोऽन्ते' (६७) से जश्त्व दकार हो जाता है।

ं यहा तुम् का आगम हो कर सयोगा तलोप हो जाता है। सम्बुद्धि परे होने से 'सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धो' (१७७) द्वारा उपधादी वें नहीं होता। नकारकाप का निषेष पूर्वेंवत 'न किसम्बुद्ध यों ' (२८१) द्वारा हो जाता है।

### तृत्व के ख्रभाव में---

जहा तुँ श्रादश नहीं होता वहा सुट् श्रर्थात् सर्वनामस्थान तक तो 'राजन्,' शब्दवत् रूप बनते हैं । मचवा, मधवानी, मधवान , मधवानम्, मधवानी ।

भागवन् + अस्' (शस्) महो अन्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-

[ल्घुठ] विधि-स्वम्—२६० श्वयुवमघोनामतद्धिते\*।६।४।१३३॥

अन्नन्ताना भसञ्ज्ञकानाम् एषाम् अतिद्धिते परे सम्बद्धारा

# इस ध्ह पर एक ग्रमावित अत्वन्त प्रविद्ध है—

प्रश्न — "काच मर्थि काञ्चनमेकसूत्रे, प्रश्नासि वाके किसिद वितिह्मम्।

उत्तरम्— विवारवान् प्राधिनिरेकसूत्रे, हिंदिसम्।

श्रदास युवान सञ्चनसमह ॥"

माला गू थती हुई किसी बाह्य से प्रश्न किया गया कि तुम कांच, मिया और सीने को एक-

अर्थ'--'म्रन्' शब्द जिन के म्रन्त में है ऐसे मसञ्ज्ञक श्वन्, युवन्, मध्वन् शब्दों को तिद्विनिभन्न प्रत्येय परे होने पर सम्प्रसारण हो जाता है।

व्याख्या—अनाम् ।६।३। [ अरुकोपोऽन ' सूत्र से वचनविपरिणाम करक ।]
भानाम् ।६।३। [ 'सस्य' इस श्रिष्ठकार का वचनित्रपरिणाम हो जाता है ] रवयुवमघोनाम्
।६।३। सम्प्रसारणम् ।१।१। [ 'वसो सम्प्रसारणम्' से ] श्रतिष्ठिते ।७।१। समास —रवा च
युवा च मघवा च = रवयुवमघवान , तेषाम् = रवयुवमघोनाम्, इतरेतरहन्द्र । न तद्वित =
श्रतिष्ठितस्तिस्मन्=श्रतिष्ठिते , नञ्समास । यहा पर्युदास प्रतिषेध होने से तिष्ठित से भिन्न
तत्सदश शर्थात् प्रत्यय का प्रहण होता है । श्रनाम्' से तद तिविध होती है । श्रर्थं —
(श्रनाम्) श्रन्नत (भानाम्) भसञ्ज्ञक (रवयुगमघोनाम्) रवन् युवन्, तथा मघवन्
शब्दों को (श्रतिष्ठिते ) तिष्ठितभित्र प्रत्यय परे होने पर (सम्प्रसारणम् ) सम्प्रसारण हो
जाता है ।

'मझनन् + झस्' यहा मघनन् शब्द अझन्त भी है, भसन्ज्ञक भी है और इससे परे ति इतिभिन्न शस्' प्रत्यय भी विद्यमान है अत 'इग्यण सम्प्रसारणम्' (२१६) के अनु सार प्रकृतसूत्र से वकार को उकार सम्प्रसारण हो कर—'मघन उ अन् + अस्'। 'सम्प्रसारण हो कर—'मघन उ अन् + अस्'। 'सम्प्रसारण हो कर—'मघन उ अन् + अस्'। अन 'श्राद् गुण ' (२७) सूत्र से गुण एकादेश करने पर—मघोन् + अस्=मघो नस='मघोन ' रूप सिद्ध होता हैं। इसी प्रकार अन्य भसन्ज्ञकों में भी जानना चाहिये। भ्यास् आदियों में राजनशब्दवत् नकार का लीप हो जाता है—मघनभ्यास्, मघनिम, मघनभ्य। इस तरनामावपन्न में रूपमाला यथा—

प्रव्यं सघवा मधवानी. पठ सझोन सम्बनान मधवभ्याम अञ्चवस्य द्वि॰ मघवानम् मधोन मघोनी मघोताम् व्य सनीना मधवभ्याम् सघवभि स॰ मघोनि मघवसु र्च मधीने मधर्ब स्य स॰ हे मधवन्। हे मधवानी। हे मधवान।

यशि रेबिन विक्ति वा मधवन् शब्दा स्वियंम श्रमन्त ( 'अन' अत वाले ) हैं,

<sup>—</sup>ही सझ (तागे) में क्यों गूथ रही हो १। कह कतर देती हैं — विचारवान् पाणिनिसुनि ने भी तो एक सझ में कुत्ते, ख़ुवा और इन्द्र को मलीक आशा ।

अत्यर्कत समुचित उत्तर हैं। जब परिवानि जैसे बुद्धिमान् लोग भी असमान वस्तुओं को एक स्थान में बिठाकों हैं तो में बाला (मूखी) ऐसा केंद्रे तो श्री भारवंध की क्या बात है र ै

स्ट्रिंत यह कोई कांच्य नहीं कि सहचर मिन्निता दीप हो। शादशास्त्र में ऐसी बात नहीं दें जिनी चाहिये हिस पर्ध को कवि का विनोद सममना चरहेथ।

इनके लिये 'श्रवाम्' पद का श्रवुवर्तन करना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता, तथापि यदि यहा 'श्रनाम्' पद का श्रवुवर्त्तन न करते तो हुँ श्रादेश पच में मचवत , मचवत ' श्रादि रूपों में 'एकदशविकृतमनन्यवत्' के न्यायानुसार मघयन्' शब्द समक खिये जाने से सम्प्र सारण हो जाता जो कि श्रतीत श्रानष्ट था। परन्तु श्रव श्रवन्त मघवन्' हस प्रकार के कथन से कुछ भी दोष नहीं होता, क्योंकि तृत्वपच में श्रवन्त मघवन् नहीं किन्तु तान्त सघवन् है। यदि यहा काई यह शका करे कि एकदेशविकृतन्याय से इसे श्रवन्त भी मान जैंगे श्रत श्राप का 'श्रनाम्' यह कथन दोषनिवृत्ति के लिये नहीं बन सकता दो उसका उत्तर यह है कि एकदेशविकृत-याय लोकमूजक है। जैसे लोक में पुच्छकटे कुत्ते में कुत्ते का तो व्यवहार होता है पर तु पू छ के विषय में पू छ का व्यवहार नहीं होता, इसी प्रकार यहा 'मघवन्' शब्द में 'मघवन्' शब्द का तो व्यवहार होता है परन्तु श्रवन्तत्व का व्यवहार नहीं होता श्रत 'श्रनाम्' का श्रवुवत्तन करने से दाष निवृत्त हो जाता है।

'विदित्तिमिन्न' कथन का यह श्रमिश्राय है कि साघवनम् [ सघवा दवता श्रस्य हविष तत्=माघवनम । 'साऽस्य देवता' (१०३८) इति सघवन्शा दादणि 'तिबितेद्वचामादे' (६३६) इत्यादिवृद्धौ विभक्तयु त्यत्तौ— साघवनम्' इति सिध्यति ।] यहा 'श्रण्' तिबत के परे होने पर सम्प्रसारण श्रादेश न हो ।

#### श्वन्≐कुत्ता

यह शब्द ब्युरपत्तिपत्त में 'श्वन्तुत्तन् ' ( हागा॰ १४७ ) सूत्र द्वारा 'दुओं रिव गतिवृद्ध थों ' ( भ्वा॰ प॰ ) घातु से किनन् प्रत्यय तथा इकारक्षोप करने पर निपातित हुआ है । इस की रूपमाका यथा—

| प्र॰ स्वा     | श्वानौ    | रवान         | प० शुन       | श्वस्याम     | रवस्यः     |
|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| द्वि॰ श्वानम् | 23        | <b>U</b> = † | Ч° ,,        | ग्रनो        | ग्रनाम्    |
| तृ० शुना      | श्वभ्याम् | श्वमि        | स॰ ग्रुनि    | **           | रवसु       |
| ष० धुने       |           | श्वभ्य       | सं॰ हे स्वन् | ि हे स्वानी। | हे स्वान ! |

श्रुवन् + सस्' (श्रस् ) यहां 'श्रुव्यवमधोनामतदिते' स्त्र से सम्प्रसारण हो-श्रु सन् + सस् । 'सम्प्रसारणाच' से प्वरूप हो-शुन् + सस्='श्रुन ' | इसी प्रकार सागे भी अस्वकारों में समक लेना चाहिये।

#### युवन्=जन्नान,\_श्रेष्ठ

['स्युत्पत्तिपक्के 'सु क्रिश्रवाधिश्रवायोध' ( प्रदा० प० ) इति वालोध 'कतिन् सु दृषि तक्षि राजि चन्ति च प्रतिदिव ' ( उवा० १४३० ) इति सुन्नेया सुन्नव्यन्दः सिध्यति । ], सर्वनामस्थानों में इसकी प्रक्रिया राजन्श दवत् होती है। युवा, युवानी, युवान , सुवानम् युवानी !

'युवन् + अस्' (शस्) यहां 'श्वयुवसघोनामति हिते' (२६०) सूत्र से वकार को सम्प्रसारण डकार हो जाता हैं—यु उ अन् + अस् । अब सम्प्रसारणाच' (२४८) से प्रवेरूप तथा 'अक सवर्णे दीर्घ' (४२) से सवर्णे दीर्घ करने पर—'यून् + अस' वन जाता है। अब इस स्थिति में 'श्वयुवसधोनामति हिते' (२६०) सूत्र से यकार को भी इकार सम्प्रसारण शक्त होता है। इस पर अग्रिमसूत्र निषेध करता है--

[लघु०] निषेष स्त्रम्—२६१ न सम्प्रसारगो सम्प्रमारगाम् ।६।१।३६॥

> सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः सम्प्रमारण न स्यात् । इति 'यस्य नेन्वम् । ऋत एव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूर्वं सम्प्रसार-णम् । यूनः । यूना । युवभ्याम् इत्यादि ।

अर्थ:—सम्प्रमारण परे होने पर पूर्व यण् को सम्प्रसारण नहीं होता। इति यस्येति—इस स्त्र के कारण यकार को इकार नहीं होता। अत एवेत्यादि—— इस ज्ञापक से यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्रथम अन्त्य यण् को सम्प्रसारण करना चाहिये।

ज्या ज्या सम्प्रसार थे । । १। सम्प्रसार थाम् । १।१। न इत्यब्य यय यम् । अर्थ — (सम्प्रसार थे ) सम्प्रसार था परे होने पर (सम्प्रसार थाम् ) सम्प्रसार था (न ) नहीं होता। 'यून् + अस्' यहा सम्प्रसार था परे है अत पूर्व यकार को सम्प्रसार था नहीं होता — यूनस् = 'यून'। अव यहा शुक्का उत्यन्न होती है कि यृदि पूर्व यकार को पहले सम्प्रसार था कर किया जाय और बाद में वकार को सम्प्रसार था करें तो 'न सम्प्रसार थो सम्प्रसार था मूर्व निषेच न कर सकेगा, अत यहां ऐसा क्यों न किया जाए ?। इसके समाधान में कहा है — अत एव ज्ञापकादित्यादि। अर्थात् यदि ऐसा किया जाए तो 'न सम्प्रसार थे सम्प्रसार था मन्द्रसार था सम्प्रसार था परे होने पर कहीं पर भी सम्प्रसार था नहीं मिले गा तब निषेच केसा ?। अत इस निषेच करना हो तो पहली अन्तिम ध्या स्था सम्प्रसार था करना चाहिये। इस विकास सम्प्रसार था करना हो तो पहली अन्तिम ध्या हो सम्प्रसार था करना चाहिये। इस अन्तिम ध्या करना हो तो पहली अन्तिम ध्या हो सम्प्रसार था करना चाहिये। इस अन्तिम ध्या करना हो तो पहली अन्तिम ध्या हो सम्प्रसार था करना चाहिये। इस अन्तिम ध्या हो सम्प्रसार था करना हो तो पहली अन्तिम ध्या हो सम्प्रसार था करना चाहिये। इस सम्प्रसार था हो हो सम्प्रसार था हो हो सम्प्रसार था हो सम्प्रसार था हो सम्प्रसार था हो हो सम्प्रसार था हो हो सम्प्रसार था हो हो सम्प्रसार था हो हो सम्प्रसार था हो सम्प्रसार था हो सम्प्रसार था हो सम्प्रसार था हो सम्प्

'युवन्' शब्द की रूपमाला यथा--

प० यून म॰ युरा युवानी युवान युवस्याम् बुवभ्य द्वि॰ युवानम् " **40** ,, यून यूनो यूनाम् तृ० यूना युवभ्याम् युविम स॰ यूनि युवसु म॰ हे युवन्! हे युवानी! च० यूने युवभ्य हे युवान है

[लघु०] अर्वा। हे अर्वेत्!।

व्याख्या--[-युत्पत्तिपच 'ऋ गतौ' (स्वा० प०) इत्यस्माद्धातोर् 'अन्ये स्योऽपि दश्यते' (७६६) इतिसूत्रेण वनिष्प्रस्त्रये, गुणे, रपरस्वे 'भ्रवेन्' इतिशब्द सिध्य ति । ] 'भ्रवेन' शब्द का अर्थं 'वोहा' होता है ।

सुँ में और सम्बुद्धि में -- अर्वा है अर्वेन् !' ये दोनों रूप राजन् शब्द के समान होते हैं।

'यर्वन् + श्री' यहा श्रमिमसूत्र प्रवृत्त होता है---

[लघु ] विधि-स्त्रम्—२६२ अर्घयास्त्रसावनञ ।६।४।१२७॥ नला रहितस्य 'अर्वन्' इत्यस्याङ्गस्य 'त्' इत्यन्तादेशो न तु सौ । अर्वन्तौ । अर्वन्तः । अर्वद्भाष्यम् इत्यादि ।

अर्थ:--- 'नम्' से रहित 'अर्वेन्' इस अङ्ग को 'तुँ' यह अन्तादेश होता है परन्तु सुँ परे होने पर नहीं होता।

ठयाख्यां— अनज |६|१| अर्वण |६|१| अङ्गस्य |६|१| यह अधिकृत है | ]

मूँ |१|१| यहा विभक्ति का लुक् हुआ २ है | ] असी |७|१। समास — न विद्यते नम्

यस्य स = अनज्, तस्य = अनज | नम्बहुवीहिसमास । न सु-=असु, तिसन् = असी ।

नम्बत्युरुष | धर्यं — (अनज) नज से रहित (अङ्गस्य) अङ्गस-ज्ञक (अर्वेण) अर्वेन

शब्द के स्थान पर (नूँ) 'नूँ' यह आदेश हो जाता है परन्तु (असी ) सुँ परे होने

पर नहीं होता ।

चह आदेश अकोऽन्त्यविधि से अन्त्य अक्ञन्य के स्थान पर प्रवृत्त होता है। यहां अनेकाल्विधि से सर्वादश नहीं हा सकता, नयोंकि 'त्ँ' में अनुनासिक भरकार की इस्सम्बार हो जाती है—-- 'नानुनन्धकृतानेकाल्यम् 'ै।

'सर्वन् + की'-यहां नकार की-तुँ सादेशः हो--- सर्वत् + की । 'उशिद्यो सर्वनाम-स्थानैऽधारोधं ( २८६) से तुम् का सागम को--- सर्वतृपूत् + की = सर्वन्त् + की । 'नश्चापदान्तस्य माजि' (७८) सूत्र से नकार को अनुस्वार तथा 'श्रनुस्वारस्य यथि परसवर्षे (७३) से परसवर्षे--नकार होकर 'श्रर्व' तौ' प्रयोग सिद्ध होता है।

इसी प्रकार आगे समक लेना चाहिये। ध्यान रहे कि केवल सर्वनामस्थानों में ई नुम्का आगम होता है। रूपमाला यथा---

× यहा 'सुँ' होने से 'तूं' आदेश नहीं होता ।

'अर्वणस्त्रसावनन' (२६२) सूत्र में अनन्न' महण का यह प्रयोजन है कि—न अर्वा = अन्वा | नन्तत्पुरुष | 'अनर्वन्' शब्द को सुँभिन्न विभक्तियों में 'तुँ' आदेश न हो जाने | 'अनर्वन्' का उचारण 'यज्वन्' शब्द की तरह होता है |

पथिन् (मार्गं)। मथिन् (मधनी)। ऋधित्तिन् (इन्द्र)।

'मन्थें बिलोडने' (भ्वा० प०) धातु से 'मन्थ' (उत्पा० ४४१) सूत्र द्वारा कित् 'इनि' प्रस्थय करने पर 'ग्रनिदिताम् ' (३३३) सूत्र से उपधा के नकार का लीप करने से 'मिथन्' शब्द सिद्ध होता है। मन्यति = विलोडयति दृष्यादिकम् इति मन्था।

'पत्लुं गती' ( म्वा० प० ) धातु से 'पते स्थ च' (उगा० ४१२) सूत्र द्वारा हिन प्रत्यय तथा तकार को थकारादेश हो 'पथिन्' शब्द सिद्ध होता है। पतन्ति = गच्छन्ति यत्र स पन्था ।

ऋशुत्त =स्वर्गो वज्रो वा सोऽस्यास्तीति ऋशुत्ता । 'ऋशुत्त' शब्द से मध्वर्थीय 'इनि' प्रत्यय (११८७) करने पर 'ऋशुत्तिन्' शब्द सिद्ध होता है ।

पथिन् + स् ( सु ) । मधिन् + स् ( सु ) । ऋशुचिन् + स् ( सु ) । इस अवस्था में निम्निखितसूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु॰] विधिसत्रम्—२६३ पथिमथ्यभुद्धामात् ।७।१।८५॥ एषामाकारोऽन्तादेशः सौ परे।

त्र्यः --पश्चिन् म्मिन् त्राया माश्चित् शब्दों की सुँ परे होने पर प्राकार ब्रन्तादेश

व्याख्या—पश्चिमध्यू भुषाम् ।६।३३ आतं १४।१। सी ।७।१। [ सिलनंड्र रं से कि सम्मासक्षेत्र-पश्चिमध्यू भुषाम् इतरे बहुद्वाद्वाद्वादाः । स्थिमध्यू भुषाम् । प्रथिन् , मधिन् तथाः ऋभुक्तिन् शब्दों की (सी )ः सुँ परे रहते ( श्रान् ) श्राकार श्रादेश हो । श्रकोऽन्त्यविधि से यह श्राकार ब्रादेश श्रन्त्य श्रक्-नकार के स्थान पर होगा ।

तो इस सूत्र मे आकार अन्या करने पर-पि या + म्, मि आ + स्, ऋशुवि आ+स् । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है---

[लंघु०] विधि स्त्रम्—२६४ इतोऽत् सर्वनामस्थान ।७।१।८६॥ पथ्यादेश्कारस्य अकार स्यान् मर्गनामस्थाने पर ।

अथ — पथिन् मथिन् तथा ऋभुत्तिन् शब्द के इकार की सर्वनामस्थान परे होने पर श्रकार हो जाता है ।

व्याख्या—पथिमथ्यृभुत्ताम् ।६।३। ['पथिमथ्यृभुत्तामात्' से ] इत ।६।१। श्रत् ।१।१। सर्वनामस्थाने ।७।१। अर्थ —(पथिमथ्यृभुत्ताम्) पिन् मथिन् तथा ऋभुत्तिन् शब्नों के (इत ) इकार के स्थान पर (श्रत्) श्रत् श्रादश हो जाता है (सर्वनामस्थाने) यदि सवनामस्थान परे हो तो ।

इस सूत्र से इकार को श्रकार करने पर—'पथ श्रा + स् मथ श्रा + स् ऋभुच श्रा + स्' हुश्रा । श्रव इन तीनों में से प्रथम दो में तो श्रिप्रम सूत्र प्रवृत्त होता है परन्तु तीसरे में सवर्णदीर्घ करने से—-ऋभुचास्—"ऋभुचा " रूप सिद्ध होता है।

[लघु०] विवि स्वम्-२६५ थो नथ ।७।१।८७॥

पश्चिमथोम् थस्य न्यादेश स्यान्, मर्जनामस्यात परे । पन्था । पन्थानौ ।

अर्थ --पिन् तथा मथिन शब्दों के नकार की थ् आन्श हो जाता है सर्वनाम स्थान पर हो तो ।

व्याग्व्या—पश्चिमथो ।६।२। ['पश्चिमथ्यृमुक्तामात्' से, ऋमुक्तिन् में थकार न होने से उसकी अनुवृत्ति नहीं होती ] थ ।६।१। नथ ।१।१। अत्र थकारोत्तरोऽकार उक्तारखार्थ । सर्वनामस्थाने ।७।१। ['इतात्सर्वनामस्थाने' से ] अर्थ — (पश्चिमथो ) पश्चिन् और मिथन् शब्द के (थ) थ् के स्थान पर (न्थ) नथ् आदेश हो जाता है (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे हो तो ।

तो इस सूत्र से न्थ् त्रादेश हो कर सवर्षदीय करने से "प्रन्थ् न्ना स्=पन्था, मन्थ् त्रा स्=मन्था" रूप सिद्ध होते हैं।

पथिन् + त्रौ, सथिन् + त्रौ ऋशुचिन् + त्रौ — इन में सुँपरे न होने से 'पथिम ध्युशुचासात्' (२६३) सूत्र से नकार को श्राकार आदेश नहीं होता। 'इतोत्सर्वनामस्थाने' (२६४) सूत्र से इकार को श्रकार हो कर प्रथम दो स्थों में 'यो न्थ' (२६४) सूत्र से यकार को न्यू करके 'सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ' (१७७) सूत्र द्वारा तीनों रूपों मे नान्त की उपधा को दीर्घ हो जाता है—पन्थानौ, म थानौ ऋभुका थी।

पंथिन् + अस् ( शस् ), मथिन् + अस् शस् ), ऋसुचिन् + अस् ( शस् )—यहा सर्वनामस्यान परे न होने से 'इतोऽत्सर्वनामस्थाने' ( २६४ ) तथा 'सर्वनामस्थाने चा॰' प्रवृत्त नहीं होन । अब इनमें अधिमस्त्र प्रवृत्त हाता है—

## [लघु०] विधि स्त्रम्—२६६ भस्य टेलोप, 191१।८८॥

भसञ्ज्ञकस्य पथ्यादेष्टेर्लोप स्यात् । पथा । पथा । पथिभ्याम् । एवम्—मथिन्, ऋभुत्तिन् ।

अर्थ:-- मसन्त्रक पथिन्, मथिन् तथा ऋमुचिन् शब्दों की टिका लोप हो जाता है।

व्याख्या — भस्य १६११ | यहा वचनविपरिशाम कर के 'भानाम्' कर देना चाहिये ] पथिमध्युभुक्ताम १६१३। ['पथिमध्युभुक्तामात्' से ] टे १६११। कोप १९११। अर्थ — (भस्य = भानाम्) भस्रव्ज्ञक (पथिमध्युभुक्ताम्) पथिन्, मथिन् तथा ऋभुक्तिन् शब्दों की (टे) टिका (कोप) कोप हो जाता है।

इस स्क्रसे टि (इन्) का जोप होकर—"पथ्+ श्रस् = पथ , मथ्+ श्रस् = मथ , श्रस् च + श्रस् = श्रस्

अन्यत्र = पदसञ्ज्ञकों में 'न लोप श्रातिपदिकान्तस्त्र' (१८ ) सृत्र से नकार का लोप हो जाता है। रूपमाला यथा-

#### ऋभुविन्

प्र० ऋभुद्या ऋभुचाणी ऋमुद्रिभ्याम् ऋभु चिभ्य ऋभुचाण प० ऋभुत्त द्वि० ऋभुत्ताग्रम ऋभुज्ञ do ऋभुचो ऋमुज्ञाम् ऋभु जिम्याम् ऋभु जिमि तृ० ऋभुत्ता स० ऋभुद्धि ऋमु चिषु च ऋभुन्ने ऋमुत्तिभ्य स० हे ऋमुत्ता 'हे ऋमुत्तायों 'हे ऋभुत्ताया '

#### इसमें गत्व 'श्रट्कु ' (१३८) सूत्र से होता है।

#### पञ्चन् = पाच

[, 'पब्रन्' शब्द सिद्धान्तको सुदीपित उपादिस्त्रों में सिद्ध नहीं किया गया। उपादिस्त्रों के द्वितिकार श्रीउज्ज्वबदक्त विनन् युवृषिः' (उपाः ) स्त्र पर बहुब द्वारा पिंड ( भ्वाः पः, चुराः उभः ) धातु से कित्र शस्यत्र करके इसे सिद्ध करते हैं। प्रिक्रियासर्व स्वकार श्रीनारायणभट उपादि स्त्रों में 'पञ्चेश्च' स्त्र पद कर इसकी सिद्धि करते हैं। स्रस्त्रतीकण्डाभरणवार श्रीभोजन्य— द्वि यु प्रषि तिच्च राजि ध्वनि पिर्व यु प्रतिदिवभ्य किनन्" इस प्रकार स्त्र बनाकर इसकी सिद्धि करते हैं। 'श्रीदुर्गसिद्धा' अपनी वृत्ति में पचि विद्धारे' (चुराः उ०) धातु से पञ्चेरिन 'स्त्र द्वारा श्रीन' प्रत्यय वा कर इसकी निष्पति सानने हैं।

'पञ्चन्' शब्द तीनों बिड़ों में एक समान रहने वाला तथा नित्यबहुवचनान्त प्रयुक्त हुन्ना करता है । श्रत इसमे 'जस्' श्रादि बहुवचन ही होते हैं ।

'पञ्चन् + जस्' यहा श्रक्षिमयुत्र प्रश्चल होता है-

### [लघु॰] सन्ता स्त्रम्—२६७ ब्यान्ता षट् ।१।१।२३॥

पान्ता नान्ता च सङ्ख्या पट्सञ्ज्ञा स्यात् । 'पश्चन्' शब्दो नित्य बहुवचनान्त । पश्च। पश्च। पश्चभिः। पश्चभ्यः २ । तुट्-

श्रिश्चः स्कारान्त भीर वकारान्त सङ्य्या पर्यक्ष्यक होती है । 'पञ्चन' सन्दर्भ नित्यबहुवचनान्त होता है ।

व्याख्या--- व्यान्ता । १११। सङ्ख्या । १११ [ 'बहुगणवतुष्टति सङ्ख्या' स ] वट् १११ 🎇 । समास —व् च नश्च=व्यो, नकाराङ्कार दश्वाख्याथ । व्यो धन्तौ यस्या

रिक्ति वह सन्दा अन्वर्थ अर्थात् अर्थं के अनुसार की गई है। इस सन्धा के सन्दी॰ १ पक्चन् २ वष' ३ सतन् ४ अष्टन् ५ र्सवन् ६ स्रीन् <sup>१५</sup> ये छें शब्द होते हैं। अत इस सन्धा का नाम 'पट युक्त ही है 4

सा ब्लान्ता । बहुझीहिसमास । अर्थं —( ब्लान्ता ) षकारा त श्रीर नकारा त (सङ्र्या सङ्ख्या (षट् ) षट्सञ्ज्ञक होती है ।

'पञ्चन्' शब्द नकारान्त सङ्घ्या है, श्रव इन की 'षट्' सञ्ज्ञा हो कर इस से परे 'षड्भ्यो लुक्' (१८८) सूत्र हारा जस् का लुक हो 'न लोप प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) सूत्र से नकार का भी लोप कर देने से पञ्च' प्रयोग सिद्ध होता है। शस्' में भी इसी तरह-पञ्च'।

पञ्चन् + भिस्=पञ्चभि [ 'न जोप प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०)]। पञ्चन् + भ्यस्=पञ्चभ्य [ न जोप प्रातिपदिका तस्य]।

पञ्चन् + म्राम् । यहा ज्या ता घट' (२६७) सूत्र से घट सञ्ज्ञा होकर 'घट्चतुर्भ्यं रच' (२६६) सूत्र द्वारा म्राम को जुट् का म्रागम हो जाता है-पञ्चन् जुट् म्राम=पञ्चन् + नाम् । श्रव म्राग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

## [लघु॰] विवि स्त्रम्—२६८ नोपधाया ।६।४।७॥

नान्तस्योपधाया दीर्घ स्यान्नामि परे। पश्चानाम्। पश्चसु।

अर्थ'---'नाम्' परे होने पर नान्त की उपधा को दीर्घ हो जाता है।

ठयाख्या—न १६११ [ यहा षष्ठी का लुक् सममना चाहिये। यह 'श्रहस्य' का विशेषण है अत इससे तदन्तविधि होती है। ] श्रहस्य १६११ [यह श्रिष्ठित है] उपधाया १६११ दीर्घ ११११ [ 'दूबीपे पूर्वस्य दीर्घोऽण' से ] नामि ।७११ [ 'नामि' सूत्र से ] अर्थ —(नामि) नाम् परे होने पर (न) नान्त (श्रहस्य) श्रह्म की (उपधाया) उपधा के स्थान पर (दीर्घ) दीर्घ हो जाता है।

'पञ्चन्+नाम्' यहा 'स्वाविष्वसर्वनामस्थाने' (१६६) से पदस्व होने पर 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) सूत्र से प्राप्त नकारलोप के श्रासिख्न होने से 'नोपचाया ' (२६८) सूत्र द्वारा उपधादीर्घ हो कर पश्चात् नकारलोप करने से पञ्चानाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

नीट---'पब्चन् + नाम्' यहा 'नलोप ' द्वारा यदि नकार का लोप कर दिया जातो तो उस के असिंख होने से 'नामि' (१४६) द्वारा दीर्घ नहीं ही संकता था | अत 'नोपघाया' सूत्र बनाया गया है ।

पञ्चन् + सुप्=पञ्चसु | 'नकोप 'से नकार का लोप हो जाता है। हरपमाला यथा— प्र० प पञ्च प० ० पञ्चित्र्याः हि० ० ० ,, प्र० ० ० पञ्चानाम् स्० ० ० प्रत्यसु , पञ्चन् शब्द के अनन्तर षष्' (छ ) शब्द की बारी आती है परन्तु यह पकारान्त है, यहा नकारान्तों का प्रकरण चल रहा है अत हस का विवेचन आगे यथास्थान पकारान्तों में किया जायगा। षष्' शब्द के बाद सप्तन्' (सात) शब्द आता है। इस का समग्र प्रक्रिया पञ्चन्' शब्दवत् होती है कुछ भी विशष नहीं होता।

#### सप्तन् = सात

[ 'षपँ समवाय' (भ्वा० प०) इत्यस्मात् सप्यश्भ्या तुट् च' (उग्गा० १४४) इतिस्त्रेण कनिन्प्रत्यये तुडागमे च कृते साधु । ]

| স৹    | 0 | ø | सप्त †      | Po | 0 | 0 | सप्तम्य 🏶 |
|-------|---|---|-------------|----|---|---|-----------|
| द्वि० | 0 | o | <b>,,</b> † | ष० | 0 | 0 | सप्तानाम‡ |
| तृ०   | 0 | o | सप्तभि 🕾    | स० | 0 | ۰ | सप्तसुक्ष |
| ৰ৹    | o | o | सप्तभ्य 🍪   |    |   |   |           |

† 'ध्यान्ता षट्' (२६७) से षटसन्ज्ञा होकर षड्भ्यो लुक्' (१८८) से जस् श्रीर शस् या लुक् हो जाता है। तब 'न लोप '(१८०) से पदान्त नकार का लोप करने से उक्त रूप सिद्ध होने हैं।

% 'न खोप प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०)।

‡ षट्मञ्ज्ञा षट्चतुः म्यैश्च' (२६६) से नुडागम, नोपधाया ' (२६८) म उपधा दीर्घ तथा न लोप ' से नकार का लोप हो जाता है।

#### अप्रन=अाठ

[ अश्ँ व्याप्ती' (स्वा॰ आ॰) इत्यस्मात् 'सन्यश्भ्या तुट् च' (उचा॰ १४४) इतिस्त्रेण किनि तुडागमे च कृत साधु । ]

'श्रष्टन्' शब्द भी पञ्चन् श्रीर सप्तन् शब्दों की तरह सदा बहुवचनास्त प्रयुक्त होता है।

'श्रष्टन् + श्रस' ( जस् ) । यहा अग्रिमस्त्र प्रवृत्त होता है---

[लघु०] विधि स्त्रम्—२६६ अष्टन आ विभक्नौ ।७।२।८४॥

### श्रष्टन श्रात्व वा स्याद् हलादौ विभक्तौ।

अर्थ:--हजादि विभक्ति परे होने पर 'अष्टन्' शब्द को विकल्प करके आकार अन्तादेश हो जाता है।

व्याख्या—-ग्रष्टन ६।१। श्रा ११११ विभक्तौ १७।१। हिलं १७।१। [ 'रायौ हिल' इस ग्रिप्रसम्ब से । यह 'विभक्तौ' का विशेषण है । अतः 'यस्मिन्यिधस्तदादावरप्रहणे' हारा तदादिविधि होकर 'हलादी' बन जाता है। ] अर्थ — (अष्टन ) अष्टन् शब्द के स्थान पर (आ) 'आ' यह आदेश हो जाता है। (हलि=हलादी) यदि हलादि (विभक्ती) विभक्ति परे हो तो।

श्रालोऽन्त्यिविधि के श्रानुसार यह श्राकार श्रानेश श्रान्य श्राल्≔नकार के स्थान पर होता है |

यह श्रात्व 'श्रष्टनो दीर्घात्' (६ १ १६ म) \* सूत्र में दीर्घंग्रहण्सामध्यं से वैकिष्पक माना जाता है। क्योंकि यदि यह नित्य होता तो सर्वंत्र दीर्घ ही के प्राप्त होने से सूत्र में 'दीघात्' का ग्रहण व्यर्थ हो जाता—उसका ग्रहण न किया जाता। पुन इस के ग्रहण से श्रात्व की वैकिष्पिकता स्पष्ट हो जाती है।

यह सूत्र हलादि विभक्तियों में प्रवृत्त होता है। यहां जस् श्रीर शस्तो जकार श्रीर शकार के ज्ञुप्त हो जाने से श्रजादि हैं। श्रत इसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस शका की निवृत्ति श्रिप्रससूत्र से कर्हे हैं—

# [लघु०] विधि-स्त्रम्—३०० अष्टाभ्य औश् ।७।१।२१॥

कृताकाराद् अष्टन, परयोर्जश्शसोर् श्रीश् स्यात् । 'श्रष्टभ्यः' इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशो जश्शसोर्त्रिषये श्रात्व ज्ञापयति । श्रष्टौ । श्रष्टौ । श्रष्टाभिः । श्रष्टाभ्यः । श्रष्टानाम् । श्रष्टासु । श्रात्वाभावे—श्रष्ट २ इत्यादि पञ्चवत् ।

अर्थ: कताकार अर्थात् आकार आदेश किये हुए 'अष्टन्' शब्द से परे जस् और शस् को 'औश्' आदेश हो जाता है।

व्याख्या— अष्टाभ्य १४१३। जरशसो १६१२। [ 'जरशसो शि' से ] श्रीश १९१९। भ्यस् विभक्ति में अष्टन् शब्द् के 'अष्टाभ्य' श्रीर 'अष्टभ्य' ये दो रूप बनते हैं। परन्तु यहा 'अष्टाभ्य' रूप 'अष्टन्' शब्द का नहीं किन्तु 'अष्टा' शब्द का है। 'अष्टा' शब्द आकार अन्तादेश किये हुए अष्टन्' शब्द का अनुकरण है। बहुवचन का प्रयोग शब्दों के बाहुक्य की दृष्टि से अथवा मुख्य अष्टत् को बताने के जिये किया गया है। अर्थ — (अष्टाभ्यः) 'अष्टा' शब्द अर्थात् आकार, अन्तादेश किये हुप् अष्टत्' शब्द से परे (अश्रसो ) जस् और शस् को ( श्रीश् ) श्रीश् श्रादेश हो जाता है।

कीश् आदेश शित होने के कारण 'अनेकाविशस्तर्वह्म' ( ४४ ) सन्न द्वारा अन्यूर्ण

<sup>&#</sup>x27;कं क्रम्यक मानेकी-'दीवी तामधन् राज्यसे को प्रास् आदि क्रमित स्वानः होती।हैं।

जस श्रीर शस् के स्थान पर होता है। ध्यान रहे कि यह सुत्र 'षड्भ्यो लुक्' (१८८) सुत्र का श्रपवाद है।

अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 'अष्टन आ विभक्ती' (२१६) सूत्र से हजादि निभक्तियों में 'अष्टन्' को आकार अन्तार्श करने का विधान किया गया है, इस से जस् और शस् के अजादि होने के कारण जबिक 'अष्टन्' को आकार आरेश ही नहीं होता तो पुन उससे परे जस् और शस् को औश् विधान कैये सम्भव हो सकता है ? इस का उत्तर देते हुए प्रन्थकार निखते हैं कि— 'अष्टाम्य इति वक्त-ये कृतात्वनिर्देशो जरशसी विषय आत्व ज्ञापयति"। अर्गान् महामुनि को यदि अष्टन् शब्द से परे केवल जस् और शस् को 'औश्' ही विधान करना होता तो वे अष्टाम्य औश्' मृत्र में 'अष्टाम्य पद की बजाय अष्टम्य' ऐसा जिखते, क्योंकि इस से एक मात्रा की बचत हो सकती थी। पर तु मुनि के ऐसा न कर 'अष्टाम्य' जिखने से यह विदित होता है कि मुनि आत्व किये हुए 'अष्टन्' शब्द की ओर निर्देश कर रहे हैं। परन्तु जस् और शस् में आत्व करने वाला कोई सूत्र नहीं है, अत यहां पाणिनि के निर्देशसामर्थ्य से ही जस्, शस् में भी वैकल्पिक आत्व का होना विदित होता है।

'श्रष्टन् + श्रस्' (जस् व शस्) यहां 'श्रष्टाम्य श्रीश्' में श्रास्त निर्देश के कारण श्राकार अन्तादेश तथा सूत्र से जस् व शस् को 'श्रीश्' सर्वादेश हो कर 'श्रष्ट श्रा श्री'। 'श्रक सवर्षों दं र्घं' (४२) से सवर्षोदीर्घ तथा 'वृद्धिरेचि' (३३) से वृद्धि एकादेश करने पर 'श्रष्टो' श्रयोगं सिद्ध होता है।

भिस् श्रीर भ्यस् में हलादि विभक्ति परे होने के कारण श्रष्टन श्रा विभक्ती' (२६६) से नकार को श्राकार श्रादेश हो कर सवर्णंदीर्घ करने से—अष्टाभि , श्रष्टाभ्य ।

श्रव्टन् + श्राम् । यहा व्यान्ता षट्' (२६७) सूत्र से षट्सक्झा हो कर 'षट्चतुर्स्यरन' (२६६) सूत्र द्वारा नुट् का श्रागम करने से—श्रव्टन् + नाम् । श्रव 'नाम्' के हत्वादि होने से 'श्रव्टन श्रा विभक्ती' (२६६) सूत्र से नकार को श्राकार श्रादश हो कर सवर्णदीर्ष करने से 'श्रव्टानाम्' प्रयोग सिद्ध होता

श्रद्धन् + सुप्=श्रद्धासु [ 'श्रद्धन श्रा विभक्ती' ] । जहां श्रास्त नहीं होगा वहां सम्पूर्णं रूपमाला श्रोर सिद्धि 'पन्चन्' शब्द्वत् होगी ।

स्मरसीय — आख अनाख दोनों पन्नों में आम विशक्ति में 'श्रव्टानाम्' एक सा स्प बनता है। परन्तु उन दोनों पन्नों की प्रक्रियाओं के अन्तर का ज्यान रखना चाहिये। दोनों पन्नों में रूपमाना यथा—

| विभक्ति        | एकवचन | द्विगचन | बहु——          | वचन               |
|----------------|-------|---------|----------------|-------------------|
|                |       |         | (भ्रास्वपत्ते) | (श्रनाश्त्रपत्ते) |
| प्रथमा         | 4     | 0       | श्रष्टी        | শ্বন্থ            |
| द्वितीया       | o     | 0       | ,,             | "                 |
| <b>तृ</b> ताया | ថ     | o       | श्रष्टाभि      | श्रष्टमि          |
| चतुर्थी        | 0     | 0       | श्रष्टाभ्य     | श्रष्टभ्य         |
| पञ्चमी         | ð     | o       | ,,             | ,,                |
| षष्ठी          | 0     | 0       | श्रष्ट।नाअ्    | श्रष्टानाम्       |
| सप्तमी         | 0 17  | o       | श्रष्टासु      | <b>ग्रष्टसु</b>   |

'श्राटटन्' शब्द के अनन्तर 'नवन्' (नी ) श्रीर 'दशन्' (दस ) शन्द श्राते हैं । ये भी सदा बहुवचनान्त हैं। इन की रूपमाला और सिद्धि पञ्चन्' शब्दवत् होती है।

|        | नवन् | ( नौ ) |         |       | 7 | रशन् (दर | म )     |
|--------|------|--------|---------|-------|---|----------|---------|
| प्र°   | o    | 0      | नव      | য়৹   | 0 | 0        | दश      |
| द्धि ॰ | 0    | 0      | ,,      | द्वि० | 0 | 0        | ,       |
| तृ०    | ø    | o      | नवभि    | तृ०   | o | ٥        | दशभि    |
| च०     | o    | 0      | नवभ्य   | च०    | 0 | 0        | दशभ्य   |
| Ф      | •    | •      | **      | प०    | 0 | ø        | ,,      |
| ष०     | 0    | 0      | नवानाम् | ष०    | 0 | 0        | दशानाम् |
| स०     | Ø    | 0      | नवसु    | स॰    | 0 | Đ        | दशसु    |

इसी प्रकार-एकादशन् (११), द्वादशन् (१२), त्रयोदशन् (१३), चतुर्दशन् (१४), पम्चदशन् (१४), षाडशन् (१६), सप्तदशन् (१७) अध्यादशन् (१८), नवदशन् (१३) शब्दों के रूप होते हैं।

### ( यहा नकारान्त पुल् लिङ्ग समाप्त होते हैं ।)

्रश्चम्यास ( ३६ ) (१) पूर्वपत्ती द्वारा द्वापित नीपधाया ' सूत्र की व्यर्थता दतना कर उस का संसोधान करो।

- (२) (क) 'नलीप' सुप्स्वरसन्त्रा 'नियम का क्या लाभ है ?
  - (ख) 'श्रवें गस्त्रसावनन्न ' सूत्र में 'श्रनन्न ' ग्रहण का क्या प्रयोजन हैं ?

- (ग) 'श्वयुव ' सूत्र पर प्रसिद्ध सूक्ति बिख कर इस के ताल्पर्य का विवेचन करो ।
- (घ) षर्सञ्ज्ञा की अन्वर्थता पर सचिप्त नोट लिखो ।
- (क) 'मधवन्' शब्द का दोनों पत्तों में उचारण लिखो।
- ( रे ) निम्नतिखित वचनों की प्रकरणनिर्देशपूर्वक व्यारया करी-
  - (क) अत एव ज्ञापकादन्त्यस्य यस पूर्वे सम्प्रसारसम्"।
  - (ख) ' श्रष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशो जरशसोविषय श्राप्त ज्ञापयति"।
  - (ग) "श्रनिनस्मि प्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन तदन्तविधि प्रयोजयन्ति"।
- (४) अधोत्तित्तित रूपों की ससूत्र प्रक्रिया बताम्रो-१ यज्वनि । २ राज्ञ । ३ ब्रह्मा । ४ बृत्रहिणि । ४ पथ । ६ मन्था । ७ ऋष्टी । ८ पञ्च । ६ वृत्रहा । १० व्रवन्तौ । ११ मधोन । १२ यृति । १६ ऋभुविभ्याम् ।
- ( ४ ) निम्नलिखित शब्दों का केवल शस् में रूप जिल्ली-१ अस्वत्थामन् । २ पुष्पघ वन् । ३ मथिन् । ४ मघवन् । ४ रवन् । ६ पम्चन् । ७ अष्टन्। = अर्थन्। १ अ ्यहन्। १० पूरन्।
- (६) सूत्रों की ज्याख्या करो-१ एकाजुत्तरपद स । २ हो हन्ते निगन्नेषु । ३ सौ च । ४ न सयोगाइमन्दात् । ५ डिगइचा सर्वनामस्थानेऽघातो । ६ न हि सम्बुद्धयो । ७ थो न्य । म श्रष्टाभ्य
  - श्रीश् । १ इन्दन्प्षार्यम्यां शौ ।
- ँ( ७) डावुत्तरपदे प्रतिषेघी वक्तस्य 'वार्त्तिक का भ व प्रतिपादन करो।
- (८) (क) क्या 'ज्ञ' तथा 'च' स्वतन्त्र वर्ण हैं ? इन पर विवेचनात्मक नोट विस्रो । (स) 'श्रवं पस्त्रसावन्त्र' द्वारा प्रतिपादित 'ठॅ' श्रादेश श्रवेकाल् होने पर भी
  - क्यों सवदिश नहीं होता ?
  - (ग) 'मधवा बहुलम्' सूत्र में 'बहुलम्' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?
  - (घ) "ब्राईटानाम्" पर दोनों पद्यों की प्रक्रियाए स्पट्ट करी ।
- (क) 'श्रंदर्रन प्रा विश्वकार द्वारा विद्वित आकार आदेश वैकल्पिक क्यों समस्ता

-0 8 0----

एम्यः क्विन् स्यात् ॥ अञ्चे सुप्युपपदे । युजिक्रुञ्चोः केवलयोः । क्रुञ्चेर्नलोपामावश्च निपात्यते । कनावितौ ।

अर्थ — ऋत्विज्, दघृष्, स्नज्, दिश् उिधाह्—ये पांच क्विन्नन्त शब्द निपातित किये जाते हैं तथा सुबन्त उपपद होने पर 'श्रन्च' धातु से उपपदरहित युजि और ऋ न्च् धातु से भी क्विन् प्रत्यय हो जाता है। किञ्च क्विन् परे रहते ऋ न्च् के नकार का जोप भी नहीं होता।

व्याख्या— ऋतिवद्धृक्सिविगुष्णिक् | १ | १ | अव्सुयुजिक आस् | ६ | १ | च इत्यन्यय पद्मू । किनन् । १ | १ | ६ एशोऽनुदके किनन्' से ] । समास — ऋतिक च दध्कृ च सक् च दिक् च दिक्ष्क् च = ऋतिगद्धृक्सिविगुष्णिक् समाहारहन्द्र । अव्सुश्च युजिश्च क इ इ च अव्सुयुजिक आ , तेषाम् = अव्सुयुजिक आस्, इतरेतरहन्द्र । पव्चन्यर्थे सीम्नत्वात्षष्ठी । इस स्म में दो वाक्य हैं— १ ऋतिगद्धृक्सिविगुष्णिक् । २ अव्सुयुजिक व्यां च किनन् । पहले वाक्य में पाणिकि जी ने बने बनाने पांच शब्द गिनाये हैं । स्मकार का स्वय सब कार्य कर के पद देना निपातन कहाता है । इन पाच शब्दों का निपातन किया गया है । 'क्विन्' के प्रकरण में पदे जाने के कारण इन शब्दों को भी क्विन्न त सममना चाहिये । दूसरे वाक्य में तीन धातुओं में क्विन्' प्रत्यय का विधान किया गया है । अर्थ — (ऋतिवग्दधृक्सिविगुष्णिक्) ऋतिक्, दध्यू , सज्, दिश् और उष्णिह् ये पाच क्विन्नन्त शब्द निपातित किये जाते हे । (च) तथा ( अव्सुयुजिक आम् ) अव्सु , युजि तथा क इन्च् धातुओं से ( क्विन् ) क्विन्' प्रत्यय हो जाता है ।

ृ निपातनों के साथ २ अञ्च आदि तीन धातुओं से 'क्विन्' प्रत्यय विधान करने से यह विदित होता है कि इन धातुओं में भो कुछ २ निपातन कार्य होते हैं। वे निपातनकार्य शिष्टप्रस्थों के अनुसार निस्नविखित हैं —

- (१) सुबन्ता उपपदादोने पर हो 'श्रुश्व', भाद से किन होता है।
  - (३) 'निचन' परे होने पर 'क्रु ज्च्' के उपधासूत नकार क्रा 'क्रू निदितां हल उपधायाः क्रिकेट (३३४) द्वारा लोप नहीं होता।

ऋत्विज् आदि पांच शब्दों में महासुनि ने निम्नुविधित कार्य किय हैं—

<sup>\*</sup> एम्स् किन्द्र स्थान यह निष्त ऋतिक आदि एमंच राज्यों के आतुर्गत वज आदि पाक्ष बातुओं को तथा सूत्र में साचात् पढे गय अब्धु आदि तीन बातुओं को लक्ष्य करके कहा गया है। विनेव निपतति=प्रवत्तते सच्चेषु हति निपातसम्।

- १ ऋत्विज्—में 'ऋतु' उपपद वाली यज्' ( भ्वा॰ ड॰ ) धातु से क्वित् उस का सर्वेत्रोप, विच-स्विप ' ( १४७ ) से सम्प्रसारण, 'सम्प्रसारणाच्च' ( २१८ ) से पूर्वेरूप तथा 'हको यणिव' ( ११ ) से यणु किया गया है।
- २ दिष्ट्रम् में धृष्' (स्वा० प०) धातु से नियम् उस का सर्वश्रोप, द्वित्वादिक कार्य तथा अन्तोदात्तत्व किया गया है। यह शब्द पुत्र बिक्क है। आगे प्रकारान्तों में इस का विवेचन किया जायगा।
- ३ सिज् में 'सर्ज' (तुदा० प०) धातु से क्विन्, उस का सर्वेस्रोप, ऋकार से परे अम् का आगम तथा यखादेश किया गया है। यह शब्द जकारान्त स्त्रीविङ्गप्रकरस्य में आगे कहा जायगा।
- ४ दिश्—में दिशं' (तुदा॰ प॰) घातु से कमैकारक में क्षिन् प्रस्यय कर उस का सर्वापहारिलोप किया गया है। यह शब्द शकारान्त स्त्रीखिङ्गप्रकरण में आगे कहा जायगा।
- ४. उष्णिह्—में 'उद्' पूरक 'स्निह्' (दिवा॰ प॰) धातु से क्विन्, उस का' सर्वापहारिकोप, उद् के दकार का भी कोप तथा सकार को प्रकार किया गया है। यह सन्द भी आगे हकारान्तस्त्रीविज्ञनकरण में कहा जायगा।

श्रव क्रमप्राप्त वकारान्त पुजँ लिङ्ग शब्दों में प्रथम 'ऋत्विज्' शब्द का विवेचन किया जाता है। यह शब्द क्विश्वन्त निपातन किया गया हैं। 'क्विन्' प्रत्यय श्रा जाने से क्या २ जाम होते हैं तथा उस का किस प्रकार सर्वापद्वारिखोप किया जाता है—यह बतजाने के जिये श्रव श्रविससूत्रों का विवेचन किया जाता है—

ऋत्विज् + क्विन्' \* यहां 'हलन्त्यम्' (१) से नकार की तथा 'स्रश्नयतिहिते' (१३६) से ककार की इत्सन्जा हो जोप हो जाता है । इकार उम्मार्ग्यार्थ है। तो इस प्रकार—'ऋत्विज् + वृ' हुआ। अब अभिस-सूत्र प्रवृत्त होता है—

<sup>\*</sup> वस्तुत विवन्नन्त 'कात्विज शब्द बना बनाया जियातन किया गया है, इसकी सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं। और यदि सिद्धि करनी सी हो तो ऋतिवज्-निवन्' ऐसा नहीं लिखी जा सकता, क्योंकि तब प्रथम कातूपपद बज' वातु से विवन् कर उस का सवीपहारिलोप कर बाद में उसको मान सम्प्रसार्ग आदि होने चाहियें, लोप से पूर्व नहीं। अत बालकी के बीन व सोकव के लिये ही बह श्रवीक मार्ग अवतस्वन किया सम्प्रमा चाहियें।

र्ग 'क्विनी प्रत्येव में नेकीर की श्रीक्ष्य स्थिन चार फनक् अपद करण के स्था सकार का प्रदेश किल कार्यों के लिये हैं।

## [लघु०] सन्ज्ञा स्त्रम्—३०२ कृदतिड् ।३।१।६३॥

अत्र धात्वधिकारे तिङ्मिन्नः प्रत्यय कृत्सञ्ज्ञ. स्यात् ।

अर्थ:-- 'भातो ' (३ १ ६१) इस अधिकार में पठित प्रत्यय कुरसञ्ज्ञक होता है।

ठयाख्या-तन्न इस्य ययपदम्। [तन्नोपपद सप्तमीस्थम्' से ] अतिङ्। १।१।

[यह अधिकृत है ] कृत्।१।१। अर्थ -- (तन्न) उस 'भातो ' के अधिकार में (अतिङ्)

तिङ्भिन्न (प्रत्यय ) प्रत्यय (कृत्) कुरसञ्ज्ञक हो।

इस सूत्र से एक सूत्र पीछे अष्टाध्यायी में 'धातो' (७६६) इस प्रकार का एक अधिकार सलाया गया है। इस अधिकार का तारपर्य यह है कि तृतीय अध्याय तक जितने प्रत्यय विधान किये जाए वे सब धातु से परे हों। इस अधिकार को चला कर अब 'तत्र अतिक् प्रत्यय कृत्" ऐसा कथन किया गया है। अर्थात् उस धास्विधकार में तिक्भिन्न प्रत्यय कृत्सक्त होता है। यह सूत्र अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में स्थित है। इस पाद में दो धास्विधकार हैं। एक—'धातोरेकाचो हलादे कियासमिमहारे यक् (३१२) सूत्र में और दूसरा 'धातो' (३१६१) यह उपयुक्त । यहा 'तत्र' शब्द कृतीय धास्विधकार को लच्य कर के प्रयुक्त किया गया है। इसीलिये ही तृत्ति में 'अत्र' कहा गया है। अत प्रथम धास्विधकार में धातु से परे विदित प्रत्यय की कृत्सक्ता नहीं हौती।

'श्रतिक्' कहने से इस धात्विकार में पठित होने पर भी तिब्धत्यय कृत्सञ्ज्ञक न होगा। यथा—भवति, पठित, पठन्तु श्रादि। यदि यहां भी कृत्सञ्ज्ञा ही जाती तो 'कृत्त द्धितसमासारच' (११७) सूत्र से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर स्वादिप्रत्यय खरपक्ष हो जाने से— 'भवति, पठित पठन्तु ' इस प्रकार श्रनिष्ट रूप हो जाते।

ऋत्विज् + व् ( क्विन् )। यहा क्विन् की कृत्सन्ता हो जाती है, क्यौंकि यह द्वितीया अधिकार में पठित तथा तिङ्भिन्न प्रत्यव है।

ैं श्रंब पुने चहीं श्रिमि सूत्र प्रकृत होता है-

# [लघु०] विधि-सत्रम्—दि व दे वेरएकस्य ।६।१।६ प्रा

<sup>िर</sup>े श्रिपृक्तस्य वस्य सोषः ।

केंग्रेथे - व्यक्तसन्त्रक वकार का बोपे ही बीता हैं।

व्याख्या व ।६।३। अपूक्तस्य १६।३। बीपा विशेष विशेष विशेष से विशेष के विशेष

'ऋत्विज् + व्' यहा वकार अपृक्त हं श्रत प्रकृतसूत्र से इस का लोप हो कर 'ऋत्विज्' ही श्रविशष्ट रहता है। श्रव इस के कृदन्त होने से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर सुँ श्रादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं।

'ऋत्विज् + स्' ( सुॅ)। यहा 'हल्ड याब्न्य ' (१७६) सूत्र मे सुॅ का स्रोप हो जाता है। 'ऋत्विज्' इस अवस्था में श्रश्मिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

### [लघु०] विधि-सूत्रम्—३०४ किन्प्रत्ययस्य कु ।८।२।६२॥

किन्प्रत्ययो यस्मात् तस्य कवर्गोऽन्तादेश स्यात् पढान्ते । अस्यामिद्धत्याच् 'चो कु' (३०६) इति कुत्वम् । ऋत्विक् , ऋत्विग् । ऋत्विजौ । ऋत्विग्म्याम् ।

अर्थ -- 'क्विन्' प्रत्यय जिस से किया जाय, उस को पदान्त में कवर्ग अन्तादेश हो जाता है। इस सूत्र के ऋसिद्ध होने से 'चो कु' (२०६) द्वारा कुरव ही जाता है।

व्याख्या कि प्रत्ययस्य | ६।१। कु | १।१। पदस्य | ६।१। यह अधिकृत है । ]
अन्ते | ७।१। [ 'स्को सयोगाद्योरन्ते च' से ] समास — कि प्रत्ययो यस्मात् स किन्प्रत्यय ,
तस्य=किन्प्रत्ययस्य । बहुन्नोहिसमास । अर्थ — (कि प्रत्ययस्य ) किन् प्रत्यय जिस से किया
गया हो उस के स्थान पर (कु ) कवर्ग आदेश हो जाता है (पदस्य ) पद के (अन्ते) अन्त
में । अजोऽन्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल् के स्थान पर होता है । अत एव वृत्ति में
अन्तादेश ' जिस्ता है। यहा 'कु' से अग्रुदित् ' (११) द्वारा कवर्ग समस्ता जाता है—
यह हम सन्नाप्रकरस्य में उसी सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं ।

यहा इस सूत्र से केवलमात्र यह श्रीभिप्राय नहीं सममना चाहिये कि 'पदान्त में किलन राब्द के श्रन्त को कवर्ग श्रादेश होता है'। यदि केवल इतना ही श्रमीष्ट होता तो 'किन कु' सूत्र रचते 'प्रत्यय' शब्द साथ न जोडते। श्रत 'प्रत्यय' शब्द साथ लगाने का यह प्रयोजन है कि 'किन्यत्ययो यस्मात' इस प्रकार बहुवीहिसमास मान कर श्रव श्रक्तिनतीं शर्यान् किन्मिन श्रन्यप्रययान्तों को भी-कवग श्रन्तादेश हो जावे। हा, कहीं उसे किन् हो चुका हो। यह सब श्रागे मूल में ही स्पष्ट हो जायगा।

प्रकृत में 'अस्विज' यह शब्द किलन्त है अत पदान्त में इस स्त्र से जकार को कवर्ग-गकार प्राप्त होता हैं। इस के अतिरिक्त आगे आने वाले 'चो कु' (२०६) सूत्र से भी जकार को कवर्ग अर्थात गकार प्राप्त होता है। प्रवेत्रासिक्ष में (२१) हारा 'चो कु' (८२ ३०) की इष्टि में 'किन्मत्रवास्य का' (८, २ ६२) सूत्र चासिक है, अत 'चा

कु ' द्वारा ही कुत्व-गकार हो कर-ऋत्विग् । 'वाऽवसाने' (१४६) से विकल्प कर के चर्त्व-ककार करने से- 'ऋत्विक् , ऋत्विग्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

यद्यपि क्विन्त्रत्ययस्य कु'(३०४) श्रीर 'चो कु'(३०६) इन दोनों सूत्रों में से किसी एक के द्वारा यहा कार्च्य सिद्ध हो सकता है, तथापि अन्यत्र भिन्न २ डदाह रखों में कार्यंसिद्धि के लिये दोनों सूत्रों का होना आवश्यक है। यथा-- 'प्राह्' यहा चवर्ग न होने से 'चो कु'(३०६) प्रवृत्त नहीं होता, 'क्विन्प्रत्ययस्य कु' (३०४) से कार्यं होता है। 'सुयुक्, सुयुग्' यहा विवन्त्रत्यय न होने से 'क्विन्प्रत्ययस्य कु ' ( २०४ ) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता, 'चो कु' (३०६) से ही कुरव होता है।

स्चिना--वस्तुत 'ऋत्विक्, ग्' में 'क्विन्प्रत्ययस्य कु' द्वारा ही कुरव होता है चो कु ' हारा नहीं । यह सब विस्तारपूर्वंक सिद्धान्तकौ मुद्दी की ब्याख्या में लिखेंगे ।

| 'ऋत्विज्' शब | द की | रूपमाना | यथा |
|--------------|------|---------|-----|
|--------------|------|---------|-----|

| স৹    | ऋत्विक्, ग्       | ऋत्विजी         | ऋरिवज        |
|-------|-------------------|-----------------|--------------|
| द्धि० | ऋत्विजम्          | 13              | ,,           |
| त्∙   | ऋदिवजा            | ऋव्विग्म्याम् 🗙 | ऋत्विग्भि 🗙  |
| ৰ৹    | <b>ग्र</b> त्विजे | ,, ×            | ऋत्विग्ग्य 🗙 |
| Ф     | ऋस्विज            | "×              | ,,×          |
| ष०    | 27                | ऋत्विजो         | ऋस्विजाम्    |
| स०    | <b>ऋ</b> स्विजि   | 19              | ऋत्विचु%     |
| स॰    | हे ऋत्विक्, ग्!   | हे ऋत्विजी!     | हे ऋखिज !    |

🗙 इन स्थानां पर 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' (१६४) सूत्र द्वारा पदसञ्ज्ञा होने से 'चोः कु ' सूत्र से कुत्व हो जाता है।

\* यहां भी पदस्व के कारण 'चो कु ' से कुत्व-गकार, 'खरि च' ( ७४ ) से गकार की चर्ल-ककार तथा 'भादेशप्रस्थययो ' (१४०) स संकार की प्रकार हो जाता है। फिर 'च्' झाक्रिति हो जाती है।

युज्=योगीं 'युबिर् योगे' (रुषा॰ उभ०) धातु से 'ऋत्विग्वधृक्—' (३०१) सूत्र से क्विन्यत्यय होकर उसका सर्वापहारी खोप हो जाता है। इस प्रकार 'युज्' शर्बर्द के ऋदन्त हो जाने से प्रातिपदिकसम्बा हो कर स्वादिप्रस्वय उत्पन्न हीते हैं।

युज् + स् ( सु") -- यहां भ्राप्तमस्त्र प्रवृत्त होता है---[लघु०] विधि-स्त्रम्—३०५ युजेरसमासे । ७।१।७१॥ युजे. सर्वनामस्थाने नुम् स्यादसमासे । सुँ लोपः । सयोगान्त-लोप । कुत्वेन नस्य ङ । युङ् । अनुस्वारपरसवर्णौ—युञ्जौ, युञ्जः । युग्भ्याम् ।

अर्थ - सर्वनामस्थान परे होने पर युज्को सम्का आगम होता है, परन्तु समास में नहीं होता ।

व्याख्या—सर्वनामस्थाने ।७।१। ['उगिदचा सर्वनामस्थानेऽघातो 'से ] युजे ।६।१। तुम् ।१।१। ['इदितो तुम् घातो 'से ] श्रसमासे ।७।१। श्रथें — (सर्वनामस्थाने ) सर्वनामस्थान परे होने पर (युजे ) युज् घातु का श्रवणव (नुम्) तुम् हो जाता है (श्रसमास) परन्तु समास में नहीं होता ।

ध्यान रहे कि 'ऋत्विग्दधृक् '(३०१) सूत्र में तथा 'युजेरसमासे' (३०१) इस सूत्र में युजि' इस प्रकार इकार प्रहण करना 'कार' प्रत्यय की माति स्वार्थं में 'इक्रितपी धातुनिदेंशे' इस इक् प्रत्यय द्वारा नहीं समस्मना चाहिये, किन्तु इनमें 'युजिर् योगे' (हथा० उम०) धातु का अनुकरण किया गया है। अत इन सूत्रों में 'युज समाधी' (दिवा०) धातु का प्रहण नहीं होता। विस्तार के लिये सिद्धान्तकी मुद्दी देखें।

'युज्+स् यहा सर्वनामस्थान परे है श्रत युजेरसमासे' स्त्र से नुम् का श्रागम हो — यु नुम् ज + स्। मकार श्रीर डकार श्रनुबन्धों का खोप होकर — युन्ज् + स्। हल्ङश्चाब्न्य '(१७१) से सकार का लोप — युन्ज्। 'सयोगा तस्य खोप'(२०) से जकार का खोप कर 'क्विन्प्रत्ययस्य दु'(२०४) से नकार को ङकार करने से — 'युङ्' भ्रयीग सिद्ध होता है।

'युज्+श्री' यहा भी सर्वनामस्थान परे होने के कारण 'युजेरसमासे' सूत्र द्वारा मुम् का श्रागम—यु तुम् ज्+श्री। 'नरचापदान्तस्य मन्ति' (७६) सूत्र से नकार को अनुस्तार तथा श्रतस्य यि पस्सवर्ण (७६) सूत्र द्वारा अनुस्तार को पर्सवर्ण — नकार हो कर 'युन्जो' सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि परसवर्ण — के श्रसिद्ध होने से 'चो कु' (३०६) द्वारा जुकार को ककार नहीं होता। रूपमावा यथा-

🗴 चो कु, खरि च, श्रादेशप्रत्यययोः।

#### सुयुज्=सुयोगी

सुपूर्वं क 'युजिर् योगे' ( रुधा० उभ० ) धातु से क्विप् प्रत्यय करने पर 'सुयुज्' शब्द निष्पन्न होता है। ध्यान रहे कि यहा 'ऋक्षियद्धृक्—' ( ३ १ ) सूत्र द्वारा क्विन् प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि वहा निरुपपद युज् से क्विन् विधान किया गया था, यहा 'सु' यह उपपद विद्यमान है।

सुयुज् + स् ( सु ) । यहां समास में निषेध होने से 'युजेरसमामे' ( ३०१ ) द्वारा नुम् का श्रागम नहीं होता । इल्ड याब्म्य —' ( १७१ ) से सकार का लोप होकर श्राप्रम सुत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि सूत्रम्—३०६ चो कु । ८।२।३०॥

चवर्गस्य कवर्गः स्याज्काल पदान्ते च । सुयुक्, सुयुग् । सुयुजी। सुयुग्भ्याम् । खन् । खञ्जौ । खन्भ्याम् ।

अर्थ. --- मत् परे होन पर या पद के अन्त में चवर्ग को कवर्ग आदेश हो जाता है।

व्याख्या—चो ।६।१। कु ।१।१। मालि ।७।१। माली मालि' से ] पदस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है ] अन्ते ।७।१। [ सको सयोगाद्योरन्ते च' से ] अर्थ — ( मालि ) माल् परे होने पर या ( पदस्य ) पद के ( अते ) अन्त में ( चो ) चवर्ग के स्थान पर ( कु ) कवर्ग आहेश हो जाता है।

'सुयुज्' यहां पद' के भ्रन्त में चवर्ग जंकार को कवर्ग सकार होकर 'वाऽवसाने' ( भंधर ) सूत्र से वैकिस्पिक चर्ष्व ककार करने 'पर---'सुयुक, सुयुग' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। रूपमार्का विथा—" त्रश्चादीना सप्ताना छुज्ञान्तयोद्य षकारोऽन्तादेश स्याज् क्षालि पदान्ते च । जदत्व-चर्त्वे । राट्, राड् । राजौ । राज । राड्भ्याम् । एव विम्राट् । देपेट् । विश्वसट् ॥

त्रप्री — मल्पर होन पर या पदान्त मे बश्च् अस्ज्, सज् मज् यज्, राम्, आज् इन सात धातुओं को तथा शकारा त स्रोर छकारान्तों को पकार स्रातादश हो जाता है।

व्याल्या—वरचें अस्तें छुशाम् ।६।३। ष ।१।१। मति ।७।१। [ 'मती मिति' से ] पदस्य ।६।१। [ यह श्रिवष्टत है ] श्रन्त ।७।१। [ स्को सय गाद्योरन्ते च' से ]। समास —वश्रश्र अस्त्रश्र स्त्रश्र मृतश्र यत्त्रश्र राजश्र श्रा छुश्र श् च् = वश्र आत्र च्छुश , तेषाम् = वश्र आत्र च्छुश , व्या म् वश्र अत्र च्छुश , व्या च्छुश , व्या । यहा 'वश्र श्रादि सात धातु हैं तथा छ् श ये दो वण हैं। ये दोनो वण 'शब्दस्यरूपम्' विशेष्य के विशेषण हैं। शत्र दानुशासन का सम्पूण श्रष्टाध्यायी में श्रिष्ठकार होने से 'शब्दस्यरूपम्' यह उपलब्ध हो जाता हे। श्रव तदन्तविधि होकर शकारान्त छुकारान्त शब्दस्यरूप ऐसा श्रथ हो जाता हे। श्रथ — (वश्र छुशाम् ) वश्च अस्त्, सन्, मृज्, यज्, राज्, आज तथा छुकारात्त श्रोर शकारान्त शब्दों के स्थान पर (ष) 'ष्' श्रादश हो जाता है (मिति) मत्त्र परे होने पर या (पदस्य) पद के (श्रन्ते) श्रत्त मे। श्रत्तोऽत्यविधि से यह श्रादश श्रन्त्य श्रत्न् के स्थान पर होता है।

राज्' यहा पदा त में प्रकृत सूत्र से जकार को घकार हो कर 'सत्ता जशोऽन्ते' (६७) से घकार को डकार तथा 'वावसाने' सूत्र से वकल्पिक चत्व टकार करने पर 'राट्, राड्' ये दा रूप सिद्ध होते हैं। सम्पूण रूपमाला यथा—

× बर ।ति मत्वे, 'मला जशोऽ ते' ( ६७ ) इति डकार ।

क्ष पत्वे जरत्वे च कृते ड सि धुट् ( ८४ ) इति वा धुडागमे 'खरि च' (७४ ) इति चर्त्वम् ।

### विभाज्=विशेष शोभायुक्त

'ित पूनक 'आर्जू' दीसा' (२ ना० आर्थ) धातु से रत्ता म निश्म प्रत्यय करने पर निआर्ज् शब्द सिद्ध होता है। कुटन्त होन से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्न हाते हें—

विश्राम्स् (सुँ)। हल्ड्याभ्य — (१७६) स सकारलोप, तरव—'
(१०७) से जकार का पकार 'मना जगाऽ-ने' (६०) स पकार का डकार तथा
'वाऽवसाने' (१४६) से वेकल्पिक च व टकार करने से 'विश्राम् विश्राह् ये दा रूप सिद्ध हाते हे। रूपमाला यथा—

प विश्वाट ड् विश्वाजो गिश्राज प विश्वाच विश्वाड्भ्यात् × विश्वाड्भ्य × दि विश्वाचम् , , , पिश्व जो गिश्वाचाम् स् विश्वाजा विश्वाड्भ्याम् × विश्वाड्भ × स० विश्वाचि , गिश्वाट्सुट्सु ॥ स० विश्वाचि , गिश्वाट्सुट्सु ॥ स० विश्वाजि । दे विश्वाज ।

× वरचेति षत्वे मत्ता जशोऽन्ते' (६७) इति जरत्वम्।

🕾 षत्वे, जर वे, वा धुडागमे चत्वम्।

### देवेज्=देवतात्रा का यजन करने वाला ।

[ दवान् यजत इति देवेट्। दव' कर्मोपपदाद् यत्रते ( २२१० उभ० ) निर्मि, कित्राद् विचस्त्रिपयजादीना किति' ( १४७ ) इति सम्प्रमारण्यत्वे 'सम्प्रसारणाच्च' ( २४८ ) इति प्रवरूपत्वे, गुर्णे च इते दवेज् इतिशादी निष्पद्यते। ] कृदन्त होने से प्रातिपदिक-सञ्जा हो कर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हे। इस की रूपमाला यथा—

प्र० देवेट्ड् देवेजौ दवेज प्र० देवेच दवेड्म्याम् द्रोडम्य द्वि० देवेजम् , ष ,, देवेजो देवेजाम् तृ० देवेजा देवेड्म्याम् दवेड्भि स० देवेजि ,, देवेट्सु-ट्सु च० देवेजे ,, दवेड्म्य स० हे देवेट्! हे देवेजौ! हे देवेज!

यहा 'यज्' होने से पदान्त म प्ववत् वश्च—' (३०७) सूत्र से पत्व तथा 'माला जशाऽते' (६७) से जरस्व डकार हो जाता है।

सूचना—यहा 'क्विन्यत्ययस्य हु' (३०४) सूत्र बहुवीहिसमासवश प्राप्त होता था, परन्तु भाष्यकार के 'उपयट् काम्यति' प्रयोग के निर्देश से नहीं होता। यह विषय विस्तारपूर्वक सिद्धान्तकौ मुदी में देखें।

#### विश्वसज्=जगत् के रचियता, भगवान्

[ विश्व सुन्तीति विश्वसुद्। विश्वकर्मोपपदात् 'सर्जं विसर्गे (तुदा० प०) इत्यस्मात्कत्तरि विव प 'विश्वसृज्' इतिश्वदो िष्पद्यते । ] इस की रूपमाला यथा—

प्र विश्वसृद् विश्वसृज्ञौ विश्वसृज्ञ प० विश्वसृज्ञभ्याम् विश्वसृद्भ्य प० विश्वसृज्ञो विश्वसृद्भ्य प० विश्वसृज्ञो विश्वसृद्भ्य प० विश्वसृज्ञो विश्वसृद्भ्य प० विश्वसृज्ञो विश्वसृद्ध्य प० विश्वसृज्ञो विश्वसृद्ध्य स० विश्वसृज्ञो । हे विश्वसृज्ञौ । हे

यहा 'सृज्' धातुः होन से 'बन्च ' (२०७) सूत्र से पदान्त में जकार को षकार तथा 'मला जशोऽन्ते' (६७) से षकार को डकार हो जाता है। 'रज्जुसृडभ्याम्' इस भाष्यप्रयोग से यहा पर कुत्व नहीं होता। विशेष सिद्धान्तकां सुदी म दखें।

#### परिवाज्=सन्यासो

इस शब्द की सिद्धि के लिये प्रथकार उणादिसूत्र का अगतरण करते हैं-

## [ लघु० ] "परौ त्रजे व पदान्ते"

परावुपपदे त्रजे क्विप् म्याद् दीर्घश्च पदान्ते षत्वमि । परित्राट् , परित्राड् ।

त्रार्थ — 'पिर' उपपद होने पर वर्ज्' (भ्वा० प०) घातु से क्विप प्रत्यय हो श्रीर घातु के श्रकार को दीर्घ हो। किञ्च-पदान्त मे पत्व भी होना चाहिये।

व्याख्या—यह शाकटायनसुनिप्रस्तित उसादिस्त्र (२१८) है। परौ 1019। व्रजे ।१११। क्विय ।१११। क्विय विद्यान्छ्यायतस्तु—'से ] पदान्ते ।७११। व ।१११। व्यय — (परौ) परि' उपपद होने पर (व्रजे ) व्रज् धातु से (क्विप्) क्विप् प्रत्यय तथा (दीघ) दीर्घ होता है। किञ्च (पदान्ते) पदान्त मे (घ) वकार भी ही जाता है।

जिस पद के साथ रहने पर कोई कार्य विधान किया जाता है उसे उपपद' कहते है, उपपद सदा पूत्र म ही प्रयुक्त हुआ करता है। [देखो—तत्रोपपद सप्तमीस्थम् (११३), उपपदमतिह् (११४)]। यहा 'परि' उपपद होन पर 'वज्' धातु से क्विप् का विधान है। इसका ताल्पर्य यह हुआ कि परिपूतक वन् धातु से क्विप् हो स्नन्यथा नहीं।

क्विप के साथ धातु का टीघ करन का भी निधान है। हस्व टाघ श्रीर प्तुत श्रचों के ही धम है श्रत विना कह भी य श्रचों क स्थान पर सम्कन चाहियें। श्रत यहा 'ब्रन् धातु के श्रन्तर्गत रफोक्तर श्रकार को हा दीर्घ होगा।

पदात्त म तिहित ष व श्रलाऽ यितिध स जकार के स्थान पर होगा।

परिवन् + क्रियण् = परिवान् + क्रियण्। क्रियण का स्थापहारी स्रोप करने से--
परिवाज्। छदन्त हाने स शानिपटियसण्या हो कर स्वादिया की उपनि हाला है।

परिवान् + स् (सुँ) या हल्डयाब्स्य (१७६) से सकार का लाप कर पदान्त म ए न करने पर—परिवाष्। कला नशाऽ ते' (६७) से जर व—डकार तथा 'वाऽवसान' (१४६) से वे कलिनक चरन टकार करने से निवान् परिवाइ' ये दो रूप सिद्ध हाते हैं। रूपमाला यथा—

प्रः परिवा । परिवाज परिवाज परिवाज परिवाडभ्याम् परिवाडभ्य द्वि परिवाजम् , , परिवाजो परिवाजाम् तृ परिवाजा परिवाडभ्याम् पिवाड्भि स परिवानि , परिवाट्सुटसु च परिवाजे , परिवाडभ्य म हेपरिवाट ड्!हेपरिवानी । हेपरिवाज ।

पद्यान्त म सवत्र 'परी बजेष पद्यानन द्वाराषत्य तथा आस्ता जशोऽन्ते' (६७) से जश्दव हो जाता है।

#### विश्वरान्=विश्वपति, भगवान्

[ विश्वस्मिन् राजत इति त्रिश्वाराट्। विश्वोपपनाद् राचते (२वा० उ०) सत्सुद्धिष '(३ २ ६१) इति क्विंगि उपपद्ममास विश्वराच् इतिशब्दा निन्पद्यते।]

विश्वराज् + स् (सुँ)। यहा समारत्तोप हो बश्च (३०७) सूत्र स जकार को षकार, 'सत्ता पशोऽ ते' (६७) द्वारा षकार का डकार तथा 'वाऽमसान' (१४६) से वैकल्पिक च व टकार करने पर— विश्वराट, विश्वराड्'। श्रव इन दोनों श्रवस्थाश्चों मे श्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

# [ लघु० ] विधि स्त्रम—३०८ विश्वस्य वसुराटो ।६।३।१२७॥

विश्वश्चन्दस्य दीर्घोऽन्तादेश स्याद् वसौ राट्शन्दे च परे । विश्वा-राट्, विश्वाराड् । विश्वराजौ । विश्वाराड्भ्याम् ।

त्र्राधी --- वसु अथवा राट् शब्द परे होने पर विश्व शब्द को दीघ अन्तार्देश होता है। व्यार्या—ि निश्वस्य १६ १। दीघ । ११। १। ( 'ढूलोपे पूवस्य—' से ] वसुराटा । ७। २। अथ — ( वसुराटो ) प्रसु अथ गाराट् शब्द परे होने पर ( विश्वस्य ) 'निश्व' शब्द क स्य न पर ( दीघ ) दीघ आदश हा जाता है। आलोऽ त्यविधि से यह दीघं अन्त्य अच क स्थान पर होगा।

यहा 'राट्' का महत्त पद न्त का उपलच्या है श्रत 'राट्' हो या राड्', दोनों श्रवस्थाओं मे दीघ हो जाता है।

इस सूत्र से दीघ करने पर--- 'विश्वाराट्, तिश्वाराड्' ये दो प्रयोग सिद्ध होते है। रूपमाला या---

भ्याम्, भिस , भ्यस् मे षत्व श्रीर डत्व हो कर दीघ हो जाता है। सुप् में षत्व, डत्व हो कर वैकल्पिक पृट् का श्रागम हो जाता है।

### भृस्ज्=मिठयारा व भडभू जा

'भ्रस्त पाके' (तुदा० उम०) घातु से किप्, 'ग्रहिज्या—' (६३४) से सम्प्रसारण, 'सम्प्रसारणाच्च' (२४८) से प्वरूप करने से भृस्त्,' शब्द बनता है। भृज्जतीति = भृद्।

भृहत् + स्। सकार का लोप हो कर-भृहत् । श्रव 'सयोगान्तस्य लोप ' (२०) से जकारलोप के प्राप्त होने पर श्रिप्रमस्त्र प्रवृत्त होता है-

[ल्घु०] विधि सूत्रम—३०६ स्वि स्योगाद्योरन्ते च। 1212 हा।
पदान्ते भिल च परे य स योगस्तदाद्यो सकारककारयोर्लीप स्यात्।
सृद्। सस्य रचुत्वेन शा। 'भला जरभाशि' (१९) इति शस्य
ज । मृब्जो । मृब्भ्याम् ।

त्र्रार्थ — पदान्त में या मत् परे हाने पर सयोग के श्रादि वाले सकार ककार का लोप हो जाता है।

व्याख्या— स्को ६।२। सयोगाद्यो ।६।२। लोप ।१।१। ['सयोगान्तस्य लोप ' से]

इय प्यपदम्। समास — स्च क्च = स्का, तयो = स्को। इतरतरद्वन्द्व । सयोगस्य श्रादो = सयोगादी, त्रा = सयागाद्यो । षष्ठीत पुरुष । श्रथ — ( क्षत्वि ) क्षत्व परे होने पर या ( पदस्य ) पद क ( श्रन्ते ) ग्रन्त म स्थित ( सयोगाद्यो ) नो सयोग उस के श्रादि सकार कवार का ( लोप ) लाप हा नाता ह ।

यद्यपि यह सूत्र सयागा तस्य लोप (२०) की दृष्टि म श्रमिद्ध है तथापि वचनसामध्य स उसका श्रपवाद है।

भृरन यहा पद त म प्रकृतसूत्र स सयाग के आिन वाले सकार का लोप हो — 'भृज् । 'बश्च — (३७) सूत्र से जकार को षकार नश्त्व से पकार को डकार तथा वैकल्पिक चत्व से टकार करने पर — भृट भृड्' ये दो रूप सिद्द होते हैं।

'मृस्ज् + श्री' यहा पटान्त व मत्त परे न होने से सयोग के श्रादि सकार का प्रकृतसूत्र स लोप नहीं होता। मत्ना नश्मिशि (१६) श्रीर स्तो श्चुना श्चु'(६२) दोनो प्राप्त होते हैं। जश्य के श्रादि होने से प्रथम श्चु व स सकार को शकार हो—
मृशज् + श्री। पुन मत्ता नश्मिशि'(१६) म तालुस्थानिक शकार के स्थान पर तादृश जश्—जकार करने पर 'मृज्जो' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा—

प्रश्च प्रजी मृज प मृज मृहम्याम् मृह्म्य हि॰ मृजम् , प मृज मृहम्याम् मृह्म्य प मृजम्याम् प्रह्मि प मृजम्याम् प्रह्मि प मृजम्य प मृजम्याम् प्रह्मि प मृजम्य प मृह्म्य प मृह्म्य प मृह्म्य प मृह्म्य प मृह्म्य प प मृजम्य प प मृजम्य प प मृजम्य प प मृजम्याम् (४०)

- (१) 'ऋत्विक्' श्रादि प्रयोगा में 'चो कु' श्रथवा कि प्रत्ययस्य कु' दोनों में से किसी एक के द्वारा काण्य सिद्ध हो सकता है, तो पुन दो सूत्रों के निर्माण का क्या प्रयोजन है ?
- (२) युक्षौ, युक्ज ग्रादि प्रयोगों में मब्ब् परे होने पर भी 'चो कु' सूत्र द्वारा कुत्व क्यों नहीं होता ?
- (3) किन्प्रत्यय का सर्वापहार खोप कैसे किया जाता है सस्त्र जिसें किन्न इस के करने का लाभ ही क्या है ?
- ( ४ ) 'युजेरसमासे' सूत्र में 'युजि' के साथ इकार जोड़ने का क्या श्रमिपाय हे ?
- ( ५ ) निम्नितिखित सूत्रों की सोदाहरण विस्तृत व्याख्या करो— १ स्को –, २ ऋत्विग्दष्टक्—, ३ क्विन्प्रत्ययस्य हु, ४ युजेरसमासे।

- (६) १ खन्त्सु २ परिवार् ३ विश्वाराट् ४ सृट, ४ सृज्जौ, ६ युग्भ्याम्, ७ विश्वसृट, द्वेड्भ्याम् ६ ऋत्विचु—इन प्रयागो की सूत्रप्रदशनपूर्वक साधनप्रक्रिया लिखें।
- ( ७ ) जब सयोगान्तलाप की दृष्टि में स्को सयोगाद्योर ते च' सूत्र श्रसिद्ध है, तो पुन वह उसे कैस बा-ध लेता द ?
- (८) पदान्त में षकार के स्थान पर किस सूत्र से जरूव होता है ? श्रीर वह जरूव कौन वर्ण होना चाहिये सोपपत्तिक स्पष्ट करो।
- ( ९ ) 'कृद्तिड्' सूत्र पर 'श्रत्र धात्वधिकार का क्या श्रमिप्राय है ?
- (१०) 'राजा' यह किस २ शाद का किस २ विभक्ति का रूप है ? (उत्तर--राजन् सु, राज् टा)

यहा जकारान्त पुर्ल ्लिझ समाप्त होते है। —— %——

म्रब ढकारा त ५ कॅ्लिझों का वणन करते हैं---त्यद्=वह

'त्यिज तिन-यिजिभ्यो डित्' ( उषा० १२६ ) इस सूत्र द्वारा 'त्यजें हानी' ( भ्या० प० ) घातु से डित् 'र्याद' प्रत्यय करने से टिका लोग कर दने पर 'त्यद्' शब्द निष्पन्न होता है। इस का लोक मे प्रयोग कही नहीं देखा जाता। वेद से इस का प्रजुर प्रयोग होता है %। अकेले ऋग्वेद मे ही एल लिंक त्यद् क प्रथमा क एक्यचन का प्राय छत्तीस बार प्रयोग हुआ है। सर्वादिगणा तगत होने स इसे सवनामकाय भी होते हैं।

स्यरछन्दसीतिस्त्रस्यच्छ दोप्रहणलिङ्गतः । कोकेऽप्यस्य प्रयोगोऽस्तीत्येतदभ्युपगम्यते ॥ ३ ॥

अपर तु 'स्यश्कु दिस बहुलम्' (६ ११.०) सूत्र से इस का लोक मे भी प्रयोग अशुद्ध प्रतीत नहीं होता। गत एव वेग्णीसहारनाटक म—

<sup>&</sup>quot;सूतो वा स्त पुत्रो वा यो वा स्यो वा भवाम्यहम् । (३ ३१) ऐसा ववचित् पाठ मेद पाया जाता है।

<sup>&#</sup>x27;त्यिज तिन —' ( उणा० १२६ ) सूत्र पर श्रोपेरुसूरि के श्लोक भी द्रष्टव्य हैं — स्यत्तचदस्त्रय सर्वा—दिगण पठिता श्रमी। तत्राचौ तु परोचार्थौ तृतीयस्तिन्नरूपक । १। श्राचस्य लोके न क्वापि प्रयोग परिदश्यते। वदे त्वेषस्य वाजीति प्रभृतिष्त्रथ गम्यते।२।

स्यद + स् ( सुँ )। यहा 'त्यदादीनाम ( 183 ) सूत्र द्वारा नकार का प्रकार तथा श्रतो गुखें' (२७४) सूत्र से पररूप एकान्श करन पर---त्य + स । यही बात माथकार निर्देश करते हैं---

[त्त्यु०] त्यदाद्यत्वम्मरह्मपत्वञ्च । अव अग्रिममूत्र प्रवृत्त होता है--

[लघु०] विधि सम्म-३१० तदो स मावनन्त्ययो.। ७।२।१०६॥ त्यदादीना तकारदकारयोग्न त्ययो स स्यात् सौ । स्य । त्यौ । ये। स । तौ। ते। य । यौ। ये। एष । एतौ। एते। अन्वा-देशे-एनम्। एनौ। एनान्। एनेन। एनयो २॥

त्रार्ध - सुँ पर होने पर त्यनादियों के अनन्त्य (अन्त म न रहन वाले) तकार दकार का सकार हा जाता है।

ट्याख्या- यदादीनात् ।६।३। व्यदादीनाम ' मे ] तदा ।६।२। स ।१।१। सौ १७१९। ग्रनन् ययो । ६१२। समास --- न ग्रन्त्यया = ग्रनन्त्ययो , नन्समास । ग्रथ ---(सौ) सुँ परे होने पर (त्यदादीनाम्) त्यदादिया के ( अन त्ययो ) अनन्त्य (तदो ) तकार दकार को (स ) सकार भ्रादेश हो जाता है।

त्य+स । यहा प्रकृतस्त्र से त्यद् शब्त के अन~त्य तकार को सकार हो कर—स्य+ स्। सकार को हँ त्व और रेफ को विसग करने पर-- स्य प्रयाग सिद्द हुआ। इस की रूपमाला यथा--

त्यो त्येभ्य प्र० स्य त्यान् ष० त्यस्य त्ययो त्यषाप्र् म् त्ये स० त्यस्मिन् ,, त्येषु त्येभ्य सम्बोधन प्राय नहीं होता द्धि० त्यम् त्यषाम् तृ० त्येन त्याभ्याम् च० त्यस्मै

यहा सबन्न त्यदाद्यत्व श्रीर पररूप कर प्रथम 'त्य इस प्रकार अदन्त सर्वनाम बना लेना चाहिये। तब इस की प्रक्रिया 'सव' शब्द यत् चलती है। केवल स्य मे कुछ विशेष है जो पीछे बताया ना चुका है।

#### तद् = वह

यह शब्द भी तनुँ विस्तारे' (तना० उभ०) धातु से स्यजितनि '(उणा० ९२६ ) सूत्र द्वारा अदि' प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है।

तद् + स् ( सुँ )। यहाँ भी त्यटाद्यत्व तथा पर्ह्रप हाकर— त + स् । पुन 'तदो स —-'( ३१० ) सूत्र से अनन्त्य तकार को सकार आदेश कर हैँ त्व विसग करने से—'स 'प्रयोग सिद्ध होता है।

#### इसकी रूपमाला यथा---

| স৹   | स     | तौ       | ते    | प० | तस्मात् | ताभ्याम्     | तेभ्य  |
|------|-------|----------|-------|----|---------|--------------|--------|
| हि • | तम्   | "        |       |    |         | तयो          | तेषाम् |
| নৃ৹  | तेन   | ताभ्याम् | तै    | स० | तास्मन् | ,,           | तेषु   |
| ব০   | तस्मै |          | तेभ्य |    |         | -&- <u>-</u> |        |

यहा भी पूरवत 'त्यदानीनाम' (१६६) से दकार का ऋकार तथा 'ऋतो गुणे' (२७४) से पररूप होकर त' इस प्रकार ऋदन्त सवनाम बन नाता है। तब इसकी प्रक्रिया सव' शब्दवत् होती है। सुँ निभक्ति का निशेष पीछे बताया गया है।

#### यद् = जो

यह श द भी 'यजँ देवपूजासगतिक ग्णदानेषु' ( + ना० उभ० ) धातु से 'त्यिज तिन यजिभ्या डित्' ( उग्णा० १२६ ) सूत्र द्वारा श्रदि' प्रत्यय करने से सिद्ध होता है।

#### रूपमाला यथा--

| प्रo  | य     | यौ       | ये     | प० | यस्मात्     | याभ्याम् | येभ्य  |
|-------|-------|----------|--------|----|-------------|----------|--------|
| द्वि० | यम्   | ,        | यान्   | ष  | यस्य        | ययो      | येषाम् |
| নৃ৹   | येन   | याभ्याम् | यै     | स० | यस्मिन्     | ,,       | येषु   |
| ঘ০    | यस्मै | "        | ये + य |    | <del></del> | }        |        |

यहा भी प्रवत् त्यदाद्यत्व श्रीर पररूप कर 'य श द बन जाने पर सवनामकाय हो जाते हैं। ध्यान रहे कि इसमे श्रन त्य तकार दकार न होने से सुँ मे 'तदो स —' (३१०) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता।

#### एतद् = यह [ निकटतम ]

'इ ग गतौ ( श्रदा० प० ) धातु से एते स्तुट् च' ( उग्रा० १३० ) सूत्र द्वारा श्रदि प्रत्ययं तथा 'तुट्'का श्रागम करने पर 'एतद्' शब्द निष्पन्न होता है।

एतद् + स् ( सुँ)। यहाँ 'त्यदादीनाम' ( १६३) से दकार को अकार, 'अतो गुग्गे' ( २७४) से पररूप, 'तदो स —' ( ३१०) से अनन्त्य तकार को सकार तथा 'श्रादेश प्रत्यययो ' ( १४०) से इस सकार को चकार करने पर—एषस् = एष 'प्रयोग सिद्ध होता है।

#### इसकी रूपमाला यथा -

| স৹          | एव      | <b>ग्तौ</b> | ण्ते          | ٩o | एतस्मान्      | एताभ्याम् | एत+य    |
|-------------|---------|-------------|---------------|----|---------------|-----------|---------|
| द्वि ०      | एतम्    | ,,          | <b>एत</b> ःन् | ष॰ | ण्तस्य        | एतयो      | एतेषाम् |
| <b>तृ</b> ० | एतेन    | एताभ्याम्   | <b>एतै</b>    | स० | एतस्मिन       |           | एतेषु   |
| ৰ০          | एतस्में | ,           | पुतेभ्य       | 1  | <del></del> - | - 0       |         |

यहां भी सवन्न यत्राद्यत्व—परह्मप होकर 'एत शद बन नाने पर सव शत्द की तरह सवनाम काय हाते हैं। सुँ विभक्ति का विशेष प्रता चुके हैं।

श्रन्तानेश म द्वितीयाटौस्स्यन (२८०) सूत्र द्वारा द्वितीया टा श्रोर श्रोस् त्रिभक्तिया म एतद् शब्द के स्थान पर 'एत' श्रादेश हो नाता ह। शेष विभक्तिया म कुछ श्रन्तर नहा पडता।

य वादेश म रूपमाला यथा-

| प्र० | प्ष           | पुता      | एते         | प  | एतस्मान्             | एताभ्याम्  | एत+य    |
|------|---------------|-----------|-------------|----|----------------------|------------|---------|
| द्धि | <b>एन</b> म्& | ए नों%    | एनान्ॐ      | ष० | एतस्य                | एनयो 🍪     | एतेषाम् |
| तृ०  | <b>ए</b> नेनॐ | एताभ्याम् | <b>ण्तै</b> | į. | <b>एतस्मिन</b>       | 쫎          | एतेपु   |
| च०   | एतस्मै        | ,,        | एतेभ्य      |    | <b>ऋद्वितीयाटी</b> स | स्वेन (२८० | )       |

नोट-- त्यदादियों का प्राय सम्बोधन नहीं हुआ करता-यह हम पीछ लिख चुके है। यदि बनेगा भो तो प्रश्मावद बनेगा। सम्बुद्धि म 'एङ्हस्वाद— का खयाल कर लेना चाहिये।

सूचना - ऊपर त्यदादियों के पुल्ँ जिन्न के रूप दिये गये ह । स्त्रीजिङ्ग श्रीर नपु स किन्न के रूप श्रागे तत्तत्प्रकरणों में देखें।

श्रव दकारान्तों म युष्मद् श्रीर श्रह्मद् का प्रकरण श्रारम्भ किया जाता है।
युष्मद् श्रीर श्रह्मद् शब्द तीनों लिङ्गों में एक समान होते हैं—यह हम पीछे श्रजन्त
पुल्वें लिङ्ग में 'कित' शब्द पर लिख चुके हैं।

युष्मद् और अस्मद् शब्दों की सिद्धि में बहुत सारे सूत्र प्रयुक्त होते हैं अत यह बालकों को कठिन प्रतीत होती हैं। हम इसे यथाशक्ति सरल तथा सुनोध बनान का प्रयास करेंगे। बालकों को इनकी सिद्धि से पूर्व इनके उच्चारण भली भाति कठस्थ कर लेने चाहिये। ऐसा करने से एक तो ये शब्द सरल दूसरे महिति समम में आ जाते हैं

इन दोनों की रूपमाला यथा-

| *युष्मद् <b>=</b> तुम |                  |            |            | <b>∗श्रस्मद्</b> = मैं |        |              |                  |  |
|-----------------------|------------------|------------|------------|------------------------|--------|--------------|------------------|--|
| য়৹                   | वस्              | युपाम्     | यूयम्      | प्र०                   | श्रहम् | य्रावाम्     | वयम्             |  |
| हि ०                  | त्त्रा <b>म्</b> | **         | युष्मान्   | द्धि                   | माम्   | ,            | ग्रस्मान्        |  |
| নৃত                   | त्वया            | युवाभ्याम् | युष्माभि   | तृ०                    | मया    | य्रापाभ्याम् | ग्रस्मामि        |  |
| च०                    | तुभ म्           |            | यु मभ्यम्  | च०                     | मह्यम् |              | ग्रस्मभ्यम्      |  |
| ष०                    | त्वत् द्         | ,          | युष्मत् द् | प०                     | मत् द् | 99           | श्रस्मत् द्      |  |
| ब॰                    | तव               | युवयो      | युष्माव म् | ष०                     | मम     | श्चावयो      | <b>ग्र</b> साकम् |  |
| स                     | त्विय            | ,          | युप्मासु   | स॰                     | मयि    | 59           | श्रस्मासु        |  |

युष्मद् श्रोर श्रस्मद् दानो शब्दो म एक ही सूत्र प्रवृत्त होते हैं श्रत हम भी इनकी सिद्धि इकट्री दिखायेग ।

युष्मद् + सुँ, श्रस्मद् + सुँ । यहा श्रिप्रम सूत्र प्रवृत्त होता है-

# [लघु०] विधि स्त्रम-३११ हे प्रथमयोरम् ।७।१।२८॥

युष्मदस्मद्भ्या परस्य 'हे' इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोशचामादेश स्यात्।
श्रर्थ — युष्मद् और अस्मद् शब्दो से परे 'हे को तथा प्रथमा और द्वितीया
विभक्ति को अस् श्रादेश हो नाता है।

व्याल्या— युक्तद्समझ याम् ।१।२। ['युक्तद्समझ या डसोऽश्' से ] डे ।६।१। [ यहा षष्ठीविभक्ति का लुक् समकता चाहिये। ] प्रथमयो ।६।२। श्रम् ।१।१। समास — प्रथमा च = प्रथमे, तया = प्रथमयो, एकशेष । यहा पहले प्रथमा' शब्द से प्रथमाविभक्ति तथा दूसरे 'प्रथमा शव्द से द्वितीया विभक्ति श्रमिप्रेत हैं †। श्रथ — (युक्तद्स्मद्भ्याम्) युक्तद् श्रौर श्रस्मद् श दों से परे (ड) डे के स्थान पर तथा (प्रथमयो) प्रथमा व द्वितीया विभक्ति के स्थान पर (श्रम्) 'श्रम्' श्रादेश हो जाता है।

इस सूत्र से सुँ का अम् आदश हो कर—युष्मद् + अम्, अस्मद् + अम्। थहा 'हलन्त्यम्'(१) द्वारा अम् के मकार की इत्सन्ज्ञा नहीं होती। 'न विभक्ती तुस्मा' (१३१) सूत्र से निषेध हो जाता है। अब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

<sup>\* &#</sup>x27;युप्यसिम्याम् मदिक्' ( उणा॰ १३६ ) युषि सौत्र ।

<sup>†</sup> पहले 'प्रामा' शाद से सात विभिक्तयों में से प्रथमाविभिक्त का गृहण हो जाता है, शेष द्वितीया स्त्रादि छ विभिक्तियों बच रहती हैं। स्त्रब दूसरे 'प्रथमा' शब्द से उन छ स्रविशिष्ठ निभिक्तियों म से प्रथमाविभिक्त स्त्रर्थात् द्वितीया विभिक्त का प्रहण हो जाता है। यह यदाँ तत्त्व है।

### [लघु०] विधि स्त्रम्—३१२ त्वाही सौ ।७।२।६४॥

अनयोर्भपयन्तस्य त्व।हावादेशौ स्त सौ पर ।

अर्थ — सुँपर हान पर युष्मद आर अस्मद शादा का म्पयन्त (म्भामा । लेना ह) क्रमश त्य अह आदश हा नात ह।

व्यास्या- युष्मन्दमदा । ६१२। [ 'युष्मदस्मनोरनान्श' स ] मपयन्तस्य । ६१९। [ यह प्रधिकृत ह । ] त्याहो । ६१२। सौ । ७१९। समास — त्वश्च श्रहश्च = वाहो, इतेरतर इ इ । ७३ — (सो) सुँ परे होन पर (मपयन्तस्य = मपयन्तया) 'म्' तक (युमन्दमदो) युष्मद श्वार श्वस्मद क स्थान पर (वाहो) क्रमश त्व श्वोर श्वह श्वान्श हात ह ।

युष्मद् म युष्म् य्रोर यस्मद म श्रस्म् ये मपयन्त भाग ह । सुँ परे होने पर इन क स्थान पर क्रमश त्व श्रोर श्रह श्रादश हाते ह ।

युष्मद् + स्रम् अस्मद् + श्रम् —यहा सुँ क स्थान पर हुण श्रम् श्रादश को सुँ मान कर प्रकृतसूत्र से क्रमश मपय त व श्रोर श्रद्द श्रादश करने से — त्व श्रद् + श्रम्, श्रद्द श्रद् + श्रम् । श्रव श्रविमसूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु॰] विधि स्त्रम्— ३१३ शेषे लोपः १७१२।६०॥

एतयोष्टिलोप । त्वम् । ऋहम् ॥

त्र्यं — युष्मद् श्रार श्रह्मद की टि का लोप हो नाता है।

व्यारिया — युष्मदस्मदो ।६।२। [ 'युष्मदस्मदारनादशे' से ] मपयन्तात् ।४।१। [ 'भपयन्तस्य इस अधिकृति का विभक्तिविपरियाम हो जाता ह। ] शेषे ।७।१। जोप ।१।१। अथ — (युम्मदस्मदो ) युष्मद् और अस्मद् शब्दों के (मपयन्तत् ) मपयन्त भाग से आगे (शेषे ) शेष भाग मे (जोप ) जोप प्रवृत्त होता है।

सपथन्त भाग से आगे शेष भाग अद्' होता है। इस के लोप का इस सुत्र से विधान किया गया है। यह 'अद्' भाग युष्मद् और अस्मद् का 'टि' भाग ही होता है अत वृत्ति में टि के लोप का कथन किया गया है।

सावधानता- यहा यह नहीं समझना चाहिये कि युष्मद् श्रीर श्रस्मद् शब्द में श्रादेशों में श्रवशिष्ट शेष भाग का लोप होता है। यथा यहा त्व श्रीर श्रद श्रादेश हो चुकने पर 'श्रद् भाग शेष रहता है। यदि ऐसा मानेंगे तो यहा तो काण्य चल जायगा, पर नु 'युष्मभ्यम्, अस्मभ्यम्' श्रादियो मे न हो सकेगा। क्योंकि वहा 'युष्मद् अस्मद्' शब्दों के स्थान पर कुछ यादेश नही हाता। यत यहा 'प्रपर्यन्तस्य' की अनुवृत्ति ला कर म् से याग के भाग को शेष समसना चाहिये।

इस सूत्र का दसरा अर्थ भी होता है श्रीर कहीं २ लघुकी सुदी में वह उपलब्ध भी होता है । वह यह हे —

"यात्व यत्वनिमित्ते तरविभक्तौ परतो युष्मदस्मदोरन्त्यस्य लोप स्यात्।"

अर्थ — जिस विभक्ति के परे होने पर आत्व और यत्व निधान नहीं होते, उस विभक्ति के परे हान पर युष्मद् और अस्मद् शादों के आत्य अर्थात् दकार का लोप हो नाता ह।

व्याल्या — ग्रष्टन ग्रा निभक्तों स विभक्तों पद की श्रनुवृत्ति ग्रा जाने से इस श्रथ की उत्पात्त इस प्रकार से होती है—(शेषे) शेष (विभक्तों) विभक्ति परे होने पर (युष्मदस्मदों) युष्मद् श्रोर ग्रस्मद् का (लोप) लाप हो नाता है। श्रलोऽन्यिनिध से यह लोप श्रन्य श्रलु दकार के स्थान पर होता है।

इस सुन्न स पूव 'युष्मद्समनोरनादशे (३२१) सूत्र द्वारा अनादेश हलादि निभक्तियों क परे होन पर आद्म तथा 'योऽचि' (३२०) सूत्र से अनादेश अनादि विभक्तियों के परे होन पर यत्व का विधान किया जाता है। यदि यत्व और आव निमित्तक विभक्तियों से भिन्न अप्य शेष विभक्तिया परे हो तो दकार का लोप हो जाता है। काशिकाकार ने उन सब शेष विभक्तिया की गणना एक रलोक में कर दी है जिन म आद्य और यद्म प्रमुत्त नहीं हो सकते। तथाहि—

> ्रि ''पञ्चम्यारच चतुर्थ्यारच, षष्ठीप्रथमयोरपि । } यान्यद्विवचनान्यत्र, तेषु लोपो विधीयते ॥"

अर्थात् पञ्चमी, चतुर्थी षष्ठी तथा प्रथमा विभक्तियों के एकवचन और बहुवचन शेषविभक्तिया हैं। इनक परे हाने पर 'शेषे लोप ' से युष्मद् श्रौर श्ररमद् के श्रन्त्य दकार का लोप हो जाता है।

त्व श्रद् + श्रम्, श्रह श्रद् + श्रम् — यहा शेषे लोप 'से टि अर्थात् श्रद् का लोप हो कर — त्व + श्रम्, श्रह + श्रम् । पुन 'श्रमि पूर्व' '( १३४ ) सूत्र से प्वरूप एकादेश करने से 'त्वम् श्रहम्' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

श्रन्त्यलोप वाले पत्त में—'त्व श्रद्+श्रम् श्रद्द श्रद्+श्रम्' यहा प्रथम 'श्रतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेश होकर त्वद्+ग्रम्,श्रद्द्+श्रम्'। श्रव 'शेषे लोप स श्रन्त्य टकार का लोप कर श्रमि पुव (१३४) स पूवरूप क्या ता— प्रम् ग्रत्म् श्रयोग सिद्ध हुए।

युग्मद् + श्रौ श्रस्मद् + श्रो—यहा उ प्रथमयोरत् (३१।) सूत्र स श्रौकार का श्रद्धश्रद्धो नाता ह। युष्मद् + श्रत् यस्मद + श्रम्' इस न्शा म श्रियमसूत्र प्रवृत्त होता है—

# [ लघु० ] विधि सूत्रम—३१४ युवावो द्वित्रचने ।७।२।६२॥

द्वयोरुक्तायनयोर्मपर्यन्तस्य युवावौ स्तो विभक्तौ ।

त्र्य्य — त्रिभिन्त परे हान पर हि वक्थन म युष्मद श्रोग श्रह्मद को मपयन्त क्रमश युव श्रौर श्राप्र श्राप्तश हा नाते हु।

यार्या— विभक्ता १७११ [ अष्टन या विभक्ता' म ] युग्मन्स्मदो ।६१२। ['युग्मन्स्मदोरनान्गे म ] मपयन्तस्य १६१९। [ अधिकृत हे । ] युग्नवा १९१२। द्विवचने १७११। समास — ह्यार् वचनम् व ग्रनम् = द्विवचनम् तिस्म ग्र= द्विवचन। षण्ठीतःपुरुष । यहा द्विवचन' का विभक्तो के साथ समानाधिकरण् का लेग म 'द्विवचन विभक्ति परे होने पर ऐसा अग्र अभीष्ट नहीं। क्यांकि यति ऐसा अभीष्ट हाता तो महामुनि 'द्विवचने' न क्वकर 'द्वित्वे' ही कह दते। उनके द्वित्वे' न क्वकर द्विग्चने' कथन का यह तात्पर्यं ह कि चाहे एकवचन, द्विवचन बहुवचन जो भी विभक्ति पर हा द्वित्वकथन में युव्मद और अस्मद् को मपयन्त युव, आव आदश हो जाते हैं। यथा—युवाम् अतिक्रात = अत्यागम् । यहा मुँ परे होने पर भी युव और आव आदेश हो ताते हैं। यहा का विशेष विचार भिद्धान्तकोमुदी' म न्ख । अथ — (विभक्तो) विभक्ति परे होने पर (द्विवचने) द्विवकथन म (युप्मदस्मना) युष्मद् और अस्मद् शब्दो के (मपयन्तस्य) मपर्यन्त भाग को (युवावौ) क्रमश युव और आव आदेश हो जाते हैं।

युष्मद् + श्रम्, श्रस्मद् + श्रम्—यहा द्वित्वकथन म 'युवावौ द्विवचने' (३१४) सूत्र द्वारा मपयन्त क्रमश युव, श्राव श्रादेश करने पर—युव श्रद् + श्रम्, श्राव श्रद् + श्रम्। श्रव श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि स्वम-३१५ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् ।७।२।८८।।

श्रीङ्येतयोरात्व लोके । युवाम् । श्रावाम् ।

त्रप्रध — लोक म प्रथमा का द्विवचन परे होने पर युष्मद् श्रीर श्रस्मद् को आकार श्रान्श हो जाता है।

व्याख्या—पथमाया १६।१। च इ य यथपदम् । द्विपचने १७।१। भाषायाम् १७।१। युष्मदस्मदो १६।२। [ युष्मदस्मदोर्न।देशे से ] आ ।१।१ [ 'अष्टन आ विभक्तो' से ] अथ —(भाषायाम्) लोक म (प्रथमाया ) प्रथमाविभक्ति क (द्विपचने ) द्विपचन पर होत पर (च) भी (युष्मटस्मदा ) युष्मद् और अस्मद् के स्थान पर (आ) आकार आटश हा नाता है। अनाऽ यिशि से यह आटश आ द्य अल् —दकार के स्थान पर होता है।

युव अद् + अम्, आप अद् + अम् - यहा दकार को प्रकृतसूत्र से आकार आदश होकर 'युव अ आ + अम्, आप अ आ + अम् 'हुआ। अब अतो गुण' (२७४) स पररूप 'अक सपण दीघ' (४२) स सवणदीघ और अमि प्व' (१३४) से प्वरूप करने पर—'युवाम्, आवाम् प्रयोग सिद्ध होते हैं।

युष्मद् + जस्, अस्मद् + जस् — यहा हे प्र मयोरम्' (३११) से जस् को श्रम् श्रादश हो नाता है। 'युष्मद् + श्रम्, अस्मद + अम् इस स्थिति में श्रिश्रमसूत्र प्रवृत्त होता है—

### [लघु॰] विधि स्त्रम्—३१६ यूयवर्यो जिस् ।७।२।६३॥ त्रनयोर्भपर्यतस्य यूयवयौ स्तो जिस । यूयम् । वयम् ।

त्र्रार्थ ——जस् परे होने पर युष्मद् श्रोर श्रह्मद् शब्दो को मपयन्त क्रमश यूय श्रीर वय श्रादश हो जाते हैं।

च्या्ट्य[——युष्मद्समदा ।६।२। [ युष्मद्समदोरनादशे' से ] मपयन्तस्य ।६।१ [ यह अधिकृत है। ] यूयवयौ ।१।२। जिस ।७।१। अथ — (जिम ) जिस् परे होने पर (युष्मद्समदो ) युष्मद् और अस्मद् शब्दों के (मपय तस्य ) मपयन्त भाग के स्थान पर (यूयवयौ ) यूय और वय आदेश होते हैं।

'युष्मद् + अम्, अस्मद् + अम्'यहा अम् को जस् मान कर उसके परे होने पा प्रकृतसूत्र द्वारा मपयन्त क्रमश यूय और वय आदेश हो— यूय अद् + अम्, वय अद् + अम्'। श्रव 'शेषे जोप' (३१३) से टिलोप तथा 'अिम पूव' (१३१) स प्रवरूप करने पर—'यूयम्, वयम्' प्रयोग सिद्ध हाते हैं। अन्त्यजोपपच मे 'अतो गुणे' (२७४) स पररूप हो 'शेषे जोप' (३१३) से अन्त्य दकार का जोप हो जाने पर 'अिम पूर्व' (१३१) द्वारा पूर्वरूप हो जाता है—यूयम्, वयम्। द्वितीया के एक्वचन म—'युष्मद + ग्रम्, ग्रस्मद + ग्रम् । यहा प्रिमस्य प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि एउए—३१७ त्वमावेकवचने ।७।२।६७।।

एकस्योक्तावनयार्मपयन्तस्य त्वमौ स्तो विभक्तौ ।

त्र्य — विभक्ति पर होन पर एक प्रत्य क्यन म युष्मद श्रार ग्रहमद का मपय त

व्यारिया—विभक्ता १७११ [ यष्टन या तिभक्ता स ] तुप्तद्समतो १६१२। [ 'युप्तद्समतारनादेशे स ] मपयन्तस्य १६११। [ यह अधिकृत ह । ] त्वमा १९११ एक वचने १७१। समास —एकस्य वचनम्—कथनम् = एक्र्यचनम् तिस्मन् = एक्र्यचन । पण्डीतरपुरुषसमास यहा एक्र्यचने का विभक्ता के साम समानाधिकरण् कर एक्र वचन विभक्ति परे होन पर ऐसा अप्र अभीष्ट नहा । न्याकि तम महामुनि एक्वचन' न कह कर 'एक्स्वे ऐसा कह दते । अत यहा एक्वचन कहन का यह तालय ह कि चाहे एक्वचन, द्विम्यन व बहुवचन जो जी विभक्ति परे हो युप्तद आर अस्मद् को एक्त्व कथन म सपर्यन्त त्व और म आदेश हो नाते हैं । यथा— वाम् अतिक्रा तौ = अतित्वाम्, माम् अतिक्राक्तौ = अतिमाम् । यहा द्विचचन परे होने पर भा युप्तद और अस्मद् के एक्वचची होने स च, म आत्रश हो जाते हैं । विशेष सिद्धा तकोमुनो म देखे।

'युष्मद् + श्रम् श्रह्मद् + श्रम् यहा क्रमश मपय त त्व, म' श्रादेश होकर— त्व श्रद् + श्रम्, म श्रद् + श्रम् । प्रव श्रविमसूत्र प्रवृत्त होना है—

# [ल्घु॰] विधि स्वम -३१८ द्वितीयायाञ्च ।७।२।८७।।

श्रनयोरात् स्यात् । त्वाम् । माम् ।

अर्थ --द्वितीया विभक्ति परे होने पर युष्मद् श्रोर अस्मद् शब्दों का आकार श्रादेश हो जाता है।

व्याख्यि - युष्मदस्मदो १६१२। [ 'युष्मदस्मद रनादशे स ] आ १९१९। [ 'अष्टन आ विभक्तो से ] द्वितीयायाम् १७१९। च इत्य ययपदम् । अथ -- (द्वितीयायाम्) द्वितीया विभक्ति परे होने पर (च) भी (युष्मदस्मदो ) युष्मद् और श्रस्मद् शठदों के स्थान पर (आ) आकार आदेश हो जाता है। अजोऽ यिविध द्वारा यह आदेश अ य दकार के स्थान पर होता है।

'त्व अद्+श्रम्, म श्रद + श्रम्' यहा प्रकृतसूत्र से दकार को आकार श्रादेश हो त्व श्र श्रा + श्रम् म श्र श्रा + अम्'। श्रव अतो गुगों ' (२७४) से पररूप, 'श्रक सवर्गों दीघ' (४२) से सवग्रदीघ तथा श्रमि पूर्व (१३४) से प्वरूप करने पर 'त्राम्, माम्' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

युष्प्रद + श्रोट, श्रस्मद् + श्रीट -- यहा हे प्रथमयोरम्' (३११) सूत्र से श्रम् श्रान्श होकर -- 'युष्पद् + श्रम् श्रस्मद् + श्रम्'। युवावी द्विवचने' (३१४) से प्रयन्त युत्र श्रीर श्रात्र हो -- 'युत्र श्रद् + श्रम् यात्र श्रद् + सम्'। श्रव द्वितीयायाच' (३१८) स दकार को श्राकार, 'श्रतो पुष्प (२०४) से पररूप 'श्रक सवर्षों दीघ' (४२) से स्वर्णदीर्घ तथा 'श्रम्म पूव' (१३४) से प्वरूप एकादेश करने से 'युवाम्, श्रावाम्' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

सूचन|--- प्रथमा विभक्ति के युवाम्, श्रावाम्' मे तथा द्वितीया विभक्ति के 'युवाम्, श्रावाम्' म श्राकारियायक सूत्र का भेद है। प्रथमा में 'प्रथमायाश्च द्विवचने भाषा याम्' (३११) द्वारा तथा द्वितीया में 'द्वितीयायाख्य (३१८) स श्राकार श्रादेश होता है।

युष्मद + शस्, अस्मद् + शस् यहा अनुबन्ध शकार का लोप होकर 'युष्मद् + अस् अस्मद् + अस्' । अब इत अवस्था में 'ड प्रथमयोरम्' (३११) द्वारा अम् आदेश प्राप्त होने पर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है।

# [लघु०] विधि स्त्रम—३१६ शसो न ।७।१।२६॥

त्राभ्या शसो न स्यात् । त्रामोऽपवाद । त्रादे परस्य । सयोगान्त-लोप । युष्मान्, त्रास्मान् ।

त्र्र्थ — युष्मद् श्रीर श्रस्मद् शब्दो से परे शस् के स्थान पर नकार श्रादेश हो जाता है।

व्याक्या — युष्मदस्मद्भ्याम् । १ । २ । [ 'युष्मदस्मद्भ्या हसोऽश्' से ] शस १६ । १ । न ।१।१। [ यहा विभक्ति का लुक् समम्मना चाहिये । ] अर्थे — ( युस्मदस्मद् भ्याम् ) युष्मद् श्रौर श्रस्मद् शब्दों से परे ( शस ) शस् के स्थान पर ( न ) न् श्रादेश हो जाता है ।

अम् आदश के प्राप्त होने पर यह आदश विधान किया गया है अत यह उसका धपनाद है।

यह नकारादरा श्रलोऽन्त्यपरिभाषा से ६ न्त्य श्रल् श्रर्थात् सकार के स्थान पर

भाष्त हाता था, परन्तु म्रान् परस्य' (७२) से उसका बाध हो शस् = ग्रस् क म्रादि म्रथात म्रकार के स्थान पर होता है।

युष्मद् + श्रस् श्रस्मद् + इस् 'यहा प्रकृतसूत्र मे श्रमार का नकार प्रादश हा युष्मद् + न स्, श्रस्मद् + न स्'। श्रव 'द्वितीयाय। वि ( ३१८) सूत्र स नकार मा श्रामार तथा 'श्रक सवर्णेदाघ' ( ३२) स समण दीघ हा — युष्मान्स्, श्रस्मान्स्। पुन मयो गातस्य लाप' (२०) स सकार का लोप करने पर — 'युष्मान्, श्रस्मान् प्रयाग सिंद्र होते हें। ध्यान रहे कि यहा सयागान्तलोप के श्रसिद्ध हाने स 'न लाप — (१८०) द्वारा नकार का लोप नहा हाता किञ्च 'युष्मान् म श्रद्कु — '(१३८) द्वारा प्राप्त स्तर का भी 'पदान्तस्य (१३६) द्वारा निषेध हो नाता हं।

युष्मद्+न्रा (टा), श्रस्मद्+न्रा (टा)—यहा एकत्वकान हान के कारण 'त्वमावेकवचने' (३१७) स मपर्यन्त त्व ग्रोर म श्रान्श हो— त्व श्रद्+श्रा म श्रद+ श्रा हुए। श्रव श्रविमसुत्र प्रवृत्त होता है—

# [त्रघु०] विधि स्त्रम—३२० योऽचि ।७।२।⊏६।।

त्र्यनयोर्यकारादेश स्यादनादेशेऽजादौ परत । त्वया । मया ।

त्र्रर्थ — श्रनादश श्रजादि विभक्ति पर होने पर युष्मद् श्रौर श्रस्मद् का यकार आदेश हो जाता है।

व्याख्यि चुष्मदस्मदा ।६।२। ['युष्मदस्मदोरनादेशे से ] य ।१।१। अनिशे ।।।१। ['युष्मदस्मदोरनादेशे' स ] अचि ।।।१। विभक्तो ।।।१। [ अष्टन या विभक्तो स ] अचि यह 'विभक्तो' का विशेषण है अत 'यस्मिचिधस्तत्रादावरमहे दारा तदादि विधि होकर 'अजादौ विभक्तो ऐसा बन जाता ह । अथ — (अनादेशे ) अनादेश (अचि ) अजादि (विभक्तो ) विभक्ति परे हो तो (युष्मदस्मदो ) युष्मद् और अस्मद् शब्दों को (य ) यु आदेश हो जाता है ।

जिन श्रजादि विभक्तियों के स्थान पर कोई श्रादेश नहीं होता वे श्रनादेश श्रजादि विभक्तिया कहाती हैं। उनके परे होने पर युष्मद् श्रोर श्रस्मद् को य् श्रादेश हो जाता है। श्रजोऽन्त्यविधि से यह श्रादेश श्रन्त्य श्रज् द्कार के स्थान पर होता है।

त्व अद्+ आ, म अद्+ आ' यहा 'आ' यह अनादेश अजादि विभक्ति परे है अत प्रकृतसूत्र से दकार को यकार आदश होकर 'अतो गुर्यो' (२७४) सूत्र से पररूप करने पर —त्वय् + आ = 'त्वया', मय् + आ = 'मया' प्रयोग सिंद्ध होते हैं।

'श्रनादेश' कथन के कारण 'गुष्मत, श्रस्मत' श्रादि रूपों में यकारादेश नहीं होता ।

क्योंकि यहा पञ्चमी के बहुवचन 'भ्यस्' के स्थान पर 'पञ्चम्या श्रत्' ( ३२४ ) द्वारा 'श्रत्' यह श्रजादि श्रादेश हुश्रा हे।

युष्मद् + भ्याम् अस्मद् + भ्याम्' यहा युगागौ द्विवचने' (३१४) से क्रमश मपयन्त युव श्रौर श्राप्र श्रादेश हाकर 'युप्र स्रद् + भ्याम् श्राप्त श्रद् + भ्याम्'। श्रव श्रिष्मसूत्र प्रवृत्त हाता है—

# [लघु०] विधि स्त्रम्-३२१ युष्पदस्मदोरनादेश ।७।२।८६॥

श्रनयोरात् स्याद् श्रनादेशे हलादौ विभक्तौ । युवाभ्याम् । श्रावाभ्याम् । युष्माभि । श्रस्माभि ।

ऋर्थ — अनादेश हलादि विभक्तियों के परे होने पर युष्मद् और अस्मद् श दों के स्थान पर आकार आदश हो जाता है।

व्याल्या— युष्मदस्मदो ।६।२। श्रनादशे ।७।३। हिला ।७।३। ['रायो दिलि' से ] विभक्तो ।७।३। श्रा ।३।३। [ श्रष्टन त्रा विभक्तो' से ] श्रर्थ — (श्रनादेशे ) श्रनादेश (हिल = द्दलाटों ) हलादि (विभक्तों ) विभक्ति परे होने पर (युष्मदस्मदों ) युष्मद् श्रोर श्रस्मद् शब्दा के स्थान पर (श्रा) 'श्रा' यह श्रादेश हा जाता है। यह श्राकार श्रादश श्रलोऽ त्यविधि से श्रन्त्य श्रल् दकार के स्थान पर होता है।

'युव श्रद् + भ्याम् श्राव श्रद् + भ्याम्' यहा 'भ्याम्' यह श्रनादेश हलादि विभक्ति परे है श्रत दकार को श्राकार होकर पररूप तथा सवर्णदीघ करने से---'युवाभ्याम्, श्रापा भ्याम्' ये दो रूप सिद्ध होते है।

श्रनादश क फर्नस्वरूप 'युष्मभ्यम्' मे 'भ्यम्' पत्त मे यह श्रा—श्रादेश नही होगा।

'युष्मद्+भिस श्रस्मद्+भिस् यहा 'युष्मदस्मदोरनादशे' (३२१) सूत्र से
दकार को श्राकार तथा सवखदीघ होकर 'युष्माभि , श्रस्माभि ' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

'युष्मद् + हे, अस्मद् + हे' यहा 'हे प्रथमयो म् (३११) से श्रम् श्रादेश होकर 'युष्मद् + अभ्, अस्मद् + श्रम्'। श्रब श्रप्रिम सूत्र प्रवृत्त हाता ह—

# [लंघु०] विधि स्त्रम्—३२२ तुभ्यमह्यौ डिय ।७।२।६५।।

श्रनयोर्मपर्यन्तस्य । टिलोप । तुभ्यम् । मह्यम् ।

त्र्रश्री ---'ड' परे होने पर युष्मद् श्रीर ग्रस्मद् शब्दों को क्रमश मपर्यन्त तुभ्य श्रीर महा ग्रादेश हो जाते है। व्याख्या — गुष्मन्समदा ।६।२। [ गुष्मन्समदारनादश' म ] मपर्यन्तस्य ।६।६। [ यह अधिकृत ह । ] तुभ्यमद्या ।९।२। निय ।९।६। अ र — ( निय ) हे परे हान पर ( गुष्मदस्मदो ) गुष्मद श्रोर अस्मद शब्दा क ( मपय तस्य ) मकारपयन्त भाग क स्थान पर कमश ( तुभ्यमद्यो ) तुभ्य श्रार महा श्रान्श हा जात ह ।

युष्मद् + श्रम् श्रस्मद + ग्रम् यहा स्थानिवज्ञाव म श्रम् का व मानकर प्रष्टृतसूत्र
म तुभ्य श्रोर महा श्राव्या हाकर 'तुभ्य ग्रद + श्रम् महा श्रद + श्रम् श्रद | दिलोपपत्त म
'शेष लोप ( ३१ ८) से श्रव्य का लोप तथा श्रमि पूव ( : ५४) म पूरस्प करन पर
'तुभ्यम् महाम् ये दा रूप सिद्ध हात ह । श्रव्यापपत्त म प्रथम श्रता गुर्या' ( २७४ )
से पररूप हाकर पुन श्रा लाप ( ८१८ ) से व्कारलाप तथा श्रमि पूव ' ( १३४ )
स पूबरूप करने पर — तुभ्यम्, महाम् प्रयाग मिद्ध होते ह ।

'युष्मद् + भ्यस अस्मद + भ्यम्' यहा अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता ह-

## [लघु०] विधि स्त्रम-३२३ भ्यमोऽभ्यम् ।७।१।३०॥

त्राभ्या परस्य भ्यसोऽभ्यम् इत्यादेश स्यात् । युष्मभ्यम् । त्रास्मभ्यम् ।

त्र्पर्थ — युष्मद् श्रौर श्रस्मद् शब्दो स परे भ्यस् को श्रभ्यम् प्रादेश हा।

व्याख्या — युष्मदस्मद्भ्याम् ।श्वरः। [ 'युष्मदस्मद्भ्याम् इसाऽश् से ] भ्यसः ।१।१। श्रभ्यम् ।१।१। श्रर्थे — (युष्मदस्प्रदभ्याम् ) युष्मदः श्रारः श्रस्मदः शब्दों सः परे (भ्यसः ) भ्यस् के स्थान पर (श्रभ्यम्) श्रभ्यम् श्रादशः हो नाता है।

'युष्मद्+भ्यस् श्रस्मद्+भ्यस् यहा भ्यस् को श्रभ्यम् श्रादश होकर टिलोपॐ करने स 'युष्मभ्यम् श्रस्मभ्यम् ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

ध्यान रहे कि 'शेषे लोप (३१३) म श्र-त्यलोप मानन वाल 'म्यसो म्यम्' इस प्रकार स्त्र पढ़ कर उस का 'भ्यस् के स्थान पर म्यम् हो' ऐसा श्रथ करते हैं। श्रत उनके मत में भी यथेष्ट रूप सिंख हो जाते हैं।

'युष्मद् + डसि, श्रस्मद् + डसि' यहा श्रविमस्त्र प्रवृत्त होता है—

### [ ल्.घु० ] विधि सूत्रम— ३२४ एकवचनस्य च ।७।१।३२॥ आभ्या डसेरत्। त्वत्। मत्।

क्ष्यरां ग्रनादेश श्रजादि विभक्ति न होने से (३२०) सूत्र से यनारादेश नहीं होता। एवम्—'न्यम्' पक्त म भी (३२१) में श्राकागदेश की श्रपत्रिन नानी नान्ये। श्चर्ध - युष्मद् श्रीर श्रस्मद् शब्दों से परे डिस का 'अत्' श्रादेश हो।

व्यार्या — युष्मदस्मद्भ्याम् । १।२। [ 'युष्मदस्मद्भ्या ड होऽश्' से ] पञ्चभ्या । १।१। [ पञ्चम्या श्रत्' से ] एकवचनस्य । ६।१। च इत्य ययपदम् । श्रत् ।१।१। [ 'पञ्चम्या श्रत्' से ] ग्रथ — (युष्मदस्मद्भ्याम् ) युष्मद् श्रोर श्रस्मद् श दो से परे (पञ्चम्या ) पञ्चमी के (एकवचनस्य ) एकवचन क स्थान पर (च) भी (श्रत्) 'अत्' यह श्रादेश हो जाता है।

'युष्मद्+हिस अस्मद्+हिस' यहा प्रकृतसूत्र से अत् आदेश (ध्यान रहे कि अत् आदेश अनेकाल् होने से सर्वादेश होता है) होकर —'युष्मद्+ अत्, अस्मद्+ अत्'। 'त्वमावेकवचन' (११७) से मपयात 'त्व म' होकर—'त्व आद्+ अत्, म आद्+ अत्'। श्रव 'शेषे लोप ' (११३) से टिलोप तथा 'आतो गुर्यो' (२७४) स पररूप एकादेश करने पर 'त्वत, मत् ये दो रूप सिद्ध होते हैं। आ त्यलोपपच म 'आतो गुर्यो से पररूप 'शेषे लोप ' से दकारलोप तथा पुन पररूग करने पर त्यत् मत्' रूप सिद्ध होते हैं।

सूचन[—'श्रत' श्रादेश में 'हलन्त्यम्' (१) द्वारा तकार की इत्यव्ज्ञा नहीं होती, 'न विभक्तो तुस्मा' (१३१) सूत्र निषेध करता है।

युष्मद् + भ्यस , अस्मद् + भ्यस्' यहा 'भ्यसोऽभ्यम्' (३२३) के प्राप्त होने पर उसका अपवाद अभिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

# [ल्हु०] विधि स्त्रम—३२५ प्रज्वम्या अत् ।७।१।३१॥

त्र्याभ्या पञ्चम्या भ्यसोऽत् स्यात् । युष्मत् । स्रम्मत् ।

त्रार्थ — युष्मद् श्रौर श्रस्मद् शब्दों से परे पद्ममी के भ्यस् को 'श्रत' श्रादेश हो ।

त्याख्या—युष्मदस्मद्भ्याम् । १।२। [ 'युष्मदस्मद्भ्या ड लोऽश् से ] पञ्चम्या । १।१। भयस । १।१। [ 'भ्यसोऽभ्यम् से ] श्रत् । १।१। श्रथ — ( युष्मदस्मद्भ्याम् ) युष्मद् श्रीर श्रस्मद् शब्दों से परे (पञ्चम्या ) पञ्चमी के (भ्यस ) भ्यस् के स्थान पर (श्रत्) श्रत्' श्रादश हो जाता है।

'युष्मद्+भ्यस्, श्रह्मद्+भ्यस्' यहा प्रकृतसूत्र से पञ्चमी के भ्यस को श्रत् श्रादश होकर—'युष्मद्+श्रत्, श्रह्मद्+श्रत्'। श्रव 'शेषे लोप ' (३१३) से टिलोप होकर 'युष्म्+श्रत् = युष्मत्, श्रह्म् +श्रत् = श्रह्मत्' प्रयोग सिद्ध होते हैं। श्रन्थलोपपच में श्रन्थ दकार का लोप होकर पररूप करने से—'युष्मत्, श्रह्मत्' सिद्ध होते हैं। 'युष्मव् + टस् श्रह्मव + इस् यहा त्यमावेकवचन (३१७) क प्राप्त हान पर उसका श्रपवान श्राप्रमसूत्र प्रवृत्त होता हं—

# [लघु०] विधि मूरम्—३२६ तव्यम्मी इमि ।७।२।६६॥

अनयोर्भप गन्तस्य तवममौ स्ता इसि ।

त्र्यं — टम् परे होन पर यु मद श्रार ग्रस्मन शब्दा का मपय त क्रमश तव'श्रोर मम' श्रानेश हाते हैं।

न्यार्या - युष्मन्समदा । २। [ यु मन्स्मनोग्नानेश म ] मपयन्तस्य ।६।३। यह अधिकृत ह । ] तवममो ।१।२। नसि ।७।३। अत्र - ( टिमि ) टम पर होने पर ( युष्मदस्मदो ) युष्मद आर अस्मन शब्दा क ( मपयन्तस्य ) मकारपयन्त भाग क स्थान पर क्रमश ( तव ममो ) तत्र ओर मम आन्श होते ह ।

युप्मद् + डस्, श्रस्मद् + उस यहा प्रकृतसूत्र स मपय त 'तव, मम श्रादेश करने पर—तव ग्रद् + उस् मम श्रद् + टस्। श्रव श्रविमसूत्र प्रवृत्त होता हे—

# [ लघु॰ ] विधि स्वम् -३२७ युष्पदस्मद्भाधा हप्तोऽश्

<u>।७।१।२७॥</u>

युष्मदस्मद्भ्या परस्य डसोऽशादेश स्यात् । तव । मम । युवयो । त्रावयो ।

त्र्यर्थ ----युष्मद् श्रीर श्रस्मद् शब्दों से परे डम् के स्थान पर श्रण्' श्रादेश हो ।

व्याख्या — युष्मदस्मद्भ्याम् । ११२। इस । ६११। अश । ११९। अर्थ — ( युष्मदस्मद्भ्याम् ) युष्मद् श्रौर अस्मद् शब्दों से परे ( इस ) इस् के स्थान पर ( अश्) अश् आदश हो जाता हे । 'अश्' आदेश शित् होने स आदे परस्य' को बाध कर सर्वादेश होता है ।

'तव श्रद्+हम् मम श्रद्+हस्' यहा श्रश् श्रादेश होकर— तव श्रद्+श्र (श्रश्), मम श्रद्+श्र (श्रश्)'। श्रव 'शेषे लोप' (२१२) स श्रद् का लोप तथा श्रतो गुर्यो' (२७४) से परहूप एकादश करने स—'तव, मम' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। श्रन्त्यलोपपच में भी दकार का लाप होकर परहूप एकादेश करने से रूप सिद्ध हो जाते हैं।

'युष्मद्+स्रोस्, श्रस्मद्+श्रोस्' यहा 'युवावौ द्विवचने' (३१४) से मपयन्त

क्रमश युव, श्राप्त हाकर--- युव प्रद + श्रास , श्राव श्रद् + प्रास्'। 'योऽचि (३२०) से दकार को यकारादश होकर--- युप श्रय् + श्रोस् , श्राव प्रय् + श्रोस्'। श्रतो गुर्यो' (५७४) से पररूप एकादश करने पर 'युवयो , श्रावया प्रयोग सिद्ध हाते हैं।

'युष्मद् + श्राम् अस्मद् + श्राम्' श्रव श्रप्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है---

# [लिघु॰] विधि सूत्रम-३२८ साम श्राकम् ।७।१।३३॥

श्राभ्या परस्य साम श्राकम् स्यात् । युष्माकम् । श्रस्माकम् । त्वयि । मयि । युवयो । श्रावयो । युष्मासु । श्रस्मासु ।

अर्थ — युष्मद् श्रीर श्रह्मद् श दो से परे साम् को श्राक्त श्रादश हो।

व्याख्यां — युष्मदस्मद्न्थाम् ।१।२। [ युष्मदस्मद्भ्या इप्तोऽश् से ] साम ।६।१। त्राकम् ।१ १। त्रथ — (युष्मदस्मद्भ्याम् ) युष्मद् श्रौर श्रस्मद् शादो स परे (साम ) साम् के स्थान पर (श्राकम्) त्राकम् श्रादश हो।

युष्मद् और अस्मद् शब्दों के अट-त न होने से इनसे परे आम् को 'आमि सव नाम्न सुट् ( १४४ ) से सुट न हा सकने क कारण जब साम् ही नहीं होता तो पुन उसके स्थान पर आकम् आदश कैसे सम्भा हो सकता है ? यह प्रश्न यहा उपस्थित होता है । इसका उत्तर यह हे कि यहा साम्' निर्देश भावी ( आगामी = आगे होने वाले ) सुट्' की निवृत्ति क लिये ह । अर्थात् आकृष् आदश करने पर अन्त्यलोपपच मे शेषे लोप ' ( १११ ) सूत्र से जब अन्त्य दकार का लोप हो जाता है तब युष्मद् अस्मद् क अद त हो जाने से 'आमि सवनाम्न सुट् ( १४४ ) सूत्र से जा सुट्' का आगम प्राप्त होता है, उसकी निवृत्ति के लिये यहा साम्' के स्थान पर आकृष्ट्' आदश कर रहे हे । इससे 'आकृम् आदश करने पर अन्त्यलोपपच म अवर्णात्त हो जाने पर भी सुट् का आगम नहीं होता ।

बालोपयोगी सार यह है कि यह सूत्र दो कार्य करता है। एक तो यह आम् के स्थान पर आक्रम् आदेश करता है। दूसरा यह दकारलोप हो जाने पर प्राप्त सुडागम का निषेध करता है।

'युष्मद्+आम्, अस्मद्+आम्' यहा 'साम आकम्' सूत्र से आम् को आकम् करने पर—युष्मद्+ आकम्, अस्मद्+ आकम् । अब अन्त्यलोपपच में 'शेषे लोप' (३१३) से दकार का लोप होकर सवणदीर्घं करने पर 'युष्माकम्, अस्माकम्' ये रूप सिद्ध'होते हैं। टिलोपपच मे भी 'शेषे लोप' से टि= अद् का लोप होकर—'युष्म्+ श्राकम् = युष्माकम् श्ररम् + ग्राकम् = श्ररमाकम्' सिद्ध हा नाते हैं।

सूचना—यि यात्रम् ती बनाय प्रतम् इस प्रतार कहा हाता ता प्रत्य खापपच म शेष लाप स दकार का लाप हाकः पररूप एकान्श करा पर यु स्त्रम् प्रस्मकम् इस प्रकार यनिष्ट रूप यन ात । यह यात्रम् यान्श हा युक्त ह ।

युष्मद्+ि ग्रह्मत ि यहा त्रकार अनुबन्ध का लोप हाकर प्रमा फबचन'
(३१०) स क्रमश मपथ त प्र ग्रार स ग्रात्य रग्न से— प्र गद+इ स श्रद—इ।
याऽचि', २००) प्र त्रार रा यकार तथा ग्रतो गण (२७४) स प्रस्प एकात्श हाकर त्रिय, सींय प्रयोग सिद्ध हाते ह।

युग्मद् + सु (सुप) ग्रस्मन् + सु (सुप्) यहा ग्रुग्मन्स्मनाग्नात्श ( े१) से दकार का त्राप्तार हाक्त स्वत्यानीध करन स 'गुष्मासु ग्रस्मासु प्रयाग सिद्ध हात ह ।

श्रव युष्मद श्रम्मन विषयक मन्नः पर न्यू ग्रत्यन्त उपयोगी गोन लिग्न जात ह । इनस निश्चय हा बालको का अपूज लाम होगा । ध्यान नकर पन —

#### १ ( मपर्यन्त ऋदिशो के विषय में )

(क) — एकवचन म — सु ने नम् को छोडकर अन्य सब स्थानो म 'त्रमानक वचने (३१७) प्रवृत्त हो जाता है। सुँ में वाहो सा (२१२) न म तुभ्यमद्या टिथि' (३२२) इस म 'तरममौ इसि' (२२६) अपनाद ह। तनहि—

डस सु डेविभिन्तिश्च विनैकवचने सदा।
एकोक्तौ तु त्वमादेशौ मपर्यन्तावितीरितौ ॥१॥
तुभ्यमद्यौ डिय स्याता त्वाहौ सौ मुनिचोदितौ।
डस्यादेशौ तथा रयातौ तंत्रेति च ममेत्यिप ॥२॥

( ख् )—द्विवचना म मटा मपयन्त युव आव आदेश होते हैं। इनरा कोइ अपवाद नहीं। तथाहि—

अपवाद विनादेशो युवावौ भवत सदा।

(ग)—बहुवचन म जस् का छोडकर श्रन्य कहीं भी मपय त ग्रादश नहीं होता। जस् में 'यूयवयी जसि से यूय, वय श्रादश होते ह। तथाहि—

जसमेकम्परित्यज्य आदेशो मूम्नि नो भवेत्।

038

२ (विभक्तिस्थानिक त्रादेशों के विषय में ) शस त्यक्तवा द्वितीयाया प्रथमायास्तथैव डे । त्रमानेशों खुषै प्रकेत शसोऽकारस्य न स्मृत ॥॥ साम त्राक डसोऽश्शोक्तोऽत् पत्रम्येकबहुत्वयो । ऋत एभ्यों न चादेशों विभक्तीना क्वचिद्भवेत् ॥२॥

त्रार्थ — शस् तो छोडतर द्वितीया के तथा प्रथमा ग्रोर डे के स्थान पर अम् आदश हो जाता ह। शस के ग्रकार को नकार आदश होता द ॥१। साम् (आत्) को आकम् इस् का अश पञ्चमी क एकवचन और बहुउचन का अर् आदेश हाता है। इन आदेशों के बिना अय दिसा विभक्ति के स्थान पर कोइ आदश नहीं होता ॥२॥

३ ( त्रात्व त्र्रौर यत्व के विषय मे )

(क)— { सुपि चौडि भिसि भ्यामि द्वितीयाया तथैव च। } आत्वमेषु दकारस्य त्रिभि सूत्र मु नीरिते ॥ }

त्र्र्थ —— प्रथमा के द्विवचन ( श्री ), द्वितीया, भ्याम्, भिस् तथा सुप् मे दकार को आकार हो जाता है। दकार का आकार करने वाले तीन सूत्र हें— १ प्रथमायाश्च द्विवचने माषायाम् (३१४) २ द्वितीयाया च (३१८) ३ युष्मदस्मदोरनादेशे (३२१)

( ख )—योऽचिस्त्रे गा यादेश त्रांडि स्रोसि तथैव डौ ।

त्र्यर्थ ---- आड् (टा), आस तथा डि परे होने पर दकार को यकार आदेश हो जाता है।

४ ( 'शेषे लोप ' सूत्र के विषय में ) पञ्चम्यारुच चतुथ्यारुच ष ठीप्रथमयोरिप । यान्यद्विवचनान्यत्र तेषु लोपो विधीयते ॥ त्रर्थ — पत्रचमा चतुर्थी, षण्ठा तथा प्रथमा क एक उचन और बहुउचन क पर हाने पर शष लाप सूत्र प्रवृत्त हुया करता है।

# [ ६। घु० ] विधि सम्बन्ध-३२६ युष्मदस्मदो पर्छी-चनुयी-द्विती-यास्थयोर्वाननावौ ।=।१।२०।।

पदात्परयारपादादौ स्वितयो षष्ठ्यादिनिशिष्टयोवान्नावौ इन्या-देशौ स्त ।

प्रर्थ — पन स पर पान के आदि स न ठहर हुए घष्टा चतुरी तथा द्वितीया विभक्ति से युक्त युग्मद ग्रस्मन श दा के स्थान पर क्रमश वास् नो आनश हाते ह।

व्याख्या-पनात । १। १। [यह अधिकृत ह। ] षाठाचतुथीद्वि रागास यो ।
। ६। २। युष्मदस्मदा । ६। २। वान्न वा । १। २। अपानानी । ७। १। [यह अवि
कृत है। ] समास -न पादादा = अप दादा, प्रसच्यप्रतिषध । नन्समास । अथ —
(पदात्) पद से परे (षाडाचतुर्थाद्वितायास्थया ) षष्ठी चतुर्थी तथा द्वितीया गिमिनि
के साथ वत्तमान (युष्मदस्मदा ) युष्मद् अस्मद् शब्दो के स्थान पर क्रमश (यान्नामा)
वाम् नौ आदश हो जाते ह। (अपादादा) परन्तु पाद के आदि म नहा हाते।

यह सूत्र केवल ष र्यादि के द्विवचन म ही प्रवृत्त होता है एकवचन व बहुवचन म नहीं। एकवचन आर बहुउचन म श्रिप्रम तीन सूत्र इसके अपराद ह। सूर्र क उन्हरुग्ण यशा—

द्वितीया—लाको वा ( युवाम् ) पश्यति । लोको ना ( आवास् ) पश्यति । चतुर्थी —इशा वा ( युवाभ्याम् ) ददाति । इशो नो ( आवाभ्याम् ) ददाति । षष्ठी —धनमिद् वाम् ( युवयो ) अस्ति । धनमिद् ना ( आप्रयो ) अस्ति । यहा कोष्ठ मे लिखे शब्दों के स्थान पर वाम् , नौ आदश हुए इ ।

'पद से परे' इसिलए कहा गया है कि — युवामीशा रचतु। श्रावा तृष्टस्तुदि। युवाभ्या श्राता ददाति। श्रावाभ्या माता ददाति। युवयोधनमस्ति। श्रावयोधनमस्ति। इत्यादि स्थानों पर श्रादंश न हों। यहा 'युवाम्' श्रादि पद से पर नहीं हैं।

'श्रपादादौ' इसलिए कहा है कि श्लोठ के पाद क श्रादि म युवाम्, श्रावान्'

श्रादि क स्थान पर वाम् नो श्रादश न हो जाए छ। यथा—

्र दयालो । देव । विरयात । श्रावयाहरसि व्यथाम् । } र् श्रत शरग्रमापरनी यावा रक्ष निजाङ्कत ॥

यहा आवया ' ओर आवाम् ' क पद स परे होन पर भी पाद के आदि मे वत मान होन क कारण नो आदेश प्राप्त नहीं होता।

युष्मदस्मदा षष्ठाचतुर्थोद्वितीयास्थया म स्थ' प्रहण का यह प्रयोजन है कि षष्ठयानि विभक्तिय के साथ रहने पर ही युष्मद् प्रस्मद्' शब्दों को 'वाम् नौ' प्रादेश हो समास म विभक्ति के लुष्त हा जान पर न हो। यथा—' इमी युष्मत्पुत्त्रों गब्छत । इमावस्मत्पुत्रों वदत ' यहा युवयो पुत्त्रो = युष्मत्पुत्त्रों, श्रावयों पुत्त्रों = श्रस्मत्पुत्त्रों इस प्रकार षष्ठोतत्पुरुष समास ह। समास म निभक्ति का लुक् हो जाने स 'वाम्, नो' प्रादश नहीं हात।

श्रव इस सूत्र के अपवाद श्रारम्भ किय नाते हैं —

# [लघु॰] विधि सूत्रम-३३० बहुवचनस्य वस्नसौ ।=।१।२१॥

उक्तविधयोरनयो षष्ठ्यादिबहुवचनान्तयोर्वस्नसौ स्त ।

प्रार्थ -- पद स पर, पाद के भ्रादि म न ठहरे हुए, षप्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया के बहुवचनों से युक्त युष्मद्, श्रस्मद् श॰दो को क्रमग्र वस् नस् प्रादेश हो जाते है।

व्याख्या—पदान् । १।१। [ श्रिष्ठ है । ] षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो ।६।२। [ पूबसूत्र स ] युग्मदस्मदो ।६।२। [ पूबसूत्र से ] बहुवचनस्य ।६।१। [ यह 'युष्मदस्मदा' का विशेषण है, अत विभिक्तिविपरिणाम तथा तदन्तविधि से बहुवचनान्तयो ' बन जाता हे । ] वस्नसौ ।१।२। श्रपादादौ ।७।१। [ यह भी श्रिष्ठत है । ] श्रथ — (पदात ) पद से परे ( षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो ) षष्ठी चतुर्थी तथा द्वितीया सहित वर्तमान ( बहुवचनस्य = बहुवचना तथो ) बहुवचना त ( युष्मदस्मदो ) युष्मद्, श्रस्मद् शादो क स्थान पर क्रमश ( वस्नसौ ) वस् , नस् श्रादश हा जाते हैं । परन्तु ( श्रपा दानौ ) पाद के श्रादि में नहीं होते । यह सूत्र पूर्वसूत्र का श्रपवाद है । इसके

यह निषेध श्लोक के द्वितीय तृतीयादि पादा के लिए किया गया है, प्रथम पाद के लिए निर्ी। क्योंकि प्रथम पाद म ता पटात्' इस अधिकार से ही यभिचार निवृत्ति हो सकती थी।

#### उत्राहरण यथा---

ग्रपाटादो' इसलिये कहा गया ह कि-

"न शृणोति हित पापी, युष्माक वित्तहारक।' इत्यानियो म ुष्माक्म कस्यान पर वस आन्ध्रान हा।

'स्थ प्रहण मा प्रयानन प्वान् यय युष्म पुता (युष्माक पुत्र ) गच्छति, श्रयत् श्रस्म पुत्रा (प्रस्माम एत्र ) गच्छति' इत्यानिया म वम्, नस श्रादश न करना ही है।

श्रब वाम्, ना ना दसरा श्रपवान तिखते ह---

# [ल्छु॰] विधि स्त्रम्— ३३१ तैमयावेकवचनस्य ।८।१।२२॥

उक्तविवयोरनयो षष्ठीचतुथ्येकवचनान्तयोस्त मे एतौ स्त ।

त्रर्थ — पन से पर पाद के श्रानि म न ठहरे हुए, षष्ठी तथा चतुर्जी के एक वचनों स युक्त, युष्मद् अस्मद् शब्दा को क्रमण त म' श्रादश हो जाते हैं।

व्यारया— पदात् । १।१। [ अधिकृत हे ] षष्टीचतुर्थीद्वितीयास्ययो । ६।२।
युष्मदस्मदो । ६।२। [ युष्मदस्मदो षष्ठी 'से ] एकवचनस्य । ६।१। [ युष्मदस्मदो 'का विशेषण हान स प्ववत 'एकवचनन्तयो 'बन नाता है । ] तेमया । १।२। अपादादौ । ।।१। [ अधिकृत है ] अथ — ( पदात् ) पद से परे, ( षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो ) षष्ठी चतुर्थी तथा द्वितीया के सहित वतमान ( एकवचनत्य = एकवचना तयो ) एकवचनान्त ( युष्मदस्मदो ) युष्मद् अस्मद् शब्दो के स्थान पर क्रमश ( तेमग्री ) 'ते, मे' ग्रादश होते हैं । पर तु ( अपादादों ) पाद के आदि में नहा होते ।

यह सूत्र युष्मदस्मदो पण्डी '(३२६) सूत्र का अपवाद हे। इसका भी 'त्वामौ द्वितीयाया (३३२) यह अग्रिमसूत्र अपवाद है। अत यह सूत्र पण्डो तथा चतुर्थों के एकवचनान्तों मं ही प्रवृत्त होता है। प्रन्थकार ने भी वृत्ति में इसीलिए द्वितीया

का प्रहरा नहा किया। इसके उदाहररा यथा-

षाडी—इश ! यह ते (तत्र) दासाऽस्मि । त्व मे (मम) दासोऽसि । चतुर्थी—नमस्ते (तुभ्यम्) ऽस्तु । भोजन मे (मह्मम्) प्रयच्छतु ।

पद से पर इसिंबए कहा है कि--- नव दास एव जन । ममास्ति प्रयोजन रू। तुभ्य धन दास्यामि । मह्मम् मोदकप्र राचते । इत्यादियों में 'ते में ग्रादश न हो जाए ।

'श्रपादादो इसलिये कहा है कि —

"पुरा पदयन्नरो मूर्ख, तन कार्य करिष्यिति" इत्यादि मे आदेश न हा जाय। अब इस सूत्र क अपनाद कहते हे—

# [लघु०]िष स्त्रर—३३२ त्वामौ द्वितीयाया ।=।१।२३॥

द्वितीयैकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशौ स्त ॥

त्र्रर्थ — पद से पर, पाद के आदि म न ठहरे हुए, द्वितीया क एकवचन से युक्त युक्मद्, अस्मद्' शब्दों को क्रमश 'त्या मा' आदश हो नाते हैं।

व्यार्या—पदात्। १।१। [अधिकृत है।] द्वितीयाया ।६।१। एकवच नस्य।६।१। [तेमयावक्वचनस्य से। 'गुप्मद्स्मदा का विशेषण है, प्रत विभक्ति विपरिणाम तथा तदन्ति दिवि होकर एकवचनान्तयो 'बन जाता है।] युष्मद्स्मदो । ६।२। [ युष्मद्स्मदो । ७।१। [ यह भी अधिकृत ह।] अथ —( पदात्) पद से पर (द्वितीयाया) द्वितीया के ( एक वचनस्य = एकवचना तयो) एकवचनान्त (युष्मद्स्मदो) युष्मद् अस्मद् शादा के स्थान पर क्रमश (त्वामो) त्वा मा आदेश हो जाते हैं (अपादादो) परन्तु पाद के आदि मे नहीं होते।

यह सूत्र तेमयावकवचनस्य' (३३१) सूत्र का अपवाद है। इसके उदा

लोकस्त्वा (त्वाम् ) पश्यति । लोको मा (माम् ) पश्यति ।

'पद से परे' इसिलये कहा है कि — "त्वा लोका पश्यन्ति। मा लोका पश्यति" इत्यादियों मे त्वा मा' श्रादेश न हो।

श्रपादादो' इसिंबिये कहा है कि—''स जगद्रच हो त्रो मा सदा पालियव्यित'' इत्यादियों मे आदेश न हो।

यब प्रन्थकार इन सब सूत्रों के उदाहरण दो श्लोकों में दर्शाते हैं-

[लघु०] श्रीशस् वाऽत्रतु माऽपीह, त्तात् त मऽपि अप्त स ।
स्वामी ते मेऽपि स हरि, पातु वास् अपि वा विभु ॥१॥
सुरन वा ना ददात्वीश पितवास अपि वाहिए।
सोऽत्यात वा न, शिव वा ना तदात्, से यात्र व स न ॥२॥

श्री --(इह) इस लाक म (श्राश) प्राप्ति वि सु (या = वास्) तुक्क (प्रापि) तथा (म = मम्) रुक (श्रव्रत्त) बचाय। (स्) प्रह न्याय विष्णु (त = नुभ्यम्) तर लिय (श्रिप) तथा (प्रम्मह्मम्) सर लिये (राम) प्रत्यास्य का (इलात्) टा (स्) व (इति) भाषान विष्णु (ते = तय) तरा (ग्रिप) तथा (म = मम) मरा (स्थामा) स्व मी ह। (विभु) स्व प्रापप्त हरि (वाम् = सुवाम्) तुम दाना का (श्रिप) तथा (ना = श्रावाम्) ट्रम टानो को (पात्) प्रचावे ॥१॥ (श्रा) भगपान् (वाम् = सुवाभ्याम्) तुम टानो कि लिये तथा (नो = श्रावाभ्याम्) हम दोनो कि लिये (सुखम्) सुख (दटातु) टें। (हिर्र) श्रीविष्णु (वाप् = सुययो) तुम टोनो का (श्रिप) तथा (नो = श्रावयो) हम टोना का (पित) हपति है। (स्) वह भगवान् विष्णु (व = सुमान्) तुम सबका तथा (न = श्रस्मान्) म सबका (श्राप) वचाव। (स्) वह नगत्प्रसिद्धाव खु (व = सुप्तभ्यम्) तुम सबके लिथे तथा (न = श्रस्मभ्यम्) हम सबके लिथे (श्रिप्तः) कल्याण् (दद्यात्) प्रदान कर। (स्) वह विष्णु (व = सुप्ताक्रम्) तुम सबका तथा (न = प्रस्माकम्) हम सबका (स्प्य) सवनाय ह।

ट्या्स्या्—यहा पहल द्वितीया चतुर्थी तथा षष्टा के एकवचन का पाछ द्विवचन का तदनन्तर बहुवचन का उदाहरण दिया गया है। हमन छ उकरते समय काष्ट म स्पष्ट कर दिया द।

[लघु ०] वा ० — (२६) समानवाक्ये युष्मदस्मद देशा वक्त व्या ।

एकतिड् वाक्यम् । तेनेह न — श्रोदन पच तव मविष्यति । इह तु
स्यादेव — शालीनान्ते श्रोदन दास्याभि ॥

अर्थ — युष्मद् अस्मद् शन्दों के स्थान पर होन वाले व म्, नो आदि आदश समानवाक्य अर्थात् एक वाक्य में होते हैं। एकतिह् इति—एक िट त वाला वाक्य कहाता है। व्यार्या—पूर्वोक्त वास्, नौ' यादि यादश समान नाक्य मे प्रयुत्त हाते हें। अथात् इन सूत्रो क निषय म निमित्त श्रोर निमित्ती का एक दी वाक्य मे वत्तमान होना आन्नराक है। पद से पर 'वास् नो' यादि श्रा शो का निधान हे। यहा पद निमित्त तथा वास् नौ' यादि श्रादश निमित्ती हे। यदि निमित्त य य वाक्य म तथा निमित्ती श्रम्य वाक्य मे स्थित हागा तो ये यादश न होगे।

इस वात्तिक के उदादरण दने से पूव वाक्य क्या होता ६ ? इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिये वाक्य का लक्षण करते हैं— एकतिह् वाक्यम्"। एक = मुरय तिह् = तिह-तो यस्य यस्मिन् वा स एकतिह्। जिसमे एक तिट त मुरय व विशेष्य & हो—उस पाक्य' कहते हैं।

अब वार्त्तिक का प्रयाजन दिखाते हुए प्रत्युदाहरण देते हें-

श्रोदन पच तव भिवष्यति'। यहा एक वाक्य नहीं दो वाक्य है। श्रोदन पच' यह पहला वाक्य तथा 'तर भिरप्यति यह दूसरा वाक्य है। यहा दूसरे वाक्य में स्थित तव' के स्थान पर 'ते' यादश नहीं होता, क्योंकि उसका निमित्त पद (पच) एक वाक्य में स्थित नहीं।

'शालीना ते य्रोदन दास्यामि'' यहा 'शालीनाम् यह निमित्त एक वाक्य मे स्थित है अत इससे परे 'तुभ्यम्' के स्थान पर ते यादश हो जाता हे।

[ ल्खु ] वा (२७) एते वान्ना गदयोऽनन्वादेशे वा वक्तव्या । धाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्तीति वा । अन्वादेशे तु नित्य स्यु — तस्मै ते नम इत्येव ।

त्र्रार्थ — श्रावादेश न होने पर प्रोंक्त वाम्, नौ ग्रादि श्रादश निकल्प से होते हैं। [ताल्पय यह है कि ग्रावादेश मं निल्य होते हैं।]

ट्यार्या— किसी काण्य को विधान करने के लिये प्रहणा विधे हुए का पुन दूसरे काय को विधान करने के लिये प्रहणा श्रन्वादेश कहाता है' यह हम पीछे 'इदम् शब्द पर स्पष्ट कर खुके हैं। जहा श्रन्यादेश न हागा वहा पूर्तेक 'वाम् नौ, वस्, नस, ते, मे त्वा मा श्रादेश विकल्प से प्रवृत्त होगे। जहा स्र यादश होगा वहा नित्य होंगे। यथा—

<sup>&#</sup>x27; 'तिशोग्य' में कथन से—' पश्य मृगस्ते वावति'' ( ऋपने दौडते हुए मृग को देखों) इत्यादि दो तिड ता वाले भी वाक्य हो जाते हैं। इनमें भी 'पश्य' इस एक तिड त की ही विशेष्यता है।

' धाता त मक्तोऽस्ति । धाता तव मक्ताऽस्ति । यहा श्रम्यान्श न होन स तव' को ते श्रादेश विकल्प स प्रवृत्त होता ह ।

'योऽग्निह-यवाट् तस्मै ते नम । इयानि प्राक्या म अन्यादश हाने स तुभ्यम् के स्थान पर निय ते' आन्या हाता ह ।

#### इति दात्तेषु युन्मदस्म प्रकरणम् ।

## [ लघु० ] सुपात् , सुपाद । सुपादौ ।

व्यार्या—स=गाभनो पानो यस्य स = मुपान् । बहुब्रान्सिमास । सटरया सुप्तस्य (१४१८) इतिपानस्या यत्नार समानात । सुन पैरा वाले का सुपाद्' कहते ह।

सुपाव + स् ( सुॅ) = सुपान [ हल्पावभ्य — ( १७६ ) ] = सुपान—द [ 'वाऽवसाने ( १४६ )] । सुपाद् + ग्रा = सुपादो । सुपाद् । सुपाद् + ग्रम ( शस् ) । श्रव यहा श्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है —

### [ ल्रंषु० ] विभिस्त्रम्—३३३ पादः पत् ।६।४।१०३॥

पाच्छन्दान्त यद्ञ भ तद्वयवस्य पाच्छन्दस्य पदादश स्यात्। सुपद् । सुपदा । सुपाद्भ्याम् ॥

त्र्रार्थे — पाद् शब्टान्त भयञ्ज्ञ ह श्रद्ध के श्रायय पाद्' शब्द के स्थान पर 'पद्' श्रादेश होता है।

च्या्र्या्—पान । ६। १। [ यह ग्रह्मस्य का विशवण ह ग्रत इसस तदन्त विधि होकर पादन्तस्य बन जाता है। ] भस्य। ६। १। [ यह ग्रिधिकत है। ] ग्रह्मस्य ।६। १। [ यह ग्रिधिकृत है। ] पत्। १। १। ग्रय —(पान = पादन्तस्य ] 'प द्' ग्रन्त वाले ( भस्य ) भसक्तक ( ग्रह्मस्य ) ग्रह्म के स्थान पर ( पत् ) पद् ग्रादेश हो जाता है।

' निर्दिश्यमानस्यादशा भवित' (पृष्ठ २३४) इस पूर्वोक्त परिमाधा क अनुसार 'पाद्' क स्थान पर ही पद् आदेश होगा।

सुपाद् + श्रस् (शस्)। यन यचि भम् (१६४) क श्रनुमार 'सुपाद्' की भसन्जा है। इसके श्रवयव 'पाद्' शब्द के स्थान पर पद्' श्रादेश होकर—सुपद् + श्रस् = सुपद । इसी प्रकार अन्य भसन्ज्ञको म भी समक्ष लेना चाहिये । समअ रूपमाला यथा—

प० सुपाद सुपाद्भ्य प० सुपद × सुपाद्भ्याम् सुपाद्भ्य व० सुपद × सुपाद्भ्याम् सुपाद्भ्य व० ,, × सुपदा × सुपदाम् × त० सुपदा × सुपाद्भ्याम् सुपाद्भि व० सुपद × , × सुपाद्भ्याम् सुपाद्भि व० सुपद × , × सुपाद्भ्य । स० हे सुपद द्! हे सुपाद् । हे सुपाद् ।

#### अभ्यास ( ४१ )

- (१) शेषे लोप 'सूत्र की यारया करते हुए दोनों प्रकार का प्रथं सोदाहरण स्पष्ट करो।
- (२) 'युष्मद्, ग्रस्मद् शाद ग्रवर्णान्त नहीं हाते श्रत 'सुट् का श्रागम स्वत ही प्राप्त नहीं हो सकता तो पुन 'साम श्राकम्' म ससुट् निर्देश का क्या प्रयोजन है ?
- (३) किस किस विभक्ति में 'शेषे लोप ' सूत्र की प्रवृत्ति होती है ?
- ( ४ ) 'शसो न' द्वारा होने वाला नकारादेश किसके स्थान पर होता है ? सप्रमाण लिखो।
- ( ५ ) 'युष्मभ्यम्, ग्रस्मभ्यम्' में 'योऽचि द्वारा यकारादेश क्यो नहीं होता ?
- (६) वाम्, नौ यादेशों के कौन २ अपव द हैं ससूत्र सोदाहरण लिखी।
- ( 9 ) 'डे प्रथमयोरम्' सूत्र के अथ म 'द्वितीया त्रिभक्ति का कहा से प्रहृत्या हो जाता है ?
- (८) 'भ्यसो भ्यम्' सूत्र के दो प्रकार क अर्थों का विवेचन करते हुए उनका पृथक र प्रयोजन लिखो।
- $(\varsigma)$   $\left\{egin{array}{ll} rak{3} & rak} & rak{3} & rrak} & rak{2} & rrak} & rac$

यहा पर 'मम' श्रौर युष्माव म् के स्थान पर क्या कोई श्रादेश हो छकता है ? सप्रमाख लिखो।

- (१०) 'युकावौ द्विवचने' श्रीर त्वमानेकवचने' सूत्रों की यारया करते हुए रेखाङ्कित पटों का विशेष स्पष्टीकरण करो।
- (११) "एष, त्वस्, युष्माकस्, त्वयि, श्रहमान् श्रावाभ्याम्, सुपद, त्वत्, सम, मास्, एनयौ, एतेषाम्, तस्मिन्, यस्मै, श्रावयो "—इन रूपों की ससूत्र साधन-

- (१२) श्रधालिखित सूत्रों का चाग्या करो—
  १ पाद पत् । २ योऽचि । २ द्वितीयायाञ्च । ४ वाहा सा । १ तना स साव
  नन्त्ययो । ६ समानत्राक्य युष्मदस्मनान्या वक्त या ।
- (१३) एसा शब्द बतात्रा निसक नाना भ्यसा तथा दोना 'ग्रा म रूप का वा सिद्धि का भेद पड़ा हो।

### यहा दकारान्त पुलॅ्लिंग समाप्त होत है।

श्रव थकार।न्त पुल लिङ्ग का वर्णन करते ह---

# [लघु०] अग्निमत्, अग्निमद । अग्निमथौ । अग्निमय ॥

व्याख्या-शाग्न मध्नाताति-श्राग्नमत्। श्राग्निमोत् मन्यं विनोडन' (भ्वा॰ प॰) इत्यस्मात् विविध अनिनिता हत्त उपघाया विडति' (१८४) इति नतापे श्राग्नमथ् इतिशान्त सिध्यति ।।

'ग्रग्निमथ् शब्द की रूपमाता यथा —

प० श्रश्निमद्राम् श्रश्निमद्रा श्रश्निमद्र प० श्रश्निमद्राम् श्रश्निमद्र हि । श्रश्निमथा श्रश्निमद्र श्रश्निमथा श्रश्निमथा श्रश्निमथास् वृ० श्रश्निमथा श्रश्निमद्र स० श्रश्निमथा ,, श्रश्निम सु । स० श्रश्निमथा ,, श्रश्निम सु स० श्रश्निमथा ,, श्रश्निम सु ।

- + हल्ङ्याब्भ्य (१७१), मत्ता पशाउन्त (६७) वाऽवसान (१४६)।
- क मत्ता जशोऽ ते (६७)। मता जशोऽ ते, खरि च (७४)

यहा थकारान्त पुल् लिङ समाप्त होत हैं।

श्रव चकारान्त पुर्ले लिङ्गों का वर्णन करते हैं--

# [लघु॰] विधि स्त्रम—३३४ श्रानिदित। हल उपधाया ि रिडति ।६।२४॥

इलन्तानामनिदितामङ्गानामुपधाया नस्य लोप किति ङिति ।

<sup>†</sup> इदितो मथेस्तु नलोपाभावाद् त्रगिनमन् गगिनमन गवित्यादि ।

नुम् । सयोगा तस्य लोप । नस्य कुत्वेन ड । प्राड् । प्राञ्चौ । प्राञ्च ॥

त्र्र्थ — जिनक इकार की इत्सन्त्रा नहा हाती ऐसे हजनत श्रद्धों की उपधा के नकार का कित् । इत् परे हान पर लाप हो जाता है।

व्यार्या— अनिदिताम् ।६।२। हल ।२।३। ['अङ्गस्य' का विशेषण होने से तदन्तविधि होकर हलन्तस्य' दन जाता है ] अङ्गस्य ।६।३। [ यह अधिकृत है।] उपधाया ।६।३। न।६।३। [ रनान लोप स यहा षष्ठी का लुक् हुआ है।] लोप ।३।३। [ रना नलोप से ] किटात ।७।३। समास — इत् (हस्वेकार ) इत् (इत्सब्नक) येषान्ते = इदित , बहुवीहिसमास । न इत्ति = अनिदित , तेषाम् = आनिदिताम् , नव्यमास । क् च च च च च हो, इतरेतरह हा। वही इतौ यस्य स क्टित्, तस्मिन् = क्टिति, बहुवीहिसमास । 'अनिदिताम् इस प्रकार बहुवचनिन्देश करने से 'हल' और 'अङ्गस्य' दो ो म वचनावपरिकाम प्रथात् बहुवचन हो जाता है। अथ — (अनिदिताम् ) जिनके इकार की इत्सब्जा नहीं होती ऐसे (हल = हल तानाम् ) हल त (अङ्गस्य = अङ्गानाम् ) अङ्गो की (उपधाया ) उपधा क (न = नस्य ) नकार का (लोप ) लोप हो जाता है (क्टिति ) कित् हित् पर हो तो।

'प्र' प्वक 'श्रब्सुं गतिपूजनया / ( भ्वा० प० ) घातु से 'ऋत्विग्द्धक् ' ( ३०१ ) सुत्र स क्विन् प्रत्यय करने पर उसका सवापहारी लाप हो जाने से—'प्रश्रब्स्व'। श्रव यहा प्रत्ययलच्या द्वारा क्वित् क्विन् प्रत्यय की मान कर 'श्रनिदिता हल उपघाया क्वित् ( ३-४ ) सूत्र स नकारक्ष का लोप हा जाने पर 'प्र अच् हुत्रा । श्रव इस की प्रातिपदिकसञ्ज्ञां होकर सुँ आदि प्रत्यय उत्प न होते हैं।

प्र अच्+र (सुँ)। उगिदचाम्- '(२८१) स नुम् का आगम-- 'प्र अनुम्च्+

<sup>%</sup> यहाँ नेवल गति स्रथ ही विविद्यति है पूजन स्रर्थ नहीं। स्रन्यथा 'नाञ्चे पूजायाम्' (३४१) सूत्र से नक्षारलोप का निषेध हो जायगा। पूजा स्रर्थ म रूप स्रांगे दर्शाए जावेंगे।

<sup>% &#</sup>x27;त्र>चु' धातु म जकार की उत्पत्ति नकार से ही समभानी चाहिये। ['स्तो श्चुना श्चु']

<sup>†</sup>इस प्रकरण म 'प्र अच् , प्रति अच् , सि अच्' इस प्रकार संध्यभाव में ही प्रातिपदिकसञ्ज्ञा की जाती है। यह सन शसादया म 'अच' (३३५) स्रादि द्वारा स्रकार लोप दि प्रक्रिया की सुविधा के लिये ही क्या गया है।

स् । उस् अनुराध ना ताप हाकर प्रअन्च + स् । हज्द्रगट+य — ' ( ७६) स सुलाप सयागान्तस्य लाप ( र ) स चकारलाप — प्रथन् । अप क्विन्प्र ययस्य कु (६४) स नासिकास्थानीय ननार क स्थान पर तारण रकार हानर—प्रप्रट्। श्रक सवर्षो दांघ '(४२) सूप्र स सप्रणाध एकारा नरन पर प्रार प्रयाग सिद्ध हाता ह ।

प्रश्रच + श्रों । उगिन्चाम् (२८) म नुम् ग्राग्म उम् प्राप्तम का लोप नश्चापना तस्य मिलि' (७६) स नकार कस्थान पर ग्रनुस्थार तथा श्रनुस्था रस्य यथि परस्था (७६) स परस्थाण अकार करन पर—प्राप्तन्च + ग्रान्या। । इसी प्रवार सम्पूण स्थानामस्थान म प्रित्या हाता ह ।

प्रश्रच् + श्रम ( गस् )। श्रा सवनामस्यानसञ्ज्ञा न हान स उिग्न्नाम्— ( २८६ ) सूत्र स तुस् श्रागम नहीं हा सक्ता। यहा त्रियमसूत्र प्रमुक्त हाता ह—

# [ लघु० ] विधि स्त्रम् – ३३५ अच. ।६।४।१३८॥

ब्रु'तनकारस्याञ्चतेर्भस्याकारस्य लोप स्यात् ॥

श्रर्थ — लुप्त नकार वाली श्रन्च धानु के भसन्जक श्रकार का लाप हा जाता है।

व्यार्था— अस । ६। १। [यहा 'अस् स लुप्तनकार वाला अञ्चुधानुका निर्देश किया गया ह । ] भस्य । ६। १। [यह अधिकृत है। ] अन् । ६। १। लोप । १। १। [ अल्लोपोऽन स ] अय – (अप) लुप्त नकार वाली अञ्चु बातुक (भस्य) भसञ्ज्ञक (अत्= अत् ) अकार का (लोप) लाप हो जाता ह ।

'प्र अच् + श्रस् । यहा श्रच् यह लुप्तनकार श्रञ्चु ह यचि सम्' (१६४) से इसका नसञ्ज्ञा भा हे श्रत प्रकृतसूत्र से इसक श्रकां का लोप होकर — प्रच + श्रस् । श्रव श्रियम-सूत्र प्रवृत्त होता हैं।—

# [लघु०] विधि स्त्रम – ३३६ चौ ।६।३।१३७।

लुप्ताकारनकारेऽञ्चतौ परे पूर्वस्याखो दीर्घ स्यात् । प्राच । प्राचा ।

ॐिक्वन् उसका सवापनारलोप, 'ग्रिनिव्ताम्—' (३३४) द्वारा नकारलोप— इतनी प्रक्रिया स्वय सब विभिक्तिया म जान लेनी चाहिये। हम नस प्रार प्रार नहीं लिग्येगे।

<sup>†</sup> नस्य रचुत्व तु न भवति, ग्रनुस्वार प्रति रचुत्वस्थासिङ्कत्वात्

प्राग्भ्याम् । प्रत्यङ् । प्रत्यञ्चौ । प्रतीच । प्रत्यग्भ्याम् । उदङ् । उदञ्चौ ॥

त्र्रार्थ — लुप्त अनार नकार वाली अञ्चुँ भातु के परे हाने पर पूत्र अर्ण् को दीघ हो ाता है।

व्याख्या— चो । ७ । १ [यदा चु से लुप्त अकार नकार वाली 'अब्चुं' घातु का महत्त्व होता ह । ] पूतस्य । ६ । ३ । अल्या । ६ । ३ । दीर्घ । ३ । ३ । ['ढूलोप पूतस्य दीर्घोऽल्य से ] अथ्य — (चो ) लुप्त अवार नकार वाली अच्चं' धातु के परे होने पर (पूतस्य) पूर्व (अल्या) अल्यों के स्थान पर (दीघ) दीघ हो जाता ह ।

प्रच्+ अस' यहा लुप्ताकारनकार शाली 'च्'यह अञ्चुँ धातु परे है अत प्रव अगा अथात् 'प्र' के रफोत्तर अकार का दीध होकर — प्राच् + अस = 'प्राच ' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आग भो भसन्द्रका में जान लोना चाहिये।

नोट- यद्यपि यहा 'श्रच (३३१) श्रोर चौ' (३३६) सूत्रों के विना भी प्रश्रच् + ग्रस्' इप श्रवस्था में 'श्रक सवर्णे दीघ (४२) से सवर्णे दीर्घ हो कर 'प्राच' प्रयोग सिद्ध हो सकता था तथापि इन सूत्रों की 'प्रतीच' ग्रादि के लिये परमावश्यकता थी श्रत यहा भी न्यायवशात प्रवृत्ति कर दी गई है।

'शच्' ( प्वदिशा देश व काल ) शब्द का सम्पूरा उच्चारण यंग---प्राञ्चौ प्राह प्राञ्च प० प्राच प्रव प्राग्भ्याम् प्राग्भ्य द्धि० प्रान्चम् प्राची प्राचाम् प्राचि प्राग्भ्याम्⊛ प्राग्भि स॰ प्राचा तृ० प्राचु 🕇 स॰ हे प्राङ्! हे प्राचौ! हे प्राञ्च! च० प्राचे प्राग्भ्य

अ यहा चो कु'(३०६) की दृष्टिम 'क्विन्प्रत्ययस्य कु'(३०४) तथा मला जशोन्ते (६७) दोनो के श्रसिद्ध होने से प्रथम चकार को ककार होकर पुन 'मला जशो ते' से गकार करने पर 'प्राग्न्याम्' श्रादि रूप सिद्ध होते हैं। यहाँ पर भत्व न होने से 'श्रच' तथा 'चौ' न होंगे, स्वर्णादीर्घ होकर उक्त प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार हलादि विभक्तियों मे श्रागे भी जानना।

†यहाँ 'चो कु' (३०६) द्वारा कुत्व होकर 'द्यादेशप्रत्यययो' (१४०) स सकार को षकार हो जाता है।

'प्रति' प्वक 'अञ्चुं' धातु से 'ऋत्विग्द्ष्टक् '(३०१) से क्विन्, असका सर्वापहारखोग, 'श्रनिदिता हल '(३३४) से नकारखाप, प्रातिपदिकसन्ज्ञा व्याख्या- उद । १ १। अच । ६। । [ अच से ] भस्य । ६। १। [ यह अि कृत ह ] श्रत । ६। १। [ 'अल्नापोऽन 'स ] ईत् । १। १। अथ — ( उद ) उद् से परे (अच ) लुप्त कार वाली अञ्चुँ धातु के (श्रत्) अकार के स्थान पर ( ईत् ) ईकार श्रादश हा जात। है ।

उद् अच् + अस । यहा प्रकृतसूत्र से अकार को ईकार होकर—उद् ईच् + श्रस = 'उदीच ' प्रयोग सिद्ध होता है। उदच्' (उत्तरिशा, नश व काल ) शब्द की सम्पूरण रूपमाला यथा —

उदञ्चौ उद्ञ्च उदाच उद्ग्भ्याम् ম০ उद्द उदग्भ्य द्वि० उदञ्चम् **उ**टीच उद्गीचो उदीचाम् उदीचि **उ**टीचा उद्ग-याम् उद्गिभ स० उद्ख् स० हे उदड् ! हे उदङ्चौ ! हे उदङ्च ! उद्यीचे **उद्ग्**भ्य

# [लघु॰] मिष सूत्रम-३३८ समः समि ।६।३।६२॥

वप्रत्ययान्तेऽञ्चतौ परे [सम सम्यादेश स्यात् ।] । सम्यड् । सम्यञ्चौ । समीच । सम्यग्भ्याम् ॥

त्र्र्थ — वप्रययात अञ्चुँ धातु परे हो तो सम् के स्थान पर सिम श्रादश हो जाता है।

च्याख्या— वप्र यथे ॐ ।७।१। [ विष्यग्दवयाश्च टेरद्रयञ्चतौ वप्रत्यये से ]
प्रज्चतौ ।७।१। [ विष्यग्देवयोश्च से ] सम । ।६।१। सिम ।१ १। समान — व प्रत्ययो
यस्मात् स वप्रत्यय । तिस्मन् = वप्रत्यय । बहुवीहिसमास । व से यहाँ क्विन्, क्विप
प्रावि वकारघटित प्रत्यय प्रभिन्नेत हैं । प्रथ — (वप्र यये ) िससे व' प्रत्यय किया गया
हो ऐसे ( श्रञ्चतौ ) श्रञ्चु धातु क परे होने पर ( सम ) सम् के स्थान पर ( सिम )
सिम श्रादेश हो जाता हे ।

'सिम में इकार श्रनुनासिक नहीं श्रत उपदेशेऽज् '(२८) सूत्र से उसकी इंत्सज्ञा नहीं होती।

<sup>%</sup> कई लोग निष्वग्देवयोश्च देरह्म चतावप्रत्यये' (६ ३ ६९) ऐसा पाठ मान कर 'सम सिम' (२२८) सूत्र म 'श्रप्रत्यये' का श्रनुवतन किया करते हैं। तम इस सूत्र का— "म्रिनिद्यमान प्रत्यया त श्र चुँ धातु के परे होने पर सम् को सिम श्रादेश हो' ऐस श्रर्थ होता है। 'म्रिविदयमान प्रत्यय' से क्विन् क्विप् श्रादि प्रत्ययों का ही महण होता है, वयोंकि ये प्रत्यय सर्वापहारलोप के कारण सदा म्रिविद्यमान ही रहते हैं।

'सम् पूवक अञ्चु' घानु से 'ऋत्विग्न्टक्—'(३०१) द्वारा क्विन् उसका सर्वापहारलोप तथा अनिन्ति हल (३३४) स नकारलाप होकर— सम् अच । अब वश्रस्थयान्त या अप्रत्ययान्त अञ्चुं पर हाने के कारण सम सिम ' (५३८) द्वारा सम् को सिम आदेश होकर सुंआि की उत्पत्ति होती हैं—

सिम श्रच् + स । 'उगिदचाम् (२८६) से नुम् उम् श्रनुदन्ध का लोप सुँद्धाप तथा सयोगान्तलाप होकर—'सिम श्रन्'। क्विन्प्र ययस्य हु' (३०४) से नकार को डकार तथा 'इका यण्चि (१४) से यण करन पर— सम्यड् प्रयाग सिद्ध होता है। सम्यञ्चो, सम्यञ्च —यहाँ प्रवैवत नुम् श्रनुस्वार तथा परसवण जान।

सम् श्रच + श्रस् (शस्)। सम सिम 'स सिम श्रावेश श्रच '(३३४) स श्रकारकोप तथा चा' (३३६) से पूब इकार को दीघ करन स— समीच '। 'सम्यञ्च' (ठीक चल्रने वाला) शब्द की समग्र रूपनाला यथा—

प॰ सम्यङ् सम्यङ्चो सम्यञ्च प॰ समीच सम्यग्भ्याम् सम्यग्भ्य दि॰ सम्यञ्चम् , समीच । ष० , समीचा समीचाम् तृ॰ समीचा सम्यग्भ्याम् सम्यग्भि , स० समीचि , सम्यज् च॰ समीचे ,, सम्यग्भ्य स॰ हेसम्यङ्। हेसम्यञ्चो। हेसम्यञ्च ।

# [लघु०] विधि स्वम्— ३३६ सहस्य सिष्ठ ।६।३।६४।।

वप्रत्ययान्तेऽञ्चतौ परे [ सहस्य सध्य्यादेश स्यात् ]।

ऋर्थ — वम्रत्ययान्त अञ्जु भातु परे होने पर 'सह' के स्थान पर 'सिध' आदश हो जाता है।

व्याख्या—वप्रस्ययान्ते ।७।१। श्रव्यतौ ।७।१। ['विष्यग्यवयाश्च 'से ]
सहस्य ।६।१। सिंध ।१।१। अथ — (वप्रत्यये ) जिस स 'व प्रत्यय किया गया हा ऐसे
(श्रद्भवतौ ) श्रद्भवुँ धातु क परे होने पर (सहस्य ) 'सह' के स्थान पर (सिंध ) 'सिंध'
श्रादेश हो ।

यहा भी श्रनुनासिक न होने से सिध के इकार की इव्सन्ज्ञा नहीं होनी।

सह' पूर्वंक अन्तुं' घातु से पुत्रवत् निवन् , उसका सर्वापहारलोप, नकारलोप तथा 'सहस्य सिघ्न' (३३६) से सह' के स्थान पर 'सिघ्न' आदेश होकर---'सिघ्न अच्'। अब प्रातिपदिवसम्झा होकर सुं आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है।

सिंध अच् + स् । तुम् आगम, उम्लोप, सुँलोप सयोगा तलोप तथा 'वित्र प्रदा

यस्य कु ' (३०४) से नकार को डकार करने से—सिंध श्रड्='सध्राड् प्रयोग सिद्ध होता है। सध्राञ्चों, साम्राञ्च —श्रादि मे पूर्वपत् 'श्रनुस्वारपरसप्रणों' कर लेने चाहियें।

सह श्रच् + श्रस ( शस् )। सहस्य सिध 'द्वारा सिध आदेश, 'अच ' ( २३४ ) द्वारा श्रकारतोप तथा 'चौ' ( २३६ ) द्वारा पूर्व अया् = इकार को दाघ करने से 'सिधीच '।

'सभ्रयच् ( साथ चलने वाला, साथी ) शब्द की रूपमाला यथा—

प० सध्रीच सब्राज्चो स्रग्रज्ञ सध्यम्याम् प्र॰ सभ्रयह सध्राग्भ्य सधीच सभीचो सधीचाम् द्वि० सध्रयञ्चम् सध्यग्भि स॰ सधीचि सध्याग्न याम् तृ० सधीचा सध्य उच्च स॰ हेसब्राड् । हे सध्रयञ्ची । हे सध्रयञ्च । च० सधीचे सध्यगभ्य

# [ लघु॰ ] विधि स्त्रम् – ३४० तिरसस्तिर्यलोपे ।६।३।६३॥

त्रज्ञप्ताकारेऽञ्चतौ वप्रत्ययान्ते परे तिरसस्तियादेश स्यात् । तिर्यंड् । तिर्यञ्चौ । तिर्यञ्च । तिर्यग्भ्याम् ॥

त्र्रार्थ — जिस के अकार का लोप नहीं हुआ ऐसी वप्रत्ययात अञ्चुँ धातु के परे होने पर 'तिरस् को 'तिरि' यादेश हो।

ट्यार्या—श्रकोपे। १०।१। वप्रत्यये। १०।१। श्रक्त्वतो। १०।१। विष्यग्देवयोश्च टेरद्ग्यक्त्वतावप्रत्यये से ] तिरस । ६।१। तिरि । १।१। समास — नास्ति कोपो यस्य सोडकोपस्तिस्मन् = श्रकोपे। नक्बहुव्रीहिसमास । यहा कोप से तात्पय 'चौ' द्वारा किये श्रकारकोप से ही है। श्रथ - (श्रकोपे) श्रक्तुप्त श्रकार वाली (वप्रत्यये) वप्रत्ययात्त (श्रक्चतौ) श्रक्चु धातु के परे होने पर (विरस् ) तिरस् के स्थान पर (तिरि ) तिरि श्रादेश हो जाता है।

श्रम्बुँ धातु के श्रकार का लोप भसन्ज्ञकों में ही 'अच' (३३४) द्वारा हुश्रा करता है। अत भसन्ज्ञा के श्रभाव में ही तिरस् को तिरि श्रादेश होता है। भसन्ज्ञकों में 'तिरि' श्रादेश नहीं होता।

'तिरस्' पूर्वक 'श्रब्डुं' घातु से क्विन्, इसका सर्वापहार लोप, नकारलोप, 'तिरसस्तियलोपे' (३४०) से तिरस् के स्थान पर तिरि आदेश होकर —'तिरि श्रच्'। श्रव सुँ प्रत्यय श्राकर नुम् श्रागम, उम् लोप, सुँलोप, सयोगान्तलोप तथा 'क्विन्प्रत्ययस्य कु'से कुत्व श्रयीत नकार को डकारादश श्रौर पुन 'इको यणचि' (१४) से यण् होकर 'तिर्यंड्' (तियड् योनि, पश्च पिच श्रादि) प्रयोग सिद्ध होता है। इस की रूपमाला यथा—

तियड् तियञ्जो प० तिरश्च प्र० तियञ्च तियग्+याम् तियग्भ्य द्वि० तियञ्चम् तिरश्च 🗴 तिरश्चा तिरश्चाम् ष० म० तिरश्चि तिरश्चा तियग्भ्याम् तियाग्भि तियच् तिर्यभ्य म० हे नियट! ह तियञ्च! ह तियञ्च! तिरश्चे

+ तिरस यच् + यस्। यहा यन ( ३४) सूत्र स अशार का लाप हाकर 'स्ता रचुना रचु ( ६२ ) स रचुत्व हो नाता ह। इसी प्रकार आगे भी भसन्नका स समस्त लेना चाहिये। यान रह कि इन स्थाना पर तिरि नहा हाना क्यांकि यहाँ आरुलाप है।

## [लघु०] विधि स्त्रम् ३४१ नाञ्चे. पूजायोम्।६।४।३०।।

पृजार्थस्याञ्चतरुप गया नस्य लोपो न । प्राड् । प्राञ्चौ । नलोपा भावाद ल्लोपो न । प्राञ्च । प्राड्+याम् । प्राड्कु । एवम् पृजार्थे प्रत्यड्डा-दय ॥

श्रर्थ — प्नायम 'ग्रञ्जुं' धातु क उप ग्राभूत नकार का लोप नहीं होता।

व्यार्या — प्रजायाम् ।७।१। श्रञ्जे ।६।१। उपधाया ।६।१। [ 'श्रनिदिता हल

उपधाया — से ] न ।६।१। [ श्नाञ्चलोप 'से यहा षष्ठी का लुक् हुआ है। ] लोप ।१।१।
['श्नाञ्चलोप 'स] न इत्याययपदम् । श्रथ — (प्रजायाम् )प्रजा श्रथ म (श्रञ्जे ) श्रञ्जुँ
धातु के (उपधाया ) उपधा के (न=नस्य) नकार का (लोप ) लोप (न)
नहीं होता।

श्रन्तुं धातु के दो प्रथ होते हैं। एक गित श्रार दसरा पूजा। पूजा श्रथ म श्रिन दिताम् '(३३४) द्वारा नकारजोप प्राप्त होने पर नाञ्चे पूनायाम्' (३४१) से निषध कर दिया जाता है। श्रत गित श्रथ होने पर ही नकार का जोप होता है पूजा श्रथ म नहीं। पीछे 'प्राट् से लेकर तिथट्' तक सबत्र गत्यथक श्रञ्चुं धातु का ही प्रयोग हुश्रा है। श्रव पूजा श्रथ में प्रयोग दिखलाते हैं—

प्रान्च्—'प्र प्वक प्जाथक श्रन्चुं' घातु से क्विन्, उसका सर्वापहारखोप, 'श्रनिदिता हल —' ( ३३४ ) से उपधासूत नकार का लोप प्राप्त होने पर—'नान्चे पूजा-यास्' ( ३४४ ) स निषेध, सवणदीर्घ हो प्रातिपदिक सज्ञा करने स सुँ श्रादि प्रत्यय उत्पन्न हाते हैं। नलोपी शन्चुं न होने से उगिन्चाम्—' (२८१) वाला नुम् भी न होगा।

प्रात्च् + स् । सुँतोप, सयोगान्ततोप तथा 'क्विन्प्रत्ययस्य कु ' ( २०४ ) से नकार को डकार होकर—'प्राड्'। नोट--नकारलोप के निषेध का फल शसादियों में स्पष्ट हाता है। सर्वांनामस्थान तक ता गयर्थंक और पूजाथक दोनो अप्रस्थाओं में प्रक्रियाओं का अन्तर होने पर भी रूप एक समान होते हैं।

प्राड् प्राञ्जी प्राड्भ्य प्राञ्ज प्राञ्च प्राडभ्याम् द्वि० प्रश्चम् प्राञ्जो ष० प्राञ्चाम् प्राड्भ्याम् 🕆 प्राड्मि स० प्राञ्चि प्राड्**रषु, त्र, षु**⊛ ,, प्राह्भ्य स० हे प्राड्! हे प्राञ्जी! हे प्राञ्च ! ৰ০ प्राज्य

× 'प्राञ्च + ग्रस्' यहा नकारलोप न होने में 'श्रच (२३१) द्वारा भसज्ञक श्रकार का भी लोप नहीं होता, उसके श्रथ में 'लुप्तनकारस्याञ्चते' ऐसा लिख चुके हैं। फिर चौ' से दीध भी नहीं होता। कि तु सवरणदीघ होकर कार्यनिष्पत्ति होती है।

† 'प्राव्च + भ्याम्' यहाँ सयोगान्तलोप होकर निवन्प्रत्ययस्य कु (३०४) द्वारा नकार को डकार हो जाता है।

% 'प्राक्ष्म् + सु' यहा सयोगान्तलीप तथा नकार को डकार हो—'डणो कुक्टुक शरि' (१६) द्वारा विक्लप कर के कुक् श्रागम होकर एकपच मे 'चयो द्वितीया शरि—-' (वा०१४) वार्त्तिक द्वारा ककार को खकार हो जाता है। पुन दोनों पच्चों मे 'यादेश प्रस्थययो ' (१४०) से षत्व हो जाता है।

#### पूजायाम्—'प्रत्यव्<del>च</del>'

प्रत्यड् प्रत्यञ्जी प्रत्यञ्ज प्रत्यडभ्याम् प्रत्यड्भ्य प्रत्यञ्च द्धि० प्रत्यञ्चम् d o प्रत्यञ्जो प्र त्यञ्चाम् स॰ प्रत्यञ्चि प्रत्यड्भि प्रत्यड्भ्याम् ,, प्रत्यड्रषु, चु, षु प्रत्यञ्चा स० हे प्रत्यद् ! हे प्रत्यञ्जो ! हे प्रत्यञ्ज ! च प्रत्यञ्चे प्रत्यह्भ्य

#### पूनायाम्—'उदब्च्'

उदड उदझौ उदञ्च प्रव उदञ्च उदङ्भ्यास् उद्रङ्भ्य द्धि० उदञ्चम् d o उद्ञो उव्ज्ञाम् ,, ,, उद्ञा उदहभि उद्ञि तृ ० **उद्रह्म्याम्** ,, डदड्ख्यु चु, यु उद्दब्धे स० हे उदङ्। हे उदझौ ! हे उदझ च० उदह्भ्य नकारलोप न होने से शसादियों में 'उद ईत्' ( २०७ ) प्रवृत्त न होगा ।

#### पूजायाम्--'सम्यञ्च

० सम्यद्ध सम्यञ्चो सम्यञ्च प० सम्यञ्च सम्यद्भ्याम् स यद्भ्य द्वि० सम्यञ्चम् प० सम्यञ्चो सम्यञ्चाम् तृ० सम्यञ्च। सम्यन्भ्याम् सम्यद्भि स० सम्यञ्च सम्यञ्र पु चु, पु च० सम्यन्ने सम्यद्भ्य स० हे सम्यद्ध। हे सम्यञ्च । हे सम्यञ्च ।

भसज्ञा म श्रकार का लाप तथा नीघ न होगा। सम समि ' (३३८) तो लोप वा श्रलोप नोनों पत्तों म सबत्र हो ही जाता है।

#### युजाया--- सधाञ्च

प० सम्राह सब्राह्मों सब्राह्म प० सम्राह्म सब्राह्म्य हि० सम्र ह्म , प० सब्राह्मों सब्राह्मम् तृ सम्राह्म सब्राह्म । स० सम्राह्म , स

#### पूजाया- तियञ्च्'

प० तिपञ्च तिर्यंडभ्याम् तिर्यंड्भ्य तियङ तियञ्जी तियञ्च Яo द्वि० तियञ्चम् तियञ्जो तियञ्चाम् ष् तृ० तिर्यञ्चा तिर्यंड्भ्याम् तियड्भि स० तियञ्जि तिर्येङ्ख्यु, चु, यु तिर्यंड्म्य स० हे तिर्यंड् ! हे तियञ्ची ! हे तियञ्च ! ति झ्चे ৰ ০ इसम नकारलोप न हाने स अच ' / ३३१) द्वारा श्रकारलाप कहीं नहीं होता, श्रत तिरसस्तियलापे ( १४० ) द्वारा सवत्र तिरि' श्रादेश हो जाता है।

# [ल्छ०] कुड्। कुञ्चौ। कुड्भ्याम्॥

ट्या्ट्या—'क्रुज्नें गतिकोटिल्याल्पीभावयो ( स्वा॰ प॰ ) धातु से 'ऋत्विग्द एक् (३०१) द्वारा क्विन्प्रयय उसका सवापहारखोग तथा 'अनिदितास् ' (३३४) द्वारा नखोप प्राप्त होने पर खोपाभाव का निपातन करने से क्रुज्न् शब्द निष्पन्न होता है। भाष्यकार के मत में यह जोपध धातु है, अत लोप की प्राप्ति ही नहीं है। इसकी स्थमाखा यथा—

ऋुङचौ য় ০ ऋद् † क्रुञ्च क्रूञ्च कुड्भ्याम् कुडभ्य क्~चम् ऋुज्चो ऋङचाम् क्रुञ्चा क्रुड्भ्याम् × क्र्ड्मि स० ऋुङ्चि ऋड्छषु चु, बु स० हे क्रुड! हे क्रुब्चो! हे क्रुब्च! क्रुञ्चे च० ऋड्⊁य

ा अकृष्य + स्। सुँलोप सयोगा तलोप, निमित्तापाये 'द्वारा अकार को नकार तथा 'क्वि प्रत्ययस्य वु' (३०४) से कृत्व = टकार हा जाता हे।

× सयोगान्तलोप होनर 'क्वि प्रत्ययस्य दु (३०४) से कुत्व हो जाता है।

## [ लघु० ] पयोमुक् , पयोमुग् । पयोमुचौ । पयोमुग्भ्याम् ॥

व्याख्या — पयो जल सुञ्चतीति — पयोसुक् [ क्विप्प्रत्यय ]। 'पयोसुच्' श द क्विन्नन्त नहीं किन्तु क्विब त है यत सर्वेत्र पदान्त में 'चो ऊ' (३०६) प्रवृत्त होता है। पयोसुच् (कादल) शन्द की सम्पूर्ण रूपमाला या। —

प्रविश्व प्रशिक्ष प्रविश्व प्रशिक्ष प्रति प्रशिक्ष प्रशिक्ष प्रशिक्ष प्रशिक्ष प्रशिक्ष प्रशिक्ष प्रशिक्य प्रशिक्ष प्रशिक्ष प्रशिक्ष प्रशिक्ष प्रशिक्ष प्रति प्

†हल्ट्याङभ्य -(१७१), चो कु (३०६), क्तता जशोऽन्ते (६७), वाऽत्रसाने (१४६)।

**% चो कु (३०६) मत्त्वा जशोऽते (६७)।** 

अचो कु (३०६), मतला जशोऽन्ते (६७), खरिच (७४)।

#### श्रभ्यास (४२)

- (१) अप्रत्यय और वप्रत्यय से क्या अभिप्राय है १ इस प्रकरण में इनका कहा कहा उपयोग किया गया है १।
- (२) पूजापत्त म श्रव्य के नकार का लोप (१) कैसे हो जाता है १ लोप करने वाला सूत्र लिखे।
- (३) 'क्रुञ्च् शब्द से कियन् प्रत्यय होने पर भी नकार का लोप नहीं |होता—इसमें क्या कारण है ?
- ( ४ ) प्जापच में शसादि में 'तिर्यं व्च' शब्द की भसव्ज्ञा होने पर भी 'श्रच' द्वारा श्रकार का लोप क्यों नहीं होता ?

- ( ५) उदञ्च् शब्द म प्नापत्त म 'उन इत्' सूत्र क्या प्रवृत्त नहा होता ?
- (६) प्र+ अच् प्रति + अच सिम + अच्' इस प्रकार सन्ध्यभाव म ही इनकी प्रतिपादिक्सञ्ज्ञा करने का क्या प्रयापन हं ?
- (७) निम्निलिखित रूपा का स्वापन्यासपूर्यक साधनप्रक्रिया न्याय्यो— १ प्राच २ प्रताच ३ उटाच ४ समाच ४ तिरश्च ६ पयामुक ७ ग्राग्निमत् = प्रडखपु ६ तियट् १ प्राड्।
- (८) निम्निलिखित श दो की रूपमाला लिखा— १ क्रुब्च २ प्रश्निमथ ३ सह + अप्रच् (दाना पत्ता म ), ४ तिरम + अप्रच (दानो पत्तो म) १ प्रति + अप्रच् (नोनों पत्ता म)।
- ( १ ) निम्नलिखित सूत्रों की चारया करो-
  - १ श्रनिदिता हल उपधाया विङ्ति । २ श्रच । २ चो । ४ तिरसस्तियलोप । ४ उद ईत् । ६ सहस्य सिध्र ॥

यहा चकारान्त पुलॅ्लिंग समाप्त होते है ।



श्रब तकारा त पुर्ले [लेड़ों का वर्णन करते हैं--

## [लघु०] उगित्त्वान्तुम्।

च्या्ट्या्— 'महत्' (बडा) श द 'वत्तमाने पृथन्महद्—' (उणा॰ २४१) इस सूत्र से श्रवाययान्त निर्पातित तथा शतृ वत् श्रतिदेश किया गया है।

महत्+स्(सॅं)। यहा शत्वत अतिदेश। ['शत्ं' प्रत्यय के ऋ' की इत्मन्ज्ञा हो जाती है अत वह उगित है। शत्वत् अतिदेश के कारण यह 'महत्' शब्द भी उगित हो जाता है। ] के कारण उगित होने से 'उगिदचा सवनामस्थाने '(रूह्) से नुम् आगम होकर—महनुँ मृत्+स्=महन्त+स्। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—
[लघु०] विधिसूत्रम् — ३४२ सान्तमहतः सयोगस्य १६।४।१०॥

सान्त श्योगस्य महतक्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घ स्यादसम्बुद्धौ सर्व-नामस्थाने । महान् । महान्तौ । महान्त । हे महन् ।। महद्भ्याम् ॥ अर्थ —सम्बुद्धिभिन्न सवनामस्थान परे होने पर सकारान्त सयोग तथा महत् शब्द के नकार की उपधा की दीर्घ हो नाता है।

व्याल्या—सान्त १६१३। [यहाँ षष्ठीविभक्ति का लुक् हुआ है। यह सयोगस्य' का विशेषण है। ] सयोगस्य १६१९। महत १६१९। न १६१९। ['नोपधाया से। यहा ष डी का लुक् हुआ है। ] उरधाय १६१९। ['नोपधाया' से ] दोध १९१९। ['दूलापे प्वस्य दीधाँऽण' से ] असम्बुद्धा १७१९। सवनामस्थाने १७१९। ('सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धाँ'से) अथ — (सान्त) सकारात्त (सयागस्य) सराग के तथा (महत् ) महत् शब्द के (न=नस्य) नकार की (उपधाया) उपधा के स्थान पर (दीघ) दीध आदेश हो जाता है (असम्बुद्धाँ) सम्बुद्धिभिन्न (सवनामस्याने) सवनामस्थान परे होने पर। सकारात सयाग की उपधा का दीध करने के उदाहरण आगे -विद्वासी, विद्वास यशासि मनासि आदि आ जाएगे।

महन्त्+स् । यहा प्रकृतसूत्र से महत् शब्द के श्राया नकार की उपधा— हकारोत्तर श्राप्त को दीघ हो कर 'महान्त्+स'। श्रव सुँ लोप तथा सयोगान्तलोप हाकर 'महान्' प्रयोग मिद्र हाता है। ध्यान रहे कि सयोगा तलोप के श्रसिङ होने से नकार का लोप नहीं होता। 'महन्' शब्द की रूपमाला यथा—

महा तौ† प्र॰ महान् म<sub>्</sub>ात प महत महद्भयाम् **मह**द्भय महत महतो द्वि० महान्तम् ष० , महताम् महद्भयाम्+ महद्भि स॰ महति तृ० महता महत्सु मक्द्रा स हे महन \* ! हे महान्तौ ! हे महान्त ! च० महते

† उगिद्वास्—'( २८१) से हुम्, 'सान्तमहत —'( ३४२) से उपघादीघ तथा अनुस्वार परसवसप्रिक्रया जान लेनी चाहिय।

+ 'मला जशोऽन्ते' ( ६४ )

\* यहा डिगिदचाम्—'(२८१) से तुर्होकर सुँलोप तथा स्वागान्तलोप हो जाता है। ध्यान रहे कि यहा सम्बुटि परे होने स 'सान्तमहत —' (३४२) प्रकृत नहीं हाता।

# [ल्घु॰]—विष स्वम्—३४३ अत्वसन्तस्य चाधातो ।६।४।१४॥

अत्यन्तस्योपथाया दीर्घो घातुभिन्नासन्तस्य चासम्बद्धौ सौ परे। धीमान्। धीमन्तौ । धीमन्तः । हे धीमन् । शसादौ महद्वत् ।

त्रार्श्व -- सम्बुद्धि जिल्ल सुँ परे होने पर 'ब्रबु' जिसके ब्रन्त में हो उसकी उपधा

को दीघ होता है एवम् धानुको छोडकर श्रस् निसक अन्त म हा उसकी उपया को नी दीर्घ हो जाता है।

व्यार्या—अतु। हा।। [यहा पठो का लुक् हुम्रा हं। प्रमस्य' का विशेषण हानं य तन्न्तविधि होकर 'अत्यत्तस्य बन नाता ह। ] ग्रस-तस्य। हा।। च इत्य यय पन्म्। म्रहस्य। हा।। [यन प्राप्तन ह।] उपपाया।।।। ['नापधाया से] नाध।।।। ढलोपे प्रस्य नीर्योऽण् 'स्र] प्रन्तुहा।।।।। [सवनामस्याने चासम्बुहा से] सौ ।।।। [सा च स ] प्रय — (प्रनु + ग्रत्यतस्य) प्रत्य त (भ्रहस्य) ग्रह्म की (च) तथा (प्रधाना) बालु भिन्न (प्रसन्तस्य) प्रस्य ग्रन्त वाले (ग्रहस्य) ग्रह्म की (उपधाया) उपधा क स्थान पर (नाध) दीध हाता हं (ग्रसम्बुह्मों) सम्बुद्धिभिन्न (सी) सुँ परे हो तो।

श्रत् म 'मतुँ प् वतु प् डातु यादि प्रयया का प्रहण हाता है। यस्—श्रात' का उदाहरण श्रागे मूल म हा प्रधा प्रादि स्पष्ट हो नायगा। प्रहा श्राप्त का उदा हरण नशाया जाता है—

#### वीमत् = युद्धिमान्

[ धीरस्त्यस्यति धीमान् । धीशब्दान् तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्' इति मतुप् ] धी' शब्द से मनुष् प्रत्यय करने पर 'धीमन् शब्द निष्पन्न होता है ।

धीमत् + स्' यहा धीमत् शब्द के अतु + अन्त ( मतु = म् + अतु ) होन से प्रथम † 'श्रत्वसन्तस्य चावातो (३४३) से उपधानीघ होरर-धीमान् + स्। पुन 'डगिदचाम् '( १८६) स नुम् श्रागम-धीमान् त् + प् । श्रव सुँतोप श्रीर सयोगान्त लोप होकर—'धीमान्' प्रयोग सिद्ध होता है। 'धीमत् को समग्र रूपमाला यथा-प्र० धीमान् धीम-तो धीमन्त प० धीमत धोमद्भाम् धीमद्भा द्वि० घीमन्तम् धीमत धीमतो ष० धीमताम् ,, धीमता धीमद्भ ग्राम् धीमद्भि स॰ धीमति तृ धीमःसु स॰ हे घीमन्+! हे घीमन्ता ! हे घीम त । च० धःमते धीमद्भग्र

<sup>†</sup> यान रहे कि 'बीमन् + स्' म 'श्रत्वसन्तस्य—' (४२) द्वारा उपधादाघ तथा 'उगिन्चाम् '(८६) से नुम् श्रागम युगपत् प्राप्त होते हैं। नुम् श्रागम नित्य तथा पर होने पर भी प्रथम नहा होता। क्यांकि याद ऐसा किया जाए तो पुन कहा श्रान्यन्त ही न मिल सके। श्रुत वचनसामध्य से प्रथम उपधानीयें होकर पश्चात् नुम् श्रागम होता है।

+ सम्बुद्धि में 'श्रत्वसन्तस्य ' (३४३) द्वारा दीघ नहीं हाता।

इसी प्रकार — भगवत, बुद्धिमत, धनवत, मितमत् श्रादि मन्वन्त व वन्वन्त शब्दों के रूप होते हैं।

## [लघु०] मातेर्डवतु । डित्त्वसामथ्यादभस्यापि टेलोपि । भवान ।

#### भवन्तौ । भवन्त । शत्रन्तस्य —भवन् ।

व्यारया— भवतु = भवत् ( श्राप )

'भा दीप्ती' ( श्रदा० प० ) घातु से 'भातेडवतु ' ( उग्णा० ६३ ) इस श्रीणा दिकसूत्र द्वारा 'डवतु प्रत्यय करने से—'भा + डवतु'। डयतु के श्रनुब घों का लोप कर 'श्रवत्' शेष रह जाता है—'भा + श्रवत्' श्रव 'भा' की भसन्ज्ञा न होने पर भी डवतु को डित् करने के सामथ्य से भकारोत्तर श्राकार का 'टे ( २४२ ) से लोप होकर—'भवत्' शब्द निष्प न होता है।

भवत् + स् (सु)। अत्वन्त होने से 'अत्वस-तस्य चाधातो ' (३४३) से उप धादीर्घ, 'डिगिदचाम् ' (२८१) से तुम् आगम, सुँलोप तथा सयोगा-तलोप करने से 'भवान्' प्रयोग सिद्ध होता है। इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'धीमत् श द के समान होती है। रूपमाला यथा—

भव तौ भगन्त प० भवत भवान् भवद्भयाम् भवद्भय द्वि० भवन्तम् भवत **٩٠** , भवतो भगताम् भवद्भयाम् स० भवति भयद्भ तृ० भवता भवरसु स॰ हे भवन् । हे भवन्तो । हे भवन्त । च० भवते भवद्भय

+ सम्बुद्धि में 'श्रव्यसन्तस्य '(३४३) प्रवृत्त नहीं हाता।

'भवत्' शब्द त्यदाद्य तर्गेत सवनाम है। सवनामसन्ज्ञा का प्रयोजन 'भवकान्' श्रादि में 'श्रब्यय सर्वभाम्नामकच प्राक्टे' (१२२६) द्वारा श्रकच् प्रत्यय श्रादि करना है। त्यदादियों का यद्यपि सम्बोधन नहीं होता तथापि ऊपर सम्भावनामात्र से दर्शाया गया है।

### मवतृ = भवत् [ होता हुआ ]

'भू सत्तायाम्' (भ्वा प०) घातु से लट् उसके स्थान पर शत्र प्रत्यय, शत्र के सावधातुक होने से शप् विकरण, गुण, श्रवान्श तथा 'श्रतो गुणे' (२७४) स पररूप करने पर 'भवत्' शन्द निष्पन्त होता है। 'यह भवत्' शब्द शत्र प्रत्ययान्त है। शत्र प्रत्यय के ऋकार की 'उपदेशेऽजनु ' (२८) में इस्सज्ञा होती है। श्रत 'भवत्' शब्द

उगित् हे। उगित् होन से सर्वनामस्थान म इसे नुम् श्रागम हो जायगा। इसका रूपमाला यथा---

प्र० भवन् 🕆 भवन्तौ भव∓त OP भवत भवदुभ्याम् भवद्भ्य द्वि० भवन्तम् भवत do भवतो भवताम् भवता भवद्भ्याम् भवद्भि , स॰ भवति भवत्सु भवते । स॰ हे भवन्। हे भवन्ता। हे भवन्त। भवद्भय

ं यहाँ अत्वन्त न हाने से 'अ वसन्तस्य चाधाता ' (२४३) सत्र से उपधानीघ नहीं होता । नुम् सुँखाप तथा सयोगान्तलोप पूववत् होते हैं ।

इस। प्रकार — ग-छत् (जाता हुन्ना), चलत् (चलता हुन्ना) पतत् (गिरता हुन्ना) खादत् (खाता हुन्ना) प्रभृति शत्रन्त शब्दों क रूप होते हैं। शत्रन्ता का बृदत् सम्रह उत्तराघ म शतृँ प्रकरण में टखे।

यब शत्र त शब्दा म कुछ विशेष प्रक्रिया वाले शान कहे जाते हैं -

# [ लघु॰ ] सन्ज्ञा सत्रम्—३४४ उमे 🟶 अभ्यस्तम् ।६।१।५॥

षाष्ठिद्वित्वप्रकरणों ये द्वे विहिते ते उमे समुदिते अभ्यस्तसञ्ज्ञे स्त । अर्थ — छठे अध्याय के द्वित्व प्रकरण म द्वित्व से जिन दो शादस्वरूपों का विधान किया जाता ह व दोनों समुदित (इकट्टे हुए, न कि पृथक्) अभ्यस्तसञ्जक होते हैं।

ब्यार्या— उमे । ११२। ह्रे । ११२। [ 'एकाचो ह्रे प्रथमस्य' से ] श्रभ्यस्तम् । १११। श्रथ - (उम) समुदित (ह्र) दोनों शब्दस्वरूप (श्रभ्यस्तम्) श्रभ्यस्त सन्ज्ञक होते हे ।

द्वित्व अर्थात् एक शब्द को दो शन्द विधान करने वाले अष्टाध्यायी में दो प्रकरण आते हैं। पहला— छठे अध्याय के प्रथमपाद के प्रथमसूत्र से लेकर बारहवें सूत्र तक। दूसरा अष्टम अध्याय के प्रथमपाद के प्रथमसूत्र से लेकर १२वें सूत्र तक। यहा अभ्यस्त सन्ज्ञा षष्टाध्याय वाले शब्दस्वरूपों की होती है अष्टमाध्याय वाले शब्दस्वरूपों की नहीं। इसका कारण यह है कि—"अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेघो वा" (प०) अर्थात्

<sup>\* &#</sup>x27;उमे + श्रभ्यस्तम्' मे 'ईदूदेद् द्विचन प्रगृह्यम्' (५१) द्वारा प्रगृह्यसञ्ज्ञा श्रौर 'खुतप्रगृह्या श्रचि नित्यम् (५०) द्वारा प्रकृतिभाव हो जाने से सिंध नहा होती। एवम् वृत्ति म 'ते उमे समुद्रित श्रभ्यस्तसञ्ज्ञे' यहाँ पर भी साध्यभाव जानना चाहिए।

विधि और निषध समीप पठित के हाते है दूरपाठत के नहीं। 'उमें अभ्यस्तम् (६ १ २४) सूत्र छठे अध्याय के द्वित्वप्रकरण मं पढ़ा गया है अत अभ्यस्तसञ्ज्ञा भी छठे अध्याय के द्वित्वप्रकरण मं विद्वित समुद्दित शब्दस्वरूपों की हा होगी।

'द्वे पद का अनुवत्तन हाने पर भी उभ' का प्रहण इस् बात को बतलाने के लिये ह कि दानों का इरुट्टी अभ्यस्तसञ्ज्ञा हा प्रयेक की प्राक २ न हो। इससे निजिति' आदि म अभ्यस्तानामादि' (६ ५ १८६) हरा प्रत्यक का आधुदात्त न होकर समुदित को होता है। इसका विशेष विवेचन काशिका और महाभाष्य म दखना चाहिये।

## ददतृ='ददत्' (देता हुआ )

दा (हुदाझ्दाने जुहा० उभ०) धातु से लट् उसकी शतृं शप्प्रत्यय, शप् का रखु (लोप), रखु पर हाने पर घष्टाध्यायस्थ 'रली' (६ १ १०) सूत्र से द्वित्व, श्रभ्यासहस्व तथा 'र्नाभ्यस्तयोरात' (६१६) से श्राकारलोप हाकर ददत्' शब्द निष्य-न होता है।

षाष्टद्वित्वप्रकरणस्थ रत्नौ' (६ १ ७) सूत्र से द्विव होने के कारण ,द्' की 'उमे श्रभ्यस्तम्' (३४४) से श्रभ्यस्तसञ्ज्ञा हो जाती है।

श्रव श्रिमसूत्र द्वारा श्रभ्यस्तसन्ज्ञा का प्रयोजन बतलाते हैं---

## [लघु०] निषेध सूत्रम— ३४५ नाम्यस्ताच्छतु ।७।१।७८।।

अभ्यस्तात् परस्य शतुनु म् न स्यात । ददत्, ददद् । ददती । ददत ।

श्रर्थ - श्रभ्यस्त से परे शतृं प्रत्यय को तुम् का श्रागम नही होता।

ट्या्ट्याः—न इत्य यथपदम् । अभ्यस्तात् । १।१। शतु ।६।१। नुम् ।१।१। ['इदितो नुम् धातो'से ] अर्थं —( अभ्यस्तात् ) श्रभ्यस्तसञ्ज्ञक से परे ( शतु ) शतु का श्रवयव ( नुम् ) नुम् ( न ) नहीं होता।

ददत् + स् (सुँ)। यहाँ 'उगिदचाम्—' (२८१) से प्राप्त तुम् आगम का 'नाभ्यस्ताच्छ्न ?' (१७१) से निषेध हो जाता है। अब 'हल्ह्या॰भ्य —' (१७१) से सुँ लोपकर जश्त्व चत्व प्रकिया से—'ददत, ददद्' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार आगे भी सर्वनामस्थानों मे तुम् का निषेध कर लेना चाहिये। इसकी रूप माला यथा—

प्र० ददत्द् ददतो न्दत प० तत्त न्दद्भा द्न्स् ग्रम् द्वि० द्दतम् ष० , दन्तो दद्ताम् द्दता दन्द्राम् स्टब्स् म० तनित तृ० टट सु म० हे नद्त्र द! हे दनता! दन्ते ह न्द्त ! च० ददद्भा ळ मला जशोऽन्त'( ६७ )

इसीप्रकार--दधत् (धारण करता हुआ), जुह्नत् (हान करता हुआ), बिभ्यत् (डरता हुआ) निश्चत् (धारण करता हुआ) नहत् (छाडता हुआ) आदि जुहीत्यादिगणीय शत्रन्त धातुओं क रूप नान जेने चाहियें।

अब कुछ उन शत्र-तो का वर्णन करते हैं जिन म षाष्टद्वित्व न होने स यभ्यस्त सन्ज्ञा तो नही होती किन्तु सुम् का निषध अभीष्ट होता ह—

# [लघु०] सन्ता स्वर—३४६ जित्तित्यादय पट् १६।१।६।।

षड् धातवोऽन्ये जन्नतिश्च सप्तम एतऽभ्यस्तसन्ज्ञा स्यु । जक्षत् । जक्षतौ । जक्षत । एव जायन् , दरिद्रत् , शासन् , चकासन् ॥

त्र्रार्थ — नागृ श्रादि छ धातु तथा सातवा जन्न' धातु ये सब उभ्यस्तसङ्करः होते हैं।

व्याल्या—जन् । १। १। इत्यादय । १। १। घट । १। १। अभ्यस्तम् । १। १। ('उमे अभ्यस्तम्'स) समास —इति (इतिशादन जन्परामर्शो भवति) आदिर्येषान्ते = इत्यादय, अतद्गुण्यसिवज्ञानबहुवीहिसम स 'षड' इतिग्रहण्यात् । अर्थ — (जन्) जन् घातु तथा (इत्यादय) जन् से अगली (षट्) छ धातुए (अभ्यस्तम्) अभ्यस्तसङ्क होते हैं।

इन सात घातुत्रों का सङ्ग्रह एक श्लोक म किया गया है-

्र "जक्षि जाग्य-दरिद्रा शास्-दीधीड् वेवीड् चकास्तथा। } श्रभ्यस्तसञ्ज्ञा विज्ञेया धातवो मुनिमाषिता ॥" }

१ जच्च मचहसनयो (अदा॰ प॰)। २ जागृ निद्धाचये (अदा॰ प॰)। ३ दिरिहा दुर्गतौ (अदा॰ प॰)। ४ चकास् दीसौ (अदा॰ प॰)। ४ शासु अनु शिष्टौ (अदा॰ प॰)। ६ दीधीड् दीप्तिदेवनयो (अदा॰ आ॰)। ७ वेबीड वेतिना तुल्ये (अदा॰ आ॰)। इन सात म पिछली दीधीड् और वेबीड् धातुओं का प्रयोग वेद् में हो होता है। इनके शत्रन्त रूप क्रमश यथा—१ जचत = खाता व हँसता

हुआ। २ जामत् = नागता हुमा। ३ दरिद्रत् = मुगति को प्राप्त होता हुमा। ४ चकासत् = चमक्ता हुमा। ४ शासन् = शासन करता हुमा। ६ दीध्यत् = क्रीडा करता हुमा। ७ वच्यत् = गति करता हुमा।

इन सातों शत्र तो से सवनामस्थान परे हाने पर 'उगिद्चाम् '(२८६) द्वारा नुम् आगम प्राप्त था जो यब जिन्यादय षट्'(३४६) सूत्र स अभ्यस्तसङ्ज्ञा हो जाने के कारण नाभ्यास्ता-छतु (३४४) द्वारा निषिद्ध हो जाता है। उदाहरणाथ जन्नत' की रूपमाला यथा—

प्र० जचत् द्† जचतो जचत प० जत्तत जचद्रयाम् जच्द्रय द्वि० – चतम् do जचतो जत्ताम् तृ० उ चता नच्छ्याम् जच्छि स० जन्नति जत्तुत्सु च० जन्नते **७ स्**द्रय स० इजचत्द्! हेजचती। हे जचत । † सुँलाप, जरव, चत्व।

इसीप्रकार अप्य छ शत्रन्तो क रूप भी बनते हैं।

#### अभ्यास (४३)

- (१) 'अभ्यस्त' सञ्ज्ञाविधायक सूत्र कीन कीन सहैं तथा इस सञ्ज्ञा का लाभ ही क्या है ?
- (२) 'जिच यादय षट् स्त्र म छ धातुम्रा का उल्लख हे ता पुन सात धातुन्रो का महण कैंस हो जाता है ?
- (३) 'ह्रे' पद का अनुवत्तन होने पर भी 'उभे अभ्यस्तम् सूत्र म 'उभे' प्रहण का क्या प्रयोजन है १
- ( ४ ) सर्वनामसञ्ज्ञक भवत् तथा शत्र त भवत् शब्द मे क्या ग्रन्तर है १
- ( ५ ) "तकारा त पुर्ले ्विङ्ग चार प्रकार के होते हैं" इस कथन की सोदाहरण -यारया करें।
- ( ६ ) सर्वनामसञ्ज्ञक 'भवतुं' शब्द मे सप्तनामकाय तो कोइ होता नहीं तो पुन इसके सवनामसञ्ज्ञक होने का क्या प्रयोजन है ?
- ( ७ ) जिच्चत्यादि धातु कौन २ से है ?
- (८) "श्रनन्तरस्य विधिर्या भवित प्रतिषधो वा" इस परिभाषा का क्या तारपर्यं है तथा 'उभे श्रभ्यस्तम्' सूत्र पर इसका क्या उपयोग किया गया है ?

- ( ९ ) 'सान्तमहत सयागस्य श्रोर उमे प्रभ्यस्त द् सुत्र ती निस्तृत व्यारया कर ।
- (१०) 'उमे श्रभ्यस्तम् सन्न स स्व सि निवा नहा हुइ १
- (११) निम्नलिम्बित रूपा की सप्रतिन्छापूत्रक नः यनप्रक्रिया लिग्य —

महाता धाम त तत्त्व, तस्ता।

(१२) प्रात्पवत, नामन प्रतिमहत विभयत प्रवात्यत अनवत----- शाला शी प्रथमा क एकप्रचन स साधनप्रतिया दशात हुए रूपन ला निप् ।

यहा तकारान्त पुल् लि। समाप्त होते हे ।

- —( तकारा तको के विषय ने विशेष सूचना )— तकारान्त पुल् लिझा को चार अणिया न विभक्त कर सकत ह-
- (१) महत् शब्टा सानमह सया म्य (३४२) सूत्र म कवल 'महत् शब्द का वरान हाने से यह अपने ढद्ग का छाप ही शन्त ्यत इसक सदश श्राय किसी तकारान्त पुलाँ लिङ्ग का उच्चारण नहा होता।
- ( २ ) म्रत्वन्त शहर। इस श्रया म म पन्त, पत्य त क्तवस्व त तथा डवतु प्रत्ययान्त सवनाम भवत्' शब्द श्राता ह। मन्त-नो श्रोर क्तवत्वन्तों का बृहत् सङ्ग्रह उत्तराध मे श्रपने श्रपने प्रकर्णों म त्से।
- (३) शत्र-त शब्द । इस श्रेगो म श्रभ्यस्त शत्र ता का छोड शन्य सब शत्रन्त श्राजाते हैं।
- ( ४ ) अभ्यस्त शत्रन्त । इस श्रेणी म ददन्, दधत् प्रसृति जुनी यादिगरा के शत्रन्त तथा जन्न आदि अदादिगण के सात शत्रन्तों क प्रयोग समिवित ह।

बालकों के श्रभ्यासाथ कुछ तकारा त शब्द नाचे साथ लिखे जाते ह इन क श्रागे १, २, ३, ४ के श्रङ्क इन की अणी क वोध क है-

- विद्यावत् (२) = विद्या वाला, मिद्वान् । १ भक्तिमत् (२) = भक्तिवाला, भक्त
- पचत् (३) = पकाता हुआ ₹
  - ६ महत् (१)=बडा
- वविषत् (४) = न्याप्त होता हुमा
- ७ नेनिजत् (४)=पवित्र व पुष्ट करता

हुआ

- चकासत् (४) = चमकता हुआ
- = गुणवत् (२)=गुणो वाला

(४) = हवन करता हुआ दरिद्रत (४) = दुगति को प्राप्त १६ जुह्नत् करता हुन्ना १७ भूतवत् (२) = जो गुज़र चुका है १० चि-तयत् (३) = सोचता हुया १८ पृच्छत् (३) = पूछता हुआ ११ जाय्रत् (४) = जागता हुन्ना १६ शासत् (४)=शासन करता हुआ १२ विचारयत् (३) = त्रिचार करता हुन्ना २० हतवत् (२)=जो मार चुका हे ५३ विचारवत् (२) = विचार वाला (४) = छोडता हुआ २१ जहत् विचारमान् २२ दी यत् (३) = चमकता हुआ २३ व यत् (४) = गमन करता हुआ १४ मधुमत् (२) = मिठासयुक्त मीठा २४ सृष्टवत् (२) = जो पैदा कर चुका है ११ सुमहत् (१) = बहुत बडा

# [लघु ०] गुप्। गुप्। गुपौ। गुप । गुपब्याम्।

#### व्यारया — गुप् = रक्षा करने वाला।

गोपायतीति -गुप्। गुप् रच्च ( भ्वा० प० ) इत्यस्मात 'क्विप् च' ( ५०२ ) इति क्विपि गुप्' शब्द सिध्यति । रूपमाला यथा —

गुपौ प्र॰ गुप्बक्ष गुप प० गुप गु-भ्याम् द्वि० गुपम् गुपा गुपाम् गुब्भि गुब्भ्याम्+ स० गुपि तृ ० गुपा गुप्सु† स० हे गप्ब्! हे गुपौ! हे गुप! च० गुपे गुडभ्य

🕸 सुँलोप, जरत्व, चत्व। + मत्ता जशोऽन्ते। † जरत्व, चत्व।

यहा पकारान्त पुल्ॅ्लिंग समाप्त होते है।

----

# [लघु०] विधि स्वयम ३४७ त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च ।३।२।६०॥

त्यदादिषूपपदेष्वज्ञानाथाद् दृशे कञ् स्याच्चात् क्विन् ।

श्रर्थ -- त्यद् श्रादि शब्दों के उपपद रहने पर ज्ञानिभान श्रथ के वाचक 'दृश्'
धातु से कम् श्रीर क्विन् प्रत्यय हो ।

व्यार्या — यनिषु । ७ ३ । इश । १ । । श्रनालाचन । ७ । १ । कन । १ । १ । च' इत्य ययपदम् । विवन् । १ । १ । [ स्पृशोऽनुन्के क्विन्' स ] समास — श्रालोचन ज्ञानम् , न श्रालोचनम् = प्रनालाचनम् तिस्मन = श्रनालाचन । नम्समास । भ्रथ — (त्यदादिषु ) त्यद् श्रादि उपपन्न श्र्यात् समाप ठहरन पर (प्रनालोचन) ज्ञान से भिन्न श्रथ म (दश ) दश् धातु में (कन्) कन प्रत्यय (च ) त्या (क्विन्) क्विन प्रत्यय हाता है ।

श्रष्टाध्याया क तृतीयाध्याय क प्रथमपान म धाता (७६६) यह श्रधिकार चलाया गया है। यह श्रधिकार तृतीयाध्याय की समाप्ति पर्यं त जाता है इस श्रधिकार म सप्तम्य व पदो की 'तत्रोपपन सप्तमीस्थम्' (६५३) सूत्र द्वारा उपपदसन्ता की जाती है। उपपदसन्ता का प्रयोजन 'उपपदमतिट् (६४४) द्वारा समास होकर पूर्णिपात करना है। यह सब समासो म स्पष्ट हा जायगा । यहा पर त्यदादिं असम्यन्त होने से उप द है।

### तादश् = उसके समान, वैसा।

स इव पश्यतीति विग्रह । कमकत्तरि प्रयाग । ज्ञानविषया भवतीत्यर्थ । दशेरत्र ज्ञानविषयत्वापत्तिमात्रवृत्तित्वादज्ञानाथता । तद्' एव क श्रज्ञानाथक श्रदश् ( भ्वा० प ) धातु से 'त्यदादिषु (३४७) सूत्र से कज् श्रौर पत्त म निवन् प्रत्यय होकर—१ कज् पत्त में — तद् दश् + कज्+ = तद् दश । २ क्विन् पत्त म—तद् दश् + क्विन् न तद् दश् । तद् दश् । श्रव दोनो पत्तों मे श्रिधिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि स्त्रम् – ३४८ आ सर्वनामन ।६।३।६०॥

सर्वनाम्न आकारोऽन्तादेश स्याद् दग्दशनतुषु । तादक्, तादग् । तादशौ। तादश । तादग्याम् ॥

श्रर्थ — हम् हश श्रीर वर्तुं परे होने पर सर्वनाम को श्राकार श्रन्तादेश हो जाता है।

<sup>#</sup> यह विषय सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या म सम्द है।

<sup>‡</sup> लशक्विद्धते (१३६), हलात्यम् (१)।

<sup>†</sup> सर्वापहारी लोप ।

ट्या्स्य[——हम्हशवतुषु। ७।३। ['हम्हशवतुषु'से ] सवनाम्न ।६।१। श्रा
।१।१। ['इन्दोप्रत्सूत्राणि भवन्ति' इस श्रतिदेश से यहा सुपा सुलुक 'द्वारा प्रथमा का लुक् हो जाता है। ] श्रथ — (हम्हशपतुषु) हम्, हश श्रीर पतुँ परे होने पर (सवनाम्न) सवनाम के स्थान पर (श्रा) श्राकार श्रादेश हो जाता है। श्रलोऽत्यविधि से यह श्रादेश श्रन्य श्रल् के स्थान पर होता है।

यहाँ 'दग् से तात्पय क्विन्नन्त दश् से तथा दश् से तात्पय कन त दश् स है। इस सूत्र से दानों पन्नों म तद्' इस सवनाम के दृश्गर को त्राकार होकर सवण दीक करने स कन्पन्न म 'तादश' श्रोर क्विन्पन्न मे 'तादश्' बना। कन्पन्न वाले 'तादश' शब्द का उच्चारण 'राम' शब्दवत् होता है। यथा—

तादशौ OR त (दश तादशा ताहशात् ताहशाभ्याम् ताहशेभ्य द्वि कतादशम् तादृशान् ष० तादशस्य तादशयो तादशानाम् ताहशाभ्याम ताहशै तादशेषु तादशेन स० ताहशे নু • ताहशेभ्य स० हे ताहश हे ताहशी। हे तादशा ! तादशाय

सम्बोधन का प्रयोग प्राय नहीं दखा जाता। इसी प्रकार—१ यादश = जैसा। २ एतादश = ऐसा। ३ त्वादश = तुम जैसा। ४ मादश = मुम जैसा। १ श्रुरमादश = हम जैसा। ६ युष्मादश = तुम सब जैसा। ७ भवादश = श्राप जैसा। ८ कीदश = कैसा। ६ ईदश = ऐसा। इत्यादि शादों के क्यूप च म रूप बनते हैं ।

'तादृश्'यहा क्विन्तन्तपत्त में प्रक्रिया यथा—'तादृश + स् यहा सुँ-लोप होकर 'क्विन्त्रत्ययस्य हु'(३०४) सूत्र क प्रसिद्ध होने से 'व्रश्च अस्त ' (३०७) सूत्र हारा शकार को षकार हो जाता है— तादृष्। 'मला जशोऽ-ते' (६७) से षकार को डकार तथा 'क्विन्त्रत्ययस्य कु' (३०४) से डकार को गकार होकर—तादृग्। श्रव 'वाऽवसाने' (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व करने पर—' तादृक्, तादृग्' ये दो रूप बनते हैं। क्विन्नन्त 'तादृश्' की समग्र रूपमाला यथा—

अ 'इट िकमोरीश्की' (११६७) सून से इदम् को ईश् तथा किम् को की आदेश होता है।

१ स्त्रीलिङ्ग में डीप् होकर 'नदी' की तरह रूप ग्रीर नपु सक में 'ज्ञान' की तरह रूप हांगे। वत्वन्त के उदाहरण—'यावत्, तावत्, एतावत्, क्यित्, इयत्' इत्यादि सम भने चाहियें।

प्र॰ ताहक् ग ताहशा ताहश प्र॰ ताहश ताहग्भ्याम् ताहग्भ्य द्वि॰ ताहशम् ,, , प्र॰ , ताहशो ताहशाम् तृ॰ ताहशा ताहग्भ्याम् ताहग्भि स॰ ताहशि , ताहजु† च॰ ताहशे , ताहग्भ्य प्र॰ हताहक ग हताहशी है ताहश

सम्बोधन का प्रयोग प्राय नना द्वा जाता।

s क्रमश **घ**व डत्व श्रोर मुत्व ना नाता है।

† ष व ड व श्रोर मुव होकर परिच (७४) के श्रसिद्ध होने से प्रथम श्रादशप्र यययों '(१४०) से षत्व होकर पुन च न करन से प्रयोग सिद्ध हो नाता है।

इसी प्रकार—१ यादश् = जेसा। २ णतादश् = एमा। ३ त्वादश् = तुम जैसा। ४ मादश् = सुम नैसा। ४ ग्रस्मादण् = हम जैसा। ५ युप्मादश् = तुम सब जैसा। ७ भवादश् = श्राप जसा। = कीदश = केसा। ६ व्दश = ऐसा। इत्यादि क्विन्नत्त शब्दों के रूप बनते हैं। स्त्रीजिद्व म भी क्विन्न् प्रत्ययान्त के इसा प्रकार रूप बनते हैं। नपु सक में प्रथमा द्वितीया को छोड र इसी नरह।

[लघु०] प्रश्चेति ष । जरुव चत्वे । विट् , विड् । विशौ । विश ।

विड्भ्याम् ॥

न्याख्या— विश् = नैश्य अथवा प्रजा।

'विश्वॅं प्रवेशने (तुदा प०) धातु से कित्रप् प्रथय करने स विश्'शाद निष्प न होता है।

विश्+स्। सुँलोप 'वरचभ्रस्ज '(३७) से शकार को षकार, जरूव से षकार को डकार तथा वाऽत्रसाने' (१४६) द्वारा वैकल्पिक चर्त्व = टकार करने पर विट्, विड् ' ये टो प्रयोग सिद्ध होत हा

'विश्' की रूपमाला यथा-प० विश विड्म्याम् विड्म्य विश विशौ प्र० विट्-ड् विशो विशाम् व॰ , द्वि० विशम् विड्म्याम् विडिम स॰ विशि , विट्ग्सु, ट्सु† विशा स० हे विट्-ड्! हे विशी! हे विश ! विड्∓य च० विशे जावा है।

† पत्व, डत्व तथा धुट्प्रक्रिया।

## [लघु o] विधि स्त्रम्—३८६ नश्वी । ८।२।६३॥

नशे कवर्गोऽ तादेशो वा स्यात् पदान्ते । नक्, नग्, । नट्, नड्। नशौ । नश । नग्भ्याम्, नड्भ्याम् ॥

श्रर्थ — पदान्त मे नश् शब्द को विक्रस्य करके कवग श्रन्तादेश हाता है।

ट्या्ट्या्—नशे । ६ । १ । वा इत्य ययपदम् । कु । १ । १ । [ 'क्विन्प्रत्य यस्य कु से ] पदस्य । ६ । १ । [ यह अधिकृत है । ] अ ते । ७ । १ । [ 'स्को सया गाद्योर-ते च' से ] अथ — ( नशे ) नश् कस्थान पर ( प्रा ) निकलर कर क ( कु ) कवग आदश होता है ( पदस्य ) पद के ( अन्ते ) अतम । अलोऽन्यि सि यह आदेश अन्त्य अल् के स्थान पर होगा ।

## नश् = नाश होने वाला, नश्वर ।

गाशॅ श्रदशने' (दिवा० प० रधादित्वाह ट्) धातु से कित्रप् प्रत्यय करने पर 'नश्' शब्द सिद्ध होता है।

नश्+स्। सुँजाप होकर 'नशेर्वा' ( म २ ६३ ) के श्रसिद्ध होने से 'ब्रश्च अस्ज—' ( म २ ६६ ) द्वारा शकार को बकार 'क्सचा जशोऽन्ते' ( ६७ ) से बकार को डकार होकर—नड्। श्रव एक पच में 'नशेर्वा' ( ३४६ ) से कवग —गकार हो जाता है, तब वैकित्पिक चर्ष्व करने पर—'नक् नग्'। दूसरे पच में केवल चर्ष्व करने से—नट्, नड्। इस प्रकार चार प्रयोग सिद्ध हाते हैं। रूपमाला यथा—

| प्रथमा              | नक्, नग्, नट्, नड् | नशौ                 | नश                      |  |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--|
| द्वितीया            | नशम्               | 11                  | **                      |  |
| <b>शृतीया</b>       | नशा                | नग्भ्याम् नड्भ्याम् | निम्म , नड्भि           |  |
| चतुर्थी             | नशे                | ",                  | नभ्य , न <b>ड्भ्य</b> 🕾 |  |
| प <del>ञ्च</del> मी | नश                 | ,, ,,               | 27 22                   |  |
| षष्टी               | **                 | नशो                 | नशाम्                   |  |
| सप्तमी              | नशि                |                     | नचु नट्स्सु, नटसु       |  |
| स≠बोंधन             | हेनक्,ग्,ट ड्।     | ह नशी।              | हे नश ।                 |  |

क्ष पत्वे, जरत्वेन डत्वे, 'नशेर्वा ( २४१ ) इतिविकल्पेन कत्वे रूपद्वयम् ।

# [ लघु॰ ] विधिस्त्रम्—३५० स्पृशोऽनुदके विवन् ।३।२।५८।

अनुदके सुप्युपपदे स्पृशे क्विन । घृतस्पृक्, घृतस्पृग् । घृतस्पृशो । घृतस्पृश ।

त्र्यर्थ होता है।

व्यार्या—स्प्रश । १ । १ । अनुन्क । १ । १ । किन्न । १ । १ । सुषि । ७ । १ । सिप स्थ से ] अथ — (अनुन्क) उन्कभिन्न (सुषि) सुबन्त उपपद हो तो (स्पृश ) स्पृश धातु से (किन्न) किन्न प्रयय हाना है।

### पृतस्पृश् = घो को खून वाला। '

ष्टत स्पृश्रतीति घृतस्पृक । या स्पृष्ठ ( २२१० प ) धानु क उपप्र उत्क शब्द नहीं द किन्तु घृत सुबन्त ह श्रत स्पृष्ठोऽनुत्रक किरन' ( २१० ) म क्वि-प्र यय उसका मर्वापहार लोप तथा उपपदमम स करने म घृतस्पृश्च शब्द निष्णात्र होता है ।

घृतसपृश + स्। सुँलाप वरचश्रस्ज (२०७) से शकार का षकार क्तला जशोऽन्ते' (६७) म षकार को डकार, ाक्त्र प्रत्यास्य कु (२०४) स डकार को गकार तथा 'वाऽवसाने' (१४६) स वैकल्पिक च व ककार करन पर — वृतसपृक, घृत सपृग् ये तो रूप सिद्ध हाते हैं। समग्र रूपमाला यथा—

प्र० वृतस्पृक् ग् वृतस्पृक्षा वृतस्पृक्ष प्र० वृतस्पृक्ष वृतस्पृक्ष्यम् वृतस्पृक्षम् वृतस्पृक्षम् वृतस्पृक्षम् तृ वृतस्पृक्षम् तृ वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षममम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षममम् वृतस्पृक्षममम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षममम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षममम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षममम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षममम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पृक्षममम् वृतस्पृक्षमम् वृतस्पिक्षमम् वृतस्पिक्षमम् वृतस्पिक्षमम्यम्यस्यम्यस्यमम्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्

९ क्रमश षत्व डत्व, कुत्व। इसी प्रकार—म त्रस्पृश जनसपृश्, तृगासपृश्, व।रिस्टृश्, सपृश् ( यह क्विबन्त

<sup>†</sup> यदि 'उदक' उपपद हो तो स्त्रश् से क्विन् नरा होगा, किन्तु कम एयण्' (७०६) द्वारा सामा यिविहित अर्ण् प्रत्यय होकर 'उत्कर्सश' उन जायगा। यत्रपि 'उत्क' उपपत्र होनेपर क्विप प्रत्यय करने से भी 'उदकरपृश्' शान्त निष्मन्न हो नकता है और 'क्विन्प्रत्ययस्य कु' (३०४) म बहुत्रीहिसमास के आश्रयण से उत्व भी हो सकता है तथापि 'अनुदके' कथन के कारण क्विप् भी नहा होता, ऐसा व्यशिक्तकार आति प्राचीन वैयाकरणा का मत है, परातु नव्य लोगों का कथन है कि क्विप् प्रत्यय तो हो जाता है परन्तु 'अनुत्क' कथन सामर्थ्य से कुत्व नहीं होता। अत 'उदकरपृष्ट्' आदि कर बनते हैं।

है, यन भी 'क्रिय-प्रत्ययो यस्मात्' इस प्रकार बहुवीहि के आश्रयण से फुत्व हो जाता है ) श्रांदि शब्दों के रूप बनते है ।

यहा शकागन्त पुल्ॅ्लिंग समाप्त होते है।

श्रव षकारान्त पुलं लिझों का वणन करते हैं-

# [ लघु० ] दधक्, दबृग्। दधृषौ। दधृप । दधृग्भ्याम् ॥

व्यार्या—'वरष्' शन्द 'ऋत्विग्दस्फ् (३०१) सूत्र स निष्यां' (स्ता॰ प॰) धातु से क्तित्र त निपा तत होता है।

दर्श् + स्। सुँ लोप जरव से डकार, किन्न प्रत्ययस्य कु (३०४) से गकार तथा वैक्लिपक चत्व से ककार होकर — दर्श्, दृष्टग्' ये दा प्रयाग सिद्ध होते हैं।

दछष् ( तिरस्कार करने वाला ) श द की रूपमाला यथा-

प्र० इ.स्क्ग् दृरुषौ द्रध्य प० दृष्ट्य द्धग्भ्याम् दध्रभ्य **до** , द्वि० न्ध्यम् द्रध्वो द्रथाम् द्धिभ स० द्ध्वि द् रमभ्याम्† तृ० दध्षा द्धन् न्ध्रम्य स० हे दशक् ग् ! हे नथ्यो ! हे दश्य ! च० दृध्षे

† क्रमश जरत्व से डकार श्रीर कुत्व से गकार हो जाता है।

## [ लघु ० ] रत्नमुट् , रत्नमुड् । रत्नमुषौ । रत्नमुड्भ्याम् ॥

व्याख्या— रत्नमुष् = रत्न चुराने वाला ।

रत्नानि सुष्णातीति र नसुर्। रत्नकम उपपद होने पर सुष स्तेये (क्रया० प०) धातु से क्विप् प्रत्यय करने पर उपपदसमास होकर 'रत्नसुष्' शब्द निष्पन्न होता है। यह क्विन्नन्त नहीं श्रव 'क्रिन्प्रत्ययस्य दु' द्वारा दुःव नहीं होता।

रत्नमुष् + स् । सुँजोप, जरत्व से डकार तथा वैकल्पिक चत्व से टकार होकर — 'रत्नमुट्, रत्नमुड्' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । इस की रूपमाला यथा—

प्र० रत्नमुट्ड् रत्नमुषौ रत्नमुष प्रत्नमुष रत्नमुड्भ्यात् रत्नमुड्भ्य द्वि॰ रत्नमुषम् ,, , , , , , रत्नमुषो रत्नमुषाम् तृ० रत्नमुषा रत्नमुड्भ्याम् रत्नमुड्भि स० रत्नमुषि ,, रत्नमुट्तु, ट्सु च० रत्नमुषे ,, रत्नमुड्भ्य स० हेरत्नमुट्ड् । हेरत्नमुषौ। हेरत्नमुष । † सखा जशोऽ ते (६७)।

# [ल्घ्०] षट्, पर्। षड्भि । षड्भ्य २। पराणाम् । षट्मु ॥

व्यार्या — वा त्रन्तकमिण (िन्ना० प०) धानु म प्रवानशानि यापित्रधम् सुत्र द्वारा वष शब्द नि रज्ञ होता है। पव (छ) शान् नि य बहुवचनात प्रयुक्त हाता हं—

षष + ग्रस ( नस व शम )। ग्या ता पर' ( २६७ ) स परमञ्ना हाकर पडभ्या लुक' ( १८८ ) स नस व शम का नुक हो नाता ह। अर्र 'क्सला नशोऽन्ते ( ५७ ) स नश्त्व डकार तथा बाऽवनाने ( १४९ ) स वकल्पिक चत्व रकार हाकर— पट एड य दो प्रयाग सिद्ध हाते ह ।

भिस्व भ्यस्म चश्र हाचाना ह— पड्लि पन्भ्य ।

षष् + प्राम् । षण्मञ्जा होकर 'षण्चतुभ्यश्च' ( ~ ६ ) सृत्र स श्राम् को नुट श्रागम हो नाता ह—षष् + नाम् । य्रग्र थ्राम् श्रनान्नि नहा रहा श्रत भसञ्ज्ञा न हुई, 'स्वान्ध्वसवनामस्थाने ( १६४ ) से पन्सन्ता हाकर कला नशोऽन्ते ( ५७ ) स जश्दव ढकार, प्रत्यये भाषाया नित्मम्' (वा० ११) म डकार का एकार त्रा प्टना ष्टु ( ६४ ) से नकार को एकार करने पर 'षण्णाम्' प्रयाग सिद्ध हाता ह । ध्यान रहे कि यहा पदान्त होने पर भी 'न पन्नान्ताहोरनाम् ( ६४ ) सूत्र स ष्टुत्य का निषध नहा होता क्यांकि उसमे 'श्रनाम्' कहकर नाम् के विषय म पृट न ना गन ह ।

षष् + सु ( सुप )। यहा पदान्त म नश्व — उकार होकर ड सि धुट्' ( = ४ ) से वैकल्पिक धुट् श्रागम तथा खरि च' ( ७४ ) स य ग्रायम्भव दानों पत्तो म चत्व करन से — षट्स्सु, षट्सु' ये दो प्रयोग सिद्ध हात है। रूपमाला यथा —

| विभक्ति     | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन   | विभा | के एक्वचन     | द्विवचन | बहुव <b>चन</b> |
|-------------|-------|---------|----------|------|---------------|---------|----------------|
| <b>স</b> •  | •     | ၁       | षट्, षड् | प०   |               | ၁       | षड्भ्य         |
| द्धि ॰      | •     | •       | , ,      | ष०   | •             | ၁       | वरणाम्         |
| <b>तृ</b> ० | •     | a       | षड्भि    | स०   | 0             | •       | षट्ःसु, षट्सु  |
| <b>ভ</b> ০  | •     | 0       | षड्+य    |      | सम्बोबन प्राय | नहीं है | ोता ।          |

ध्यान रहे कि 'षष्' शब्द षट्सब्तक होने से तीनो बिझों म एक समान रहता है। [ल्खु] रुत्व प्रति षत्वस्यासि द्वत्वात् 'ससजुषो रु' (१०५) इति रुत्वम्। विधि स्त्रम् — ३५१ बोरुपधाया दीर्घ इकः। ⊏।२।७६॥

रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घ स्यात् पदाते।

## पिपठी । पिपठिषौ । पिपठिष । पिपठीभ्यांम् ॥

श्रर्थ — रेफा त श्रोर वा त धातु क उपघा इक् को पदान्त में दीघ हो जाता है। व्यारया— वीं ।६।२। [ यह बातो ' का विशेषण है स्रत इस से तदन्तिविधि होती है ] धातो । ६।१। [ 'सिपि धातो रुवा' से ] उपधाया । ६।१। इक । ६।१। दीघ ।१।१।एदस्य।६।१। [ यह स्रिधकृत है। ] अन्ते।७।१। [ 'स्को सया गाद्योरन्ते च' स ] समास — र् च व् च = वौं तयो = वों, इतरेतरद्वन्द्व । सर्थ — (वों) रफा त श्रीर वा त (धातो ) धातु की (उपधाया) उपधा के (इक ) इक का (दीघ) दीघ हो जाता है (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त म।

## पिपठिष् = पढने की इच्छा करने वाला।

पठितुमिच्छ्तीति—पिपठी । 'पठॅ यक्ताया वाचि' ( + ना० प० ) घातु से सन्प्रत्यय, द्वित्व, श्रभ्यासकाय, श्रभ्यास का इकारादेश, इट् श्रागम तथा श्रादशप्रत्यययो ' (१४०) से सकार को षकार होकर— पिपठिष'। श्रव 'सनाद्य-ता धातव ' (४६०) सुत्र से धातुसञ्ज्ञा कर विवप्प्रत्यय उसका सर्वापहारलोप तथा 'श्रता लोप ' (४७०) से अकार का लोप करने पर—'पिपठिष्' शब्द निष्यन्न होता है। कृदन्त होने से इस की प्रातिपदिक्सञ्ज्ञा होकर सुं श्रादि प्रत्यय उत्पन्न होते हें।

पिपठिष् + स्। हल्डया भ्य — ( 108 ) से सुँखोप होकर—'पिपठिष्'। 'ससजुषो रु' ( न २ ६६) की दृष्टि में 'आदशप्रत्ययया' ( न ३ ४६) के असिद्ध होने से यहा षकार को सकार मानकर रूं त्व करने पर—पिपठिरूँ = पिपठिर् । अब 'बौरिपधाया दीघ इक ' ( ३४१ ) सूत्र से रेफान्त धातु 'पिपठिर्' की उपधाभूत ह्कार को दीर्घ होकर—'पिपठीर्'। 'खरवसानयो —' ( १३ ) से विसग आदेश करने पर 'पिपठी ' प्रयोग सिद्ध होता है।

पिपठिष् + भ्रौ = पिपठिषौ । इत्यादि ।

'पिपठिष + म्याम्'। यहाँ भी रुँ त्व तथा दीघ होकर-पिपठीभ्याम् ।

'पिपिटिष् + सु' (सुप्)। हॅ त्व तथा दीघ होकर—िपपिटीर + सु। अब 'आदेश प्रस्यययो ' (१४०) से पत्व तथा 'खरवसानयोर्विसजनीय ' (१३) से विसर्ग आदेश युगपत प्राप्त होते हैं। पर न्तु घत्व के श्रसिद्ध होने से प्रथम विसर्ग आदेश हो जाता है— पिपटी सु। पुन 'वा शरि' (१०४) से विकल्प कर के विसर्गों को विसर्ग और पत्त में 'विसजनीयस्य स ' (१०३) से सकार आदेश हो जाता है—१ पिपटी सु, २ पिपटीस्सु। अब इन दोनों रूपों में क्रमश विसग और सकार का यवधान पडने से ईकार-इग् से परे सकार का त्रादशायययो (१२०) स षत्व प्राप्त नहीं हा मकता। इस पर पत्व करने क लिये त्राप्रमसूत्र प्रवृत्त होता हं—

# [ ए।घु० ] विधि प्रम्य - ३५२ नुम्विमर्जनीयशर्व्यवायेऽपि। ।=।३।५=॥

एतै प्रत्येक व्यवधानेऽपि इराकुभ्या परस्य सस्य मूर्व यादेश स्यात् । ष्टत्वेन पूर्वस्य ष — पिपठीष्षु । पिपष्ठीषु ।

त्र्र्य — तुम्, ावसननीय और शर् इन म किसी एक के न्यवधान होने पर भी इण् क्वग म परे सकार को मुधन्य आदश हा जाता है।

व्यार्या—इयका । १ । १ । [ यह अधिकृत है । ] नुम्तिसजनायशर्व्यवाये । ७ । १ । अति इत्यायप्रतम् । स । ६ । १ । [ सहे साड स ' ७ ] मूध य । १ । १ । [ 'अप्रान्त्वस्य म्घन्य स ] समास —नुम् च निम्जनीयश्च शर् च =नुम्तिसन्तीयशर, इतरेतरहन्द्र । तेषा व्यवाय ( प्राधानम् ) = नुम्तिसन्तीयश्चयवाय , तिस्मन् = नुम्त्वसज्जनीयशव्यवाये , षष्टीतत्पुरुष । यहा भाष्यकार ने प्रत्येक का व्यवधान स्त्रीकार किया है [ प्रत्येक व्यवायशब्द परिसमाप्यत इति भाष्यम् ] । अत्र —(इयको ) इण्प्रत्याहार अत्रवा कवग से पर (स) स्के स्थान पर (मूघ य) मूर्घन्य आदेश (नुम्त्रिसजनीय शायवाये ) नुम् विसर्ग अथवा शर् हन म से किसो एक का प्रत्यान होने पर ( अपि ) भी हो जाता है । सकार को मूघन्य ( मूधा स्थान वाला ) षकार हो जाता है—यह पीछे 'आदेशप्रत्यययो ( १४० ) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं ।

'पिपठी धु' यहा विसग का ब्यवधान तथा पिपठीस्सु' यहा शर्सकार का यवधान होने पर मा इया ईकार से पर दोनों जगह प्रकृतसूत्र स सकार को मूर्चन्य पकार हो जाता है—१ पिपठी बु, २ पिपठीस्षु । श्रव सकारपत्त म 'ष्टुना ष्टु (६४) से सकार को पकार होकर—"१ पिगठी षु, २ पिपठीष्षु" इय प्रकार दो रूप निष्पन्न होते हैं। इसकी समग्र रूपमाला यथा—

प्र॰ पिपदी पिपठिषौ पिपठिष ष० विपठिष पिपठिषो पिपठिषाम् स॰ पिप दिष द्वि० पिपठिषम् पिपठी षु 37 तृ० विपठिषा विपठीभ्याम् पिपठीर्मि पिपठीभ्य स॰ हे पिपठी । हे पिपठिषौ । हे पिपठिष । च० पिपठिषे प• थिपठिष " ,,

# [लघु०] चिकी । चिकीषौँ । चिकीभ्दाँम् । चिकीर्षु ।।

व्याख्या—चिकीष = करने की इच्छा वाला। कत्तु मिच्छ्रतीति चिकी। डुकूल करणे (तना० उम०) धातु स 'धातो कमण —' (००१) से सन्प्रत्यय, 'इको मल्' (७०१) से किन्त के कारण गुणाभान, 'श्रुडक्तनगमा सिन' (७०८) स दीर्घ, 'ऋत इद्धातो (६६०) से इन्त्र रपर, 'हिल च' (६१२) से उपधादीर्घ, द्विन्द, श्रभ्यासकाय, 'दुहोश्चु' (४४६) से चुत्व तथा 'ग्रादेशप्रत्यययो ' (१४०) से घत्म होकर — चिकीष। श्रव 'सनाग्रन्ता धातव ' (४६८) से वातुसञ्ज्ञा होकर कर्त्ता म क्विप् उसका सर्वापहार लोप तथा 'श्रतो लोप ' (४७०) से श्रवार का लोप करने पर—'चिकीष्' शब्द निष्यन्न होता है।

'चिकीष्+ स्' यहाँ सुँजोप होकर सयोगान्तस्य लोग' (२०) क प्राप्त होने पर 'रात्यस्य' (२०१) के नियमानुसार सकार का लोप हो जाता है — 'चिकीर्। श्रव श्रवसान में 'खरवसानयो —-' (११) से रेफ को विसर्ग करने पर— चिकी ' प्रयोग सिङ होता है। इसकी रूपमाला यथा—

चिकीष प्र० चिकी चिकीषौँ प० चिकीष चिकीभ्याम् चिकी+य द्वि० चिकीषम् चिकीर्षो चिकीर्षाम् चिकी-र्याम्† चिकीभि स० चिकीर्षि तृ० चिकीर्षा चिकीषु ३ स॰ हे चिकी ! हे चिकीषौं ! हे चिकीष ! च० चिकी धे

† यहा पदा त में रास्सस्य' (२०१) के नियमानुसार सकार का लोप हा जाता है। ध्यान रहे कि रात्सस्य' (८२२४) की दृष्टि में पत्व (८३ १४) ऋसिद्ध है। वह इसे सकार ही समकता है।

अथहा रो सुपि' (११०) के नियमानुसार रेफ को विसग नहीं होते हैं।
अभ्यास (४४)

(१) क उपपद किये कहते हैं ? सूत्र बता कर पारयान करें।

स्व 'स्प्रशोऽनुदके क्विन्' सुत्र में 'अनुदके' कथन का क्या प्रयोजन है ?

- ्र्य 'विकीषों' में षकार खर् परेहाने पर भी रेफ को विसर्गादेश क्यों नहीं होता?
- (२) पिपठिष्, तादृश्, चिकीष्, घृतस्पृश्—शब्दों की प्रकृतिप्रत्ययिनिर्देशपुर सर शब्दिनिष्पत्ति करो।
- (३) चिकी ष + सुप्' यहा षकार होने से 'रात्सस्य' सूत्र कैसे प्रवृत्त हो सकता है ?

किञ्च रफ को विपर्गात्श भी क्या नहीं हाता ?

- ( ४ ) निम्नलिखित शब्दों की सूत्रनिर्देशपुर सर मिडि करो-
  - १ षट्। २ याद्य । ३ नकः। ४ षर्ग्याम्। १ न्ध्यभ्याम् । ६ घृतस्पृक्।
     ७ पिपनी । = विट्। ६ चिकी । ५० पिपठीच्य ।
- ( ५ ) नुम्विस नन।यश र्थंत्र येऽपि वोरूपधाया ।घ इक , श्रा सर्वनाम्न इन सूत्रा की सविस्तर यारया करे ।
- (६) चिकीप निर्पाठष् इदश उदक्स्प्रशः श दों की रूपमाला लिख। यहा षकारान्त पुर्ल्लिंग समाप्त होते हैं।

# [लघु०] विद्वान्। विद्वासौ। हे विद्वन्।।

ट्याख्या— विदं ज्ञाने' (श्रदा॰ प॰) धातु से लट्, उसक स्थान पर शर्तृं, शप् उसका लुक तथा विद शतुवसु' (८२२) से शतृं को वसुं श्रादश करने से विद्वस शब्ट निष्पन्न हाता ह। वसुं श्रादश म उकार की इत्सञ्ज्ञा होती है श्रत विद्वस्'शब्द उगित है।

विद्वस + स्। डिगत होने से उगिदचाम् '(२८६) द्वारा नुम् श्रागम सान्तमहत सयोगस्य (३४२) स सान्तसयाग क नक्ता की उपधा को दीर्घ होकर— निद्वान्स् + स्। श्रव सुँजोप तथा सयागान्तस्य जोप (२०) से सयोगान्तजोप करने स विद्वान् प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहा सयोगान्तजोप के श्रसिद्ध होने से नकार का जाप नहीं हाता। किन्च सान्त प्रस्वन्त न होने स 'वसुस्र सुध्वस्वन्द्वहा द' (२६२) द्वारा दःव भी नहीं होता।

विद्वस् + श्रो । तुम् श्रागम तथा सान्तमहत '(३४२) से दीर्घ हो— विद्वान्स् + श्रो । नश्यापदान्तस्य कति' (७६) से नकार को श्रतुस्वार करने पर 'विद्वाती' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यय के परे न होने से 'श्रतुस्वारस्य यिष परसवण '(७१) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। कई लोग 'विद्वाँसों' वा 'विद्वान्सों' जिस्ते हैं—ने ठीक नहीं। इसी प्रकार — 'विद्वास' श्रादि बनते हैं।

विद्वस् + अस् ( शस् )। यहा अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

# [लघु०] विधि सत्रम---३५३ वसो. सम्प्रसारणम् ।६।४।१३१॥

वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारण स्यात्। विदुष । वसुस्र सु—(२६२) इति द —विद्वद्भ्याम् ।

त्र्रार्थ - वसुप्रत्ययान्त भसन्ज्ञक धड्ड को सम्प्रसारण हो जाता है।

ट्या्रुया—वसो । ६। १। ['मस्य'का विशेषण होने से अथवा प्रत्यय होने से तदन्तिविधि हो जाती है।] मस्य । ६। १। [अधिकृत हे।] अङ्गस्य । ६। १। [अधिकृत है] सम्प्रसारणम् । १। १। अथ — (वसा = वस्वन्तस्य) वसुप्रत्ययान्त (भस्य) भसन्ज्ञक (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (सम्प्रसारण रू) सम्प्रसारण हो जाता है।

विद्वम् + श्रम् । यहा विद्वस्' यह वसुँप्रत्ययान्त भसञ्ज्ञक ग्रज्ञ ह अत हम । द्वितीय वकार ( न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्' का ध्यान कर लें ) को उरार सम्प्रसारण होकर—विदु श्रर्ग् + श्रस् । 'सम्प्रसारणाच्च' ( २४८ ) से प्वरूप तथा 'आदेशप्रत्थययो ' (१४ ) + से प्रप्रय के सकार को षकार करने पर—विदुषस् = 'विदुष ' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार श्रागे भी श्रवादि विभक्तियों म प्रक्रिया होती है ।

'विद्वस्+ भ्याम्' यहा 'वसुस्र सु ' (२६२) से दकार होकर विद्वद्भ्याम्' प्रयोग सिद्ध होता है। इसीप्रकार श्रन्य हलादि विभक्तियों म प्रक्रिया जान लेनी चाहिये।

हे विद्वस् + स्। यहा नुस् सुनोप नग सयोगा तलोप करन से — हे विद्वन्'। सम्बुद्धि होने से 'सा तमहत (३४२) से दीघ न हागा।

विद्वस् (विद्वान् ) शब्द की रूपमाला यथा-

| प्र॰  | विद्वान्  | विद्वासौ     | <b>निद्वास</b> | प० | विदुष     | विद्वद्भाम्       | विद्वद्भय  |   |
|-------|-----------|--------------|----------------|----|-----------|-------------------|------------|---|
| द्धि० | विद्वासम् | ,            | विदुष          | ष० | ,,        | विदुषो            | विदुषाम्   |   |
| तृ०   | विदुषा    | विद्रद्वयाम् | विद्वद्भि      | स० | विदुषि    | ,                 | विद्वत्सु  |   |
| च०    | विदुषे    | ,,           | विद्वस्य       | स॰ | हे विद्वन | ( ! हे विद्वासी ! | हे विद्वास | ţ |

<sup>†</sup> ऋग्वेद । १ । २५ । ६ । ने भाष्य मे सायणमाधव ने 'दाशुषे' प्रयोग मे 'शासि वसिघसीना च' (५५४) से षत्न किया है, पर यह ठीक नहीं । पूर्वात्तरसाहचर्य से इस सूत्र म 'वस्' धातु ही इष्ट है ख्रादेश व प्रत्यय नहा । ख्रत यहाँ 'ख्रादेशप्रत्यययो ' से षत्व करना चाहिये।

#### इसीप्रकार निम्नलिखित शब्दा के रूप हाते ह-

|   | <b>रा</b> ब्द      | त्रर्थ              | प्रत्यय | शम् का रूप    |
|---|--------------------|---------------------|---------|---------------|
| 3 | ऊषित्रस्           | नो रह चुका ह        | क्वसु   | <b>ऊपु</b> ष  |
| २ | तस्थिवस            | जो ठहर चुका ह       |         | तस्युष "      |
| ą | सेदिवस             | जो गमन कर चुका है   | ,       | सदुप          |
| 8 | शुश्रु इस          | नो सुन चुका ह       |         | शुश्रुष       |
| ¥ | उपेयित्रस्         | ा प्राप्त कर चुका इ |         | उपेयुष        |
| Ę | श्रनाश्वस          | सिन भान्त नाकिया    |         | <b>अनाशुष</b> |
| ঙ | <b>अधिजग्मिवम्</b> | नाप्रात कर चुका ह   |         | त्रधिजग्मुष   |

ईयमुन्नस्थयान्ता के रूप भी प्राय निहम् शतका तरह हाते ह । कवल शसा तियो म सम्प्रसारणकाच्य तना +य म् प्राति मतन नहा होना। निश्ननार्वे अयस्' (बहुत श्रच्छा) शब्त का उच्चारण यना—

प्रव श्रेयान श्रयामो श्रेयाम पर्व श्रयम श्रयोभ्याम् श्रेयाम्य हि श्रेयासम् , श्रेयम पर्व , श्रेयसाम् तृ श्रेयसाम् तृ श्रेयसा श्रेयोभ्याम् श्रेयोभि । स्व श्रयमि , श्रय सु श्रयस्सु । च श्रेयसे ,, श्रेयोभ्य सक हे श्रयम् । हे श्रेयासा । हे श्रेयासा ।

९ ससजुषो रूँ (९०१), हशि च (१०७)। ७ मा शरि (१०८)

इसाप्रकार— १ श्रक्षीयस् = दोना म थाड़ा । कनीयस् = टोनों म छोटा । ३ यबीयस् = दोनों में जवान श्रथवा छाटा । ४ प्रयम् = बहुत प्यारा । १ वधीयस = बहुत बूटा । ६ गरीयस् = बहुत भारी । ७ वरीयस् = बहुत श्रेष्ठ । = स्थेयस् = बहुत स्थिर । प्रशृति शब्दों के रूप बनते हैं ।

नोट—जब ईयसुन्प्रत्ययात शब्द स्त्रीखिड म श्राते हे तब 'उगितश्च' ( १२४६ ) से डीप् प्रत्यय हाकर—श्रेयसी, श्रहपायसी कनीयसी प्रमृति शब्द बन जाते हैं। वसुप्रत्ययान्तों से भी स्त्रीत्व में डाप् हाता हे परन्तु सम्प्रसारण निशेष होता है।

<sup>#</sup> इन मे दर् श्रागम भम ज्ञका म प्रवृत्त न्। होता। ' श्रकृत यून पाणिनीया '' (प॰) श्रथीत् इस व्याकरण शास्त्र म निमित्त को विगाशा मुख देग्यकर तत्प्रयुक्त काय नहां करना चाहिये। ज्ञा 'वसु' प्रत्या, भस ज्ञका म वकार का सम्प्रसारण हो जाने से वलादि ही नहीं रहता त्र तत्प्रयुक्त कार्य वलादिलक्षण इट श्रागम भी नहीं होता।

यथा — विदुषी, ऊषुषी श्रादि । इन सब का उच्चारण नदीवत् समक्तना चाहिये । नपु सक में पदान्त में दत्व होगा—विद्वत् श्रादि ।

# [ ल्यु ० ] विधि स्त्रम्— ३५४ पु सो अमुङ् 101१ । ८ हा।

सर्वनामस्थाने विवक्षितेऽसुड् स्यात् । पुमान् । हे पुमन् । पुमासौ । पुसा । पुभ्याम् । पुसु ॥

त्र्य्य — सर्वं नामस्थान की विवत्ता होने पर 'पु स्' शब्द को असुड हा जाता है।

ट्यार्या — सवनामस्थाने। ७।१। ['इतोऽत्सवनामस्थाने' से ] पु स । ६।१।

असुड् ।१।१। 'सवनामस्थाने म परसप्तमी मानने से 'परमपुमान् यहा अनिष्ट स्वर

प्राप्त होता हे। अत विवित्ति का अध्याहार कर भावसप्तमी मान लेते हैं। अथ —

(सवनामस्थाने) सवनामस्थान विवित्ति होने पर (पु स) पु स् शब्द के स्थान पर
(असुड्) असुड् आदुह आदुश हो जाता है।

सवनामस्थान (सुँ श्रों, नस् श्रश्न श्रोट्) लाने से पूव उसके लाने की इच्छा मात्र होने पर ही श्रसुड् श्रादेश हो जाता है। श्रसुड् हित् है, श्रत वह 'डिच्च' (४६) द्वारा 'पुस् के श्रन्त्य श्रल् सकार के स्थान पर होता है।

## पु स् = पुरुष

'पूज् पवने (क्रया० उम०) धातु से 'पूजो डुम्सुन्' ॐ (उणा० ६१८) द्वारा डुम्सुन्' १० त्यय होकर उणादयो बहुलम्' (३३१) सूत्र में बहुलग्रहणसामर्थ्य स 'श्रादिजिद्धडव' (४६२) द्वारा डुकी इल्सञ्ज्ञा नहीं होती किन्तु 'सुटू (१२६) से केवल डकार की ही इल्सञ्ज्ञा होकर उन् श्रनुब ध का लोप करने से—पु+उम्स्। डिल्व करणसामर्थ्यं से टिका भी लोप होकर—प+उम्स्=पुम्स्। श्रव 'नश्चापदा तस्य कत्रिं (७८) द्वारा मकार को श्रनुस्वार करने पर 'पु स्' शब्द निष्पन्न होता है।

श्रव 'सुँ सवनामस्थान करने की इच्छामात्र म, प्रत्यय करने से पूर्वे ही 'पु सोऽधुड्' (३५४) द्वारा सकार को श्रमुङ् श्रादेश होने पर 'निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय" से श्रमुस्वार भी श्रपने पूरक्प मकार में परिचात हुश्चा—पुमस्। श्रव सुँपत्यय लाने पर

<sup>\* &#</sup>x27;पातेडु म्सुन्' इति पाठा तरम् । स्ते सस्य प हस्वो म्सु प्रत्यय इति स्त्रियामिति स्त्रे भाष्य उक्तम् । यासे तु—'पुनातेमन्सुन् ह्स्वश्चे' ति पठितम् । उपेयप्रतिपश्यर्था उपाया श्रव्यवस्थिता इति तन्त्वम्।

उगिद्चाम् ' (२८१) से नृम्, त्रनुबन्यलोप सान्तमहत (३८२) से दोघ सुँलोप तथा सथागा तलाप होकर—'पुमान्' प्रयोग सिद्ध हाता ह ।

सम्बद्धि म केवल 'सान्तमहत —' (३४२) म दाघ नहीं हाता शेष सब प्रक्रिया सुँ प्रत्ययक्त जाने —ह पुमन् ।

पु स् + त्रो = पुमस + ग्रो । जुन् दीघ तथा त्रजुस्वार होकर — पुमासो । इसी प्रकार त्रान्य सवनामस्थान प्रत्यया म भी जान ले ।

श्रव श्रागे की विभक्ति । की विवत्ताम श्रयुट न होगा। पुस्+श्रस (शस्) = पुसः।

पुस + भ्याम्। यहा 'सयोगा तस्य लाग (२०) से सयोगा त्त सकार का लाप हाकर 'निमित्तापाये नैमित्ति कस्याप्यपाय इस न्यायानुसार अनुस्वार पुन मकाररूप म परिण्त हो जाता है—उम् + भ्याम्। अव 'माऽनुस्तार (७०) से पना त मकार को अनुस्वार तथा 'वा पदास्तर (८०) द्वारा उसे वकल्प करके परमवर्ण — मकार करने स— 'पुम्भ्याम्, पुभ्याम्' ये दो रूग सिद्ध होते ह ।

पुस्+सुप । सयोगान्तलोप, श्रतुस्वार की मकाररूप म परिश्वित तथा मोऽनु स्वार '(७०) से श्रतुस्वार होकर 'पुसु' प्रयाग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यहा यथ परे न रहने से वा पदा तस्य' (८०) सूत्र प्रवृत्त नहां होता ।

पुस् शब्द की रूपमाला यथा-

पुमासौ प॰ पुस प्र० पुमान् पुम्भ्याम् पुरस्य **ब**∘ ,, पु सो पु स द्धि० पुमासम् 3 साम् स॰ पुसि पुस्भि पुरस्यास्† तृ० पुसा पु सु ् स॰ हे पुमन । ह पुमासी । हे पुमास । च० पुर्ये पुरस्य

† भ्याम्, भिस् श्रौर भ्यस् म श्रनुस्वारपत्तीय रूप भी जान लेनें।

[ल्खु०] 'ऋदुशनस्—' (२०५) इत्यनड्। उश्चना। उश्चनसौ। वा०—(२८) अस्य सम्बुद्धो वाऽनड्, नलोपश्च वा वाच्य ॥

<sup>†</sup> ध्यान रहे कि श्रयोगवाहा (यम, श्रनुस्वार, विसग, जिह्नामूलीय, उपयानीय) की गणाना श्रद्प्रत्याहार तथा शर्प्रत्याहार म भाष्यकार ने स्वीकार की है। इससे श्रनुस्वार को हल् मानकर सयोगसञ्जा हो जाती है।

हे उञ्जन् ।, हे उञ्जनन ।, हे उञ्जन । । हे उञ्जनसौ । उञ्जनोभ्याम् । उञ्जन सु । उञ्जनस्सु ।

त्र्रार्थ — उशनस शब्द के सकार को विकल्प करके श्रनङ्हीता हं तथा नकार का लोप भी विकल्प करके हो जाता है।

व्यारया— उशनस् = शुक्राचार्य्य ।

'वशॅ का-नो' ( ऋदा० प० ) धातु से 'वशे कनसि ' ( उषा० ६७८ ) हारा 'कनसि' प्रत्यय तथा प्रहि या ' ( ६६४ ) से सम्प्रनारण श्रौर सम्प्रसारणाच्च' ( २४८ ) से पूचरूप हाकर 'उशनस्' शब्द निष्पन्न होता हे ।

डशनस + सुँ। यहा ऋदुशनस (२०१) सूत्र स सकार को अनड् आदेश होकर श्रह श्रनुब ध के लुप्त हा जाने पर—उशन श्रन् + स्। 'श्रता गुगा' (२०४) से पररूप हो—उग्रनन् + स। सब । सस्थाने चासम्बुद्धः (१०७) से नान्त की उपघा का दीघ हो—उशनान् + स। हल्ड ग २४ '(१७६) सूत्र स सुँजोप तथा 'न लोप '(१=०) से नकार का लाप होकर — उशना' प्रयोग मिद्ध होता है।

उशनम + भ्रौ = उशनसा । इ यादि ।

सम्बुद्धि म हे उशनस + सुँ। यहा अस्य सम्बुद्धी वाऽनड्, नलोपश्च वा विच्य 'वाक्तिक स विकल्प कर के 'अनड्' होकर अनडपत्त मे अनुब धलोप, पररूप, सुँलोप तथा विकल्प करके नकार का लाप करन से— हे उशन, हे उशनन्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। 'अनड् के अभाव मे सुलोप, रू व तथा रेफ को विसर्ग आदेश करने पर— 'है उशन 'यह एक रूप सिद्ध होता है। सब मिलाकर सम्बुद्धि मे तीन रूप बनते हैं—

उश्चनस् + भ्याम् । यहा पदान्त मे 'ससजुषो रु' (१०४) से रूँ त्व, 'हिशा च' (१०७) से उत्व तथा ' आद् गुण '(२७) स गुण होकर—'उशनाभ्याम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

उशनस + सुप्। यहा पदा त मे हैं त्व, 'खरवसानयो -' ( ६६ ) से विसग श्रादेश हो 'विसजनीयस्य स'( १०३ ) सूत्र के प्राप्त होने पर उसके अपवाद 'वा शरि' ( १०४ ) सूत्र से वैकल्पिक विसग प्रादश करने स— उशन सु उशनस्सु ये ना प्रयोग सिद् हाते हें ? इसकी रूपमाना यया-

| प्रथमा   | <b>उशना</b>    | <b>उश</b> नमौ | <b>उ</b> शनस    |
|----------|----------------|---------------|-----------------|
| द्वितीया | <b>उ</b> गनसम् | ,             | 3               |
| नृताया   | उशनसा          | उशनोभ्याम्    | <b>उशनो</b> भि  |
| चनुर्थी  | <b>उ</b> शनम   | ,             | <b>ड</b> शनाभ्य |
| पञ्चमी   | <b>उशन</b> स   |               |                 |
| बन्धा    | ,              | डशनसो         | <b>उ</b> शनसाम् |
| सप्तमी   | <b>उशनमि</b>   | ,             | उशन सु उशनस्सु  |
| सम्बाधन  | ह उशन उशनन् उ  | शन । ह उशनसा। | हे डशनस ।       |

नोट- अस्य सम्बुद्दों यह वस्तुत प्रात्तिक नहीं काशिकाकार का वचन है। पता नहीं लग मका कि य वचन उ ोो कहा स निया है। भाषा में इसका कुछ पता नहीं चलता। त्रत कइ लाग इसे अप्रमाण मानते ह।

# [ लघु० ] त्रनेहा। त्रनेहसौ। हे त्रनेह ।। व्याख्या— त्रनेहस्=समय।

नञ् उपपद वाली हन हिंसा गत्थों ' ( श्रदा० प० ) धातु से 'निज हन एह च' ( उणा ६६३ ) सुत्र द्वारा 'अमि प्रत्ययक्ष तथा हन् को एह्' आदश होकर नव्कार्य करने से — 'श्रनेहस्' शब्द निष्पत्र होता है। इसकी प्रक्रिया भी उशनस् शब्टवत् होती है केवल सम्बुद्धि में इसका एक रूप बनता है। रूपमाला या-

प० अनेहस अनेहोभ्याम् श्रनेहा† ग्राइसौ श्रनेहस श्रनेहोभ्य प्रव द्वि० श्रनेहसम् ष० , श्रनेहसो ञ्चने ृस म् श्रनेहसा अनहाम्यान्× श्रनेहाभि स० अनेहिंस श्रनेह सु, स्सु र स हे अनह र हे अनहसी हे अनेहस ! च० श्रनेहसे

† ऋदुशनस्—'(२ १) स अनद् अनुशन्धत्रोग, परहूप, नान्त की उपधा का दीघ सुँलोप तथा नलोप होन्र- अनेहा' सिद्ध होता है।

× 'ससजुषोरु (१४), 'हिशिच' (१०७), ब्राद्गुण्' (२०)।

- १ रूँ त्व विसग होकर वा शरि' (१०४) हो जाता है।
- २ सुलोप, रू त्व तथा श्रवसान में रेफ को विसग हो जाते हैं।

शेरारकार तथा उसके प्रनुयायी बालमनोरमाकार का 'स्रनेहस्' शब्द को स्रसुन्नन्त वतलाना ठीक नहा, क्यांकि वैसा मानने से 'उगिदचाम् 'द्वारा नुम् आगम प्राप्त होगा ।

# [लघु०] वेधा । वेधसौ । हे वेध । । वेधोभ्याम् ।

व्याख्या- वेधम् = ब्रह्मा।

विपूर्वक हुधाञ् धाररापोषरायो ' ( जुहो० उभ० ) धातु से 'विधाञो वेघ च ( उग्गा० ६६४) इस श्रीणदिकसूत्र द्वारा 'श्रसि' प्रत्यय तथा सोपसग 'धा' को 'पेघ्' श्रादेश होकर 'वेधस्' शब्द निष्पन्न होता है।

वेधस + सुँ। श्रत्वसन्तस्य चाधातो ' (३४३) से दीघ, हल्ख्याब्भ्य ' (१७६) से सुँजाप तथा प्रकृति के सकार को हॅन्त्र निसग करने से—'वेधा प्रयोग सिद्ध होता है।

श्रागे का विभक्तियों में समस्त प्रक्रिया श्रने स्तं की तरह होती हैं। रूपमाला यथा-वंघस वेधसौ नेधम वेधोभ्याम् वेघोभ्य वेधा To. σR द्धि० वेधमम् वेधसो वेधसाम् वेधोभि वेधसि वेध सु, वेधस्सु वेधसा वधोभ्याम्+ तृ० स० वेघाभ्य । स० हे वेघ ।× हे वधसौ । हे वेघस ! ৰ০ वधसे

+ रू वि उत्व तथा गुण हो नाता है। × सुँलोप, रू वि तथा विसग होते हैं।

इसीप्रकार—१ वनौक्स् (बन्दर) २ दिवौक्स् (देवता), ३ हिरण्यरेतस्
(सूर्यं व श्राग्न) ४ च दमस् (च दमा) ४ सुमनस् (दवता), ६ प्रचेतस् (वरुण्),

७ सुप्रेधस (श्रव्छी बुद्धि वाला) ८ नृवक्षस् (मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाला। श्रथव०

०।४२।१।, ८।३।१०।), ६ जातवद्स् (श्राग्न) १० श्रक्षिरस् (एक ऋषि), ११

विश्ववेदस् (सब कुछ जानने वाला) १२ पुराधस् (पुरोहित), १३ वयोधस् (तरुण्, जवान)—श्रमृति शब्दों के रूप बनते हैं।

# [लघु०]--विधि स्त्रम-३५५ भद्स श्री सु लोपश्च ।७।२।१०७।।

अदस औत् स्यात् सौ परे सुँ लोपरच । तदो — ( ३१० ) इति स । असौ । त्यदाद्यत्वम् । परह्मपत्वम् । वृद्धि ॥

त्रर्थ — सुँपरे होने पर श्रदस् शब्द के अन्त सकार को श्रीकार तम सुँ का लीप हो जाता है।

च्या्रिया-सौ।७।१। [तदो स सावनन्त्ययो 'से ] अदस ।६।१। श्री।१।१। [यहा विमक्ति का लुक् हुआ है।] सुँलोप ।१।१। च इत्य-प्रयपदम्। समास —सोर्लोप = सुलोप, षष्ठीतत्पुरुष । अर्थ — (सौ) सुँ परे होने पर (श्रदस ) अदस् शब्द के

स्थान पर ( श्रौ ) 'श्रो श्रादश होता है ( च ) तथा ( सुँबोप ) सुँका भी बोप हो जाता है। श्रजोडन्स्यविधि द्वारा यह श्रौकार श्रादेश श्रन्त्य श्रज्—सकार के स्थान पर होगा। 'श्रदस श्रौ' इस श्रश म यह सूत्र 'त्यदानीनाम ( १६३ ) सूत्र का श्रपवाद है।

अदस्छ + सुँ। यहा 'स्यदानीनाम' (१६६) के प्राप्त होन पर अदस ओ सुँजापरच' (३४१) सूत्र स सकार को ओकार तथा सुँ का जोप हाकर—अन्न मा। 'वृद्धिरेचि (३६) म वृद्धि एकान्श करने स—'प्रदों। अब जुप्त हुए सुँप्रत्यय को मान कर 'तदा स सावन त्ययो ' (३१०) सूत्र स दकार को सकार करन पर—'श्रसा' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रह कि 'श्रदों' इस श्रवस्था म श्रदसाऽ पदादु दो म (५ २ ५०) सूत्र भी प्राप्त होता है परन्तु 'तदो स ' (७ २ १०६) सूत्र की दृष्टि म श्रसिद्ध होने से वह प्रवृत्त नही हाता।

श्चदस् + श्रो । यदा 'त्यदादीनाम (१६३) सूत्र से सकार को श्रकार तथा श्रता गुण्य' (२७४) से पररूप होकर — श्रद + श्रा'। श्रव वृद्विरेचि (३३) से वृद्धि एक। देश करने पर — श्रदौ'। इस श्रवस्था म श्रविमसूत्र प्रवृत्त होता हे—

# [लघु०] विधि सम्म-३५६ अदसोऽसेर्दादु दो म. ।८।२।८०।।

श्रदसोऽसान्तस्य दात् परस्य उदृतौ, दस्य मश्च । श्रान्तरतम्याद् हस्व-स्य उ , दीघस्य ऊ । श्रम् । जस शी । गुण ।

त्रार्थ — जिस के अन्त में सकार न हो ऐपे अदस् शब्द के दकार से पर वर्ण को उकार और अकार हो जाता है तथा दकार को मकार भी होता है।

व्याख्या — श्रदस १६११ श्रसे १६११ दात् ११११ उ ११११ द १६११ म ११११ समास — नास्ति सि = सकार (सकाराद् इकार उच्चारणाथ।) यस्मिन् स = श्रसि तस्य = श्रसे । नव्बहुवीहिसमास । यह 'श्रदस' का विशेषण है श्रत इससे तदन्तिविधि हो जाती है। उश्च कश्च = उ, समाहारद्वन्द्व । श्रथ — (श्रसे ) श्रसान्त श्रथात् जिस के श्रन्त में सकार विद्यमान नहीं ऐसे (श्रदस ) श्रदस् शब्द के (दात्) दकार से पर वर्ण को (ड) उकार तथा ककार हो जाता है तथा (द) दकार के स्थान पर (म) म् भी हो जाता है।

श्रसान्त श्रदस् शब्द के दकार से परे वाला वर्ण प्राय हस्त्र या दीघ हुश्चा करता

<sup>\*</sup> श्रदस् शब्द का सर्वाटिगण्यान्तगत त्यदादिया म पाठ श्राया है। अत इसकी 'सर्वादीनि सर्वनामानि' (१५१) सूत्र से सर्वनाम सञ्जा भी यथानसर समक्ष लेनी चाहिये।

है ×। 'स्थानेऽन्तरतम' (१७) द्वारा हस्व वसा के स्थान पर हस्व उकार तथा दीघ वस्य के स्थान पर दीघ ऊकार हागा +।

श्रदौ' यहा श्रसान्त ग्रन्स् शन्द के दकार से परे दीर्घ श्रोकार विद्यमान है। श्रत प्रकृतसूत्र से श्रोकार को ऊकार तथा दकार को मकार होकर—'ग्रमू प्रयोग सिद्ध हाता है।

श्रदस् + श्रस ( नस )। यहा त्यदादीनाम '( १६६ ) से सकार को श्रकार 'श्रतो गुगा' ( २७४ ) से पररूप जस शी' ( १४२ ) से जस को शी तथा 'श्राद्गुगा' '( २७ ) सूत्र से गुगा हाकर — श्रद्'। श्रव श्रदसोऽमेद्द्यि दो म '( ३४६ ) के श्राप्त होने पर उसका श्रपवाद श्रिमसूत्र श्रम्त होता है—

# [लघु०] विधि स्त्रत— ३५७ एत ईट् बहुवचने । □ । २। □ १।। श्रदसो दात्परस्य एत ईद्, दस्य च मो बह्वर्थोक्तौ। अमी। पूर्वत्रा सिद्धम् (३१) इति विभक्तिकार्य प्राक्, पश्चाद् उत्व-मत्वे। श्रमुम्। श्रमू। अमून्। मुत्वे कृते विसञ्ज्ञाया नाभाव।।

त्र्रार्थ — अदस शब्द के दकार से परे एकार को इकार तथा दकार की सकार हो जाता है बहुत अर्थों की उक्ति म।

व्याख्याः — श्रद्ध । ६ । १ । दात् । १ । २ । [ 'श्रद्सोऽसे — स ] एत ।६ । १ । ईत् । १ । १ । द । ६ । १ । म । १ । १ । [ 'श्रद्सोऽसे —'से ] बहुउचने । ७ । १ । समास — बहूना वचनस् उक्ति = बहुवचनस् , तस्मिन् = बहुवचने⊗ । षब्ठीत पुरुषसमास ।

<sup>×</sup> कहा श्रपवाटवश 'हल' भी हो जाता है, जैसे—-यदद्राङ, श्रमुमुयङ् । यहाँ टकार से परे 'र्' है ।

<sup>+</sup> श्रा तर्थ श्रर्थात् साद्य चार प्रकार का होता है—यह तम पीछे स्थानेऽ तरतम ' (१७) सूत्र पर लिख चुने हैं। यहाँ प्रमाराङ्गत श्रान्तय द्वारा हम्ब ने म्थान पर हस्व तथा दीघ ने स्थान पर दीघे होता है।

<sup>\*</sup> यहां 'बहुवचन' शब्द से पारिभाषिक बहुबचन—जस्, शस् स्रादि का प्रह्णा नहीं करना चाहिये। क्यांकि वैसा स्र्र्भ नरने से स्रदेश्य = स्रभीश्य, अदेभि = स्रभीभि ' आदि प्रयोगा ने सिद्ध हो जाने पर भी आदे = स्रभी' यहां प्रयोगसिद्धि ता हो सनेगी। क्योंकि 'स्रद' मे एकार स्वय बहुवचन है इससे परे स्रम्य कोई बहुबचन नहीं है। स्रत यहाँ 'बहुवचने' पद को यौगिक स्वीकार कर 'बहुतों की उक्ति स्रथीत् बहुत्व की विवच्चा म' ऐसा स्रथ करना उचित है। इस स्रथ से 'स्रदे' स्रात्ति सब स्थाना पर बहुत्व की विवच्चा वतमान रहने से कोई दोष प्राप्त नहा होता। इस स्त्र पर भाष्यकार ने लिखा है—

नेट पारिमाषिकस्य प्रहुवचनस्य प्रहुणम् । कि तर्हि १

 श्र वथप्रहण्मेतत् । बहूनामर्थाना वचनम् = नहुवचनम् ॥

अपथ — (बहुव घने ) बहु व की विवचा म (अन्स ) अदस शब्द के अवयव (दान्) दकार स परे (एत ) ए' के स्थान पर (ईन्) ई' आदेश हो जाता है तथा (द ) उस दकार के स्थान पर (म ) म् आदश हो जाता है।

श्रदे' यहा प्रकृतसूर से एकार को इकार तता दकार का मकार होकर — 'श्रमी' प्रयोग सिद्ध होता है।

श्रदस् + श्रम् । यहा यनाद्यत्य श्रोर पररूप होकर — श्रम् + श्रम् । श्रम्भ यहा श्रमि पूव (६ १ १०४) स पूवरूप त्या श्रदसोऽ व्दानु दो म ( म २ म०) से उत्व मत्व शुगपत् प्राप्त हाते ह । पूत्र यासिद्धम् (३१) द्वारा उत्वम विधायक सूत्र के श्रसिद्ध होने स प्रयम पूत्र क्ष्प हाकर 'यनम् बन जाता ह । तन्न तर उत्व मत्व हो श्रमुम्' प्रयोग सिद्ध हाता है ।

''पूर्वत्रासिद्धम् (३१) इति विभक्तिकार्य प्राक्, पश्चादुत्वमत्वे ।"

श्रशंत प्वत्रास्टिइम्' (३१) सूत्र स—'श्रदसोऽसे — (३५६) तथा 'एत ईद् बहुवचने' (३५७) सूत्र के श्रसिद्ध होने स प्रथम 'श्रमि पूर्व' (१३५) श्रादि सूत्रो द्वारा विभक्तिकाय होगा तदनन्तर उन सूत्रों की प्रवृत्ति होगी। परन्तु श्रव इस पर यह विचार उपस्थित होता ह कि क्या 'पूर्वत्रा सिंडम् से कार्य श्रमिद्ध किया जाता है या शास्त्र श्रसिद्ध १

यदि क्य हुए काय को असिद्ध मानेंगे ता प्रथम काय का विद्यमान होना आवश्यक होगा क्योंकि यदि कार्य ही विद्यमान न रहेगा तो एन वह असिद्ध कैस हो सकेगा? अत कार्यासिद्धण्य म प्रथम 'विप्रतिषेधे पर कार्यम्' (१९३) सूत्र के बल से भावी मसिद्ध कार्य कर चुकने पर परचात 'प्वत्रासिद्धम्' से वह प्रव की दृष्टि म श्रसिद्ध होगा अन्यथा नहीं। इस पच में 'अद + अम् यहा प्रथम 'विप्रतिषधे पर कायम्' द्वारा प्रवरूप की अपेचा पर हाने से उत्व-मत्व होकर—'अमु + अम्' बन जायगा। तदनन्तर 'प्वत्रासिद्धम्' द्वारा मुकार्य को प्रवरूप की दृष्टि म श्रसिद्ध माना जायगा। अब इस मुकाय के श्रसिद्ध माने जाने पर भी प्रवरूप नहीं हो सकगा, क्योंकि—' देवदत्तस्य ह तिर हते देवदत्तस्य पुनरुन्मज्जन न भवति'' अथात देवदत्त के इन्ता के मारे जाने पर भी देवदत्त की पुनरुत्पचि नहीं हा सकती। इस न्यायानुसार द' के हन्ता 'मु' के श्रसिद्ध होने पर भी पुन 'द' नहीं श्रा सकेगा, क्योंकि उपका तो विनाश हो चुका है। इस प्रकार 'द' के न आने से अम् नहीं मिलेगा तब 'श्रमि पूर्व' द्वारा पूर्वरूप न हो सकेगा। श्रत यह पद्य ठीक नहीं।

श्रव यदि शास्त्रासिद्ध पत्त स्वीकार करते हैं तो इस पत्त मे दोनों स्त्रों के युगपत प्राप्त होने पर 'प्वत्रासिद्धम्' द्वारा परशास्त्र श्रसिद्ध श्रर्थात् श्रमावात्मक हो जाता है। इससे प्वत्ने सवासात श्रध्यायों के स्त्रों की दृष्टि मे वह स्त्र नहा रहता उसके न रहने से विप्रतिषेध नहीं हो सकता, क्योंकि तिश्रतिषध वहा हाता है जहा श्र यत्रान्यत्रजब्धावकाश स्त्र परस्पर की दृष्टि मे मावात्मक हाते हुए एक स्थान पर प्राप्त हा। यहा प्व की दृष्टि में पर स्त्र श्रमावात्मक होने से वतमान नहीं रहता ग्रत प्रथम प्वस्त्र प्रवृत्त हाता है श्रीर तदनन्तर श्रसिद्ध स्त्र। इस प्रकार इस पत्त क स्त्रीकार करने से 'ग्रद + श्रम्' यहा पर 'श्रदसोऽस —' तथा श्रमि पूर्व ' इन दोनों स्त्रों के युगपत प्राप्त हाने पर 'प्रवेत्रा सिद्धम्' द्वारा 'श्रमि प्रव (६१।०४) की दृष्टि मे श्रदसोऽसे -- (६२ ६०) स्त्र श्रसिद्ध श्रथात् श्रमावात्मक हो जाता है। श्रत प्रथम प्वस्त्प होकर 'श्रदम्' हो जाने पर परचात् उत्व मत्व करने से 'श्रमुम्' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार काई दोष उत्पन्त नहीं होता।

श्रत प्वत्रासिद्धम्'(३१) सूत्र मे शास्त्रासिद्ध पत्त ही स्वीकार करना चाहिये कार्यासिद्ध नहीं। श्रत एव प्र"थकार ने भी 'प्वत्रासिद्धम्' (५१) सूत्र की वृत्ति में इसी पत्त का श्रनुमोदन किया है—" सपादसप्ताध्यायों प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामिप प्व प्रति पर शास्त्रम् श्रसिद्धम्'। विप्रतिषेधे पर कायम्' (१९३) सूत्र पर भी यही स्वीकार किया है— 'प्वत्रासिद्धमिति 'रो्री' त्यस्यासिद्धत्वाद् उत्वमेव"। भाष्यकार भी इसी पत्त के पत्तपाती हैं—"प्वत्रासिद्ध नास्ति विप्रतिषेधोऽभावादुत्तरस्य"। इस विषय का श्रन्यविस्तृत विचार ब्याकरण के उच्चप्र-थों मे देखे।

श्रदस + श्रस् (श्रस्)। त्यदाद्यत्व श्रीर पररूप होकर — श्रद् + श्रस् । श्रव श्रदसोऽसे — '(३५६) के श्रसिद्ध होने से, प्रथम विभक्तिकार्य्य — पूवसवर्णादीध श्रीर शस् ने सकार का नकार करने से — 'अदान्'। श्रव 'श्रदसोऽसे — 'से दकारोत्तर श्राकार को ऊकार तथा दकार को मकार होकर 'श्रमून्' प्रयोग सिद्ध होता है।

श्रदस् + श्रा (टा)। त्यदाद्यत्व श्रौर प्ररूप होवर—श्रद + श्रा। श्रव यहा यद्यपि श्रदसोऽसे —' के श्रसिद्ध होने से, प्रथम विभक्तकाय श्रर्थात् 'टाङसिद्धसामिनात्स्या' (१४०) सूत्र से टा को इन श्रादेश प्राप्त होता है तथापि 'न मुने' (३४८) सूत्र के श्रारम्भस मध्ये से † वह नहा होता श्रव 'श्रदमोऽसे —' से दकारोत्तर श्रकार को उकार

<sup>†</sup> यदि यहाँ दा को इन कर दें तो 'न सु ने' ( २५८) सूत्र त्रनाने का कुछ, प्रयोजन नहा रहता। स्रत इसका बनाना तभी सार्थक किया जा सकता है जर 'दन' त्रादेश न होकर 'मु' हो जाए। यदी इसका स्रारम्भसाभध्य है।

तथा दकार को मकार हो जाता ह—श्रमु + श्रा। श्रव यहा मु' भाव के श्रसिद हान से 'शेषो व्यसित '(१७०) द्वारा घिसन्ना नहीं हो सकती श्रोर विना घिसन्ता के श्राकों नाऽस्त्रियाम्' (१७१) सूत्र से टा को ना नहीं हो सकता पर हम ना' करना श्रभीष्ट है। श्रव 'मु' भाव को सिन्द करने के जिए श्रिप्रमसूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] निषेध स्त्रम् - २५८ न मुने ।८।२।३॥

'ना' भावे कत्त व्ये कृते च मु' भावो नासिद्ध । अमुना । अम्भ्याम् । अमीभि । अमुष्भात् । अमुष्य । अमुयो २। अमीषाम् । अमुष्मिन् । अभीषु ॥

त्रार्थ — ना शादश करना हो या कर चुके हा तो मु' श्रान्श श्रसिद्ध नहीं होता।

ट्यार्या — न इत्यायय दम् । मु । १ । १ । न । ७ । १ । श्रसिद्धम् । १ । १ ।

[ प्वत्रासिद्धम् से ] समास — म् च उश्च = मु । समाहारद्धन्द्धः । 'ने यह ना शब्द क सप्तमी का एकवचन हे — ना + डि = ना + इ = ने । यहा भावमप्तमी या वेषयिक सप्तमी सममनी चाहिये। श्रथ — (ने ) ना' के विषय म श्रथवा ना' परे होने पर × (मु)

'मु श्रादेश (श्रसिद्धम् ) श्रसिद्ध (न) नहीं होता।

श्रमु + श्रा' यहा ना के विषय म 'मु' श्रादेश श्रसिद्ध न हुश्रा तो धिसन्ज्ञा होकर श्राहो नाऽस्त्रियाम् (१७१) से टाको ना करन पर— श्रमुना' प्रयोग सिद्ध हुश्रा।

सूचना—ध्यान रहे कि 'श्रमुना' में ना' के परे हाने पर 'मु' श्रादेश के श्रसिद्ध होने से 'सुपि च' ( १४१ ) द्वारा दीघ प्राप्त होता है। वह भी न मुने' ( ३४८ ) से 'मु' श्रादेश के सिद्ध हो जाने पर नहीं होता। इसी लिख तो 'ने' म दा प्रकार की सप्तमी स्वीकार कर के ' ना करने में या ना परे होने पर" ऐसा श्रर्थ किया गया है।

अदस् + भ्याम् । त्यदाचत्व और पररूप करने पर 'सुपि च (१४१) से दीई हो जाता है—अदाभ्याम् । श्रव 'अदसोऽमे —' (३४६) से उत्व म व करने से—'अमूभ्याम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

श्रदस् + भिस् । त्यदाशस्य श्रोर पररूप कर 'श्रद + भिस्' । इस श्रवस्था में 'श्रतो भिस ऐस्' (१४२) प्राप्त होता है परन्तु उपका 'नेदमदसोरको ' (२७६) से निषेध हो जाता है। श्रव 'बहुवचने मल्येत् (१४२) द्वारा एकारादेश कर 'एत ईद् बहुवचने'

<sup>×</sup> भावसप्तमी ना 'पर' अथ म पर्यवसान हुआ नरता है-यह रुव पीछे 'तिस्मि निति '(१६) सूत्र पर सपष्ट कर चुने हैं।

(३४६) स एकार को इकार तथा दकार को मकार करने से — श्रमीभि प्रयोग सिद्ध होता है।

श्रदस् + ए (ड)। त्यदाद्यत्व पररूप, 'सवनामन समै (१४३) से ड को समै, मृत्व तथा 'श्रादशप्रत्यययो, (१४०) से षत्व होकर—'श्रमुष्मै' प्रयोग सिद्ध हाता है।

श्रदम् + भ्यस् । यदाद्यत्व, पररूप 'बहुवचने मल्येत् (१४४) स एत्र तथा 'एत ईद् बहुउचने' (३५७) स ईत्व मत्व होकर—'ग्रमीभ्य '।

अदस् + श्रस् ( इसि )। त्यदाचत्व पररूप तथा इसिड्यो स्मात्सिमनौ' (१४४) से 'स्मात् श्रादश उत्प्रमत्व तथा घत्प होकर — अमुष्मात'।

श्रदम् + श्रस ( इस )। त्यदाद्यत्व, पररूप ट इसिडसामिनात्स्या ' ( १४० ) से स्य श्रादश उत्व मत्व तथा पत्व होकर—'श्रमुष्य'।

श्रदस् + त्रास्'। त्यदाद्यत्व, पररूप, 'श्रोसि च' (१४७) से ए प, एचोऽयवा याव (२२) से श्रय् श्रादश होकर—श्रदया । श्रव उत्व मत्व होकर— श्रमुयो '।

'श्रदस् + श्राम् । स्वदाद्यत्व, पररूप, श्रामि सर्वनाम्न सुट्' (१४४) से सुट श्रागम, 'बहुवचने सल्येत्' (१४४) से एव, 'एत ईद् बहुवचने (३४७) से ईत्व मत्व श्रीर पत्व करने से—'श्रमीषाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

श्रदस् + इ (डि)। सवनामसञ्ज्ञा हो कर 'डसिन्यो स्मात्स्मिनौ' (११४) से हि को स्मिन् मु श्रादेश तथा पत्न करने पर—'श्रमुक्तिन् ।

भ्रदम् + सु (सुप्)। त्यदावात्व पररूप, 'बहुवचने' मत्येत्' (१४१) से एत्व, 'एत : द् बहुवचने (३१७) से इत्व मत्व तथा आदेशप्रत्यययो ' (३१०) से पत्व करने पर—'ग्रमीषु । श्रदस् (वह) शब्द की रूपमाला यथा—

प्रक असी श्रम् श्रमी Q0 श्रमुब्मात् श्रमूभ्याम् श्रमीभ्य द्वि० श्रमुम् ष० श्रमुष्य श्रमून् श्रमुयो श्रमीषाम् तृ० श्रमुना अमू-याम् अमीमि स० श्रमुद्मिन् श्रमीषु श्रमुष्मै श्रमीभ्य ব৹ सम्बोधन प्राय नहीं होता। ,,

## अभ्यास (४५)

- १ (क) विद्वान्' में वसुस्त्र सु 'सूत्र से दृत्व क्यों नहीं होता ?
  - (ख) 'विद्वासौ' मे श्रनुस्वार को परसवर्ण क्यों नहीं होता ?
  - (ग) 'अनेहस्' को असुन्नन्त मानने में क्या दोष उत्पन्न होगा ?

- २ वाख्या करो
  - (क्) 'सम्बोधने त्शनसस्त्रिरूप सान्त तथा नान्तमथान्यदन्तम् ।
  - (ख्) "श्रान्तरतम्याद् हस्वस्य उ नाघस्य ऊ । '
  - (ग) "त्रकृत यूहा पाणिनीया।"
  - (घ) श्रन्स श्रा सुजापश्च, श्रद्सोऽमेदानुदाम, वसो सम्प्रमारणम्।"
- यु पु सु, ने नोभ्याम्, श्रमी, विदृद्धगम् श्रमुना, श्रयासौ श्रमु, तस्थुष, श्रमु
  िष्मन् विद्वन्''— इन रूपों की सस्त्र साधनप्रकिया लिखो।
- पुत इद बहुवचने सूत्र की ब्यारया करते हुए 'बहुवचनपद पारिभाषिक नहा किन्तु यौगिक है''— इसकी 'यारया करो।
- भ जब अनुस्वार का पाठ हल्यत्याहार म नहीं श्राता तो पुन पुस् + भ्याम्' श्रादि म कैमे सयोगसन्ज्ञा होकर सयोगान्तलोप हा जाता है ?
- ह निम्निजिजित शब्दों की रूपमाला जिलकर प्रथमा के एक उचन म सस्पूत्र सिद्धि करें १ वनौकस्, २ उशनम् ३ श्रनेहस, ४ पुस् ४ उरीयस्, ६ वेधस् ७ श्रदम्।
- ७ "पूत्रचासिद्धम्" सूत्र द्वारा कार्यासिद्ध ग्रौर शास्त्रासिद्ध पची म से किस पच का प्रतिपादन द्वीता है—सोदाइरण सप्रयो⊤न सिवस्तर पार्या करा।
- ८ 'न मु ने' सूत्र भी यारया करते हुए 'कत्त ये कृते य' कथन का विवेचन करो।
- ९ पु स् श्रौर विद्वस् शब्दों की प्रकृतिप्रत्ययनिर्देशपुर सर निष्पत्ति खिखा।
- े 'पु सोऽसुङ सूत्र पर--- सवनामस्थान परे होने पर' ऐसा न कहकर 'सवनाम स्थाने विवित्तिते ऐसा क्यों कहा गया है ?

यहा सकारान्त पुलॅ ्लिङ्ग समाप्त होते हैं।

[ ल्यु ः ] इति हलन्ता पुलॅ्लिङ्गा [शब्दा ]।

अर्थ -- यहा 'हल'त पुल्लिङ्ग' शब्द समाप्त होते हैं।

इति भैमीव्याख्ययो-

पत्रृ हिताया लघुसिद्धान्त— कौमुद्या हलन्तपुलॅ्लिझ प्रकरण पूत्तिमगात् ॥

# \* अथ हलन्त-स्रीलिङ्ग-प्रकरणम् \*

<del>--</del> \* --

श्रव कमश्राप्त हत्त तस्त्रीलिङ्गप्रकरण का श्रारम्भ किया जाता है। इस प्रकरण में भी सब श द प्रत्यातारक्रम स वहे गये हें। प्रव प्रथम 'ह्यवरट' के क्रमानुसार हकारान्त शाद कहे जाते हैं—

# [लघु०] विधि स्त्रम –३५६ नहीं ध । ⊏।२।३४॥

नहो हस्य घ स्याज्किलि पदाते च।

त्र्यार्या—मिल १७११ [ 'मिलो मिलि' स ] पदस्य १६११ [ यह अधिकृत है।] आते १०११ [ 'स्को स्वागाधोरन्त च' से ] न १६११ ध ११११ धकाराद्कार उच्चा रणाथ । अथ — (मिलि) मिल् परे होने पर या (पदस्य) पद के (आते) अन्त में (नह) नह् धातु के स्थान पर (ध) ध् आदेश हो जाता है। अलोऽन्त्यिधि द्वारा यह आदेश नह धातु के अन्त्य श्रज् हकार के स्थान पर होगा।

इस सूत्र का उपयोग 'उपानह्' १ ब्द मे किया जाता है स्रत प्रथम 'उपानह्' शब्द सिद्ध किया जाता है।

# [लघु॰] विषयम-३६० नहि-वृति-वृषि-व्यधि-रुचि-सहि-तिनषु मवौ।६।३।११४॥

क्तिवन्तेषु पूर्वपदस्य दीर्घ । उपानत् , उपानद् । उपानहो । उपानत्सु । त्रर्थ — क्विवन्त नद् इत , इष् , यध् रुच् , सद् श्रौर तन् धातु परे हो तो पूर्वपद को तीव हो जाता है ।

 क्विन् दोनों का प्रहण हो सकता है तथापि नह् आदि धातु से निवन् का विधान न होने से अविष्ट क्विप् का ही प्रहण होता है। अथ — (क्वों) क्विप् पर हाने पर (निह तिनिषु) जो नह , बृत् , बृष यध् रुच् , मह और तन् धातु हनके पर हाने पर (प्वस्य) प्व (पदस्य) पद के स्थान पर (दीघ) दीघ हो नाता है। अलाऽन्त्यस्य' (२१) तथा 'श्रचश्च' (१२ २८) परिभाषाओं द्वारा यह नीघ प्वपद के आत्य अच् के स्थान पर होता है।

"क्विप् पर दोने पर जो नह् वृत् आदि धातु उनक पर हाने पर — इसका अभिप्राय "क्वियन्त नह वृत् आदि धातु पर होने ५२ ऐसा समक्तना चाहिये। अतएव बृत्ति स यही खिखा है।

## उपानह् = जूता।

'उप' पूनक 'गाहँ बाधने' (दिना० उम ) धातु स क्विप्, उसमा समापहार ताप तथा प्रत्ययत्वच्या द्वारा उस मानकर 'निह-नृति (२६०) से पूनपद क श्रास्य अच को दीघ होकर — उपानह्' शब्द निष्पन्न हाता है।

उपानह् + स् ( सुँ )। अपृक्त सकार का लोप होकर 'नहो घ ( ३४६ ) द्वारा पदान्त हकार को धकार, जरूव से दकार और चत्व से वैकल्पिक तकार करने पर— 'उपानत्, उपानद् ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

उपानह् + स्याम् । यहा पदा त म नहो ध ' (३८१) से हकार को धकार पुन जरत्व से दकार करने पर 'उपानद्रयाम् प्रयोग सिद्ध होता है ।

उपानह् + सु (सुप)। 'नहो घ' (३४६) से धकार, जरुत्र से दकार त्रा 'खरि च' (७४) से तकार होकर 'उपानत्सु' प्रयोग सिद्ध होता है। समग्र रूपमाखा यथा—
प्र० उपानत् द् उपानही उपानह प० उपानह उगानद्भास उपानद्भय
हि० उपानहम् , प० , उपानहा उपानहाम्
रु० उपानहा उपानद्भाम् उपानद्भि स उपानहि , उपानत्सु
च० उपानहि , उपानत्सु

इसी प्रकार—परीगाह् प्रमृति शब्दों के रूप बनते हैं। ध्यान रहे कि 'उपानह' प्रभृति शब्दों का स्त्र स्व, विशेषण लगाते समय प्रकट होता है। यथा— इयम् उपानत्। इमे उपानहीं।

सूचना-प्रन्थकार का 'नहि वृति ' ( ३६० ) सूत्र यहा लिखना उचित प्रतीत

नहीं होता यदि तिखा ही था तो 'नहा घ (३४६) सूत्र से पूत्र तिखना श्रिषक सौन्दर्यावह हा सकता था।

[लघुः ] क्विन्नन्तत्वात् कुत्वेन घ । उष्णिक्, उष्णिग् । उष्णिही । उष्णिग्भ्याम् ॥

व्याख्या— उष्णिह् = छ द विशेष।

'डिष्णिष्ट्' शब्द 'उद्' पूवक 'स्निहॅं (दिवा॰ प॰) घातु से क्विन्नन्त निपातन किया जाता है। दिस्तो—'ऋत्विग्दधक '(३०१) सूत्र।

उिष्णह् + सुँ। सुँलोप, क्विन्नत होने स क्निन्प्रत्ययस्य कु ' (२०४) द्वारा हकार को घकार जरूव से घकार को गकार तथा चैकल्पिक चत्व से गकार को ककार हो कर— उिष्णक् उिष्णग' ये दो प्रयोग सिद्ध हाते हैं। रूपमाला यथा —

प्र• उप्पिक् ग् उष्णिही उप्पिह प्र• द्रष्णिह द्राध्याम्य द्रष्णिम्य हि उष्णिहम् ,, ,, ,, ,, ,, द्रष्णिहोम् स् उष्णिहोम् स उष्णिहा द्रष्णिम्याम् द्रष्णिम्याम् द्रष्णिहाम् स उष्णिहा ,, द्रष्णिहाम् स उष्णिहि ,, द्रष्णिहाम् स उष्णिहि ,, द्रष्णिहाम् स द्रष्णिहि ,, द्रष्णिहि स द्रष्णिहि । देविष्णिही । देविष्णिही । देविष्णिही ।

क्श निव प्रत्यस्य दु ( .०४ ), माला जशोऽन्ते ( ६७ )। † दुत्व जश्त्र, षत्र, 'खरि च' ( ७४ ) स चत्व ।

यहा हकारा त स्त्रीलिझ समान्त होते हैं।

---

# [ल्घु०] द्यौ । दिवौ। दिव । द्यभ्याम् ॥

व्याख्या— दिव' शब्द विशुद्ध श्रवस्था मे नित्यस्त्रीलिक होता है। पुल् किक्ष श्रादि में इसका प्रयोग बहुवीहिसमासवश हुश्रा करता है। इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया 'सुदिव' (पृष्ठ ४०८) श दवत होती है। दिव् (श्राकाश व राग) शब्द की रूपमाला यथा— प्र० द्यौ † दिवां न्वि प० टिव नाभ्याम् सुभ्य द्वि० दिवस् दिवो दिवास् द्यभि स॰ दिनि तृ० दिवा द्यभ्याम्+ च्र म हे ह्यां! हे निवा! च० दिवे ह दिव ! द्य+य ,, † निव श्रोत् ( २६४ )। + दिग उत् ( २६४ )।

यहा वकार त स्त्रीलिड्ग समाप्त होते है।

# [लघु०] गी । गिरौ । गिर । एवम् ---प् ॥

व्याख्या— गिर् = वाणी।

'गृ निगरणे (तुदा० प०) धातु स क्विय् उमका सवापहार लोप ऋृत इद्धातो (६६०) स इत्व तथा उरणस्पर (२१) स रपर करन पर गिर् शब्द निष्प न होता है।

गिर् + स् (सुँ)। सुँलोप होकर क्विबन्ना घातु व न जहति (पृष्ठ ६६४) इस कथन से घातु होने स पदान्त में 'वींरुपधाया दीर्घ इक ( ३४१) मे उपधादीघ होकर 'गीर् बना। श्रब २फ को ।वसग आदेश करने से— गा प्रयाग मिल्ल होता है।

गिर् + श्रौ = गिरौ । यहा पदान्त न होन से उपधादीघ नही दोता।

गिर् + स्याम् । यहा 'स्वादिष्वसवनाम्स्थाने (१६४) द्वारा पद्म होन स 'बौंरुपधाया दीघ इक (३४१) से उपधानीच हो नाता हे—गीस्याम् ।

गिर् + सुप्। यहा पदान्त मे उपधादीर्घ होकर सकार को षकार हो जाता है— गीषु। ध्यान रहे कि यहा 'रो सुपि' (२६८) के नियमानुत्पार रफ का जिसमें आदश नहीं होते। समग्र रूपमाला यथा—

गिरौ गिर प० गिर प्र० गी गीभ्याम् गीभ्य द्वि॰ गिरम् गिरो गिराम गीभि स० गिरि तृ० गिरा गीभ्याम् गीषु स० हे गी ! हे गिरौ ! च० गिरे गी-र्य ह गिर 1

इसी प्रकार— पुर् = नगर।

'पृ पात्तनपूरणया' (जुहो० प०) धातु से क्विण्, उसका सर्वापहारत्नोप, 'उदोष्ठापूर्वस्य' (६११) से उत्व तथा 'उरगरपर' (२६) से रपर करने पर पुर्' शब्द निष्यन्त होता है। इसकी भी सम्पूरण प्रक्रिया 'गिर्' शब्द की तरह होती है। रूपमाला यथा---

| प्र॰  | <b>₹</b> & | पुरी       | पुर            |    |       | पूर्श्वात्               | पूभ्य    |
|-------|------------|------------|----------------|----|-------|--------------------------|----------|
| द्धि० | पुरम्      | "          | ,              | ष० | ,     | पुरो                     | पुराम्   |
| ह ०   | पुरा       | पूर्म्याम् | <b>પૂ</b> ર્મિ | स० | पुरि  | पुरो<br>,<br>! हे पुरौ ! | વૃદ્યુ   |
| च०    | पुर        | ,          | पूभ्य          | स० | हे पू | । हे पुरी।               | हे पुर । |

इसी प्रकार-धुर ( गाडी का श्रिप्रम भाग ) प्रभृति शब्दों के रूप बनते हैं।

## [ल्घु ०] चतस्र । चतस्याम् ॥

व्यारया- चतुर् = चार ।

स्त्रीलिङ्ग मे विभक्ति परे होने पर चतुर्शब्द को त्रिचतुरी स्त्रिया तिस्चतस् ( २२४ ) सूत्र स 'चतस्' त्रादश हो जाता है।

चतस् + अस् (जस् )। "एतो डि ' (२०४) से गुण प्राप्त होने पर उसके अपवाद 'अचि र ऋत' (२२४) सूत्र से रेफ आदेश करने पर—'चतस्र 'प्रयोग सिद्ध होता है।

चतस्य + अस (शस्)। यहा सवनामस्थान न होने से पूर्वोक्त गुर्या प्राप्त नहीं होता। 'प्रथमयो '(१२६) स पूवसवयादीर्घ प्राप्त हाने पर उसका अपवाद रेफ आदेश हो जाता है—चतस्र।

चतस् + श्राम् । 'श्रचि र ऋत ' (२२४) को बा नकर 'नुमचिर (वा० १६)
की सहायता से पूर्वावप्रतिषेघ से हरनवापो नुट् (१४८) से नुट् का श्रागम हो जाता
है — चतस् + नाम् । श्रव नामि (१४६) स प्राप्त होने वाले दीघ का 'न तिस् चतस्'
(२२६) स्त्र से निषेध हो जाता है, पुन 'ऋवणिन्नस्य गुल्व वाच्यम्' (वा० २१) से
गुल्व होकर चतस्गुणाम्' प्रयोग मिद्ध होता है।

चतसः ( स्त्रीलिङ्ग में चतुर ) शब्द की रूपमाला यथा-

| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन  | <b>बिमक्ति</b> | एकवचन | द्विवचन      | बहुवचन   |
|---------|-------|---------|---------|----------------|-------|--------------|----------|
| স্ত     | •     | 0       | चतस्र   | प॰             | •     | 0            | चतसृभ्य  |
| द्धि०   | 0     | 0       | ,       | ष०             | 0     | 0            | चतसृगाम् |
| तृ०     | 0     | •       | चतस्रभि | स०             | •     | 0            | चतसृषु   |
| च∙      | •     | 0       | चतसृभ्य |                |       | <b>&amp;</b> |          |

## यहा रेफान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द समाप्त होते है।

ॐ इसका भ्रामक रूप इस उक्ति मे प्रसिद्ध है—"का पूर्व" (का, पू = नगरी, व = खुमाकम्। तुम्हारी कौन सी नगरी है।)

# [ल्घु०] का। के। का। सवावत्। व्याख्या— किम = कौन।

किम् शब्द के पुर्जे लिङ्ग म रूप कह चुके हैं। श्रव स्त्रीलिङ्ग म रूप सिद्ध किये जाते हैं।

विभक्ति परे होने पर सबन्न किम क (२७५) द्वारा किम् को 'क' न्नाटश हो जाता है। पुन स्त्रीत्य का त्रियच। म अन खतष्टाप् (१२३४) से टाप प्रयय हाकर का शब्द निष्पन्न होता ह। इसम स्प्रानिया की उपित होन पर सम्प्राप्रक्रिया सवा' शब्द्वत् होती है। का' (स्त्रीलिङ्ग म किम् शब्ट) की रूपमाला या—

श्रांडि चाप (२१८)। ⊤ मवनाम्न स्याङ् ढ्रस्वश्च (२२०)। × सुट्।

# [लघु०] विधि सूत्रम्— ३६१ यः सौ। ७।२।११०॥

इदमो दस्य य । इयम् । त्यदाद्यत्वम । पग्रूपत्वम् । टाप् । 'दश्च' (२७५) इति म । इमे । इमा । इमाम् । श्रुनया । 'हिल लोप' (२७७) श्राभ्याम् । श्रामि । श्रस्यौ । श्रस्या । श्रामाम् ।श्रास्याम् ।श्रासु ।

अर्थ - सुँ परे होने पर इदम् के दकार को यकार हो जाता है।

व्याख्या-इदम ।६।१। ['इदमो म स] द ।६।१। ['दश्च'से] य ।१।१।सो ।७।१। श्रथ — (इदम ) इदम् शब्द क (द) द् के स्थान पर (य) यु श्रादेश हो जाता है (सो) सुँ परे होने पर।

यह सुत्र केवल स्त्रीलिङ्ग में ही प्रवृत्त होता है। क्योंकि पुल् लिङ्ग मे सुँ परे होने पर 'इदोऽय् पु सि' (२७३) सूत्र से इद् को श्रय श्रादेश हो जाने से दकार नहीं मिल सकता। नपु सक में भी सुँ का लुक् हो जाने से इसे श्रवकाश नहीं मिलता।

'इदम्' शब्द के पुल्ॅलिङ में रूप सिद्ध किये जा चुके हैं, श्रव स्त्रीलिङ में रूप सिद्ध करते हैं— इदम् + स ( सुँ )। यहा प्रकृतसूत्र स दकार को यकार हा कर सुँ का लोप हा जाता है—इयम्। ध्यान रहे कि यहा इदमो म '( २७२ ) के निषेध के कारण त्यदाद्यत्व नहीं होता।

इन्म् + औ। त्यदाद्य व पररूप, अजाद्यतष्टाप् (१२४४) से टाप् अनुबन्धलाप कर सवएदीर्घ काने स—इदा + औ। अब दश्च (२७४) सूत्र से दकार को मकार 'श्रोड आप' (२१६) स औकार को शी, अनुबन्धलोप तथा गुण करने पर- 'इम'।

इन्म् + यस (नस)। त्यदाद्यत्व, पररूप, टाप समर्णदाघ तथा 'दश्च' (२०४) स दकार को मकार द्यावर—इमा + श्रसः प्रव दीर्घा जिस च' (१६२) स प्रवसवणदीघ का निषेध होकर प्रक सवर्णे दार्घ' (४२) से सवणदीध श्रार रूप्य कर विसर्ग करने स—'इमा'।

इत्म् + श्रम् । त्यदाद्यात्य पररूप टाप, सवरादीघ दश्च (२७४) सूत्र से दकार को सकार तथा श्रमि पूत्र '(१३४) म पूर्वरूप होकर—'इमाम्'।

इदम् + अस् ( शस् )। यदाचत्व, पररूप टाप सवसादीघ तथा दकार को मकार होकर पुवसवसादीघ करने से— इमास = इमा ।

नोट--जस म स्रवाहिष श्रीर शम् मे पूवसवरादीघ यह श्रन्तर ध्यान रखना चाहिये।

इदम् + आ (टा) = इद + आ = इदा + आ। अब यहा अनाप्यक ' (२७६) सूत्र से इद् भाग का अन् आदेश 'आडि चाप' (२१८) से प्रकृति के आकार को एकार तथा एचोऽयायाा ' (२२) से प्रयु आदश करने पर—अनया।

इदम्+भ्याम्=इद्+भ्याम्=इदा+भ्याम्। 'हलि लोप' (२७७) से इद् भाग का लोप होकर—आभ्याम्।

इदम् + भिस् = इद + भिस् = इदा + भिस् = आभि । [ 'हिल लोप']।

इदम् + ए ( ह ) = इद + ए = इदा + ए । श्रव सवनामसन्त्रा होकर प्रथम नित्य होने से सवनाम्न स्याड द्रस्वरच' ( २२ ) सूत्र से स्याट श्रागम श्रीर श्राप् को हस्व हो जाता हे— इद + स्या ए । श्रव 'वृद्धिरेचि ( ३३ ) से वृद्धि श्रीर 'हिल लोप ' ( २७७ ) से इद् भाग का लोप करने से—'ग्रस्य'।

इदम् + अस ( इसिं व इस् ) = इद + अस् = इदा + अस्। यहा भी पूर्ववत सर्व नामसन्ज्ञा, स्याट् आगम तथा अप् को इस्व होकर—इद स्या अस्। अव 'अक सवर्थों दीर्घं' ( ४२ ) से सवर्णदीघ तथा 'हिलि लोप' ( २७७ ) से इद् का लोप होकर—अस्यास् = 'श्रस्या । इदम् + आस् = इद + श्रोस् = इदा + श्रास्। 'श्रनाप्यक' (२७६) से इद् को श्रन् श्रादेश, 'श्राडि चाप (२१८) से श्राप् को एकार तथा एकार को श्रय श्रान्श करने पर—'श्रनया ।

इदम् + आम् = इद + आम् = इदा + आम् । सवनामसञ्ज्ञा होकर आमि सर्वे नाम्न सुट्' (१४४) स सुट का आगम तथा 'हिल लोप (२७७) स इद् का लाप हो जाता है—'आसाम्'।

इदम् + इ ( डि ) = इद + इ = इदा + इ । यहा 'डराम्नद्याम्नीभ्य' ( १६८ ) स डि का श्राम् 'सवनाम्न स्याड् ढ्रम्बरच' ( २२० ) से स्याट् श्रागम श्रोर श्राप् को हस्व, 'हिल लोप' ( २७७ ) से हद् का लोप तथा सवर्णदीघ करने पर—'श्रस्याम्'।

इदम् + सुप् = इद + सु = इत्। + सु = आसु ( 'हित लोप ' )। 'इदम्' ( यह ) शब्द की स्त्रीतिङ्ग में रूपमाला यथा—

इमे प्र० इयम् इमा प० श्रस्या श्राभ्याम् श्राभ्य द्वि० इमाम् ष० ,, श्रनयो श्रासाम् ,, तृ० ग्रनया श्राभ्याम् श्राभि स॰ श्रस्याम् च॰ ग्रस्यै सम्बोधन प्राय नहीं हाता। श्रा¥य

नोट —श्रन्वादेश म द्वितीया, टा श्रोर श्रोस् विभक्तियों के परे होने पर 'द्वितीया टौर्स्वेन ' (२८०) से इदम् को एन श्रादेश हो जाता है। तब टाप् प्रस्यय होकर विभक्ति काय करने से—"एनाम्, एने, एना , एनया, एनयो " रूप बन जाते हैं।

[ लघु० ] त्यदाद्यत्वम् । टाप्—स्या, त्ये, त्या । एव तद् , एतद् ॥

व्याख्या— त्यद् = वह।

'त्यद्' शब्द के पुज्ँ लिक्न में रूप दर्शाए जा चुके हैं। श्रव स्त्रीजिक्न म रूप दर्शाए जाते हैं—

स्यद् + स् (सुँ)। स्यदाद्यत्व, पररूप, टाप, सवणदीघ, 'तदी स सावनन्त्ययो ' (३१०) से तकार को सकार तथा 'हल्क्याब्म्य ---' (१७६) से श्रष्टक्त सकार का जोप होकर---'स्या'।

स्यद् + ग्री = त्य + ग्री = त्या + ग्री । 'श्रीङ श्राप ' (२१६) से शी श्रादेश तथा श्रानुबन्धलोग कर गुरा करने से—'स्थे'। श्रागे सवत्र त्यदाद्यस्य पररूप श्रीर टाप् होकर 'त्या' रूप बन जाता है। तब इस की श्रिक्या 'सवा' शब्दवत् होती है। रूपमाला यथा —

| प्र० स्या    | त्यं      | त्या           | प० | र <b>य</b> स्या | त्याभ्याम्     | त्याभ्य  |
|--------------|-----------|----------------|----|-----------------|----------------|----------|
| द्धि० त्याम् | ,         | ,,             | व० | ,               | त्ययो          | त्यासाम् |
| तृ० त्यया    | (याभ्याम् | त्याभि         | स० | त्यस्याम्       | ,              | त्यासु   |
| च० त्यस्यै   | "         | र <b>या</b> +य |    | सम्बोधन         | प्राय नहीं होत | ता ।     |

## तद् = वह।

तद्' शब्द की भी प्रक्रिया 'त्यद्' शब्द के समान होती है।

तद् + सुँ। त्यदाद्यत्व, पररूप, नाप्, सवरादीघ होकर—'ता + स'। श्रव 'तदो स सावनन्त्ययो ' (३१०) से तकार को सकार तथा 'हल्हयाह्र म्य —' (१७०) से सुँ का लाप होकर—'सा'। 'तद्' शब्द की स्त्रीलिङ्ग मे रूपमाला यथा—

| प्र॰ सा    | ते       | ता      | ् प० | तस्या   | ताभ्याम्     | ताभ्य  |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|--------|
| द्वि॰ ताम् | ,,       | ,,      | ष०   | ,,      | तयो          | तासाम् |
| तृ० तया    | • तास्या | द् ताभि | स०   | तस्याम् | ,,           | तासु   |
| च० तस्यै   | ,        | ताभ्य   | 1    | सम्बोध  | न प्राय नहीं | होता । |

## एतद् = यह।

'एतद्' शाद की भी प्रक्रिया 'त्यद्, तद्' शब्दों की तरह होती है। रूपमाला यथा-पुते प्र० एषा एता प० पुतस्या पुताभ्य हि॰ एताम् Ø0 एतयो पुतासाम् ,, पुताभ्याम् तृ० एतया पुताभि स० एतस्याम् प्तासु च० एतस्यै प्ताभ्य सम्बोधन प्राय नहीं होता।

## यहा दकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द समाप्त होते हैं ।

## [ल्घु०] वाक्, वाग्। वाचौ। वाग्भ्याम्। वाक्षु॥

व्याख्या-- वाच् = वाणी

'वच परिभाषण' ( श्रदा० प० ) धातु से 'क्विब्वचि ' वार्तिक द्वारा क्विप्, दीर्घ श्रीर सम्प्रसारण का श्रभाव करने पर 'वाच्' शब्द निष्पन्न होता है। पदान्त में इसे चो कु' ( ३०६ ) द्वारा सर्वन्न कवगदिश हो जाता है। 'वाच्' शब्द की रूपभाना यथा- प्र० वाक, वाग् वाचौ वाच प्र० वाच वाग्भ्याम् वाग्भ्य द्वि० वाचम् , , , प्र० ,, वाचो वाचाम् तृ० वाचा वाग्भ्याम् , वाग्भ्य स० वाचि ,, वाचु † च वाचे , वाग्भ्य स० हवाक, ग् ! हेवाचो ! हेवाच !

# सुँजाप हाकर चा कु' (३०६) स चकार को ककार होकर नश्दा चर्त्व हा जाते हैं।

° चो कु मत्त्राजशोऽते (५७)।

। चा कु मना नशोऽ ते श्रादशप्रत्वययो (१५०), खरिच (७४)।

इसी प्रकार—ग्रुच् (शोक) त्वच् (त्विगिन्दिय) प्रश्वित शब्दों के रूप हाते ह।

[लघु०] अप्शब्दो नित्न नहुवचनान्त । 'श्रप्नृन् ' (२०६) इति दीर्घ । य्राप । अप ॥ यारया— अप् = जल

'श्रप् शब्द सस्कृतसाहित्य में नित्य बहुवचनान्त तथा स्त्रीलिङ्ग म प्रयुक्त होता है।

१ ति, चतुर्, पचन् ग्राटि शब्दा का प्रहुपचन म प्रयोग तो समक्त म ग्रा सकता है पर तु जग अप्, टार ग्रादि शटा का बहुपचन म प्रयोग मामने ग्राता है तो पैसा का कारण प्रतात नहा होता। ग्रा पुनिक कई वैज्ञानिक दो गैमा के स्योग को ती जलतत्त्र नाम देत हैं, शायट मूक्म ग्रानुमावान से किन्हा अन्य गैसा का भी मिश्रण प्रतीत टो और उन सब ने सयोगात्मक तत्त्व अप्' को पाचीन आयों ने नित्यपहुवचनान्त माना हो अथवा जल के अनेक मूक्म पिटुआ ने कारण यह बहुपचना त माना गया हो। किञ्च जल, वारि आटि को बहुवचन न मानकर अप्' को ही पहुवचन। त मानने का कारण शायट 'आप्लू व्याप्तों' धातु भी हो जिससे अप् शाद की निष्पत्ति होती है। 'टार' शाट शायट इसलिये बहुवचना त माना गया हो कि प्वकाल म एक पुरुप की ग्रानेक स्त्रियाँ होती था। किञ्च 'हृ पिटारणें' धातु भी शायद इस म कारण हो जिस ने अप्यत्र भाया ग्राटि म न होने के कारण वे नित्य पहुवचनान्त न पन सके हा। सिक्ता और वधा शब्द तो सिकताकणा और जलकणा ने समूह ने कारण ही पहुपचनात्त माना गया प्रतीत होता है जहाँ एक क्या की विवक्षा होती है पहाँ एकवचन का भी प्रयोग नेवा जता है। यथा महाभाष्य म—"एका च निकता तैल दानेंऽसमय।"।

ये सन सङ्क्तिरीत्या भिन्त र निद्धाना की धारणाए हैं। हमारा ता विचार है। क शायद इन म से एक मा ठीक न हो। यह विषय पर्याप्त अनुसन्धान का है—आशा है सिद्धान्तकौमुदी' की व्यारया म इसे कुछ स्पष्ट कर पानेगे। श्रप् + श्रस ( जस् )। जस्' प्रत्यय सर्वनामस्थान सब्ज्ञक होता है श्रत उस के परे हाने पर 'श्रप्तृन् ' ( २०६ ) सूत्र द्वारा 'श्रप्' की उपधा की दीघ होकर— श्रापस् = श्राप 'प्रयोग बनता है।

श्रय + श्रस् ( शस् )। शस की सवनामस्थान सन्ज्ञा नहीं श्रत इस के परे होने पर उपघादीर्घ नहीं होता। स्वर चन्जन का सयोग होकर हैं स्व विसर्ग करने से—'श्रप'। श्रप् + मिस्। यहा श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु॰] विधि स्त्रम्— ३६२ अपो मि ।७।४।४८॥

अपस्तकारो भादौ प्रत्यये । अद्भि । अद्भ्य २ । अपाम् । अप्सु ॥
अर्थ — भकारादि प्रत्यय परे होने पर 'अप् क पकार को तकार आदेश हा
जाता है।

व्याख्या—अप १६।१।त ।१।१। ('अच उपसर्गात्त से ] भि।७।१। ['अक्रस्य' का अधिकार हंग्ने से प्रस्यये उपलब्ध हो जाता है। वह प्रत्यये' विशेष्य और 'भि' विशेषण है। विशेषण के अल् होने से तदादिविधि होकर—'भादौ प्रस्यये' बन जाता है। अथ —(भादौ प्रत्यये) भकारादि प्रस्यय परे होने पर (अप) 'अप्' शब्द के स्थान पर (त) त आदेश हो जाता है। अलोऽ त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल् पकार के स्थान पर होगा। सुपों में भकारादि प्रत्यय भ्याम् और भिस् के अतिरिक्त कोई नहीं है।

'श्रप्+भिन्' यहा प्रकृतसूत्र से पकार की तकार होकर जरूव करने से—श्रद्धि । इसी प्रकार—श्रद्ध्य ।

श्रप् + श्राम् = श्रपम् श्रप् + सुप् = श्रप्सु । यहा भकारादि प्रस्वय न होने से तकार न होगा । समग्र रूपमाला यथा—

| विभक्ति  | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन  | विभक्ति | पुकवचन | द्विवचन | बहुवचन     |
|----------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|------------|
| प्रथमा   | •     | 0       | श्राप   | पञ्चमी  | •      | ٥       | श्रद्भव    |
| द्वितीया | 0     | ٠       | श्रप    | षष्ठी   | •      | ٥       | श्रपाम्    |
| नृतीया   | ٥     | 9       | श्रद्धि | सप्तमी  | 0      | ٥       | श्रप्सु    |
| चतुर्थी  | ٥     | o       | श्रद्धय | सम्बोधन | •      | •       | हे श्राप ! |

यहा पकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द समाप्त होते हैं।

[लघु०] दिक्, दिग्। दिश । दिग्भ्याम्।। व्यारया—- दिश् = दिशा यह शब्द 'ऋत्विग्द्ष्टक् '( ३०१ ) सूत्र स क्विन्तत्त निपातन किया गया ह। दिश्+सुँ। सुँकोप, 'बरचअस्ज '( ३०७ ) से षत्व, 'क्कला जशाऽन्ते' (६७ ) से डत्व, 'क्विन्प्रस्ययस्य हु'( ३०४ ) से गकार तथा 'वाऽवसान' (१४६ ) से वैकल्पिक चर्त्वं = ककार करने से — टिक् दिग्'ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

दिश + भ्याम् । पटान्त म षत्व डत्व श्रौर वृत्व होकर—दिग्भ्याम् । 'दिश्' शब्द की रूपमाला यथा—

प० दिक् ग् दिशो िनश प० दिश िनस्य म् िनस्य द्वि० दिशम् , , ष० ,, िनशा दिशाम् तृ० दिशा िनस्याम् दिग्मि स० टिशि , टिश्च च० दिशे ,, टिग्स्य स० हेटिक् ग । हे दिशो । हे दिशा ।

इसी शब्द का श्राप चैत्र हजन्तानाम्' से श्राप् करने पर दिशा' शब्द बन जाता हे, तब 'रमा की तरह रूप चलते हैं।

[लघु०] 'त्यदादिषु '(३४७) इति दशे क्विन्विधानादन्यत्रापि इत्वम्। दक्, दग्। दशौ। दग्भ्याम् ॥

दश्यन्तेऽथा श्रनयेति विग्रहे सम्पदादिस्वाद् दशे क्विप्। दश्' शब्द क्विवन्त हे क्विश्वन्त नहीं।

दश् + सुँ। यहा श्रप्रक्त सकार का लोप हाकर पदान्त न वश्चश्रस्ज '(३०७) सूत्र म शकार को षकार, सत्ता जशोऽ ते'(६०) से षकार को डकार, क्विन्प्रत्ययस्य दु' (३०४) से डकार को कुत्व गकार तथा वाऽत्रसाते' (१४६) सूत्र से वैकल्पिक चत्व ककार करने से — दक् दग्' ये दो रूप बनते हैं।

नोट—यद्यपि यहा क्विन् प्रत्यय न होने से 'क्विन्प्रत्ययस्य कु (३०४) द्वारा कुत्व न हाना चाहिये था तथापि 'क्विन्प्रत्ययो यस्मात' एसा विम्रह कर बहुवीहिसमास स्वीकार करने से कुत्व हो जाता है कोई दोष प्रसक्त नहीं होता। तास्यय यह है कि जिस घातु से कहीं भी क्विन्प्रत्यय नेखा गया हो चाहे श्रव उस से वह किया गया हो या न हो उसे कुत्व हो जायगा। 'हश्,' घातु से यहा तो क्विन् नहीं हुश्चा किन्तु ताहश्' शब्द मे 'त्यदादिषु '(३४७) सूत्र द्वारा देखा जाता है श्रत यहा क्विन् के श्रभाव मं भी कुत्व हो जायगा।

दश् + भ्याम् । षत्व, डत्व श्रीर कुत्व होकर — दाभ्याम् । दश् १ शब्द की रूपमाला यथा—

प्र दक्ग् दशौ दश प० दश दग्भ्याम् दग्भ्य द्वि० दशम् ,, , ष० दशा दशाम् नृ० दशा दग्भ्याम् दिग्भ स० दशि , द्व च० दशे ,, दग्भ्य स० देदक्ग् । हे दशौ । ह दश ।

इसी प्रकार—एतादश्, यादश् आति के स्त्रीबिङ्ग मे प्रयोग समक्तने चािव्ये । यहा शकारात्त स्त्रीलिङ्ग शब्द समाप्त होते हैं।

# [ लघु०] त्विट् , त्विड् । त्विषौ । त्विड्भ्याम् ॥

व्याख्या- त्विष् = कान्ति।

िवष दी सौ' ( + ना० उभ० ) धातु स क्विप् प्रत्यय करने पर 'त्विष्' शब्द निष्पन्न होता है। 'त्विष्' शब्द की सम्पूरण प्रक्रिया पुल् लिङ्ग के रत्नमुष् शब्द के समान होती है। रूपमाला यथा—

प्र० विट्ड्% त्विषौ त्विष प्र० त्विष त्विड्भ्याम् त्विड्भ्य द्वि॰ त्विषम् ,, विद्याम् त्विड्भ्याम् त्विड्भ्य तृ० त्विषा त्विड्भ्याम् त्विड्भि स० त्विषि , त्विट्त्यु,ट्सु× च० त्विषे , त्विडभ्य स० हे त्विट्ड्! हे त्विषौ ! हे त्विष !

इसी प्रकार-प्रावृष् ( वर्षा ऋतु ), रुष् (क्रोध ) प्रमृति शब्दों क रूप हाते हैं।

# [लघु०] 'ससजुषो रु' (१०५) इति रुँ त्वम्। सजू । सजुषौ ।

सज्रुर्थाम् ॥

व्यारया— सजुष् = मित्त्र ।

समान जुषते = सेयत इति सज् । जुषीं प्रीतिस्वनयो ' (तुदा॰ श्रा॰) इति विवप् । 'सहस्य स सञ्ज्ञायाम्' (६ ३ ७८) इति सूत्रेण, 'ससजुषो रु ' इति निपातनाहा सहस्य स भाव ।

१ 'तादश्' शाद ने रूपा म से 'ता' हटा दिया जाय तो 'दश' के रूप हो जाते हैं।

'सजुष् + सुँ । सुँलोप होकर ससजुषो र '(१०४) सूत्र स सजुष् के षकार को रूँ त्रादेश, वोरुपधाया दीच इक '(३४१) स उपधादीच तथा सकार का रूँ त्र विसर्ग करन से 'सजू 'प्रयोग सिद्ध होता है।

'सजुष + भ्याम्'। पटान्त म रूँ त्व श्रोर पूर्वोक्तरीत्या उपधादीघ होकर— 'सजुभ्याम्'।

सजुष् + सुष् । रूँ त्र और उपवादाघ हाकर—सजूर् + सु । अब ष व के असिद्ध हाने से प्रथम 'खरवसानया —' (१६) स विसग आदश हो जाता हे — सजू + सु । पुन 'वा शरि (१०४) म विकल्प कर के विसगों का विसगें और पच म 'तिसननीयस्य स (१०३) स सकार आदश हाकर जुन्तिसननीयश यवायेऽपि' (३४२) सुत्र स दानो पचों म सकार का मूधन्य षकार करन स— १ सज् षु, २ सजूम्षु । अब सकार वाले पच म षु त्व हो जाता ह । इस प्रकार — १ सजू षु, २ सजूष्षु ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं।

'सजुष् शब्ट का रूपमाला यथा— सञ्जूषी सजुष प० सजुष सजूभ्याम् प्र० सजू सजूभ्यं द्वि॰ सज्जयम् ष० , सजुषो सजुषाम् सज्रुभ्यम् सजूर्मि स॰ सजुषि तृ० सजुषा , सजू घु, सजूद्धु सजूभ्य स० हे सजू । हे सजुषो । हे सजुष । च० सजुष

इसी मकार— ग्राशिष् = ग्राशीर्वाद

श्राह पूनक 'शास्' ( श्रदा० श्रा० ) धातु से क्विप् प्रत्यय 'श्राशास क्वानुपसङ् रयानम्' वार्त्तिक से इत्व तथा 'शासिवसिघसीनाञ्च' ( १४४ ) द्वारा मूघन्य पकार करने पर 'श्राशिष्' शब्द निष्प न होता है। यहा का षत्व ( म ३ ६० ) 'ससजुषा रु ' ( म २ ६६) की दृष्टि म असिद्ध है, अत पदान्त म सकार समक्ष कर सर्वत्र 'ससजुषो रु' (१०१) से रू त्व हो जाता है। शेष सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्वेवत् हाती है। रूपमाला यथा-श्राशिषौ प्र० श्राशी श्राशिष प० आशिष श्राशीभ्याम् श्राशीभ्य द्वि० त्राशिषम् ष० ग्राशिष श्राशिषो श्राशिषाम् "₩ त्राशीभ्याम् प्राशीभ स॰ श्राशिषि " श्राशी घु, श्राशीव्यु तृ० श्राशिषा स॰ हे आशी । ह आशिषौ । हे आशिष ! च० ग्राशिषे श्राशी+य

# यद्दा षकारान्त स्त्रीलिङ्ग शन्द समाप्त होते हैं। [लुखु०] त्रसौ ।उत्व-मत्वे—श्रम्, श्रम् । श्रमुया । श्रम्भि । श्रमृष्यै।

क्ष कई लोग शस् म—"परमात्मा जनेम्य श्राशीददाात ' इस प्रकार अम से श्रशुद्ध लिखते हैं, 'श्राशिषा दर्जात ' लिग्नना चाहिये।

श्रम्भ्य । श्रमुष्या । श्रमुयो । श्रम्षाम् । श्रमुष्याम् । श्रम्षु ॥ व्याख्या— 'श्रदस्' शब्द की पुल् लिङ्ग मे प्रक्रिया लिख चुके हैं, श्रव स्त्रीलिङ्ग मे लिखते हैं।

श्रदस् + सुँ। यहा पुल लिङ्ग क समान ही 'श्रदस श्रो सुँ लोपश्च' (२४४) द्वारा सकार को श्रौकार श्रौर सुँ का लोप, 'तदो स —' (३१०) से दकार को सकार श्रौर वृद्धि होकर—'श्रसौ' प्रयोग सिद्ध होता है।

अदस + औ। त्यदाद्यत्व, पररूप, टाप् श्रीर सवर्णदीर्घ होकर—श्रदा + भी। 'श्रीड श्राप' (२१६) से श्री को शी हो गुण एकादेश करने से— श्रदे'। श्रव 'श्रदसोऽसे दांदु दो म' (३१६) स एकार की जकार तथा दकार को मकार करने पर—'श्रम्'।

श्रदस् + श्रस (जस्) = श्रदा + श्रस्। 'दीर्घाज्जिस च' (१६२) सूत्र से पूव सवर्णदीघ का निषेध होकर सवर्णदीघ हो जाता है—श्रदा। श्रब करव मन्व करने से— 'श्रम्' सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहा श्रदुन्त सवनाम न होने से जस् को शी श्रादेश तथा प्कार न होने के कारण 'एत ईद् '(३१७) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता।

अदस + अम् = अदा + अम् । पुवरूप कर ऊत्व मत्व करने से-- 'अमूम्'।

श्रदस् + ग्रस् (श्रस)। पूक्सवरणदीघ होकर उत्तव मध्व हो जाते हैं—'ग्रमु'। श्रदस् + श्रा (टा) = श्रदा + श्रा। 'श्राहि चाप' (२१८) से श्राण् को एकार श्रादेश होकर श्रय् श्रादेश करने से—श्रदया। श्रव उत्तव मध्व करने से—'श्रमुया' सिद्ध होता है।

श्रदस् + भ्याम् = श्रदा + भ्याम् । अत्व मत्व करने से — श्रमूभ्याम् । इसी प्रकार — श्रमूभि , श्रमभ्य ।

श्रदस + ए ( हे ) = श्रदा + ए । सर्वनामसन्ज्ञा हो कर 'सर्वनामन स्याङ् ढूरव रच' ( २२० ) से स्याट् श्रागम श्रीर श्राप् को हस्त्र हो — श्रद स्या ए । पुन वृद्धि करके उत्त्र, सत्त्र श्रीर षर व करने से — 'श्रमुष्यै' ।

श्रदस्+ श्रस् ( डसि व डस् ) = श्रदा + श्रस = श्रदस्या । श्रव उत्व, मस्व श्रीर षत्व करने पर—'श्रमुष्या'।

श्रदस्+श्रोस्=श्रद्(+श्रोस्। 'श्राडि चाप' (२१८) से एकार श्रीर 'एचोऽय वायाव' (२२) से श्रय् श्रादेश हो—श्रद्यो । पुन उत्व मत्व करने पर—'श्रमुयो '⊥

श्रदस् + श्राम् = श्रदा + श्राम् । सुट श्रागम कर उत्व मत्व श्रीर पत्व हो जाता है-

श्रदस्+इ (डि)=श्रदा⊤इ। 'डेराम्नद्याम्नीभ्य (१६८) से डिको आम् हो स्याट् श्रागम श्रौर श्राप को हस्य करने मे—अनस्याम्। अत्र उत्य मत्व आर पत्य करने पर— श्रमुष्याम्'।

श्रदस् + सुप् = श्रना + सु । उ न मत्त्र ग्रार प न हाकर — ग्रमृपु' । 'श्रदस् शन्द की खीलिङ्ग म रूपमाला यथा —

प्र० श्रसा श्रम् प० अमुख्या ग्रम्स्याम् ग्रम् श्रमू+य द्वि० श्रमूम् श्रमुया श्रमुषाम् श्रमूभ्याम् श्रमूभि तृ० श्रमुया स० श्रमु याम् ग्रमुषु च० श्रमुग्ये सम्बोधन प्राय नहा हाता। यसूभ्य

न्।ट—स्त्रीलिङ म अदस् शब्द की निद्धि करते समय सुँ को ज़ोइ अ य सब विभक्तियों म सर्वप्र गम 'अदा' रूप बना लेना चाहिये। तत्र 'सत्रा' श द के समान प्रक्रिया कर के अदसोऽनेदानुदोम ' ( २१६ ) सूत्र प्रगृत करना चाहिये। एमा करने से प्रक्रिया म अशुद्धि नहीं हो सकगी।

सूचन[--श्रप्सरस्, उषस, सुमनस् श्रन्थति सकारान्त स्त्रीतिङ्ग शब्दो के रूप वेधस् शब्द के तुल्य होते हैं कुछ विशेष नहीं होता है। हा ! इतम पुष्पवाचक 'सुमनस्' बहुवचन महोता है।

यहा सकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द समाप्त होते हैं।

# [लघु०] इति हलाता स्त्रीलिङ्गा [ शब्दा ] ॥

त्र्राथ् --यहाँ हलन्त स्त्रीलिङ्ग शब्दो का प्रकरण समाप्त होता है।

## श्रभ्यास (४६)

- (१) निम्निलिखित शब्दों के सब निमक्तियों म रूप लिखा—
  सुमनस् ियष्, उपानद्द, निव् अप् मजुष्, इदम् (स्त्रोलिङ्ग क अन्वा
  देश म), एतद् (स्त्रीलिङ्ग), चतुर् (स्त्रीलिङ्ग) किम् (स्त्रोलिङ्ग), अदस्
  (पुलें लिङ्ग स्त्रालिङ्ग दोनों)।
- (२) दश्, उष्णिह्, दिश् श्रादि शब्द यदि पुर्ले लिङ्ग म भान जाए ता भी इन के रूपों में कोई श्रन्तर नहा श्राता तो पुन इन्ह स्त्रीलिङ्ग म स्वीकार करने का क्या प्रयोजन है?

## क्ष भैमी यारययोपबृ हिताया लघुसिद्धा-तकौमुद्या क्ष

- (३) उगानह् + भ्याम् यहा पदान्त मे 'हो ढ सूत्र प्रवृत्त क्यों नहीं होता ?
- ( ४ ) अप्शब्दो नित्य बहुवचना त ' इस पर यथाधीत नोट जिखे।
- ( ५) क्विन्' प्रत्यय न होने पर भी 'दृश् मे क्विन्प्रत्ययस्य कु' सूत्र केसे प्रवृत्त हो नाता है।
- ( ६ ) निम्नलिखित सूत्रा की सोदाहरण यात्या करा—
  "१ श्रपो भि । २ य सौ । ३ नहीं घ । ४ नहिवृति "।
- (७) सूत्रोपन्यासप्वक निम्निलिखित रूपों की सिद्धि करो—
  १ श्रद्धि । २ प्रनया। ३ उपानत्। ४ प्रमूषाम्। ४ चतस्र । ६ श्राप । ७ पू ।

  द सो । ६ एनया। १० प्रमू । ११ सजूष्यु । १२ इयम् । १३ गीषु । १४
  चतस्रयाम् । १४ वस्याम् । १६ उष्णिक। १७ द्युषु । १८ श्रमुष्ये । १६
  तस्या । २० दिक ।

इति भैमी व्यारययो-

**५६**२

पृष्टु हिताया लघुसिद्धान्त कौमुद्या हलन्त स्त्रीलिङ्ग-प्रकरण पृत्तिमगात् ॥

# \* अथ हलन्त-नषुं मकलिङ्ग-प्रकरणम् \*

[ल्खु ] स्वमोर्ह्य । दत्वम् । स्यनहृत् , स्वाहुद् । स्वनहृही । चतुरनहृहो — (२५९) इत्याम् । स्वनह्वाहि । पुनस्तदृत् ॥ शेष पुवत् ।

व्याल्या— स्वनद्धृह् = भच्छ बैला वाला कुल व सत्र भ्राति।

सु शोभना, श्रनड्वाह — वृषमा यस्य तत् = स्वनडुत्। या सु' श्रोर 'श्रनडुह' का बहुवीदिसमास होता है। समाससन्द्रा हाने के कारण 'कृत्तद्वितसमामाश्च' (१५७) द्वारा प्रातिपदिक सन्द्रा होकर स्वादि प्रत्यय बत्यन्न हाते ह।

स्वनहुद् + स् (सुं)। यहा 'हल्डयाब्न्य —' (१७६) द्वारा सुँ लाप प्राप्त होता है। पर-तु श्रपवाद हाने के कारण उसे बा धकर 'स्वमोनपु सकात्' (२४४) द्वारा सुँ का लुक् हो जाता है। पुन 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलचणम्' (१६०) द्वारा पदसञ्ज्ञा हो जाने से 'वसुस्त सु '(२६२) सूत्र से हकार को दक्षार प्रयोग सिद्ध होते हैं।

स्वनडुह् + भ्रौ। यहा 'नपु सकान्च' ( २३४ ) सूत्र स श्रौ' को श।' श्रादेश होकर अनुबन्धलोप करने से—'स्वनडुही'।

<sup>&</sup>amp; पुन उसी प्रकार प्रयोत् द्वितीया विमिक्त ने रूप भी प्रथमाविभक्ति ने समान होते है। क्यांकि नपु सक म सुँ के समान ग्रम् का भी लुक् हो जाता है। क्रों तथा 'ग्रोद्' म तो कोई क्रक्तर ही नहीं, ब्रौर शस् को भी जस् ने समान शि ग्रादेश होता है। यह निथम प्राय सर्वत्र नपु सक में प्रयुक्त दोता है।

<sup>†</sup> ध्यान रहे कि पदस ज्ञा श्रक्तकार्य नित्ते क्यांकि यह स्रक्ष (प्रकृति) स्रार प्रत्यय दोनों की समुदित स ज्ञा है। श्रत पटसञ्ज्ञा करने म 'न लुमता इस्य (१६१) द्वारा प्रत्यय लच्चण का निषेध नहीं होता।

<sup>× &#</sup>x27;वसुस सु ' (२६२) य ब्राङ्ग मार्थ है, अत यन तद न मा मी प्रवत्त नेता ह (देखो— "पदाङ्गाधिकारे तस्य च तन तस्य च")।

स्वनहुद् + - स्। यहा 'जश्यसो शि' (२३७) से शि श्रादश, 'शि सवनाम स्थानम्' (२३८) से उसका सवनामस्यानसञ्ज्ञा, 'चतुरनदुहोरामुदात्त ' (२४६) से श्राम् का श्रागम तथा नपु समस्य मलच (२८६) स तुम् का श्रागम होकर—'स्वनहु श्रान् ह् + ह । श्रव हका ग्याचि' (१४) स यस ग्रीर 'नश्चापदान्तस्य क्रिलि' (७८) स नकार को श्रतुस्यार करने मे—'स्यनम्वाहि' प्रयाग सिद्ध हाता ह।

स्वनडह + श्रम्। यहा भी सुँ की तरह 'स्वमोर्नेषु सकात' (२४४) सूत्र से श्रम् का लुक् होक्र पन तम हकार को दकार तथा वैकित्पक चत्व करने से—'स्वनहुत्, स्वनहुद'।

श्रीट्म श्रों की तरह तथा शस्में जस्की तरह रूप वनते है। शेष विमक्तियों में पुवत् ( पुलॅ लिज्ज की तरह) रूप हाते हें।

'स्त्रनहुह्' शब्द की रूपमाला या---

प्र० स्वनहुत्, द् स्वनहुही स्त्रनह्वाहि प० स्वनहुह स्वनहुद्राम् स्वनहुद्रय द्वि० , , , स्वनहुहा स्वनहुद्वाम् तृ० स्वनहुद्दा स्वनहुद्वाम् स्वनहुद्धि स० स्वनहुद्दि , स्वनहुद्धु च० स्वनहुद्दे , स्वनहुद्ध्य स०हे स्वनहुत् द् ! हे स्त्रनहुदी! हे स्वनह्वाहि।

भ्याम् , भिस् भ्यस् श्रीर सुप् म दत्व हो जाता है। यहा हकारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते हैं।

# [लु घु ] वा । वारी । वारि । वार्स्याम् ॥

व्यारया— वार् = जल

वार् + सुँ। 'स्वमोर्नेषु सकात्' (२४४) से सुँका लुक् होकः श्रवसान मेरेफ को विसग हो जाते हैं--- 'वा'।

वार् + द्यो । 'नपु सकाच्च' (२३४) से द्यो को शी होकर—वार् + शी = वारी।
वार + जस्। 'जश्शसो शि' (२३७) से जस् को शि होकर—वार् + शि =
वारि'। ध्यान रहे कि रेफ का कलो मे पाठ न होने से यहा 'नपु सकस्य कलच' (२३६)
से नुम् श्रागम नहीं होता।

'वार् (जल) शब्द की रूपमाला यथा---

प्र० वा वारि वारा प० वार वाभ्याम् वाभ्य द्धि० वारो ष् वाराम् নৃ০ वारा वाभ्याम् वाभि स॰ वारि वाषु 🕇 वारे च० वाभ्य स० हेवा। ह वारी ! ह वारि !

† यहा रूँ का रेफ न दान स विमर्ग श्रादश नहीं होते—'रा सुपि' ( २६८ )।

## [लंघु०] चत्वारि॥

व्यार्या— चतुर्' शब्द त्रिलिङ्गी निस्य बहुवचनान्त हाता है। यहा नप सक में इसकी प्रक्रिया दशाई जाती है—

चतुर् + जस् = चतुर् + शि। 'शि सर्वनामस्थानम्' (२८०) द्वारा 'शि' की सर्व नामस्थान सञ्ज्ञा होकर 'चतुरनहुहों '—(२४६) से आम् का आगम तथा 'इको यणचि' (१४) सूत्र से यण् आदेश हाकर—'चत्वारि'। इसी प्रकार शस् म। शेष विभक्तियों में प्रवत् प्रक्रिया जाननी चाहिये। रूपमाला यथा—

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन निभ कि एक्वचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा चत्वारि पञ्चमी चतु-य द्वितीया षष्टी चतुर्णाम् 0 **त्रतीया** चतुर्भि सप्तमी चतुषु 0 चतुर्थी सम्बोधन नहीं होता। चतुभ्य

यहा रेफान्त नपु सक शब्द समाप्त होते हैं।

# [लघु०] किम्। के। कानि॥

व्याख्या—ि विम् + सुँ। 'स्वमोनपु सकात्' (२४४) से सुँ का लुक् होकर— 'किम्'। अब विभक्ति परे न होने से 'किम क' (२०१) स 'क आदेश नहीं हा सकता प्रत्ययलच्या भी 'न लुमताह्नस्य' (१६१) के निषेध के कारण नहीं हो पाता।

किम्+श्रौ। यहा विभक्ति पर होने के कारण किम क'(२७१) सक श्रादेश हो श्रौ को शी श्रौर गुण करने से— 'के'।

किम् + जस्। क श्रादश होकर ज्ञानशब्द की तरह प्रक्रिया चलती है - कानि।

| रूपम     | ाला यथा— | -        |       |    |           |           | _        |
|----------|----------|----------|-------|----|-----------|-----------|----------|
| प्र०     | विम्     | के       | कानि  | प० | क्स्मात्∺ | काभ्याम्  | केम्य    |
| द्वि०    | ,,       | 33       | >>    | ष० | कस्य      | कयो       | केषाम् † |
| तृ०      | केन      | काभ्याम् | कै    | स० | कस्मिन् 🏶 | 39        | केषु     |
| <b>4</b> | क्रमी+   | •        | केस्य |    | सम्बोधन   | नहीं होता | П        |

+ सवनाम्न स्मै (११३)। अडिसिडाो स्मान्स्मिनौ (१४४)। † श्रामि सवनाम्न सुट् (१४१)।

# [ लघु० ] इदम्। इमे । इमानि ॥

ट्यार्या-नपु सकलिङ्ग म इदम्' शन्द की प्रक्रिया यथा-

इदम् + सुँ। 'स्वमानेषु सकात्' (२४४) से सुँ का खुक् होकर—'इदम्'। विभक्ति का खुक् होने स इदमो म' (२७२) तथा त्यदाद्यत्व आदि नहीं हाते।

इदम् + भ्रौ । त्यदाद्यत्व, पररूप, शी प्रादश, गुगा श्रीर 'दश्च' (२७४) द्वारा दकार को सकार हाकर—'इसे'।

इदम् + जस् । त्यदाचत्य, पररूप, शि यादेश उसकी सवनामस्थानसन्ज्ञा, श्रका रान्त होने स चुम् श्रागम, उपधादीघ यौर दकार को मकार करने पर—'इमानि'।

द्वितीया म भा इसी तरह रूप बनते ह । शेष पु वत् जानें । रूपमाला यथ ---

इमे इमानि प० अस्मात् प्र० इदम् एभ्य द्धि व ष० ग्रस्य श्चनयो पुषाम् पुभि स० श्रस्मिन् तृ० ग्रनेन श्राभ्याम् एषु सम्बोधन नहीं हाता। च॰ ग्रस्मे प्रय

# [ लघु ० ] वा०—( २९ ) श्र वादेशे नपु सक एनद्वक्तव्य ॥ एनत् , एनद् । एने । एनानि । एनेन । एनयो ॥

त्रार्थ — द्वितीया, टा श्रीर श्रास् विभक्ति परे होने पर नपु सकलिङ्ग मे श्रन्यादेश मे इदम् श्रीर एतद् शब्द के स्थान पर एनत्' श्रादश हा जाता है।

व्या्क्या--यह वात्तिक 'द्वितीयाटौर्स्वेन' (२८०) सूत्र पर भाष्य में पढ़ा गया है श्रत यह तद्विषयक ही है।

यह 'एनत्' आदश अम् के लिये ही किया गया है, क्योंक श्रन्य निभिन्तयों (श्रीट्, शस्, टा, ओस्) में तो द्वितीयाटौरस्वेन (२८०) से भी कार्य निकल सकता है। भाष्यकार ने भी यही स्वीकार किया है—"एनदिति नपु सक एकवचने वक्त यम्, कुण्डमानय, प्रचालयैनत्"।

इदम् + अम् । यहा 'स्त्रमोर्नेषु सकात्" (२४४) से अम् का लुक् होकर प्रत्यय लच्या का निषेध होने पर भी प्नद्विधानसामध्य से ध्रम् को मानकर प्रकृतवार्त्तिक से 'एनत्' स्रात्श हो जाता है। पुन नश्त्व चर्त्व करने पर--- एनत् एनद्' ये दो रूप सिद्द होते हैं।

इदम् + श्रौट् = इदम् + शी = एनत् + इ। त्यदाद्यत्य, पररूप, तथा गुरा एकादश होकर--- एन'

इदम् + शस = इदम् + शि = एनत् + इ । त्यत्राद्यत्व पररूप, नुम् श्रागम तथा उपधादीघ होकर- एनानि ।

इन्म् + टा = ए त् + म्रा । यदाद्य व पररूप तथा 'टाउसिडसामिनात्स्या' ( १४० ) से टा को इन आन्श अर गुर्ण एक देश करने पर- 'एनेन ।

इन्म् + श्राम् = एनत् + श्राम = एन + श्राम् । श्रासि च' (१४७) से श्रकार को एकार होकर अय भ्रानेश करने से- एनयो '।

द्वितीयाट रस्त्रेन ' ( २८० ) द्वारा 'एन' श्राटश ही होता हं, एनत् नहीं । हम ने यह सब मतान्तर के श्राश्रय से ही खिखा है।

न्पु सकलिङ्ग के अन्वादश म 'इदम्' श॰न की रूपमाला यथा-इमानि प० श्रस्मान् इमे प्र० इदम् श्राभ्याम् एभ्य द्धि० पुनत् द् एने **ण्ना**नि ष० ग्रस्य पुनयो एषाम् स० श्रह्मिन् एभि तृ० एनेन श्राभ्याम् सम्बोधन म प्रयोग नहीं होता। एभ्य च० अस्म

यहा मकारान्त नपु सक शब्द ममाप्त होते हें

[ लघु ० ] त्रह । विभाषा डिश्यो ( २४८ )—— यही, त्रहनी । त्रहानि ॥ श्रहन् = दिन। व्याख्या--

श्रहन् + सुँ। 'स्वमोनपु सकात' (२४४) से सुँका लुक्, रोऽसुपि' (११०) अ से नकार को रेफ त्रादेश और 'खरवसानयो ---' ( १३ ) से उसे विसर्ग करने पर 'श्रह '+ प्रयोग सिद्ध होता है।

न्नहम् + त्रौ । यहा 'यचि भम्' ( १६४ ) सूत्र द्वारा भसन्त्रा होने के कारण 'विभाषा डिश्यो' (२४८) स अन् के अकार का विकल्प से लोप हो जाता है---श्रह्मी, श्रहनी'।

क्ष यहाँ 'ग्रहन' ( ३६३ ) सूत्र से रूतव न होकर 'ग्रसुपि' क सामध्य से रत्व होगा । † 'त्रह इदम्' की सिंध 'त्रहरिदम्'। इसी प्रकार 'त्रहभाति'। देखो सन्धिप्रकरण स्त्र (११०)।

श्रहन् + नस = श्रहन् + शि । यहा सवनामस्थाने चा '(१७७) से उपधा दीघ हो जाता है—'श्रहानि'।

श्रहन् + श्रा (टा)। भसन्त्रा होकर 'श्रव्लोपोऽन' (२४७) से श्रन् के श्रकार का निष्य लोप हो जाता है—'श्रह्वा'।

श्रहन् + भ्याम् । यहा श्राप्तिम सूत्र प्रवृत्त होता है--

# [लघु०] विधि स्त्रम् - ३६३ आहन् । ८।२।६८॥

श्रहन् इत्यस्य रुॅ पदान्ते । श्रहोभ्याम् ॥

अर्थ --- पदः त में 'श्रहन्' के नकार के स्थान पर के आदेश हो नाता है।

व्याख्या— श्रहन्। ६।१। [यहा षष्ठी का लुक् हुश्रा है।] हँ।१।१। ['ससलुषो हँ'से] पदस्य।६।१। [यह श्रिष्टित है] श्राते।७।१। ['स्को' से] श्रथ — (पदस्य) पद के (श्र ते) प्रन्त मे (श्रहन्) श्रहन् |शब्द के स्थान पर (हँ) हँ श्रादेश हो जाता है। श्रलोऽन्त्यविधि से यह श्रादेश श्रन्त्य श्रल्—नकार क स्थान पर होता है।

अहन् + भ्याम् । यहा प्रकृतसूत्र से नकार को हैं आदेश होकर 'हिश च' (१०७) से उत्व तथा 'आद् गुण ' (२७) से गुण करने पर—आहोभ्याम् । इसी प्रकार—आहोभि , आहोभ्य ।

श्रहन् + इ (डि)। भसन्ज्ञा होकर 'विभाषा डिश्यो ' (२४८) से विकल्प कर के श्रन् के श्रकार का लोप हो जाता है—श्रह्ण, श्रहनि।

श्रहन् + सुप्। हाँ विसग हाकर—श्रह सु। 'वा शरि' (१०४) से विकल्प कर के विसग तथा पच में 'विसजनीयस्य स' (१६) से विसग के स्थान पर सकार श्रादेश होकर—'श्रह सु, श्रहस्सु'।

#### समग्र रूपमाला यथा -

| प्रथमा   | <b>अह</b>       | श्रह्मी, श्रहनी      | श्रहानि           |
|----------|-----------------|----------------------|-------------------|
| द्वितीया | ,,              | ,, ,,                | **                |
| तृतीया   | श्रह्मा         | श्रहोभ्याम           | [श्रहोभि          |
| चतुर्थी  | <b>श्रह्मे</b>  | 95                   | -<br>श्रहोभ्य     |
| पञ्चमी   | त्रह            | "                    | ,,                |
| षष्ठी    | "               | श्रह्मो              | श्रह्माम्         |
| सप्तमी   | श्रह्मि, भ्रहनि | y                    | श्रह सु, श्रहस्सु |
| सम्बोधन  | हे ग्रह ।       | हे ग्रह्मी, ग्रहनी ! | हे श्रहानि !      |

# [लघु०] दरिड ॥

व्याख्या--द्रगडोऽस्यास्तीति-द्रिड कुलम । 'त्रत इनिठनौ' (११८७)।

दिगडिन् + सुँ। यहा 'स्वमानपुसकात् (२४४) स सुँ का लुक् होकर — 'न लोप '(१८०) स नकार का भी लोप हो जाता हं —दिगडि।

हे दिश्डन् + सुँ। सुँ का लुक् होकर नकारलोप प्राप्त हाता है। इस पर श्रिप्रम वार्त्तिक से विकल्प होता हे—

[लघु०] वा०—(३०) "सम्बुद्धौ नपु सकाना नलोपो वा वाच्य "॥ हे दिएडन् ।, हे दिएड ।। दिएडनी । दएडीनि । दिएडना । दिएडभ्याम् ॥ श्रर्थ — सम्बुद्धि पर हाने पर नपु सको के नकार का विकल्प कर के लोप होता है। व्याख्या— हे दिएडन्' यहा प्रस्थयत्वचण द्वारा सम्बुद्धि के परे होने से नकार का

विकल्प कर के लोप हो जाता है। लोपपच मे—हे द्शिड!, लोपाभावपच में— हे द्शिडन्!।

द्शिडन् + श्री = द्शिडन् + शी = द्शिडनी ।

दृश्डिन् + श्रस् (जस् ) = दृश्डिन् + शि । 'सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ' ( १७७ ) से उपधादीर्घ होकर--'दृश्डीनि†।

द्रिडन् ( द्र्यंड वाला कुल श्रादि ) शब्द की रूपमाला यथा-

प्रविद्य दिख्डनी द्यहीनि प्रविद्यन दिख्डम्याम् दृष्डिभ्य द्विद्यन्य दृष्डिभ्य द्विद्यन्य दृष्डिभ्य द्विद्यन्य दृष्डिभ्य दृष्डिभ्य दृष्डिम् स्रव्यक्षित्र दृष्डिम् स्रव्यक्षित्र दृष्डिम् स्रव्यक्षित्र दृष्डिम् स्रव्यक्षित्र दृष्डिम् स्रव्यक्षित्र दृष्डिम् स्रव्यक्षित्र दृष्डिम् दृष्टिम् दृष्डिम् दृष्टिम् दृष्डिम्

[ लघु ० ] सुपथि । टेर्लोप —सुपथी । सुपन्थानि ॥

च्यार्या-- मुद्रा पत्थानो यस्मिन् तत् सुपथि नगरम्।

सुपथिन् + सुँ । यहा 'दिराइन्' के समान सुँखुक् तथा नकारलीप होकर—'सुपथि' ।
सुपथिन् + भी = सुपथिन् + ई (शी) । असन्ज्ञा होकर 'अस्य टेलीप ' ( २६६ )

से 'इन्' भाग का लोप हो जाता है—'सुपथी।

सुपथिन् + जस् = सुपथिन् + शि । यहां 'शि' की सर्वनामस्थानसन्ज्ञा दोकर 'इकोऽस्तर्वनामस्थावे' (२१४) से इकार को अकार तथा 'थो-थ' (२१४) सूत्र से

<sup>†</sup> यहाँ 'इन्हन्पूषाय म्हा शौ' ( २४८ ) के नियम के कारण दीघनिषेध नहा होता है।

थकार को न्थ त्रादश हो जाता है। त्रव 'सर्वनामस्त्राने चासम्बद्धो' ( १७७) से डपधा दीव करन पर---'सुप-थानि'।

सुपथिन् (सु-दर मार्गो वाला नगर आदि ) शब्द की रूपमाला यथा—
प्र० सुपथि सुपथी सुपन्थानि प्र० सुपथ सुपथिभ्याम् सुपिन्थ द्वि० ,, ,, ,, ,, सुपथी सुपथाम् तृ० सुपथा सुपथिभ्याम् सुपिथिम स० सुपथि ,, सुपथिषु च० सुपथे , सुपथिभ्य स० हे सुपथि, न् ! हे सुपथी ! हे सुपन्थानि !

यहां नकारान्त नपु सकलिड्ग समाप्त होते हैं।

[लघ्०] ऊर्क्, ऊर्ग्। ऊर्ज़ी। ऊर्ज़्जि। नरजाना सयोग्॥

'कर्जं विद्यागानयों ' (चु॰ डभ॰) घातु से क्विप् प्रत्यय करने पुर 'ऊज् ' शब्द निष्य न होता है।

ऊज + सुँ। सुँ का खुक् होकर 'चो कु' (२०६) द्वारा जकार को गकार तथा वाऽवसाने' (१४६) से चैकल्पिक कठार करने पर—'ऊक्°, ऊग्°।

कज् + त्रौ = कज् + शी = कर्जी।

कज् + जस् = कज् + शि । यहा 'नपु सकस्य सक्तच ' (२३६) से तुम् श्रागम होकर-- 'कन्जि' + सिद्ध होता है। समग्र रूपमाला यथा--

यहा जकारान्त न्यु सक श्रृब्द समाप्त होते हैं।

f'ऊर्िंज' लिखर्ने वाले सावधा रह । क्योंकि वैसा लिएं ने से एक संबंधे पहले पढा जायगा, जैसे—'काल्च्यं' श्रादि मे होता है। परन्तु हमें नकार ( नुम्) का पाष्ट रेप से पूर्व करना इष्ट है। अत 'ऊर्न् जिं' इस ढग से ही लिखना चाहिये। अन्थकार ने भी लेखकों की इस आन्ति की ह्रोर यान देते हुए—"नरजाना सयोग" (नकार, रेप ह्रौर जक्रार का सयोग हैं) ऐसा स्पष्ट लिग्च दिया है। स्रत एव रेप का नीच मे व्यवधान पड़ने से नकार को श्चुत्व नहीं होता।

[ल्छु ] तत्। ते। तानि। यत्। ये। यानि। एतत्। एते। एतानि॥

व्याख्या—तद् + सुँ । सुँ का लुक् हाकर वेंक्लियक चत्व हो नाता है —'तत्,तद्'। ध्यान रहे कि यहा सुँ का लुक् हो नाने स 'तदो स '(२१०) द्वारा सकारान्श नहीं होता। इसी प्रकार यद् और एतद् राज्ना म भी समक्ष लेना चाहिये।

तद् + भ्रो । त्यदाद्य व, पररूप, श्रौ को शी श्रादश तथा गुण एकान्श करने पर—'ते'।

तद् + जस् । त्यदाद्यत्व, पररूप जस् को शि आदेश, नुम् आगम ओर उपधादीर्घं होकर—'तानि'।

द्वितीया म भी इसी प्रकार होता है। शेष पु वन नाने। तत्' (वह ) शब्द की नपु सकलिङ्क में रूपमाला यथा---

तत्, तदु तानि Яo ते÷य प० तस्मात् ताभ्याम् हि ० तयो तेषाम् ,, ते तेन तेषु तु० ताभ्याम् स॰ तस्मिन् स-बोधन नहीं होता। च० तस्मैं तेम्य

इसी प्रकार नपु सकलिङ्ग म यद् ( जो ) शब्द की रूपमाला यथा-

ये यानि фo येभ्य Яo यत्, यद् यस्मान् याभ्याम् यस्य ययो येषाम् द्वि ० यै स० यस्मिन् येषु ग्रेन याभ्याम् तु० सम्बोधन नहीं होता। यस्मै

इसी प्रकार नपु सकलिइ में 'एतद्' ( यह ) शब्द की रूपमाला यथा -

पुतानि एतस्मात् एताभ्याम् एते-य पुते Q0 पुतत्, पुतद् प्र० एतेषाम् ष० एतस्य पुतयो द्धि० , पुतै स॰ एतस्मिन् एतेषु **एता**भ्याम् तु० सम्बोधन नहीं होता। एतेभ्य च० एतस्मै

यहा दकारान्त नपु सक-शब्द समाप्त होते हैं। [साधु ठ] मवाक् । गोची। गवाब्चि। पुनस्तद्भत्। गोचा। गवाग्न्याम्॥

व्यार्या — गो अञ्च् = भौ के पास अध्त होने वाला। गामन्वतीति—गवाक्। 'गो' कर्म उपपद होने पर गत्यर्थक अञ्चु (स्वा० प०) धातु से 'ऋत्विग्द्धक ' (३०१) सूत्र से विवन्प्रत्यय, उसका सर्वापहारलोप, 'श्रनिदिताम् '(३३४) से उपधा के नकार का लोप होकर— गो श्रच्। श्रव इस से स्वादि उत्प-न होते हैं—

सुँ में—गो अच्+स्। 'स्वमोनेपु सकात' (२४४) स सुँ का लुक्, 'क्विन्प्रत्ययस्य दु' (८ २ ६२) के असिद्ध होने से 'चो दु' (८ २ ६०) द्वारा चकार को ककार होकर तरत्व चत्व प्रक्रिया करने से—'गो श्रक, गो श्रग् । श्रव गो' शब्द के श्राकार तथा अक् श्रब्द के श्रकार के मध्य तीन प्रकार की सन्धि [ 'प्रवह् स्फोटायनस्य' (४७) से वैक निपक श्रवह् तथा सवर्णदीघ, श्रवह् श्रभाव मे 'सर्वत्र विभाषा गो' (४४) से वैकल्पिक प्रकृतिभाव, प्रकृतिभाव के श्रभाव मे 'एड पदान्ताद्ति' (४३) से प्रवरूप ] होने से छ रूप सिद्ध होते हैं। यथा—( श्रवङ्प से ) १ गवाक् २ गवाग्। (प्रकृतिभावप से ) ३ गोश्रक, ४ गो श्रग्। (प्रवृह्णप से ) १ गोऽक् ६ गोऽग।

'श्री' मे—गोश्रम् + श्री। यहा 'नपु सकान्म' (२३१) से 'श्री'की शी, श्रनुबन्ध लोप, यिच भम्' (१६१) से भसन्त्रा तथा 'श्रम ' (२३१) सूत्र से श्रकार का लोप होकर—'गोची' यह एक ही रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार गति श्रर्थ में भसन्त्रा के सब स्थलों म यही बात समक्ती चाहिये।

द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमावत् प्रक्रिया होती है।

टा में — गोन्नच् + आ (टा)। भसङ्ज्ञा होकर 'श्रच ' ( ३३४ ) से श्रकार का लीप हो जाता है — गोचा'।

भ्याम् में— गो श्रच् + भ्याम् । यहा भसञ्ज्ञा न होने से श्रकारलोप नहीं होता है । पदान्त में 'चो कु ।( ३०६ ) द्वारा कुत्व गकार करने पर तीन प्रकार की सिधि हो जाती है—"१ गवारभ्याम्, २ गोश्रस्थाम्, ३ गोश्रस्थाम्'। इसी प्रकार—भिस्, भ्यम श्रौर सुप् मे तीन २ रूप बना लेने चाहियें।

गतिपच में 'गोश्रव्च' शब्द की रूपमाबा यथा-

ये सब रूप गत्यथक 'अञ्चुं' वातु के हैं। यदि अञ्चुं' धातु पूजार्थंक होगी ता निम्नप्रकारेण प्रक्रिया होगी—

### गो अञ्च् = गाय की पूजा करने वाला।

'गो' कर्मोपपद 'श्रब्सुँ' धातु स वित्रन्, उसका सर्वापहारलोप, नाञ्चे पूजायाम्' (३४१) से नकार के लोप का निषेध हो जाता है। श्रब श्रातिपदिकसञ्ज्ञा होकर स्वादि श्रस्य उत्प न होते हैं—

सुँ मे—गोश्रव्य + सुँ। 'स्वमोर्गपु सकात (२४४) से सुँ का लुक, 'स्योगा नतस्य लोप' (२०) सूत्र से सयोगा त चकार का लोप निमित्तापाये 'के न्याया नुसार ककार को पुन नकार तथा उसे 'निवन्प्रत्ययस्य दु' (३०४) सूत्र से ङकार करने पर—'गो श्रद्ध'। श्रव तीन प्रकार की सन्धि करने से—'१ गवाड् २ गोश्रङ्, ३ गोऽइ' ये तीन इत्प सिद्ध होते हैं।

'श्री' में—गो श्रब्च् + श्री। 'नपु सकाच्च' (२२४) सूत्र से 'श्री' को शी श्रादश होकर तीन प्रकार की सन्धि करने मे—''१ गवाञ्ची २ गोश्रव्ची, ३ गोऽञ्ची' ये तीन रूप सिद्ध होते हैं। ध्यान रहे कि लुप्तनकार 'श्रव्चुँ' न होने से 'श्रच ' से श्रकार का लोप न होगा। इस प्रकार मत्व में सर्वत्र जानना। 'जस् म — गो भ्रञ्च् + जस् । जस् को शि श्रादश होकर नकारलोप न होने के कारण सवनामस्थान परे होने पर भी 'उगिदचा सवनामस्थान '( २८६ ) से नुम् श्रागम नहीं होता। 'नपु सकस्य मजच '( २३६ ) से भी नुम् न होगा, क्योंकि उहा पर 'श्रच परस्येव क्रजो नुम्विधानम्' यह "यवस्था की गई है। श्रव तीन प्रकार की सिध करने स—' १ गवाञ्चि, २ गण्यञ्चि, ३ गोऽञ्चि" ये तीन रूप सिद्ध होते हैं।

द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमावत् प्रक्रिया होती है।

'टा' म—गोश्रब्च् + श्रा (टा)। नकार का लोप न होने क कारण 'श्रच ' (३३१) सूत्र प्रवृत्त नही होता। केवल तीन प्रकार की सिन्ध करने से—''१ गवाब्चा, २ गोश्रब्चा, ३ गोऽब्चा 'ये तीन रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार—ह, डिस , श्रोस्, श्राम् श्रीर कि सें प्रक्रिया होती है।

'भ्यास् म—गोन्नज्ञच + भ्यास् । सयागा तस्य लोव (२०) सुन्न से चकारलोप, 'निमित्तापाये के यायानुसार नकार को नकार तथा क्विन्नद्रययस्य कु (३०४) से छमे डकार होकर तीन प्रकार की सन्धि करने से—''१ गवाडभ्याम् २ गोन्नड्भ्याम्, ३ गोऽड्भ्याम् ये तीन रूप सिद्ध हाते हैं। इसी प्रकार—भिम् श्रीर भ्यस् मे भी प्रक्रिया होती है।

सुप्' में — 'गोन्नज्च + सुप् । सयोगान्तलोप, जकार को नकार तथा क्विन्प्रत्ययस्य कु' (३०४) से उसे डकार होकर — गोन्नड् + सु। 'आदेश प्रत्यययो ' (१४०) से घत्व, 'ड्णो कुक् दुक् शरि' ( ६६ ) सूत्र से कुक् आगम करने पर तीनों प्रकार की सिध हो जाती है—

पूजापत्त में 'गोश्रव्च् शब्द की रूपमाला यथा-

| प्र॰ गवाङ् | ) गवाञ्ची       | <b>गवा</b> ञ्चि | द्वि० गवाड 🥤 | गवाञ्ची     | गवाकिच     |
|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| गोश्रह     | ू<br>भोग्रङची ् | गोश्रक्षिच      | गोश्रह्      | गौभ्रञ्ची 🗸 | गोश्रक्तिच |
| गोऽङ्      | गाऽञ्ची         | गोऽङ्चि         | ۲ .          | गोऽङची      |            |
| -          |                 | •               | 1            | •           | -          |

<sup>\*</sup> यहाँ पक्त में "चयो द्वितीया शारि ' (वा॰ १४) से वगद्वितीय — खकार हो जाता है। इससे सुप् मे तीन रूप श्रीर बढ कर नौ रूप हो जाते हैं।

तो इस प्रकार गतिपत्त में ४६ रूप तथा पूजापत्त म ६६ रूप श्रथात कुल मिलाकर ४६ + ६६ = ११४ रूप बनते ह । जस् श्रीर शस म पूजा श्रीर गति दोनों पत्ती में एक समान रूप बनते हैं श्रत एक सौ प उह रूपों में छ रूप घटा देने पर — ११४ — ६ = १०६ रूप श्रवशिष्ट रहते हैं । यद्यपि पूजापत्त म सुप् म 'चया द्वितीया ' वात्तिक से वग द्वितीय श्रादेश होने से तीन रूप श्रीर बढ़ कर एक सौ बारह रूप होते हैं तथापि यहा सूत्रकार के मतानुसार एक सौ नौ (१०६) रूपो का परिगण्यन समक्षना चाहिय । इस शब्द पर एक रोचक प्रश्नोत्तर प्रसिद्ध है। तथाहि—

प्रश्न — जायन्ते नव सौ, तथाऽमि च नव, भ्याम्मिस्भ्यसा सङ्गमे कि एसङ्ख्यानि, नवैव सुप्यथ जिस त्रीरायेव तद्रच्छिस । हिं चत्वार्यन्यवच सु कस्य विद्युधा । शब्दस्य रूपाणि तज् कि जानन्तुं प्रतिभास्ति चेन्निगदितु षार्यमासिकोऽत्राविष ॥

<sup>ग यद्यपि तीन भ्याम् प्रत्ययों, दो भ्यस् प्रत्ययों एव प चमी षष्ठी तथा इतर विम कितयों मे भी रूपो के एक जैसा होने से एक को नौ (१०६) रूप युक्त नहां कहे जा सकते तथापि यहा—"उसी एक विभिक्त म यदि रूपों की समानता पाई जाए तो उसे एक रूप मानना चाहिये, इतरेतर विभिक्तयों म नहीं" यह अभिप्राय इष्ट हाने से कोइ तोप नहीं आता। कि च यहा सम्बोधन के रूपों के परिगणन का प्रश्न नहा उठाना चाहिये, क्यांकि सम्बोधन विभक्ति तो विशेष प्रकार की प्रथमा विभक्ति ही होती है ('सम्बोधने च')।</sup> 

भात्रार्थ — हे ब्रधनना । यदि आप म बुद्धि है तो हम आपको छ मास का अवसर मदान करते हे आप उस शन्द को नानने का प्रयत्न करे जिस के सुँ, अम् और सुप् में नो नो, भ्याम् भ्यस और भिस म छ छ नस् और शस् में तीन तीन तथा अन्य प्रवत्नों में चार चार रूप बनते है।

उत्तर— ("गवाक्शब्दस्य रूपाणि क्लीबेऽचांगतिभेदत । असन्ध्यवड्पूर्वरूपैर्नवाधिकशत मतम् ॥"

भावार्थ — नयु सकलिङ्ग म गति श्रोर पूजा क भेद से तथा प्रकृतिभाव, श्रवङ् श्रोर पूबरूप क कारण गोपूबक क्विन्न त श्रव्य के एक सौ नौ रूप हाते हैं। तथाहि—

"स्वम्सुप्सु नव षड् भादौ षट्के स्युस्त्रीिण जक्शसो । चत्वारि शेषे दशके रूपाणीित विभावय ॥"

भावार्थ — इस शब्द क सुँ अम् तथा सुप मे नौ नौ, भ्याम् भिस् आदि इ भकारादियों म इ इ, जस् शल मे तीन तीन तथा शेष दसो म चार चार रूप होते हैं। यहा चकारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते हैं।

# [लघु०] शकृत्। शकृती। शकृति।।

व्याख्या— शकृत् = मल व विष्ठा ।

शहत् + सुँ। 'स्वमोनपुसकात (२४४) से सुँका लुक् होकर जश्द चस्व प्रक्रिया करने स—'शहत शकृद्।

शकृत् + ग्रौ = शकृत् + शी = शकृती।

शकृत् + जस् = शकृत् + शि । मजात्त होने से 'नपु सकस्य फलच' (२३६) से नुम् आगम, अनुस्वार और परसवण करने पर—'शकृन्ति'।

'शकृत्' शब्द की रूपमाला यथा---

प॰ शक्रुत, द् शक्रती शक्रुति प॰ शक्रुत शक्रुताम् शक्रुता द्वि॰ ,, ,, ,, ,, प॰ ,, शक्रतो शक्रुताम् तृ॰ शक्रुता शक्रुत्रयाम् शक्रुद्धि स॰ शक्रुति , शक्रुत्सु च॰ शक्रुते ,, शक्रुता स॰ देशकृत्, द् । देशकृती ! देशकृति ।

इसी प्रकार-यकृत् ( जिगर ) प्रसृति शब्दों के रूप होते हैं।

## [लघु०] ददत्। ददती॥

व्याख्या— ददत् = देता हुआ कुल आदि ( शत्रन्तोऽयम् ) ददन् + भुँ । भुँ का लुक होकर नश्त्व-चत्व प्रक्रिया स— ददत, ददद्'। ददन् + श्रौ = ददन् + शी = दन्ता।

ददत् + जस = ददत् + शि = ददत् + इ। यहा उगिवचाम् '(२६६) सूत्र द्वारा अथवा 'नपु सकस्य मलच' (२३६) सूत्र द्वारा निय नुम् का आगम प्राप्त होता हे पर-तु 'उमे अभ्यस्तम्' (३४४) स अभ्यस्तमञ्ज्ञा हाकर नाभ्यस्ताच्छतु (३४४) द्वारा उसका निषेध हा नाता ह। अब वैकल्पिक नुम् करने के लिये अधिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि स्त्रम—३६४ वा नपु सकस्य ।७।१।७६॥

अभ्यस्तात् परो य शता तद्दन्तस्य क्लोनस्य वा नुम् सर्वनामस्थाने । ददन्ति, ददति॥

त्र्रार्थ — ऋभ्यस्तसञ्ज्ञक से परे जो शतृँ प्रत्यय तदन्त न9 सकतिङ्ग को सर्वनाम स्थान परे होने पर विकल्प कर के नुम् आगम हो जाता है।

ट्यार्या— अभ्यस्तात् । १।१।शतु । ६।१। [ नाभ्यस्ताच्छतु से ]
नपु सकस्य । ६।१। अङ्गस्य । ६।१। [ अधिकृत हे ] ना इत्य ययपदम् । तुम् ।१।१।
['इदितो नुम् धातो 'स ] सननामस्थाने । ७।१। ['उगिदचा सननामस्थान 'से ]
अथ — ( अभ्यस्तात् ) अभ्यस्तसञ्चक से पर ( शतु ) जो शतृ प्रत्यय तदन्त ( नपु स
कस्य ) नपु सक ( अङ्गस्य ) अङ्ग का अन्ययन ( ना ) निम्हर कर क ( नुम् ) नुम् हो
जाता है ( सननामस्थाने ) सननामस्थान परे हो तो ।

ददत + ह। यहा शि' यह सवनामस्थान पर है श्रभ्यस्त होने से 'नाम्यस्ताच्छ्रतु (३४१) से लुम्निषेघ प्राप्त था, पर नपु सकत्व म प्रकृतसूत्र से विकल्प कर के लुम् का श्रागम होकर श्रनुस्वार परसवण प्रक्रिया करने से — 'ददन्ति, ददति' ये दो रूप बनते हैं।

'द्द्त्' शब्द् की रूपमाला यथा —

दद्ती ददन्ति,दद्ति प॰ दृद्त ददसगम् प्र० दुद्त्, द् दद्स्य ददती ददताम् ष० द्धि० ददकिः स॰ ददति ददस्सु द्दक्याम् तृ० द्दता सम्बोधन प्रथमावन् होता है। द्दस्य स० च० ददते

करने स--- तुद्ति' प्रयाग सिद्ध हाता ह। सम्पूरा रूपमाला यथा -

| স৹    | तुद्व द् | तुदन्ती,तुद्ती | तुद्गित  | प० | तुन्त   | तुद्ज्ञयाम् | तुद्द्रा |
|-------|----------|----------------|----------|----|---------|-------------|----------|
| द्वि० | ,,       | 3              | ,        | do | ,       | तुद्ती      | तुन्ताम् |
| तृ ०  | तुद्ता   | तुद्क्याम्     | तुदक्षि  | स॰ | तुद्ति  | ,           | नुदस्सु  |
| च०    | तुद्ते   | ,              | तुद्रस्य | स॰ | सम्बाधन | प्रथमावत् । |          |

प्रकृतसूत्र से भ्वादि, दिवादि, तुदादि चुरादि तथा श्रदान्गिण की 'या' श्रादि श्राकारा व धातुश्रो से तथा स्य के श्रागे शतृ प्रत्यय हाने पर नपु सक के द्विवचन शी म वैकल्पिक नुम् का श्रागम प्राप्त होता है। इस पर भ्वादि, चुरादि तथा दिवादिगणीय धातुश्रों को श्रिप्रमसूत्र द्वारा नित्य विधान करते हैं—

# [लघु०] विष स्त्रम्— ३६६ शष्ट्यनोर्नित्यम् ।७।१।८१॥

शास्यनोरात् परो य शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्य तुम् शीनद्यो । पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत् । दीव्यन्ती । दीव्यन्ति ॥

त्र्रश्री — शप्व श्यन् के श्रवशा से परे जो शतृँप्रत्यय का श्रवश्यव (त्), तदन्त श्रद्ध को नित्य नुम् का श्रागम हो जाता है शी श्रथ्या नदी † परे हो तो।

ट्यार्या—शप्स्यनो । ६।२। श्रात्। १।१। ['श्राच्छीनचोनु म्' से ] शतु
। ६।१। [ नाभ्यस्ताच्छतु'से ] श्रहस्य।६।१। [यह अधिकृत है। ] नित्यम्
। २।१। (क्रियाविशेषणम्) । नुन् ।१।१। ['श्राच्छीनचोनु न्' से ] अथ —
(शप्स्यनो ) शप वश्यन् के (श्रात्) श्रवर्णं सपरे (शतु) जो शतृँका श्रवयव,
तदन्त (श्रह्मस्य) श्रह्म का श्रवयव (नित्यम्) नित्य (नुम्) नुम् हो जाता है (शीनचा)
शी श्रीर नदी पे हो ता।

भ्वादि श्रीर चुरादिगण में शप् तथा दिवादिगण म श्यन्विकरण हुआ करता है।
भवादि, चुरादि तथा दिवादिगणीय शत्र तों को इस सूत्र से शी परे होने पर निस्य नुम्
श्रागम हो जाता है।

#### पचत् = पकाता हुआ ( कुलादि )

पच् (हुपचँष् पाके ) यह भ्वादिगशीय उभयपदी धातु है। इस मे परे शतुँ प्रथय तथा शप् विकरण होकर पच् शप् शतुँ = पच् श्र श्रत् । श्रव यहा 'यस्मास्यत्यय

<sup>†</sup> नदीका उदाहरण 'भानतो, दोव्यन्तो स्नादि है।

विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्' (१३३) सूत्र द्वारा पच् + ग्र='पच' की श्रङ्गसन्ज्ञा हाकर श्रतो गुगा' (२७४) से पररूप एकादश करने स पचत्' शब्द निष्पन्न होता है।

पचत् + श्रौ = पचत् + ई (श्री)। यहा श्रन्तादिवच्च (४१) की सहायता से 'पच की श्रद्धसन्द्रा हो जाती ह। इस से पर 'त्' यह शतुँ प्रयय का अवयव है, तदन्त श्रद्ध 'पचत्' ह। इस स परे 'शी' के रहने से प्रकृतसूत्र द्वारा नित्य नुम् का श्रागम होकर श्रनुस्वारपरसवर्णप्रित्या हो नाती है — 'पच ती'।

पचत् + जस् = पचत् + शि। मलन्त हाने से नुम् का आगम और पूववत् श्रनुस्वार परसवस्त्रप्रक्रिया करने स— पचति प्रयोग सिद्ध होता है।

पचत्' शब्द की नपु सक मे रूपमाला यथा --

पचित पचग्ती प० पचत प्र० पचत्द् पचद्भवाम् पचद्भ द्वि० पचतो ष० पचताम् स॰ पचति पचद्भ तृ० पचता पचद्धाम् पचत्सु स॰ हे पचत्द्। हे पच-ती। हे पचिता च० पचते पचद्भय

हसी प्रकार—ग छत् (जाता हुआ) चलत् (चलता हुआ) भनत् (होता हुआ) नयत् (ले जाता हुआ) नमत् (नमस्कार करता हुआ) वदत् (बोलता हुआ) इत्यादि अन्य भ्वादिगणीय तथा चोरयत् (खुराता हुआ) प्रभृति खुरादिगणीय धातुओं के रूप भी समक्त लेने चाहियें।

#### दीव्यत् = खेलता हुआ व चमकता हुआ ( इलादि )

दिवुँ क्रीड।विजिगीषा '(दिवा० प०) घातु से शतुँ अत्यय तथा श्यन् विकरण होकर—िव्+श्यन् + शतुँ = दिप्र यू अतः। अब 'हिलि च'(= २ ७७) से दीघ तथा 'अतो गुणे (२७४) से परस्प एकादेश करने पर 'दी-यत्' शब्द निष्पन्न होता है।

दी यत् + भ्रौ = दी यत् + है (शी)। यहा श्यन् के यकारोत्तर श्रवण से परे शतृं का श्रवयव तकार विद्यमान है, श्रत तदन्त 'दी यत्' को शो परे होने पर नित्य नुम् का श्रागम होकर श्रनुस्वारपरसवणाशक्रिया करने से—'दी यन्ती' प्रयोग सिद्ध हाता है।

जस में पूचवत्—'दी यन्ति'।

दी यत्' शब्द की नपु सक में रूपमाला यथा-

प्रव दी यत् द् दी यती दी यति प्रव दी यद्भयाम् दी यद्भय द्वि ,, प्रव यतो दी यताम् तृ दी यता दी यद्भयाम् दी यद्भि स्व दी यति ,, दी यत्सु च दी यते ,, दी यद्भय स्व हे दी व्यत् द् ! हे दी द्यन्ती ! हे दी व्यन्ति ! इसीप्रकार—सा यत् ( सीता हुआ ), ग्रस्यत् (फ्रेंकता हुआ), वृष्यत् (क्राध करता हुआ), शुभ्यत् (शुद्ध होता हुआ) इत्यादि शत्रत दिवानिगणीय धातुआ के रूप होते ह ।

# 

- (१) अभ्यस्तसञ्ज्ञक शब्द । इस अखा म ददन, दधन, नुह्नत, बि+यत, जामन, जचन दरिद्रत, प्रभृति शब्द आते हैं। इन शादों का 'शी' म नुम् का आगम प्राप्त नहीं होता। 'शि' म 'वा नपु सकस्य' (३६४) स विकल्प कर क नुम् हो जाता है।
- (२) राप् व स्यन् विकरण के शत्रन्त । भवानि श्रीर चुरादिगणीय धातुश्रों से शप् विकरण तथा दिवादिगणीय धातुश्रों से श्य न्विकरण हुश्रा करता है। इनक शत्र तों को शी तथा शि दोनों म नित्य नुम् का श्रागम हो जाता है। या— गत्रत्, भवन्ती, भत्रन्ति। चोरयन, चोरय ती, चोरयन्ति। नी-यत नी-यन्ती, दि-यिति।
- (३) तुदादि, त्राकारा त त्रदादि तथा 'लुट सद्धा' (८३५) के शत्रन्त । इन को शी म आच्छीनबोनु म् (३६१) द्वारा वैकल्पिक तथा शि म नपु स कस्य मज्जच' (२३६) से नित्य नुम् का आगम हो नाता है। या—नुदत्त तुदन्ती तुदती, तुदन्ति । यात् यान्ती याती, यान्त । भविष्यत्, भविष्यन्ती भविष्यती, भिविष्यन्ति ।
- (४) उपयुक्त गर्धों से मिन्नगर्गीय घातुत्रों के अत्रन्त । इस श्रेणी म शी परे होन पर तुम् आगम बिलक्त नहीं हाता । शि' मे कलक्तत्वात नित्य तुम् हाता है। यथा—(क्रयादिगर्गाय) सुष्णत् सुष्णती, सुष्णित । (तनादिगर्गाय) दुर्वत, दुवती दुवन्ति । इत्यादि । क्ष

शतृं प्रत्यया त शान उगित् हुम्रा करते है स्रत स्त्रीत्न की विवक्ता में उगितश्च' (१२४६) सूत्र से डाण् प्रत्यय होता है। डीण् क ऋनुब धा का लोप होकर 'ईं' स्रविशिष्ट रह जाता है। 'यू स्याख्यो नदी' (१६४) से 'इ' की नदीस ज्ञा है। तम जन्में २ 'शी' म जैसे २ नित्य व वैकाल्पक नुम् होता है वैसे २ नित्य व वैकाल्पक नुम् होता है वैसे २ नित्य व वैकाल्पक नुम् इ' परे हाने पर भी हो जाता है।

यथा—श्रण् श्रौर श्यन् विकरणीय धातुश्रो सशी म नित्य नुम् होता है, तो नदीसञ्जक 'इ' म भी नित्य नुम् हो जायगा। तथाहि —

श्रव बालकों के श्रभ्यासार्थ नीचे तुछ शत्र त श्रपने श्रणीबोधक श्रश्कसहित विख जाते हैं---

१ चलत् (२), २ विन्दत् (३), ३ जाप्रत् (१), ४ पठत् (२) ४ विशत् (३), ६ शासत् (१), ७ लिग्त् (३), मि विश्राम्यत् (२), ६ विभ्यत् (१), १० ब्रुवत् (४), ११ द्यडयत् (२), १२ स्जत् (३) १३ द्धत् (१), १४ मुञ्चत (३) १४ द्वत् (४), १६ कथयत् (२) १७ नृयत् (२), १म जुह्नत् (१), १६ सिञ्चत् (३) २० यात् (३), २१ करिष्यत् (३)।।

#### यहा तकारान्त नपु सकशब्द ममाप्त होते हैं।

| ,                          | नपुसक ने 'शी (ग्रौ)म  | नटीस जक 'ई' स्रर्थात् स्त्रीालङ्ग म                                             |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                            | १ भवती                | भवाती, भगात्यो, भगात्य । उच्चारण नदीवत्                                         |
| श्यन्विकरसायि श्राब्पकरसीय | २ नम ती               | नम ती, नम त्यौ, नम त्य । , ,,                                                   |
|                            | ३ पतती                | पत <del>न्</del> ती, पत <sup>-</sup> त्यौ, पत <sup>-</sup> त्य । , ,,           |
| ाय स                       | ४ चोरयन्ती            | चोरयन्ती,चोरयन्त्यौ,चोरय <sup>-</sup> त्य । " "                                 |
| PACE !                     | ५ गग्यन्ती            | गग्पय ती,गग्पय⁻स्यौ,गग्पयन्स्य ।,, ,                                            |
| श्यक्ति                    | ६ दीव्यन्ती           | ढीव्य <sup>-</sup> ती, टी य <sup>-</sup> त्यौ, टी य <del>न</del> ्त्य । ,, विक् |
|                            | ७ ग्रस्य ती           | ग्रस्य ती, ग्रम्य त्यौ ग्रस्य त्य ।,,    ,                                      |
| ,                          | ८ श्राम्य <b>न</b> ती | श्राम्य <sup>-</sup> ती, श्राम्य त्यौ <b>,श्रा</b> म्य <b>न</b> त्य । , , ,     |

तुदादिगणीय, आकारान्त अदादिगणीय तथा 'लृढ ' सद्घ ' वाले शत्र ता स शा' म वैकाल्पक नुम् होता है तो 'इ' म भी वैकाल्पक नुम् होगा। तथाह—

[लघु०] धनु । धनुषी । 'सान्त '(३४२) इति दीर्घ । 'नुम्विसर्ज-नीय '(३५२) इति ष । धन् षि । वनुषा । धनुर्भ्याम् । एवम—-चक्षुर्हिविरादय ॥

व्याख्या-- 'धन्' (जहो॰ प॰) धातु से श्रीणािक उस् प्रत्यय करने पर 'धनुस् शब्द निष्पन्न होता है। 'धनुस् का श्रथ है-धनुष।

धनुस् + सुँ। 'स्वमानपु सकात (२४४) स सुँ का लुक् होकर हँ त्व विसग करने से—'धनु'। 'पुर्' की तरह रेफान्त धातु न होने से 'वौंरुपधाया — (३४१) से दीघ नहीं होता।

धनुस् + भ्रौ। नपुसकाच्च (२३४) से शी श्रादेश होकर 'श्रादेशप्रत्यययो' (१४०) से षत्व हा जाता है— धनुषी।

```
५ करिष्याती,करिष्यती (करिष्याती करिष्यान्त्यौ करिष्यान्त्य ) उच्चारण नतीयत्
 Ev
Ev
                                [ करिष्यती करिष्यत्यो करिष्यत्य । ] ,,
       उपयुक्त गणा से भिन्नगणीय शत्रात धातुन्त्रा र 'शी' म तुम् नहा होता तो ननी
सञ्जक 'ई' म भी नुम् न होगा। तथाहि --
                श्रश्नती
                                ग्रश्नता, ग्रश्नत्या ग्रश्नत्य !
                                                                  उच्चारण नटीयत्।
            २ मुष्णती
                               मुष्णती मुष्णत्यौ, मुष्णत्य ।
                               श्रदती, श्रदत्यौ, श्रन्त्य।
                श्रदती
                               ध्नती, ध्नत्यी, ध्नत्य ।
       प्नती
५ जुहती
-{
            ४ घ्नती
                               जुह्नती, जुह्नत्यी जुह्नत्य।
                                ददती, ददस्यो, ददस्य ।
            ६ दन्ती
                               प्राप्नुवती, प्राप्नुवस्यौ, प्राप्नुवस्य ।
                प्राप्नुवती
                               शुरवती, शुरवस्यौ शुरवस्य ।
           🖛 शएवती
                               कुर्वती, बुवस्यी, कुवत्य ।
                               तन्वती, तन्वस्यो, तन्वस्य ।
                               नानती, जानस्यौ, जानस्य ।
                               कम्बती, कम्बस्यी, सम्बस्य ।
```

घनुस् + जस् = धनुस् + इ (शि)। नपु सकस्य क्षतच '(२३६) द्वारा नुस् आगम और 'सा तमहत सयोगस्य (३४२) म पा र स्राग को उपधा को दोघ होक — धनुन्स् + इ। श्रव 'नश्चापदा तस्य कि '(७८) से नकार को श्रनुस्वार तथा उसके प्यवधान मे भा 'नुन्त्रिमर्जनीयश-यैवायेऽपि' (२४२) द्वारा षत्व होकर— 'धनु षि' प्रयोग सिद्ध होता है।

भ्याम् भिस श्रीः भ्यस् मे 'ससजुषो रूँ' (१०४) से रूँ त्व होकर रफ का जध्वगमन हा जाना है — प्रतुभ्याम् धरुभि प्रतुभ्य ।

धनुस् + सु (सुप्)। यदा षत्व और हँ त्य के युगपत् प्राप्त होने पर षत्व के असिद्ध होने से सर्नप्रथम हँ त्व हो जाता है। अब विसर्ग आदश होकर 'वा शरि' (१०४) से पन्न मे वैकल्पिक विसर्गादश आर दूसर पन्न मे विमननी यस्य स' (१०३) से सकारा देश हो जाता है— रतु सु धनुम सु। अब प्रश्न हरा में निसग के यवधान में और दूसरे रूप म सकार शर् के यवधान मं 'नुम्बिसजनीयश-यवायेऽपि' (१४२) सूत्र द्वारा षत्व हो— रतु सु धनुससु। अब सकार वाले पन्न में 'ब्हुना ब्हु' (१४) से ब्हुत्व पकार करने पर— 'धनु सु, धनुब्धु' ये दा प्रयोग सिद्ध होते है।

| র ০   | धनु   | धनुषी     | धनू षि  | प० धनुष     | धनुभ्याम्  | धनुभ्य         |
|-------|-------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|
| द्वि० | "     | ,         |         | ष० ,        | घनुषो      | धनुषाम्        |
| तृ०   | वनुषा | घनुभ्याम् | धनुर्भि | स० घनुषि    |            | धनु षु गनुष्षु |
| ৰ৹    | घनुषे | ,         | घनुभ्य  | स॰ हे धनु । | हे धनुषी ! | हे धनुषि !     |

\* वह वैयाकरण धनुस्' श द म 'श्रादेशप्रध्यययो ' (१५०) सून द्वारा षत्व करने 'धनुस्' शब्द नना कर सुँ म्राटि प्रत्यय लाया करते हैं। तन वे सुँप्रध्यय म 'स्वमोनपु सकात' (१४४) द्वारा सुँलुक् कर षत्व के श्रिसिद्ध होने से 'ससजुषो ह (१०५) द्वारा ह त्व श्रीर उसके रेप को विसर्गादेश कर 'धनु ' प्रयोग सिद्ध करते हैं। परन्तु यह ठीक नहीं, क्यांकि षत्व ने श्रनक्तर स्वादि उत्पन्न होते तो भ्रायकार 'धनू पि' म पश्वसिद्धि ने लिये— नुम्विसजनीयेति ष' ऐसा न कहते षद्य तो वहाँ सिद्ध ही होता। श्रीर जो लोग यह कहते हैं कि षद्य होते हुए भी जब मतल तलच्या नुम् हो जाता है तब निमित्ति ने न रहने से निमित्तिषकार भी सकाररूप म परिणत हो जाता है श्रन तम 'नुम्विसर्जनीय ' (३५२) द्वारा सकार को पुन षकार करना स्रावश्यक होता है, उसीका भ्रन्थकार ने 'नुम्विसजनीयेति ष' द्वारा निर्देश किया है। पर यह समाधान भी स्विकर प्रतीत नहीं होता, क्यांकि प्रथम तो

इसी प्रकार—१ वपुस = शरीर । २ हिवस् = होम करने योग्य घृतादि । ३ चचुस् = श्राख । ४ जनुस = जन्म । ४ यजुल् = यजुर्वेद । ६ ज्योतिस् = नचत्र । ७ श्रायुस् = श्रायु, उमर । द श्ररुस् = मर्म । ६ श्रिचिस् = प्रकाश । १० सिपस = घृत । १६ तनुस् = शरीर । इत्यादि शब्दों के रूप होते हैं ।

## [ लघु ० ] पय । पयसी । पयासि । पयोभ्याम् ॥

व्याख्या- पयस् = जल व द्ध ।

पयस् + सुँ । सुँ लुक हाकर रूँ त्व विसर्ग करने से-- 'पय'।

पयस् + श्रौ = पयस + शी = पयस् + ई = 'पयसी'।

पयस + जस् = पयस् + इ (शि)। 'नपु सकस्य मजच ' (२३१) से नुम् का मागम, 'सान्महत सयोगस्य' (३४२) से उपधादीव तथा 'नश्चापदान्तस्य मजि' (७८) से म्रानुस्वार होकर—'पयासि'।

पयस् + भ्याम् । यहा 'ससजुवो कॅं' ( १०४ ) से कॅंख, 'इशि च' ( १०७ ) से उत्व तथा 'श्राद् गुण ' ( २७ ) से गुण होकर—'पयोभ्याम्' । समग्र रूपमाला यथा—

| গ ০  | पथ   | पयसी      | पयासि  | qo | पयस   | पयोभ्याम्      | पयोभ्य    |
|------|------|-----------|--------|----|-------|----------------|-----------|
| डि॰  | **   | 52        | 79     | do | **    | पयसो           | पयसाम्    |
| तृ ० | पयसा | पयोभ्याम् | पयोमि  | स० | पयसि  | ,, पय          | सु,पयस्सु |
| ৰ ০  | पयसे | 13        | पयोभ्य | स० | हे पय | । हे पयसी ! हे | पयासि ।   |

<sup>&#</sup>x27;निमित्तापाये ' परिमाषा ही श्रमित्य है। श्रौर इसे नित्य भी स्वीकार करें तो भी 'श्रकृतव्यूहा पाणिनीया 'श्राटि परिभाषाश्रों द्वारा प्रथम ष्यव करना युक्त न वन सकेगा।

कहीं कही 'सिद्धान्तकोमुदी' के सस्करणों में जो "वर्ष्वस्यासिद्धस्वाद् रुष्वम्" ऐसा पाठ देखा जाता है—उसका तास्पय—सुँ का छुक् होने पर पदान्त में वस्व श्रीर रूष्व के युगपत् प्राप्त होने पर वस्व के श्रसिद्ध होने से रूष्व हो जाता है—ऐसा समस्ता चाहिये।

श्रीर जो लोग षकारान्त होने में यह युक्ति देते हैं कि यदि यह सान्त होता तो श्रामे सान्त 'पयस्' शब्द लिखने की कोई श्रावश्यकता न होती, क्योंकि उसने प्रयोग भी इसी तरह होते हैं—कोई श्रान्तर नहीं होता। इस पर हमारा निवेदन यह है कि 'पयस्' शब्द का उस्लेख केवल 'म्याम्' श्रादियों में 'हिश च' (१०७) द्वारा उस्विशेष दर्शाने के लिये ही किया गया है। पयस शाद के म्याम् श्रादि में—'पयोभ्याम् ,पयोमि ' प्रयोग बनते हैं परन्तु 'वनुस्' शब्द के 'धनुम्याम् , धनुर्मि ' श्रादि बनते हैं। श्रात 'पयस्' शब्द का उस्लेख 'धनुस्' शब्द को धान्त प्रमाणित नहीं कर सकता।

इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप होते हैं-

| शब्द        | ষ্ঠ্যপ্        | शब्द    | ऋर्थ       | शब्द       | - अर्थे     |
|-------------|----------------|---------|------------|------------|-------------|
| १ श्रम्भस्  | जल             | तपस्    | तप         | रोधस्      | नदी का      |
| श्रयस्      | बोहा           | १४ तमस् | श्र-धकार   |            | किनारा      |
| त्र्रगस्    | ज <b>ब</b>     | तेजस्   | दीप्ति     | रहस्       | तेजी, वेग   |
| श्रशस्      | बवासीर         | नभस्    | স্থাকাহা   | ३० वत्तस्  | छाती        |
| ४ श्रागस्   | श्रपराध        | पाथस्   | <b>ज</b> ल | वचस्       | वचन         |
| डरस्        | छाती           | मनस्    | <b>मन</b>  | वयस्       | उम्र व      |
| ऊधस्        | गौ का          | २० महस् | तेज        |            | परिन्दा     |
| ,           | श्रापीन चड्डा  | यशस्    | यश         | वर्चस्     | तेज         |
| <b>एनस्</b> | पाप            | यादस्   | जबजीव      | शिरस्      | सिर         |
| श्रोकस्†    | घर             | रचस्    | राचस       | ३४ श्रेयस् | धर्मव मोच   |
| १० ग्रोजस्  | बल व तेज       | रह्वस्  | तेजी, वेग  | सरस        | तालाब       |
| श्रहस       | पाप            | २४ रजस् | धूिल       | स्रोतस्    | <b>करना</b> |
| चेतस        | चित्त          | रहस्    | एका व      | सहस्       | <b>ब</b> ज  |
| छ⁻न्स्      | गायत्री श्रादि | रेतस्   | वीय व बीज  |            |             |
|             | छन्द           |         |            |            |             |
|             |                |         | ]          |            |             |

ये ही शब्द जब बहुवीहि में किसी के विशेषण बन जानें, तो नपु सकिलिङ्ग में तो उच्चारण इसीप्रकार होगा। परन्तु पुल्ँ लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग में 'वेधस्' के समान उच्चारण होगा—प्रसन्नमना पुरुष, प्रसन्नमना स्त्री। प्रसन्नमनस पुमास स्त्रियो वा। प्रसन्नमनस पुमास स्त्रिय वा।

## [लघु०] सुपुम् । सुपु सी । सुपुमासि ॥

व्याख्या--शोभना प्रमासो यस्मिन् तत् सुपुम् ( कुलम् )। जिस कुल श्रादि में श्र-के २ पुरुष हों उस कुल श्रादि को 'सुपु स' कहते हैं।

सुपु स्+सुँ। यहा सुँ का लुक् होकर 'सयोगा तस्य लोप ' (२०) द्वारा सकार का

<sup>†</sup> इसी का कृद प्रश्न पूछा जाता है—'कदागुरोकसा भवन्त १'। 'कदा अगु, अशोकसो भवन्त 'यह छेद है।

भी लोप हो जाता है। श्रव निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय 'हारा श्रनुस्वार श्रपने पृव वाले रूप मकार मे परिण्यत हो जाता हे---'सुपुम् ।

सुपु स् + भौ = सुपु स् + शी = सुपु स् + ई = सुपु सी।

सुपु स् + जस्। यहा जस के स्थान पर भावी शि' सर्वनामस्थान की वित्रचा में 'पु सोऽसुड्' (३४४) द्वारा श्रसुड् श्रादश होकर—सुपुमस + जस्। पुन शि' श्रान्श मत्व तत्वचण तुम्, सान्तमहत '(३४२) से दीघ तथा नश्चापदान्तस्य मति (७८) से श्रनुस्वार होकर—'सुपुमासि'।

सुपु स्' शब्द की नपु सक में रूपमाला यथा-

प्र० सुपुम् प० सुपुस सुपुम्भ्याम् सुपुमासि सुपु सी सुपुम्भ्य द्वि० सुपु सो ष० ,, सुपु साम् सुपुरिभ ं स॰ सुपु सि तृ सुपु सा सुपुम्भ्याम् सुपु सु स॰ हे सुपुम् 'हे सुपु सी 'हे सु मासि ! च० सुपुसे सुपुम्भ्य

नोट—वस्व त नपु सकों का उच्चारण—विद्वत् द्, विदुषो, विद्वासि । उपेयिवत्, उपेयुषी, उपेयिवासि । उपेयिवद्भ्याम् । उपेयिवत्सु । इस प्रकार होगा । श्रन्य सकारान्तो का नपु सक में — ज्याय , ज्यायसी, ज्यायासि श्रादि ।

[ल्यु ०] त्रद । विभिक्तकार्यम् । उत्व मत्वे । त्रमू । त्रमू नि । शेष पु वत् ॥

ट्याल्या-अब अदस्' शब्द के नष्ठ सक मे रूप सिद्ध किये जाते हैं।

भदस् + सुँ । सुँ बुक् होकर रूँ त्व विसग करने से — भ्रद †।

अदस + भ्रौ = श्रदस + इ (शी)। उत्व मत्व के श्रसिद्ध हाने स प्रथम स्यदाद्यस्य पररूप, श्रौर गुगा एकादेश हाकर—'श्रदे। श्रव 'श्रदमोऽसेर्दातु दो म' (३४६) स्त्र से एकार को अकार तथा दकार को मकार होकर— श्रमू'।

श्रदस् + नस् = श्रदस् + शि । त्यदाद्यत्व, पररूप, नुस् श्रागम तथा उपधादीघ होकर -श्रदानि । श्रव 'श्रदसोऽसेर्दादु दो म ' (३१६) स्त्र से उत्व मत्व करने से — 'श्रमूनि'।

द्वितीया में भी इसी तरह प्रयोग बनते हैं। शेष प्रक्रिया पु वत् होतीं हैं।

<sup>†</sup> यहाँ श्रद्स् शब्द ने सान्त होने से 'श्रद्सोऽसेर्टां दे म' (३५६) द्वारा उत्व मन्त्र नहीं होता है। विभक्ति परे न होने के कारण 'स्यदादीनाम' (१६३) सूत्र भी प्रवृत्त नहीं हो सकता।

नपु सक में 'श्रदस्' शब्द की रूपमाला यथा-

श्रमूनि प० श्रमुष्मात् श्रमूभ्याम् श्रमीभ्य प्र० श्रद असू द्वि० ष० श्रमुष्य श्रमुयो श्रमीषाम् " श्रमीषु स० श्रमुध्मिन् तृ० श्रमुना श्रमुभ्याम् श्रमीभि सम्बोधन नहीं होता। च० श्रमुष्मै श्रमीभ्य ,,

#### श्रम्यास (४७)

- (१) 'ऊन्जिं" रूप पर "नरजाना सयोग " लिखने की क्या श्रावश्यकता थी ! सविस्तर सोदाहरण स्पष्ट करो ।
- (२) नपु सक में किन किन प्रत्ययों के परे होने पर भसन्ज्ञा श्रौर सर्वनामस्थानसन्ज्ञा हुश्चा करती है ? सस्त्र स्पष्ट करें।
- (३) हलात नपु सक' में ऐसा कीन सा शब्द आया है जिसके सुँ और अम् के रूपों में भेद होता है ? (उत्तर—अन्वादेश में हदम्' शब्द)।
- ( 🗴 ) गतिपत्त के 'गवात्तु' श्रादि रूपों में 'चयो द्वितीया ' क्यों प्रवृत्त नहीं होता।
- ( ५) "घनुस शब्द से सान्त अवस्था में ही स्वादिप्रत्यय उत्पन्न होते है"—इस कथन की सोदाहरण सप्रमाण पुष्टि करो।
- ( ६) 'श्रद ' प्रयोग में उत्व मत्व क्यों नहीं होते ? कम सकम त्यदाद्यत्व तो होना ही चाहिये था।
- (७) 'इदम्' शब्द के नपु सक के अन्वादेश में 'एनत्' आदेश क्यो विधान किया गया है, क्या 'एन' आदश से काम नहीं चल सकता था ? भाष्यानुकूल ताल्पर्य स्पष्ट करें।
- (८) "नपु सकलिङ्ग में शत्रन्त शब्द चार प्रकार के होते है "—इस कथन की परस्पर भेदनिर्देशपुनक सोदाहरण ब्याट्या करे ।
- (९) वारि, इदित, तुद्ति, पचिति, दीन्यिति, दी-यन्ति, के, इमे, ते, ये, एते—श्रादि प्रयोग क्या श्राप को कहीं अन्यशब्द वा धातु की वा श्रन्य विभक्ति श्रादि की श्रान्ति तो उत्पन्न नहीं कराते १ यदि कराते हैं तो कहा कहा १ सविस्तर जिल्हें।
- (१०) 'गो अन्च्' शब्द के १०६ रूपों की सङ्चिप्तरीत्वा सिद्धि करे ।
- (११) गवाक् शब्द के १०१ रूपों की सङ्ख्या पर प्वपिश्यों के श्राक्षेप जिल्ल कर उनका समाधान करें।

- (१२) तत, यत, एतत् इन मे 'तदो स -- ' द्वारा सकारादश क्यों न हो ?
- (१३) 'वाषु' में खर् परे होने पर भी रेफ को विसग भादेश क्यों नहीं होता ?
- (१४) अन् िं, चत्वारि, सुपुमासि, धन् िष, पयोभि, धनुष्यु, तपासि, हे दृष्डि ।
  सुपाथानि, श्रह्मी, इमे, स्वनहुत्, श्रमूनि—इन प्रयोगों की सूत्रनिर्देशप्वक
  सविस्तर सिद्धि करे ।

यहा सकारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते हैं।

[ लघु० ] इति हलन्ता नपु सकलिङ्गा [ शब्दा ]।।

त्रार्थ — यहा इल त नपु सकलिङ शब्दों का प्रकरण समाप्त होता है।

व्याल्या-पड्लिइ प्रकरण भी यहा समाप्त समसना चाहिये।

इति भैमी व्याख्ययो-

पबृ हिताया लघुसिद्धान्त-

कौमुद्या हलन्त-नपु सक लिझ-

प्रकरण पूर्तिमगात् ॥

## \* त्रथाव्यय-प्रकरणम् \*

\_ - & - -

सँस्कृतसाहित्य में दो प्रकार के शब्द पाये जाते हैं। १ विकारी, २ श्रविकारी। जो शब्द विभक्तिवचनवशाद विकार को प्राप्त होते हैं व विकारी' कहाते हैं। इस कोटि में सुब त† और तिडन्त श द श्राते हैं। जो शब्द सदा सब परिस्थितयों में विकाररहित श्रयित एकसमान रहते हैं वे 'श्रविकारी' कहाते हैं। यथा — च, न, यदिं, श्रिप, नाना, विना श्रादि। याकरण में श्रविकारी शब्दों को श्रायय कहते हैं। श्रव यहा उन श्र यथों का प्रकरण श्रारम्भ किया जाता है।

# [ लघु॰ ] सन्जा स्वर्— ३६७ स्वरादिनिपातमञ्यथम् । ।१।१।३६॥

#### स्वरादयो निपाताश्चाव्ययसञ्ज्ञा स्यु ।

म्रर्थ -- स्वर् म्रादि शब्द तथा निपात म्राययसञ्ज्ञक हो ।

ट्या्ट्या—स्वरादिनिपातम् । १ । १ । श्र ययम् । १ । १ । समास —'स्रर्' शब्द श्रादिर्थेषा ते स्वरादय । स्वराद्यश्च निपाताश्च = स्वरादिनिपातम् । समाहारद्वनद्व । श्रर्थं — (स्वरादिनिपातम्) स्वर् श्रादि शब्द तथा निपात (श्राययम्) श्रव्ययसञ्ज्ञक होते हैं । स्वरादि शब्द पाणिनिमुनिविरचित गणपाठ' मे पढ़े गये हैं । निपात—श्रष्ट ध्यायी के प्रथमाध्याय के चतुथपादान्तगत 'प्रागरीश्वरान्निपाता' (१ ४ १६) के श्रधिकार में पढ़े गये हैं । श्राययसञ्ज्ञा का प्रयोजन सुब्लुक् श्रादि श्रागे मूल में ही स्पष्ट हो जायगा ।

श्रव मूलगत स्वरादिगण—श्रथं, उदाहरण तथा विस्तृतटिष्पण सहित नीचे दिया जा रहा है। इस गण में बालोपयोगी श्रव्यन्त प्रसिद्ध शब्दों पर चिह्न ( + ) कर दिया गया है।

<sup>†</sup> यहां सुबन्त से तात्पर्य श्रब्ययभिन्न सुबन्त से है।

# स्वरादि-गण

|    | शब्द                                        | શ્રર્ય                                                                                                                                                              | उदाहरण व स्पष्टीकरण                                                                         |  |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| \$ | स्वर् +                                     | स्वग व परलोक                                                                                                                                                        |                                                                                             |  |
| २  | श्रन्तर् +                                  | सध्य                                                                                                                                                                | गृहस्यान्तर्विगाहते ।                                                                       |  |
| રૂ | प्रातर् +<br>पुनर् +<br>सनुतर् <sup>2</sup> | प्रात काल                                                                                                                                                           | ्रातर्द्ध्तप्रसङ्गेन मध्याह्वे श्वीप्रसङ्गत । }<br>रात्रोचौरप्रसङ्गेन कालोगच्छति धीमताम्॥ े |  |
| 8  | पुनर् +                                     | फिर                                                                                                                                                                 | गच्छतु भवान् पुनदशनाय ।                                                                     |  |
| ધ  | सनुतर्                                      | छिपना                                                                                                                                                               | सनुतश्चौरो गच्छति ।                                                                         |  |
|    |                                             | 1                                                                                                                                                                   | िपयुक्त पाञ्चों श्रन्यय रेफान्त हैं, श्रत 'हशि च'                                           |  |
|    |                                             | (१०७) त्रादि द्वारा उत्वादिकार्यं नहीं द्वाते । यथा—प्रातगच्छ, पुनरत्र,<br>प्र-तरस्ति, सनुतर्धेदि त तत । प्रातोऽत्र, पुनोऽपि—त्तिखने वात<br>विद्यार्थी सावधान रहे । |                                                                                             |  |

१ द्वारासङ्ग = भारतम्, स्त्रीप्रसङ्ग = रामाय गम् , चौरप्रसङ्ग = भागवतम् ।

निम्नगढु से यह अयय 'निगीता तर्हित' अथ में पढा गया है। निगीतन्च तद् अन्तर्हितन्चेति कर्मधारय' ( स्कन्दमाहेश्वरकृत निरुक्तमाष्यटीका )। जो छिपा हुआ तो हो परन्तु निगीत हो—उसे 'सजुतर्' कह सकते हैं। व्याकरण के सब प्रन्यों में इसका अथ 'अन्तर्धान' अर्थात् छिपना जिखा है। परन्तु श्रीसायण अपने वेदमाष्य में सर्वत्र इसका अर्थ 'छिपा हुआ' करते हैं। यथा—"(सजुत) अन्तर्हितनामैतत्' [ऋग्वेद १ ६२ ११]। ''सजुतरित्यन्तर्हितनाम' [ ऋग्वेद १ ४१ १ ]। "सजुतश्चर तम् = निगृद्ध चरन्तम्'' [ ऋग्वेद १ २ ४ ]। इसका 'छिपा हुआ' अर्थ करने से गण्यत्नमहोद्धिकार का उदा हरण भी बडा सुन्दर प्रतीत होता है—सजुतश्चीरो गच्छित (छिपा हुआ चोर जा रहा है)।

२ 'सनुतर्' श्र-यय का प्रयाग प्राय जोक मे नहीं दला जाता। वेद मैं इस का प्रयोग पाया जाता है। जपर का उदाहरण 'गग्धरन्महोदधि' से उद्धत किया गया है। श्रमरकोषादि जौकिक कोषों में इसका उल्लेख नहीं।

|     |           | ı                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ę   | उच्चैस्+  | <b>डॅ</b> चा       | उच्चे पर्वता सन्ति ।                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9   | नीचैस्+   | नीचा               | नीचैगैच्छ्रति रथ ।                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   | शनैस्+    | <b>म्रा</b> हिस्ता | शने पन्था शने कन्था शने पर्वतताङ्कनम्।                                                                                                                                                                                                                        |
| ९   | ऋषक्      | सत्य               | उच्चे पर्वता सन्ति।  नीचेर्गच्छति रथ।  शने पन्था शने कन्था शने पर्वतत्तक्कनम्।  ऋधग्वदन्ति विद्वास।                                                                                                                                                           |
|     |           | नोरखौकि            | ककोषों मे प्राय इसका उल्लेख नहीं मिलता। वेद<br>ोग है।<br>ऋते ज्ञानान्न सुक्ति।<br>शब्द के योग में 'श्रन्याराद्'' (२३ २६)                                                                                                                                      |
| १०  | ऋते +     | विना व वगैर        | ऋते ज्ञानान्न सुक्ति ।                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |           | नोट—इस ।           | ।<br>राब्द के योग में 'श्रन्याराद् ' (२३ २६)                                                                                                                                                                                                                  |
|     |           |                    | भक्तिकाविधान होता है। लोक में द्वितीया का                                                                                                                                                                                                                     |
|     |           |                    | ोग देखा जाता है। उसका समाधान कई लोग                                                                                                                                                                                                                           |
|     | i         | "ततोऽन्यत्रापि दर  | _20 22 \$.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ११  | युगपत्+   | एक साथ             | युगपद् गच्छन्ति बालका ।  श्राराद् दुष्टात् सदा वसेत् (दूरे)। श्रराद्गेशाद् सेद् बुध (समीपे)।  शब्द के योग में 'श्रन्याराद् '(२ ३ २६) भक्ति का विधान होता है।  दुष्ट कार्यात्पृथक्काय । ईश्वरात्पृथग्जगन्नास्ति ।  शब्द के योग में 'पृथिवना '(२ ३ ३२) सूत्र से |
| • • |           | दूर व समीप         | म्राराद् दुष्टात् सदा वसेत् ( दूरे )। श्ररादीशाद                                                                                                                                                                                                              |
| १२  | श्रारात्+ |                    | सेद् बुध (समीपे)।                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |           | नोटइस              | शब्द के योग में 'अन्याराद् '(२३ २६)                                                                                                                                                                                                                           |
|     |           | सूत्र से पञ्चमी वि | भक्ति का विधान होता है।                                                                                                                                                                                                                                       |
| १३  | पृथक् +   | सिस्नव इतहदा       | दुष्ट कार्यात्पृथक्काय । ईश्वरात्पृथग्जगन्नास्ति ।                                                                                                                                                                                                            |
|     |           | नोच इस             | ।<br>झब्द के योग में 'पृथग्विना ' (२ ३ ३२) सूत्र से                                                                                                                                                                                                           |
|     |           | नाट                | था पञ्चमी विभक्ति का विधान होता है।                                                                                                                                                                                                                           |
|     |           | 1 .00              |                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>—</sup>शार्यंसमाज के प्रवर्त्तक श्रीस्वामी द्यानन्द सरस्वती ने श्रपने श्रष्टाध्यायीमाध्य तथा वेदाङ्गप्रकाश 'श्रव्ययार्थ' में 'सनुत ' का 'सदा' श्रथ किया है। वेदाङ्गप्रकाश में उन्होंने 'सनुत पुरुषार्थे प्रयतेरन्' ऐसा उदाहरण भी दिया है। पता नहीं उन के श्रर्थे का स्था श्राधार है।

नीट— गगर नमहोदिधि' म इसका उल्लेख नहा, परन्तु काशि कादि सब प्रन्थों म है। समक्त नहीं पडता कि जब 'रात्रि' शब्द से काम चल सकता ह तब इसके मानने की क्या श्रावश्यकता है। यजुर्वेद के (२३ ४) मन्त्र के मिवाय श्राय किसी वेद म 'रात्रा' शब्द नहीं पाया जाता। यजुर्वेद के (२३ ४) म त्र क पत्पाठ के देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहा श्रायय का प्रयोग नहीं है कि तु 'रात्रि' शब्द क सप्तमी क एकवचन का प्रयोग है।

'प्रिक्रियाको सुदी' की प्रसाद' टीका म टीकाकार ने "राष्ट्री वृत्त तु द्रक्यिस" यह उदाहरण लिख स्वय ही असन्तुष्ट होकर 'राष्ट्रीचर' यह नया उदाहरण दिया हे। हमे किसी कोष व का यादि में इस नये शब्द का प्रयोग उपलब्ध नहीं हुआ।

१८ सायम्+

साय सन्ध्यामुपासीत ।

नोट-इसी अथ में घनन्त साय' श॰द का भी प्रयोग देखा जाता है। वह घनन्त होने से पुल्ँ लिझ माना जाता हे। 'सङ्ख्यावि सायपुवस्याह्नस्याहन यतरस्या डी' (६३ १०६) सूत्र में इसी का प्रहण होता है-सायाह्नि, सायाह्नि, सायाह्ने। इस विषय में सायचिर प्राह्णे '(४३ २३) सूत्र की काशिकादृत्ति भी दृष्टव्य है।

१९ चिरम्+

मुहूर्त्तं ज्विति श्रेयो न च धूमायित चिरम् । चिर जीवतु मे भर्ता ।

नोट-दीघकालवर्सी पदाथ मे त्रिलिङ्की 'चिर' शब्द का बहुधा प्रयोग हुन्ना करता है। यथा —

चिरजीविन्- 'श्रश्वत्थामा बिल-र्यासो हनुमारच विभीषण । कृष परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन ॥" श्रथ राज्ञो बभूवैव वृद्धस्य चिरजीविन । [ रामायगा ]

चिरजीविका-वृग्गीष्व वित्त चिरजीविकाञ्च । [ कठोपनिषदि ] चिरायुस् — लब्धदौह दा च वीयव त चिरायुष पुत्र जनयति । [सुश्रुते]

चिरलोक-स एक पितृ गा चिरलोकलोकानामान-द । [तै उप ] इसी प्रकार चिरिक्रिय, चिरपाकी प्रभृति शब्दों में भी समक लेना चाहिये। उपयु क 'चिर जीवतु मे भर्ता' प्रसृति 'चिरम्' श्र यय के उदाहरण भी 'चिर' शब्द से क्रियाविशेषण्येन निष्प न हो सकते हैं। ग्रत इस ग्रायय का फल-'चिरन्जीवी, चिरन्जीवक' प्रसृति कतिपय शब्दा में ही देखा जाता है। 'चिरन्तन 'भी 'चिर' शब्द से निष्यन्न हो सकता है- देखों 'सायचिरम् ' ( ४ ३ २३ ) सूत्र पर काशिकावृत्ति।

२० मनाक्+ २१ ईषत् + २२ जोषम् २३ तुष्णीम्+ २४ बहिस् +

थोडा थोडा व श्रासान सुख, चुप्पी मौन बाहर (बाह्य)

रे पान्थ विद्वलमना न मनागपि स्या । पात्र ईषद्पि दान कल्याणकरम्। ईषत्कर कटो भवता। जोषमास्ते जिते द्रिय । जोष कुरु मृढ । न योत्स्य इति गोविन्द्मुक्त्वा तूर्व्यी बभूव इ । [गीता] बहिर्गच्छ इत स्थानात्। न खलु बहिरुपाधीन् प्रीतय सश्रय ते। बाहर (बाह्य) श्रवो गच्छति।[गग्रारत्नमहोदधि]

नोट-- इसक प्रयोग श्रन्वेषणीय हैं।

| ०६ त्राध <b>य</b> +     | <b>मीचे</b>                | tares result to and I am to a formation                                                    |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| २६ अधस्+                |                            | 'श्रध पश्यसि कि बाले ! तत्र कि पनित मुवि ।                                                 |
|                         |                            | रेरे मूढ न नानासि गत तारु यमीक्तिकम् ॥                                                     |
|                         |                            | 'भघोऽध पश्यत कस्य महिमा नोपचीयते ॥                                                         |
| २७ समया+                | समीप                       | त्वा समयास्ते । [तेरे समीप है।]                                                            |
|                         | मध्य                       | प्राम समयास्ते । [ ग्राम के मध्य है । ]                                                    |
|                         | नोट-इस                     | के योग में द्वितीया का विधान है।                                                           |
| २८ निकषा+               | समीप                       | 'समेत्य बङ्का निकवा हनित्यति'। [शिशुपाबवधे ]                                               |
|                         | नोट—इस                     | के योग में भी द्वितीया का विधान दें।                                                       |
| २९ स्वयम्+              | श्रपने श्राप व खुद         | स्वयमिच्छामि पठितुम् । स्वयङ्कृतमिद कम ।क्ष                                                |
| ३० वृथा +               | -यर्थ                      | (वृथा दृष्टि समुद्धेषु दृथा तृष्तस्य भोजनम् । )<br>वृथा दान समर्थस्य दृथा दीपो दिवापि च ॥' |
| Ū                       |                            | 🗎 बृथा दान समर्थस्य बृथा दीपो दिवापि च ॥' ∫                                                |
| ३० वृथा +<br>३१ नक्तम्+ | रात (में)                  | नक्तव्चरोऽसौ सहसा प्रयाति ।                                                                |
|                         | नोट—सस्ङ                   | त साहित्य में 'नक्त' इस प्रकार का श्रजन्त नपु सक                                           |
|                         | शब्द भी क्वाचित्क          | प्रयुक्त होता है। तद्घटित शब्द यथा                                                         |
|                         | नक्तचर—"न                  | येत् नक्तचरान् सवान् सपुरोहित धूगत "। ( <sup>9</sup> )                                     |
|                         | नक्तभोजिन्—                | -''इविष्यभोजन स्नान सत्यमाहारलाघवम् ।''                                                    |
|                         | 'श्रुरि                    | नकार्यंमध शब्या नक्तभोजी षदाचरेत् ॥" (भविष्यपु०)                                           |
|                         | इसे अव्यय                  | मानना भी परमावश्यक है। श्रन्यथा                                                            |
|                         | नक्तञ्चारी प्रसृति व       | गब्द उपयन्न न हो सकेंगे।                                                                   |
| ३२ नञ् 🕂                | नहीं                       | न निदित कर्म तदस्ति लोके,                                                                  |
|                         |                            | सहस्रशो यन्न मया व्यघायि।                                                                  |
| f                       |                            | सोऽह विपाकावसरे सुकुन्द ।                                                                  |
| İ                       |                            | क्रन्दामि सम्प्रस्थगतिस्तवाग्रे॥                                                           |
|                         | <del>ि ने पार्ट गरिव</del> | र्वात च तरप्रात बान्यति।                                                                   |

चतुर सिल में मर्ता यक्लिखांत च ता परा न वाचयित ।
 तस्माद्यविकों में स्वयमिप लिखित स्वय न वाचयित ॥

नीट—इसके अनुबन्ध जकार का लोप हो जाता है, अत प्रयोग में 'न' ही आता है। यह अनुब धकरण इमिलिये किया गया है कि—'नलोपो नज (६ ३ ७२) द्वारा इसी नकार का प्रहण हो (यथा—अनेकधा), अप्रिम 'न' का न हो, अत 'नैकधा' आदियों में नकार का लोप नहीं होता। इस 'नज्' के अनेक अथ होते हैं। यहा बालापयोगी साधारण अथ लिख दिया है ईषत् अथ में भी कुछ कुछ प्रसिद्ध है—'अनुद्रा कन्या'। विशेष विस्तार सिद्धान्तकौ सुदी' की न्यारया में देखें।

३३ न +

ਸਵੀਂ

"चित्र चित्र किमथ चरित नैकभावाश्रयागाम् । सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्यगम्य ।' इसी प्रकार—गमिकर्मीकृतनैकनीवृता, नैकधा, नान्तरीयम् प्रभृति ।

३४ हेतौ

निमित्त

हेतौ हृष्यति । [ गखरत्नमहोद्धि ]

नोट—हमे किसी प्रन्थ में इस अन्यय का प्रयोग नहीं मिल सका। किसी कोषकार ने इसका उल्लेख नहीं किया। उपर दिया श्रीवर्धमान का उदाहरण भी सारहीन प्रतीत होता है। 'हेतौ हृष्यित' का श्रथ है—'निमित्त से प्रसन्त होता है'। यह श्रथ भावसप्तम्यन्त 'हेतु' शब्द से भी सिद्ध हो सकता है। श्रत इसके प्रयोग श्रवे षणीय है।

३५ इद्धा

प्रकाश [जाहिर] 'समिद्धमिद्धेश महो ददासि'। [गण्यत्नमहोदिध]

नेटि—यह अन्यय हमें किसी प्राथ मे नहीं मिला। किसी कोष कार ने इसका उल्लेख नहीं किया। चारों वेदसहिताओं में भी इसका कहीं पता नहीं चलता। ऊपर का उदाहरण गण्यर नमहोद्धिकार श्रीवर्ध मान का है। अय सब प्रन्थकारों ने इसे ही उद्धृत किया है। प्रतीत होता है कि अन्य प्रथकारों को इसके अतिरिक्त अय कोई उदाहरण नहीं मिल सका। वाचस्प व्यक्षेषकार श्रीतार। नाथ ने यह उदाहरण मागवत

का माना है परन्तु इम यह भागवत म नहा मिल सका । सम्भव है

|            |                    | ो ही हा श्रोर हमार दृष्टिगीचर न हुश्रा हो । पर तु<br>कि वत्तमान उपल घ सस्कृतसाहिय म इसके प्रयोग |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३६ श्रद्धा | ९ सचमुच            | 'ग्रहा नकिर-यस्त्वावान्' (ऋग्वेद १ ४२ १३)।                                                      |
|            |                    | [ हे प्रभो । सचमुच तेर नैसा कोइ नहीं ]।                                                         |
|            | २ सःय              | 'क ग्रह्मा वेद' ( ऋ०३ ४४ ४) [ इस ससार                                                           |
|            |                    | का कौन सत्य जानता है।]                                                                          |
|            | ३ साचात् व प्रत्यच | खिय मेऽन <sup>-</sup> यविषया मतिमधुपतेऽसकृत् ।                                                  |
|            |                    | रतिमुद्रहतादद्वा गङ्गेवौघमुदन्वति ॥                                                             |
|            |                    | [ भागवत १ ८ ४२ ]†                                                                               |
|            | ४ नि सन्देह        | 'यास्यत्यद्धाऽकुतोभयम्' [भागवत १ १२ २⊏ ]।                                                       |
|            |                    | ( नि सन्दह वह श्रमरपद को पावेगा )&                                                              |
| ३७ सामि    | १ आधा              | १ सामि कार्यं व्वया कृतम् ।                                                                     |
|            | २ निदित            | २ साम्यघम सेवितोऽनेन।                                                                           |
|            | '                  |                                                                                                 |

नीट—यह प्रत्यय है। 'वितिष्रत्यया त अयय हो' यह इसके प्रहण का प्रयोजन है। यहा 'तेन तुल्य किया चेह्नति ' (१ १ ११४), तत्र तस्येव' (१ १ १११), तद्हैं म्' (१ १ ११६) इन तीन सूत्रों से विहित 'वित' प्रयय का ही प्रहण समक्तना चाहिय। 'ब्राह्मण चत्र, चित्रयवत्' – ये दो वितिष्रत्ययान्त के उटाहरण दिये गये हैं। इसीप्रकार - नृपवत् बाखवत्, चौरवत् श्रादि श्रन्य वत्यन्त भी जान लेने चाहिये । यह 'वति' प्रत्यय सादश्य अर्थं म प्रयुक्त होता है।

<sup>†</sup> हे मधुपते । जैसे गङ्गा का प्रवाह निरातर समुद्र की श्रोर नढता रहता है वैसे ही साचात् त्र्राप मे मेरी सवदा ऋनन्यप्रीति हां।

<sup>%</sup> एष ह वा अनदापुरुषो यो न देवानर्चति न पितृन्। [ शत० ८ ३ १ २४ ] यहाँ पर समास में उसका प्रयोग है।

यथा-बाह्यणवत् = ब्राह्मण् के समान, चित्रयवत् = चित्रय के समान इत्यादि । वस्तुत इस श्रब्यय का पाठ यहा उचित प्रतीत नहीं होता क्यों कि वत्प्रत्ययान्तो की श्र-ययसन्ज्ञा तो 'तद्धितश्चासवविभक्ति' (३६८) से ही सिद्ध हो सकती है।

३९ सना

सदा च नित्य सना भव = सनातनो धम । ('सायचिरम्--' इति व्युप्रत्ययस्तुडागमर्च ]। सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतत्सनातनम् । [ महाभारते ] सनस्कुमार [सदा कुमार]। सदाव निस्य सदाव नित्य

४० सनत्

४१ सनात्

| सनादेव दस्युहस्याय जिल्लेषे [ ऋ० १ ४१ ६ ]

नोट-यह श्रव्यय प्राय वेद में ही दखा जाता है।

४२ उपधा

भेद

नोट-यह श्र-यय हमे किसी प्रन्थ में प्रयुक्त तथा किसी कोष में बिखा नहीं मिला। काशिका, गखरत्नमहोद्धि श्रादि प्राचीन याकरख प्रन्थों मे इस का पाठ उपलब्ध नहीं। हमारा कुछ ऐसा विचार है कि यह बाद में [स्यात् 'प्रक्रियाकौ सुदी' के समय से ] स्वरादिगण में सम्मिलित कर लिया गया है। पर हमें यह विदित नहीं हो सका कि सम्मिलित करने वाले ने कौन से ऐसे प्रयोग देखे हैं जिनके कारण उसे परवश ( मजबूर ) होकर इसे श्रयय मानना पडा है। श्राशा है कि श्रन्वेषणप्रेमी विद्वरजन इस श्रीर श्रवश्य ध्यान देंगे।

तिरोद्दश्या समीचते। श्रमिवृष्य मरुत्सस्य कृष्णमेघस्तिरोदधे। गीभिगु रूगा परुषाचराभि

स्तिरस्कृता यान्ति नरा महस्वम्। श्रलब्धशायोत्कषया न जातु मौको मग्रयो वसन्ति ॥

नोट-- 'ख्रिपना' अथ म तिरस भ्र-यय का प्रयोग प्राय धातु के साथ ही पाया जाता है। तिराडन्तधां (१४७) सूत्र द्वारा छिपना श्रथ म तिरस की गति सञ्ज्ञा हा जाती ह । गतिसञ्ज्ञा होने से कुगतिप्राद्य ' (२२ १८) सूत्र द्वारा समास हो जाता ह। समास होने के कारण 'समासऽनव्यूचें करवो स्यप् (७ १ ३७) से करवा को ल्यण् हो जाता है-या-तिरोभ्य, तिराधाय इत्यादि ।

पर तु कृज्' घातु के योग में छिपना अथ होन पर भी 'विभाषा कृति' (१४७१) सूत्र द्वारा 'तिरस्' की विकल्प कर के गतिसञ्ज्ञा होती है। गतिसन्ज्ञा वाले पन्न म कुगतिप्राद्य ' (२२ १८) द्वारा समास होकर क्रवा को ल्यप् हो जाता है। यथा-तिरस्कृत्य। गति सञ्ज्ञा के श्रभाव वाले पच में समास न होने स क्तवा को ल्यप् नहीं होता। यथा--तिर कृत्ना†।

४४ श्रन्तरा<sub>+</sub>

मध्य 'श्रक्तेत्रे बीजमुत्सष्टमन्तरैव विनश्यित'।

विना न च प्रयोगनमन्तरा चाण्यस्य स्वप्नेऽपि चेष्टते।

[ मुद्राराचसे ]

नीट—इस श्रय्य के योग म श्रन्तरात्तरण युक्ते (२ ३ ४)

द्वारा द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाता है।

विना क्रिया तरान्तरायम तरेणार्थं द्रब्दु मिच्छामि ।
[ सुद्राराचसे ]

मध्य त्वा माञ्चान्तरेण हरि ।

नोट—इस श्रव्यय के योग में भी 'श्रन्तरा तरण युक्ते (२३४)

द्वारा द्वितीया विभक्ति का विधान है।

<sup>†</sup> गति पत्त् म 'तिरसोऽ यतरस्याम्' (८३४८) सूत्र द्वारा निसर्ग को निकरूप कर के सकारादेश हो जाता है। यथा-ातरस्कृत्य, तिर कृत्य। पर तु 'तिर कृत्वा' म गतिसञ्ज्ञा न होने से सकारादेश भी नहीं होता।

| Ę | 0 | • |
|---|---|---|
|   |   |   |

बहुत समय 'सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पश्चिम वति महान् कीर्त्या'। [ छान्दोग्योपनिषदि ] नोट---यह य्र यय वैदिकसाहित्य म ही प्रयुक्त देखा जाता है। जौकिकप्र थों में इसका प्रयाग नहीं देखा जाता। इसके शीघ, समाप्ति श्रादि श्रन्य श्रथ भी हैं। कन्जम् = पद्मम् [पानी में पैदा होने वाला, कमल]। मस्तक कञ्जा = कशा [मस्तक पर पेदा होने वाले, केश]। कुत्सित व नि द नीय कन् पं = काम [ निसके कारण कुत्सित श्रमिमान हो, काम ] कयु = सुखी [ श्रत्र 'कशम्भ्या बभयुस् ' ( १ २ १३ ८ ) इति मत्वर्थीयो 'युस्' प्रत्यय । सिन्वाच्च 'सिति च' इति पदत्वेन मोऽनुस्यार । वैकल्पिकपरस वगारच—'कय्ॅयु '।] ४८ शम् + सुख व शानित शङ्कर शङ्करोतु न । ४९ सहसा | विचार सहसा विद्धीत न क्रियामविवेक परमापदापदम्। ४९ सहसा | विना विचार पक्दम सहसाग्निश्वोश्यित ।
५० विना | विगेर दुभगाभरणप्रायो ज्ञान भार किया विना ।
नीट हसके योग में 'पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्'
(२३३२) सूत्र स द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी का विधान
होता है।
भी नानापुराणिगमागमसम्मत यद्,
रामायणे निगदित क्वचिद्न्यतोऽपि ।
स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा

भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ (तुलसीरा०)

नाना नारा निष्फला लोक्याता।

ोट-इस शब्द के याग म भा प्वोक्त सूत्र से द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी विभक्ति का विधान है।

सृचन |-- विना और नाना का पाठ भी 'वत् की तरह यहा यम सा प्रतीत हाता है। ति इतश्वासनिमिक्ति (३६८) से ही इनकी अन्ययसञ्ज्ञा सिद्ध हा जाती है। मङ्गल व कल्याण स्वस्त्यस्तु ते।

५२ स्वस्ति+

नोट--इस अथयक यााम नमस्वस्ति '(८६८) सूत्र से चतुर्थी विभक्ति विधान की नाती है। उटाहरण म तुभ्यम् क स्थान पर ते' म्रादेश हुमा है।

५३ स्वधा

पितरों क उद्देश्य | वितृभ्य स्वधा। से त्याग करना

नोट-इस भ्रव्यय क योग म भी पूर्वोक्त सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। इसक अन्य भी अनेक अर्थ शतपथबाह्यणादि प्रधों म किय गये हैं। इसके त्रतिरिक्त वैदिकसाहित्य मे स्वघा' इस प्रकार आका रा त स्त्रीलिङ्ग भी दखा जाता है। यथा---

- १ ग्रपाङ् प्राङेति स्वधया गृभीत [ऋग्वेद १ १६४ ३८]
- २ श्रादहस्वधामनु।[ऋग्वेद १६४]
- ३ नमोव पितर स्थाये।[यजुर्नेद२ २]इस्यादि।

५४ त्रालम् + भूषण (सजाना) त्रबङ्कृत्य सुतादान देव धम प्रचत्रते। [मनु०]

नोट—यहा भूषणेऽलम्' (१४६२) सूत्र से 'श्रवस्' की गितिसन्त्रा हो जाने से 'कुगतिप्रात्य (६४६) द्वारा समास हो जाता है। श्रत 'समासेऽनञ्जूर्वे ' ( ८८४ ) सूत्र से क्ता को ल्यबादेश होता है।

(काफी होना) शक्ति (सामध्ये) प्रव महो महाय । दैत्येभ्यो हरिरवम् ।

नोट-शक्ति अर्थात् सामध्य अर्थं में 'श्रतम् के योग में 'नम ' ( ८६८ ) सूत्र द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। 'श्रल मिति पर्याप्त्यर्थप्रह्णम्' इस वार्तिक मे पर्याप्ति का तात्पर्य सामध्य से ही है, पूर्वोक्त पथाप्ति से नही।

वारण (रोकना) | श्रल महीपाल ! तम श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् । न पादपोन्मुलनशक्तिरह , शिक्षोच्चये मूच्छति मारुतस्य॥ (रघु०) श्रवमतिपसह्गेन।

नोट-ऐसे स्थलों पर प्राय तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। विशेष 'सिद्धा तकौ सुदी' में देखें।

प्प व्यव्ह् विवाताओं के व्यवस्तु तुभ्यम् (यज्ञवेद ११ ३६ )
पह श्रीषट् विवाताओं के श्रम्यम् (यज्ञवेद ११ ३६ )
पह श्रीषट् परो श्राप्तम् । (ऋग्वेदे १ १३६ १)
हिव त्याग इसका उदाहरण श्र वेषणीय है ।

नोट--इन मे स वषट्' के योग में 'नम स्वस्ति ' (८६८)

| ५९ श्रस्ति | सत्त्व = विद्यमानता 🅤 ऋतिथिर्बालकरचेव राना भार्या तथैव च।                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            | अस्ति नास्ति न जानित नहि दहि पुन पुन ।                                          |
|            | (चासक्य॰)                                                                       |
|            | श्रस्तिचारा ब्राह्मणा।                                                          |
|            | अस्त्यहमार्थेशादिष्ट । (सुद्राराचस)।                                            |
|            | श्रस्ति परलोके मितरस्येत्यास्तिक ।                                              |
| ६० उपाशु   | विजन (एका त) परिचेतुमुपाशु धारणा क्शवृत प्रवयास्तु विष्टरम् ।                   |
| -          | (रघु०)                                                                          |
|            | नीट-"जिह्नोष्ठौ चालेयत्किन्चिद् देवतागतमानस । निजश्रवर्षा                       |
|            | योग्य स्यादुपाशु स जप स्मृत '। इस लच्चण वाखा जप भी                              |
|            | 'उपाशु' कहाता है पर तु वह उकारान्त पुल्ँ लिङ्ग है—ग्र यय नहीं।                  |
| ६१ क्षमा   | चमा करोतु भवान् । [न्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि]                                    |
|            | नोट-इस श्रायय का सस्कृतसाहित्य में प्रयोग श्रन्वेषणीय है।                       |
| ६२ विहायसा | श्राकाश विहायसा पश्य विहङ्गराजम् । [हेमचन्द्र ]                                 |
|            | नोट-इस श्रायय के प्रयोग श्रन्वेषणीय हैं। उपयुक्त उदाहरण                         |
|            | श्रीहेमचन्द्राचार्यंप्रणीत श्रमिधान चिन्नामिण का है।                            |
| ६३ दोषा    | रात्रि दोषापि नूनमहिमाश्चरसौ किलेति। [माघे ४ ४६]                                |
|            | दिवाभूता रात्रि ,दोषाभूतमह । [महाभाग्ये १ १ ४१]                                 |
|            | ।<br>नोट—-'दोषा' यह श्राकारान्त स्त्रीलिङ भी प्रयुक्त हुआ करता                  |
|            | है। यथा'तत कथाभि समतीत्य दोषात्र' (महि॰ २२ २४)।                                 |
| ६४ मुषा +  | मिथ्या व ग्रसस्य / ग्रय दरिद्री भवितेति वैधर्सी                                 |
| , , , ,    | मिथ्या व श्रसस्य श्रय दरिद्रो भवितेति वैधर्सी<br>लिपि ललाटेऽधिजनस्य जाप्रतीम् । |
|            | ·                                                                               |

|            |                              | मृषान चक्रेऽस्पितकल्पपादप                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                              | प्रणीय दारिहादरिद्रता नल । [नेषधे]                                                                                                                         |
| ६५ मिथ्या+ | <b>भू</b> ठ व श्रसत्य        | यो याविश्वह्नु वीताथ मिथ्या यावित वा वदत् ।<br>तौ नृषेण ह्यवमज्ञौ दाष्यौ तद्द्विगुण दमम् ॥                                                                 |
|            |                              | ( मनु॰ )                                                                                                                                                   |
| :          | -यथ                          | ्रियोतिष जलदे मिथ्या, मिथ्या श्वासिनि वैद्यकम्।<br>योगो बह्वशने मिथ्या, मिथ्या ज्ञानन्च मद्यपे॥                                                            |
| ६६ मुघा +  | <b>ट</b> ग्रथ                | सीतया रामच द्रस्य गर्ले कमलमालिका ।<br>सुघा खुघा अमन्त्यत्र प्रत्यत्तेपि क्रियापदे ॥<br>(स्रत्र 'प्रत्यत्तेपि' क्रिया)                                     |
| ६७ पुरा +  | प्रवध= निर तर<br>क्रिया करना | उपाध्यायेन स्म पुराधीयते । श्रविरतमपाठीत्यर्थे ।                                                                                                           |
|            | निकट स्त्रागामी<br>काज       | गच्छ पुरा दवो वर्षीत । समनन्तर विषयतीत्यर्थे ।<br>श्रत्र 'यावत्पुरानिपातयोत्तट्' (१३४) इति लट्।                                                            |
|            | व्यतीत प्राचीन               | पुरा कवीना गर्मनाप्रसङ्गे,                                                                                                                                 |
|            | काख                          | कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदास ।                                                                                                                                  |
|            |                              | श्रद्यापि तत्तुल्यकवेरभावाद्                                                                                                                               |
| . 0.5      |                              | श्रनामिका सार्थवती बभूव ॥                                                                                                                                  |
| ६८ मिथो    | एका-त व श्रापस में           | मन्त्रय ते मिथा। [शब्दकीस्तुमे ]                                                                                                                           |
|            | नोट—इस इ                     | प्रब्यय के प्रयोग स्र वेषस्रीय हैं। किल्च ध्यान रहे कि                                                                                                     |
|            | इससे श्रच् परे होने          | पर 'म्रात' ( १६ ) सूत्र प्रवृत्त होकर प्रगृद्धसञ्ज्ञा                                                                                                      |
|            | कर देता है। यथा-             | —मिथो स्रत्र, मिथो इति।                                                                                                                                    |
| ६९ मिथस् + | <b>एका</b> त                 | पर 'श्रात' ( १६ ) सूत्र प्रवृत्त होकर प्रगृह्यसन्ज्ञा<br>— मिथो श्रत्र, मिथो इति ।  मिथो भजेताप्रसवात सक्तन्सकृद्दतावृतौ (मनु०६ ७०)  ['रहसि' इति कुल्लूक ] |
|            |                              |                                                                                                                                                            |

्रिश्रसाचिकेषु त्वथेषु मिथो विवदमानयो । श्रिवि दस्तत्त्वत स.य शप्थेनापि जम्भयत् ॥ (मनु०) ७० प्रायस् + बहुधा (श्रक्सर) प्रायो गच्छति यत्र भाग्यः हितस्तत्रैव या त्यापट ।† ७<sup>9</sup> मुहुस् + बार बार (पुन २) मुहुमुहुर्वारि पिवेटभूरि । समानकाल, शीघ्र प्रवार्क गृह्णीयात् । [ प्रक्रियाकौ सुदी प्रसान्टीका ] ७२ प्रवाहुकम् 📗 ७३ प्रवाहिका 🖯 नोट--कई गरापाठों म 'प्रवाहुकम्' के स्थान पर 'प्रवाहिका' पाठ पाया जाता है। इन श्र-ययो क प्रयोग सस्कृतसाहित्य मे श्रन्वेष खीय हैं। किसी कोष म इनका उल्लेख नहीं। ग्रह्मीरोगवाची प्रवाहिका' शब्द टाबन्त होता है। स्वामी द्यान द सरस्वती ने श्वाहुकम्' पाठ मान कर उसका 'प्रावस्य अथ किया है। इस अथ में 'प्रवाहुक्' शब्द तो काठकसहिता मे देखा जाता है-- देवा वा श्रमुरान् यज्ञमभिजित्य ते प्रवाहुग् प्रहान् गृह्णाना त्रायन्"। [ काठक २६ ६ ]। सम्भव है कि इस शब्द का किसी लुप्त शाखा म पाठ हा। बलात्कार करना श्रायहत्त गृह्णाति । [ गग्रस्त्नमहोदधौ ] ७४ ऋर्यहलम् नोट-इस के प्रयोग अविषणीय हैं। ७५ श्रमीक्ष्णम् निरन्तर, पुन २ | वर्ते प्रहारा निपतन्त्रयभीक्याम्। साथ पित्रा साक सार्ध वाऽऽगत पुत्त्र । नीट---साकम्, साधम् इन दोनों श्रव्यों के योग में श्रप्रधान ७६ साकम+ ो ७७ सार्धम+ र्र मे 'सहयुक्तेऽप्रधाने' (२३६६) द्वारा नृतीया वसिक हो जाती है। इसी प्रकार-'समस्, सत्रा सह' इनके साथ भी नृतीया का विधान है।
नमस्कार येन घौता गिर पुसा विमल्लै शब्दवारिमि।
तमश्चाज्ञानज भिन्न तस्मै पाणिनये नम।।

<sup>† &#</sup>x27;प्राय' इस प्रकार प्रकारान्त शब्द भी होता है -- निन्दाप्राया सेवा त्यजेत्।

नोट-इस अयय के योग मे 'नम स्वस्ति ' (८६८)
हारा चतुर्थी विभक्ति हो जाता है। इस अयय क 'अब, वज्र' आदि
अय अथ भी वेद मे असिद्ध हे।
वजन=कोडना यह ददर्श हिरुगिन्तु तस्मात्।

७६ हिस्क्

[ऋग्वेदे १ १६४ ३२]

नोट--यह अ यय प्राय वैदिकसाहित्य मे ही प्रसिद्ध है।

८० धिक् +

धिक्कार

राम सीता लच्मण जीविकार्थे,
विक्रीणीते यो नरस्तज्व धिक् धिक्।
श्रहिम पद्ये याऽपशब्द न वेत्ति,
यथप्रज्ञ पिण्डत त च धिक् धिक्।।

नीट-इस अन्यय के योग में उभसर्वतसो कार्या ' द्वारा दितीया का विधान होता है।

८१ अथ +

। श्रार+भ श्रान-तब्य थ्रथ शब्दानुशासनम् । श्रथ योगानुशासनम् ।

श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा [वेदान्तशास्त्रे १ १]।

[ ग्रथ = साधनचतुष्टयानन्तरमित्यथ ]

अथ प्रजानामधिप प्रभाते—(रघुवशे)।

[ श्रा = निशाशयनानन्तरमित्यथ । ]

सशय

शब्दो नित्योऽथानित्य १ ( महाभाष्ये )।

प्रमुच्चय

भीमोथाजुन ।

पच्च तर

श्रथ मरणमवश्यमेत्र जातो — (वेणीसहारे)। श्रा चेत्विमम धम्धं सङ्ग्राम न करिष्यसि (गीता०)

नोट-- 'श्रथ' शब्द का श्रथं मङ्गल नहीं हुआ करता किन्तु

<sup>्</sup> स्त्रत्र 'इवे प्रतिकृतौ' इतिवि हेतस्य क्न 'जीविकार्थे चापएये' इति लुपोऽभागाट रामक सीतिकां लक्ष्मण्कम् इस्येन प्रयोगा साधन ।

अन्य अथ का वाचक यह यदि आदि म प्रयुक्त किया जाए तो मझल का चोतक हा ाता ह। यथा—'ग्रथाता ब्रह्मिज्ञासा' (यहा भी श्रान तय श्रथ ही हं)। यह शब्द माङ्गलिक माना जाता है, मङ्गला न

८२ अम्

शीघ्र श्रौर श्रल्प इसके प्रयोग श्र-त्रष्णीय हे।

नोट---- उत्तमान उपलब्ध लोकिक व वैदिक साहित्य म इम यह शब्द कहा नीं मिला। अदीचित श्रानि इस प्रत्यय मानते हैं। उनका कथन है कि श्रमु च छन्दिमि' ( ४ ४ १२ ) सूत्र मे विहितप्रत्यया त .की ग्र ययसञ्ज्ञा होता है। उदाहरण यथा—प्र त नय प्रतर वयस्य — ( यजुर्वेद १२ २६ )। परन्तु चाहे यहा 'श्रम्' से प्रस्यय भी समक्त लें तो भी 'तिव्वतश्चासवविभक्ति' ( ३६८ ) म ही इसके श्र ययसञ्ज्ञक हो जाने से यहा प्रहरण व्यथ सा प्रतीत होता है।

**८३ 羽**琪 +

स्वीकार क ना आम्। ज्ञातम्।

नोट-कई लोग यहा भी प्ववत् 'किमेलिडन्यय- (१४१) आदि स्त्रो स आम्प्रथयान्तों की अन्ययसन्ज्ञा भानते हैं।

८४ प्रताम्

ग्लानि इसके उदाहरण श्रन्वेष्टव्य हैं।

८५ प्रशान्

तुल्य, सदश,समान प्रशान् दवदत्तो यज्ञदत्तन । [ गण्रत्नमहोदधो ]

नोट- इसके प्रयाग श्रन्वेषणीय हैं।

८६ मा + मत माञ्च ।
८७ माङ् + मत भ वन् । मा सम भूदेवम् ।
नोट---- यहा का विशेष विचार माङि हुट् ( ४३१ ) सूत्र पर

#### श्राकृतिगणोऽयम् ।

यह स्त्ररादिगण श्राकृतिगण है। श्राकृतिगण का तात्पर्थ (३६) सूत्र पर शकन्ध्वादिगण में समक्ता कर लिख चुके हैं।

वस्तुत पाणिनि क गणपाठ म कालक्रम से जितने फेरफार हुए हैं, उतने स्थात ही याकरण के किसी अन्थ में हुए हों। स्वरादिगण में कई शब्द जो आज से चार शताब्दी पूर्व उसम न थे आज विद्यमान हैं। कई शब्द इस गण के निकाल कर चादिगण में सम्मिलित कर दिये गये हें इन सब को सहेतुक प्राक् र करना—एक महान् पिश्रम साध्य कार्य है। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो 'सिद्धान्तकौ मुदी' की यार्या में आप यह सब देख सकेंगे।

स्वरादिगणा से गिनने योग्य कुछ ग्रन्य शब्द यथा —

१ समस् = साथ । २ सत्रा = साथ । ३ भूयम = पुन फिर । ४ किटिति = शीघ्र व जल्दी । १ किरिति = शीघ्र व जल्दी । ६ तरसा = शीघ्र व जल्दी । ७ द्राक् = शीघ्र व जल्दी । १० सपिद = उसी समय, तत्त्र्या । ११ कामम् = यथेच्छ, बेशक । १२ सवत् = वर्ष ( 'सवत्सर' का सिंग्स रूप है )। १३ बिद = कृष्यपच ( 'बहुलदिवस' का सिंग्स रूप है )। १४ शुदि = शुक्ल पच्च ( 'शुक्लदित्स' का सहित्र रूप है )। १४ साचाद = सामने, दशन । १६ साचि = टेढा । १० श्रवसम् = निरन्तर, हमेशा । १८ श्रवसम् = निर तर, हमेशा । १६ वरम् = श्रव्छा । २० स्थाने = उवित । २१ कृतम् = 'श्रवम् के श्रथ में वस निषेध, रोकना । १२ प्राहुस् = प्रकट ह ना । २३ श्राविस = प्रकट करना । २४ प्रकामम् = यथेच्छ । १४ उपा = रात । २६ श्रोम् = श्रद्धांकार करना, परत्रह्म । २० श्रवश्यम् = निश्चय से । १८ स तत्रम् = निर तर व हमेशा । २६ लाम्प्रतम् = इस समय, ठीक । ३० परम् = विकिन, पर तु, ाक तु । ३१ सुष्टु = श्रव्छा । ३२ दुष्टु = निकृष्ट । ३३ मिथु = दो । ३४ कु = कृत्सित, थोड़ा । ३४ चिरेण = दर तक । ३६ चिराय = देर तक । ३० चिररात्राय = देर तक ।

क्ष यथ। 'मिथो' अव्यय का पाठ स्वरादिया म न होकर चादिया में ही होना उचित प्रतीत होता है। यदि स्वरादियों म पाठ मानेगे तो 'चादयोऽसच्वे' (५३) द्वारा निपात सज्ज्ञा न होगी। तब निपात न होने से 'स्रोत्' (५६) सूत्र द्वारा —'मिथो + स्रत्र, मिथो + इति' स्रादि रूपों में प्रगृह्यसज्ज्ञा उपपन्न न हो सकेगी।

३८ चिरात् = दर तक। ३६ चिरस्य = दर तक। ४० सु = पूजा व मत्कार (यथा—सुत्राक्षणा) बहुत — (सुशोफा)। इत्यानि श्रन्य भी यथा प्रयोग शिष्टप्र थो स जान क्वेने चाहिये।

'स्वरादिनिपातम ययम्' (३६७) सूत्र म निपातो की भी अब्ययसञ्ज्ञा का गई है। निपातो का सम्पूर्णतया वर्णन अष्टाध्यायी म 'प्राग्रीश्वरा निपाता' (१ ४ ४६) सूत्र क अधिकार म किया गया है। अब चादिगण का परिगणन करते हैं। ध्यान रह कि चादियों की निपातसञ्ज्ञा (४३) सूत्र में कर चुके हैं।

| शब्द  | त्रर्थ         | उदाहरण व स्पष्टीकरण                |
|-------|----------------|------------------------------------|
| १ च + | समुच्चय, श्रोर | इरवर गुरुञ्च भ तस्व ।              |
|       | नोट—'च' के     | त्रथों का विवचन द्व द्वसमास म देख। |

† चादिगण को यि स्वरादिगण में सिम्मिलित कर दे तो भी इसकी माजा सिद्ध हो सकती है। तो पुन इसकी निपातसाजा का प्रयोजन यह है कि चादयोसचे (५०) सूत्र म 'असच्व' कथन के कारण इब्यवाचक चादिया की निपात सब्जा और उसके कारण अव्यय सब्जा न हो। यथा—

'पशु' शब्द चादिगण म पढा गया है। 'पशु' शब्द क टा अर्थ होत हैं। एक— पशु = चौपाया, दूसरा—सम्यक् = अच्छी तरह। चौपाया अथ याला 'पशु' शान्त इत्याचक होने से न निपातसन्त्रक होता है और न अव्ययसन्त्रक। यथा—'पशुपश्य' (चौपाये को देखो) यहाँ अव्ययसन्त्रा न होने से 'पशु' शब्द से परे द्विती गिविभिक्त का लुक् नहीं होता। पशु पश्य' (ठीक तरह से देखो) यहा 'पशु शब्द इव्यवाचक नहीं अत उसकी अव्यय सन्त्रा होकर सुब्लुक हो जाता है। इसी प्रकार लच्मीवाचक 'मा' शान्द की अप्ययसन्त्रा नहीं होती, निषेधवाचक की हो जाती है।

श्रव यदि चादिया का पाठ स्वरादियों म ही होता श्रौर उसकी निपातसन्ता न की जाती तो 'पशु पश्य' इत्यादि स्थला की तरह 'पशु पश्य' दत्यादियों म भी श्रव्ययसन्ता हो जाने से श्रिनष्ट हो जाता जो अन नहीं होता । सार यह है कि—स्वरादिया म तो द्वव्यवाचका की भी श्रव्ययसन्ता हो जाती है, यथा—'स्न पश्य' (स्वग को देख)। परनु चान्या म द्वव्यवाचक की नही होती। किन्च—'निपाता श्राद्यदात्ता' (किट्सूत्र ४ ८०) द्वारा श्राद्यदात्त स्वर भी निपातसन्ता का प्रयोजन है।

690

२ वा +

विक्रस्प यवैर्वा बीहिभिर्वा यजेत ।

(श्वश्चरगृहिनवास स्वर्गतुस्यो नराग्याम्, यदि भवति विवेकी पञ्च वा षड् दिनानि ।' नोट---इसके उपमादि श्रन्य श्रर्थं भी होते हैं ।

३ ह

पादपूर्त्ति

| इति हस्माहुराचार्या । तस्य हशत जाया बभूबु।

नीट-यह शब्द पादप्ति क लिये तथा कहीं कहीं वाक्यप्ति व शैंबीवशात् शोभा के लिये वैदिकसाहित्य व प्राचीनसाहित्य में प्रयुक्त होता है। इसके सम्बोधन श्रादि अ य अर्थ भी होते हैं।

४ ऋह

१ श्राचारातिक्रमण् स्वयमह श्रोदन मुड्क्त श्राचार्य सक्तून् पाययति। स्वयमह रथेन याति, उपाध्याय पदाति गमयति ।

श्रह माणवको भुड्कते।

पार्थं एव घनुघर । श्रर्थोष्प्रया विरहित पुरुष स एव ।

नोट-साहरय, श्रनवक्लुप्ति श्रादि इसके श्रन्य श्रथ भी देखें जाते हैं।

ध्यान रहे कि 'च' से लेकर 'एव' तक का प्रयोग पाद व वाक्य के श्रादि में नहीं होता। "पादादौ न च वक्तव्यारचादय प्रायशो बुधै" (वाग्भटालङ्कारे)। इस प्रकार खलु' 'तु' श्रादि के विषय में भी जानना

१ उक्त बात का पुनवादिनि देनचौँ—(कुमार०६ ८४)।
निर्देश
२ निश्चय पुनमेतत्।
३ स्वीकार पुन कुरु।

| ७ नूनम् +  | ९ तक                     | पूर्व मया नुनमभाष्यितानि.                                                                           |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •          | १ तक<br>[ खयाल दौड़ाना ] | पूव मया नूनमभाष्टियतानि,<br>पापानि कर्माण्यसक्रत्कृतानि।                                            |
|            |                          | तत्रायमद्यापतितो विषाको                                                                             |
|            |                          | दु खेन दु ख यदह विशामि॥ (रामायसा)                                                                   |
|            | २ निश्चय ही              | (<br>'श्रद्यापि नून हरकापवह्निस                                                                     |
|            |                          | त्विय ज्वलत्यौव इवाम्बुराशो।' (शाकु०)                                                               |
| ८ शक्वत् + | १ नैरन्त ४               | शस्त्रत्य बदेत्                                                                                     |
|            | २ नित्य                  | चित्र भवति धमा मा शश्वच्छानित निगच्छ्रति।                                                           |
| ९ युगपत् + | एक सा ।                  | <b>द्यागता युगपत् मर्वे ।</b>                                                                       |
| १० भूयस् + | पुन , फिर                | भूय एव महाबाहो । शृष्णु मे परम वच । (गीता)    भूयोऽपि सिक्त पयसा घृतेन,  न निम्बवृत्तो मधुरस्वमात ॥ |
|            | <b>त्राधि</b> क्य        | भूया दिह सत्पात्राय ।                                                                               |
| ११ कूपत्   | प्रश्न, वितक,<br>प्रशसा  | कूपद्य गायति । [गगारत्नमहोद्धौ ]                                                                    |
|            | नोट—इस इ                 | पुच्यय के प्रयोग अभ्वेषसीय हैं।                                                                     |
| १२ सूपत्   | 'कूपत्' वाला श्रथ        | इस हा प्रयोग लोक वद में कहीं उपल घ नही।                                                             |
| १३ कुवित्  | बहुत                     | कुजिन्नो श्रग्निरुचयस्य वीरसद्।<br>(ऋ०९ १४३ ६)।                                                     |
|            |                          | श्रव्यय का प्रयोग वैदिकसाहित्य में पर्याप्त पाया<br>किकसाहित्य में विलकुल नहीं।                     |
| १४ नेत्।   | যন্ত্রা                  | नेजिज्ञह्यायन्त्यो नरक पताम । ( निरुक्ते )                                                          |
|            | नोट—यह <del>ड</del>      | ा-यय गवेषस्मीय है। वेद में 'नेत्' का प्रयोग तो                                                      |

श्चनेक बार श्राया है परन्तु वहा सर्वंत्र पदपाठकारों ने 'न + हत' एसा छेद ही माना है। उपर का उदाहरण निरुक्त का है। उसमें भी ऋक्प रिशिष्ट (श्रष्टमाष्टक षष्टाध्याय द्वितीय गां-त ) से उद्भुत किया गया है। शब्दकौस्तुभादि अ थो में इसे ही उद्धुत किया गया है। यदि ('श्चिष चेत्सुतुराचारों भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स म त य सम्यय् यव सतों हि स ।' (गीता)

१६ चर्ण + यदि श्रय्यय यदि एत हो ता उसका श्रथ 'यदि' होता है, जैसा कि उपर 'काशिका' का उदाहरण दिया गया है। श्रत्यक्ष्य श्वित यह समुच्चय श्वादि श्रथों का वाचक होता है। दिखों— 'निपातैयं श्वाद '( = १ २० )]

श्व यत्र विद्व उजनो नास्ति रखाध्यस्तत्र।स्पधीरिप जिस्तादपे देश एरचडोपि दुमायते"। (चाण्व०)

नोट—हसके श्रमवक्लिप्त श्वादि श्वन्य भी श्रमेक श्रथ होते हैं। यद्यपि श्रवन्त होने से 'तिह्य त्रम्यस्वविभित्त '( ६६ ) स्त्र वारा ही

नीट—इसके अनवक्लिप्ति आदि अन्य भी अनेक अथ होते हैं।
यद्यपि त्रजन्त होने से 'तिद्धितश्चासविभिक्ति' ( ३६८ ) सूत्र द्वारा ही
इसकी अञ्ययसञ्ज्ञा सिद्ध हो सकती है तथापि यहा चादियों में पाठ
निपातसञ्ज्ञा के लिये है। निपातसञ्ज्ञा का प्रयोजन 'निपातैयद्यदि—'
( ८ १ ३० ) सूत्र में स्पष्ट है।

१८ किचित् + इष्ट बात के प्रश्न में ्रिश्चाद्यते न ययमन्तरायें ,
किच्चन्महर्षे स्त्रिविध तपस्तत् । [रघु॰ ]
"किच्चिद्धिश्चाविनीतारच नराष्ट्रज्ञानविशारदार् ।
यथाह गुग्गतरचैव दानेनाम्शुपपद्यसे" । [महाभारत]
नह भोच्यसे । [गग्गरन्नमहोदधौ ]

क अन्यय प्रकरशास् ६ ६१३ मीट— 'नह प्रत्यासम्भे' इति श्रीवधमान निश्चितनिषध इति कौस्तुमे दोचित । यह श्रम्यय न श्रोर ह' इन ने श्रव्ययो क समुदाय स वनाया गया है। इसके उदाहरण गयवशीय है। विषाद नु ख 'काचमस्येन निक्षीतो ह त चिन्तामणिमया । रहय सुख प्रसञ्जता हन्त 'मो ' बन्ध मया स्वास्थ्यम्'। ३ वाश्यासम्भ 'हन्तते कथिष्ण्यामि दि याद्वाक्षमित्र्य । (गा०) ४ श्रमुकम्पा दया हा इन्त ' हत्त ' निक्षिता गज उउनहार'। मत (निष्य) 'माकिनों दुरिताय धायो । (ऋग्वेद १ १४८ मे नोट—शाकटायनाचाय इस श्र यय का सान्त मानते हैं। इसका प्रयोग केवल वेद में ही उपलब्ध होता है। मत (निषेष) नोट—वैदिकसाहि य म माकिमें 'ऐसा दीघघटित पाठ दखा जाता है। यथा— माकिनेंग्रन्माकों सिश्माकों सशारि केवटे'' (ऋग्वेद ६ ४४ ७ )। निषेष सत्यमद्धा निकत्त्य यस्त्वाचान्।'(ऋ० १ ४२ १३) निषेष नोट—वैदिकमाहित्य म नकीम इसक्रकार दीघघटित पाठ देखा जाता है। यथा— "नकी।मन्नो निकत्त्य '(ऋग्वेदे म ७म १)। मत (निषेष) मा कार्षी मा हार्षी ।

२५ माइ नोट—ऋगुबन्ध दकार का खोप होकर 'माह का 'मा' ही अवशिष्ट रहता है। ध्यान रहे कि इस श्रव्यय का स्वरादियों म मी पाठ किया गया है। श्रीनानोल के विचार में इसका वहा पाठ स्थ्य है क्योंकि यहा पढ़ने से स्वर (श्रम्योदात्त्व) में तो कोई अन्तर श्राता ही

नहीं, उलटा- यहा पढने के जारण लच्मीवाची 'म। शब्द की श्रव्यय सञ्ज्ञा नहां हाती--जो न कः नी ही ग्रभीष्ट है। यहां का निशेष विचार भिद्धान्तकौ सुदी की यारया में करेंगे।

२६ नञ् + नहीं न हि सुशिचितोऽपि वटु स्वस्कन्धमारोहु पटु ।

नोट—इसका भी स्वराधि में पाठ श्रीनागेश के मतानुसार
श्रमामाणिक है—देखो 'लघुशब्द दुशेखर'।

२७ यावत् +

१ श्रवधि (पयत)

स्त च्यत्याग यावत् पुत्रयोरवेचस्व'। (उत्तरराम॰)

सर्पकोटर यावत'। (पञ्चत त्रे)

र जब (यदा)

यावदुत्थाय निरोचते तावद्धसोऽवलोकित '(पञ्च०)

व जब तक

'यावद्दित्तोपाजनसत्त्स्तावन्निजपरिवारो रक्त'।

'यावत्त्वस्थमिद् कलेवरगृहम्—' (भृत हिरि)।

श (उस समय

तक, तब तक

'यावद्गावद् गृहिश्रीमाहूय सङ्गीतकमनुतिष्ठामि'।

'यावद्मा छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि'। (शाकु०)

नोट-- 'जितना' अर्थं में त्रिकिड़ी 'यावत्' शब्द का भी बहुधा प्रयाग देखा जाता है। यथा--

( "पुरे तावन्तमेवास्य तनीति रिवरातपम् दिविकाकमलो-मेषो याव-मात्रेण साध्यते।" (कुमार०)
( कुमार०)
( यावान् प्रार्थं उदपाने सवत सम्प्लुतोदके।
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानत "॥
(गीता)

२८ तिवित् +
पहल (श्रन्य काम श्रार्थे । इतस्तावद् श्रागम्यताम्।
करने से पूर्व)
तब तक तावच्च शोभते मूर्खो याविकिञ्चन्न भाषते।

नोट- यावत' की तरह 'तावत' शब्द भी त्रिलिद्धी परिमाणवाची हुन्ना करता है। यथा---

'यावती सम्भवेद वृत्तिस्तावती टातुमहिम ।

२९ त्वै विशेष

श्रय वे श्रष्टुन्यते । [गश्रारत्नमहोदधौ ]

वितक

वित्रक

**उस्त्वा एषोऽभिगच्छति । [ गण्रत्नमहोदधौ** ]

तोट-यह अन्यय ब्राह्मण्य था क कतिपय प्रयागा क अतिरिक्त श्रन्यत्र कहीं उरलाय नहा हो सका । शतपथ ( माध्यान्दिनीय ) के (१२ २ २ १२) म इसका प्रयाग त्या जाता है। एवम् अन्य ब्राह्मणों म भी क्वाचित्क प्रयोग है।

३० न्वै

विशेष वितर्क को न्वा एषोऽभिगच्छति । [ गण्रत्नमहोदधौ ]

नोट-कई लोग 'खें के स्थान पर '-वें' का पाठ करते हैं। परन्तु ब्राह्मण्यन्थों में दोनों का पाठ दखा जाता है। न्वै' का पाठ निद्शनाथ माध्यन्दिनीय शतपथ म (१२ ४ १ ३) के स्थान पर दखें।

इसका उदाहरण व प्रयोग वत्तमान उपलब्ध

े सस्कृतसाहित्य म हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुन्ना ।

३२ रैं

१ दान (दना) । रै करोति । दान ददातीत्यथ ।

् त्व रें किं करिष्यसि।

तोट-इस अन्यय के उपयुक्त दोनों उदाहरण 'प्रक्रियाकौमुदी की 'प्रसादरीका' के हैं। 'प्रौढमनोरमा' में भी इन्हें उद्घत ाकया गया है। अन्यत्र प्रयोग अन्वेषणीय है।

पहले स्वरादिगण में ज्याख्या की जा चुकी है।

पहले स्वरादिगण में विरया की जा चुकी है।

देवताश्रों के निमित्त अग्नये स्वाहा।

३५ स्वाहा

३६ स्वधा

३७ वषर्

पहले स्वरादियों मे "यारया की जा चुकी है। पहल स्तरादियों में यारया की जा चुकी है।

नोट-स्वरादियों मे कथित श्रोषट् श्रादि श्रनेक श्रच वाली का यहा पुनप्रहण स्वरभेद के लिये ही है।

३८ तुम्

त् २ कह कर । गुरु हुड्कृत्य तुड्कृत्य '। श्रनादर करना

नोट-यहा 'तुम्' से उपयु क्त उदाहरणागत 'तुम्' के प्रहण में हमारा मन सन्दह करता है। श्रागे सुधीजन ही युक्तायुक्त को विचारें। किसी प्रसिद्ध बात र्ित वेधा विद्ध नून महाभूतसमाधिना।
के निदर्शन म तथाहि सर्वे तस्यासन् परार्थे कफला गुणा "॥
[रघु०]

नीट-यह अयय 'तथा' और 'हि' इन दो अ ययों के समुदाय

१ निश्चय वस्तुत (न खल्वनिर्जित्य रघु कृती भवान्' (रघु०)।
सचमुच (पुत्त्रादृषि शियतर खलु तेन दानम्' (पञ्चतन्त्रे)
२ श्रनुनय करना (न खलु न खलु बाग्र सन्निपात्योयसस्मिन्' ( शাকু০ )

स खल्वधीते वेदम्। ३ जिज्ञासा पूछ्ताछ

पूछताछ 'प्रवृत्तिसारा खलु मादशा धिया' (गणरस्नमहोदधौ) प्रवृत्तिसारा एवेत्यर्थ । प्रवृत्तिसारा एवेत्यर्थ । सलु कृत्वा। ['श्रलख्त्वो प्रतिषेधयो '(३ ४ १८)]
नोट—'न पाटादौ खल्वादय ' वाला वामनसूत्र निषेधाथकधिस

| ११ किल +  १ णतिह्य बात कहने म  १ श्रविष्ठ  (प्रव किल किल वासुरव '।  ३ न्यवकार तिरस्कार तिरस्कार तिरस्कार तिरस्कार तिरस्कार  १ सक्तावना  १ स्रविक श्रवित्वय इत्यथ ।  १ स्रविक वात कहने म  १ स्रविक वात क्रविक वात कहने स  १ स्रविक वात कहने म  १ स किल वोक कहने म  १ स किल वावक क्रवन्व क्रवन्व क्रवन्व क्रवे क्रवन्व वात क्रवे क्रवन्व वात क्रवे वात वात क्रवे हिल्व ता व्यविक वात क्रवे हिल्व ता व्यविक वात क्रवे हिल्व ता व्यविक वात क्रवे हिल्व ता व्यविक वात क्रवे ह |          | <del>₹</del> 5      | श्रायय प्रकरणम् 🕆                                  | ६१७ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------|-----|
| र अरुचि  (प्त किल कचिद्दर्गन्ते'। [केषाण्चित्त कथन विजुरहिचिवय इत्यथ ।]  १ स्व किल योत्स्वते'। [तस्य योधनयक्तिराहित्य योतनात् तिरस्कार योतनात् तिरस्कारो गम्यते ।]  १ सम्भावना  थ सम्भावना पाथ किल विचे यते कुरूत्' [पानकत् ककुरुविजय सम्भावनाविषय इत्यथ ।]  १ अजीक अवास्त 'प्रस्थ सिंह किल ता चकप' (रष्ठु०)। मिहकत् क विक बात कहने म  श्रियो रत्नान्ययो विद्या— (मजु०)  अमन्तय (रित्रयो रत्नान्ययो विद्या— (मजु०)  अमन्तय (रित्रयो रत्नान्ययो विद्या— (मजु०)  प्राचन्तय विवेच्य के भी आय 'श्रय'के समान अर्थं होते हैं ।  किण्य-इस अव्यय के भी आय 'श्रय'के समान अर्थं होते हैं ।  किण्य-इसके आत स्वर आने पर 'श्रोत (१६) सूत्र द्वारा प्रगुद्ध सम्जा हो जाती है । तब प्रकृतिभाव होने के कारण सन्धि नहीं होती ।  यथा—अनेन याकरणमधीतमयो प्न छ दोऽध्यापयेति ।  इसका विवेचन स्वराहियों में हो चुका है । स्वराहियों में इप के पाठ का प्रयोजन सत्वताची 'श्रय' शब्द की भी श्रययसच्छा सिद्ध हो जावे । यथा नेषध में—  (११ ६)।  "उदस्य कुम्भीरय शातकुम्भजाश्वतुष्कचारक्षिविच विदिकादरे । यथाकुषावारमयावानीन्द्रां पुरन्धिवर्गं -स्नप्वाद्वभूत ॥''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४१ किल + | ३ एतिह्य बात        | 'कस जवान किल वासुद्व'।                             |     |
| वकुरहिविवय इत्यय । ]  ३ न्यवकार तिरस्कार वित्रस्कार वित्रस्कार वोतनात् तिरस्कारो गम्यते । ]  ४ सम्मावना  भ किल योत्स्वते । [तस्य योधनयक्तिराहित्य योतनात् तिरस्कारो गम्यते । ]  ४ स्रमावना  पाथ किल वेने यते कुरूत् (वामकृत कक्रहिवजय सम्मावनाविवय इत्यथ ।]  ४ स्रमावनाविवय इत्यथ ।  १ स्रमावनाविवय इत्यथ ।  १ स्रमावनाविवय इत्यथ ।  १ स्रमावनाविवय इत्यथ ।  १ स्रमावनाविवय इत्यथ ।  १ इति प्रविवयामिहिता द्विजनमान, मनागत सा न रायाक शसितुम् ।  स्रमावनाविवय के स्रमाव सामावनाविवय ।  १ इत्याविवयो है । त्व प्रवृतिभाव होने के कारण सम्भि नहीं होती ।  यथा—स्रमेन व्याकरयामधीतमधो पून इत्योध्यापयेति ।  इसका विवेचन स्वरादियों में,हो खुका है । स्वरादियों में इन के  पाठ का प्रयोजन सत्यातेन्द्रम् श्रीमहोजिदाचिव भीदमनोरमा' में जिसते  हैं— 'स्वरादियों में इसके पढने का प्रयोजन यह है कि मङ्गळस्पसत्यवाची  १ स्रथ शब्द की भी स्थायसन्ता सिद्ध हो जावे । यथा नैषध में—  (१ र १) ।  १ स्वरूप कुम्मीरय शातकुम्मजाश्वतुष्कचारक्तिविव वेदिकादरे । यथाङ्गलावारमयावनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गक -स्नपबाडवम्बव्या ॥''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | कहने म              | बभूव योगी किल कात्तवाय ।                           |     |
| स किल योःस्वते' । [ तस्य योधनशक्तिशहित्य योतनात् तिरस्कार योतनात् तिरस्कारों गम्यते । ]  ४ सम्भावना पाथ किल विने यते कुरून्' [पा कृत ककुरुविजय सम्भावनाविषय हत्यथ ।]  १ स्रक्षांक स्रवास्त प्रसद्ध सिद्ध किल ता चक्रप' (रष्ठु०)। मिहकतृ क नित्रवीकष्य वस्तुतोऽलीकिमित्यथ ।  शस्तु सिद्ध सिद्ध किल ता चक्रप' (रष्ठु०)। मिहकतृ क नित्रवीकष्य वस्तुतोऽलीकिमित्यथ ।  १२ स्रथ्यो र्त्तानम्यो विद्या— ( मनु०)  सामन्तय ( इति प्रविश्यामिद्दिता द्विजन्मना, मनागत सा न शशाक शसितुम्। स्रयो वयस्या परिपाशववित्तनीम्, विविश्वतित्तनक्ष्यनत्त्रमेस्त ॥'' (कुमार०)  नोट—इस स्रव्यय के भी प्राय 'स्रय' के समान स्रव होते हैं ।  किल्व-इसके स्रात स्वर स्राने पर 'स्रोत ( १६) सूत्र द्वारा प्रगृद्ध स्व्या हो जाती है । तब प्रकृतिभाव होने के कारण सन्धि नहीं होती । यथा—स्रतेन त्याकरणमधीतमधो पुन स्र दोऽध्यापयेति ।  इसका विवेचन रुवरादियों में हमे स्वर्ग हिन वे शोदमनोरमा' में लिखते हैं— 'स्वरादियों में इसके पढने का प्रयोजन व्यक्ष है कि मङ्गलरूपसत्त्ववाची 'स्रथ' शब्द की भी स्थयसम्बा सिद्ध हो जावे । यथा नैषध में— ( ११ १ ) ।  "उद्स्य कुम्मीरथ शातकुम्मजाश्वतुक्तचारुत्विचि वेदिकादरे । यथाङुलाचारमयान्त्रजा पुरन्धिवन्ते-स्नप्यक्रव्यक्षक्ष ॥''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | २ श्ररुचि           | 'एव किल कचिद्दनन्ति'। [केषात्रिचद्व क              | धन  |
| वितरस्कार  श्रे सम्मावना  श्रे सम्मावना  श्रे सम्मावना  श्रे स्रवीक स्रवास्त  विक बात कहने स  सम्मावनाविषय इत्थथ ।]  श्रे स्रवीक स्रवास्त  विक बात कहने स  श्रे स्रवीक स्रवास्त  श्रे स्रविक स्रवास्त स्रवास्त स्रविक स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास्त स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स्रवास स् |          |                     | वक्तुररुचिविषय इत्यथ । ]                           |     |
| विरस्कार  श्वीक प्रवास्त  श्वीक प्रवास  श्वीक प्रविक विक प्रवास  श्वीक विक विक प्रवास  श्वीक विक विक प्रवास  श्वी |          | ३ न्यक्कार          | स किल योत्स्यते'। तस्य योधनशक्तिराहि               | त्य |
| प्रश्निक प्रवास्त सम्मावनाविषय इत्यथ ।  १२ अवीक प्रवास्त (प्रवास्त कहने मास्तिक वात कहने मासित क्षा विद्यामिति वात्रिक वात्र का सित्र वा स्वाप्त का सित्र वा सित् |          | <b>तिरस्कार</b>     | · ·                                                |     |
| विक बात कहने म  समुच्चय  "स्त्रयो रत्नान्ययो विद्या— (मनु०)  श्रानन्तय  (इति श्रविश्यामिहिता द्विजन्मना, मनागत सा न शशाक शसितुम्। श्रयो वयस्यां परिपाश्ववत्तिनीम्, विवत्तितानञ्जननेत्रमैचत ॥" (कुमार०)  नोट—इस श्रव्यय के भी श्राय 'श्रय' के समान अर्थ होते हैं। किन्चर—इसके श्रात स्वर श्राने पर 'श्रोत (१६) सूत्र द्वारा प्रगृद्धा सन्जा हो जाती है। तब प्रकृतिभाव होने के कारण सन्भि नहीं होती। यथा—अनेन प्राकरणमधीतमधो एन छ दोऽच्यापयेति।  इसका विवेचन स्वराहियों में हो चुका है। स्वराहियों में इन के पाठ का प्रयोजन बसकाते-हुम् श्रीमहोजिद्दाचित भौदमनोरमा' में जिखते हैं— 'स्वराहियों में इसके पढने का प्रयोजन यह है कि मङ्गळस्पसच्वाची 'श्रथ' शब्द की भी अप्ययसन्जा सिद्ध हो जावे। यथा नेषध में—  (१४ ६)।  "उदस्य कुम्मीरथ शातकुम्मजाश्वतुष्कच।स्विषि वेदिकादरे। यथाङ्गजाचारमयावनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गे -स्नप्रवाहवस्व ॥"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ४ सम्भावना          |                                                    | ाय  |
| विक बात कहने म समुच्चय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | १ श्रुवीक श्रवास्त  | 'प्रसद्य सिद्द किल ता चक्रप' (रधु॰)। मिहकतृ        | क   |
| श्रानन्तय  ( इति प्रविश्यामिहिता द्विजन्मना, मनागत सा न शशाक शसितुम्। प्रयो वयस्यां परिपारववित्तनीम्, विवत्तितानव्जननेत्रमेच्त ॥" (कुमार०)  नोट—इस श्रव्यय के भी प्राय 'श्रय' के समान अर्थ होते हैं। किल्य-इसके श्राग स्वर श्राने पर 'श्रोत (१६) सूत्र द्वारा प्रगृद्धा सल्जा हो जाती है। तब प्रकृतिभाव होने के कारण सन्धि नहीं होती। यथा—अनेन याकरणमधीतमयो एन छ दोऽध्यापयेति।  इसका विवेचन रूपरादियों में, हो चुका है। स्वरादियों में इन के पाठ का प्रयोजन बत्तकाते-हुए श्रीमहोजिदाचित प्रौदमनोरमा' में जिखते हैं— 'स्वरादियों में इसके पढने का प्रयोजन यह है कि मङ्गजरूपसत्त्ववाची 'श्र्य' शब्द की भी श्राययसन्द्वा सिद्ध हो जावे। यथा नैषध में—  (१४ ६)। "उदस्य कुम्भीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कच।रुत्विषि वेदिकादरे। यथाकुलाचारमयात्रनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गरु स्नएमाक्रवसूव।।"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | विक बात कहने म      | नन्दिनीकष्या वस्तुतोऽलीकमित्यथ ।                   |     |
| हात प्रावस्थामाहता सहजन्मना,  मनागत सा न शशाक शसितुम्।  श्रयो वयस्यां परिपाश्ववित्तनीम्,  विवत्तितानक्जननेत्रमैस्तत ॥" (कुमार०)  नोट—इस श्रव्यय के भी प्राय 'श्रयं' के समान श्रवं होते हैं।  किन्च-इसके श्राग स्वर श्राने पर 'श्रोत् (१६) सूत्र द्वारा प्रगृद्धा  सक्ता हो जाती है। तब प्रकृतिभाव होने के कारण सिन्ध नहीं होती।  यथा—श्रनेन याकरणमधीतमधो एन छ दोऽध्यापयेति।  इसका विवेचन श्र्यरादियों में, हो खुका है। स्वरादियों में इन के  पाठ का प्रयोजन बत्त्वाते-हुए श्रीभदोजिदा चित्र शैदमनोरमा' में जिखते  हैं— 'स्वरादियों में इसके पढने का प्रयोजन यह है कि मङ्गळस्पसत्त्ववाची 'श्रयं' शब्द की भी श्राययसन्ज्ञा सिद्ध हो जावे। यथा नेषध में—  (११ ६)।  "उदस्य कुम्भीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कचाशत्विषि वेदिकादरे।  यथा कृत्वाचारमथावनीन्द्रजां श्रुरिश्चवर्गर्ग-स्नप्याक्रममूत्र ॥"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४२ त्रथो | समुच्चय             | 'स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या— ( मनु० )              |     |
| त्रियो वयस्यां परिपाश्ववित्तिनीम्, विवित्तितानक्जननेत्रमेस्त ॥" (कुमार०)  नोट—इस श्रव्यय के भी प्राय 'श्रय'के समान श्रर्थं होते हैं। किञ्च-इसके श्राग स्वर श्राने पर 'श्रोत (१६) स्त्र द्वारा प्रगृद्धा सञ्ज्ञा हो जाती है। तब प्रकृतिभाव होने के कारण सिन्ध नहीं होती। यथा—श्रनेन याकरणमधीतमधो पुन छ दोऽध्यापयेति। इसका विवेचन श्रवरादियों में हो सुका है। स्वरादियों में इन के पाठ का प्रयोजन बत्त्वाते-हुए श्रीमहोजिदासित शौदमनोरमा' में जिसते हैं— 'स्वरादियों में इसके पढने का प्रयोजन यह है कि मङ्गज्ञस्पसत्त्वाची 'श्र्य' शब्द की भी श्राययसञ्ज्ञा सिद्ध हो जावे। यथा नैषध में— (१४ १)। "उदस्य कुम्भीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कचारुत्विष वेदिकादरे। यथा कृजाचारमयावनीन्द्रजां श्रुरिश्चवर्गर -स्नप्रवाहवस्त्व ॥"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | श्रानन्तय           | र् इति प्रविश्याभिहिता द्विजन्मना,                 |     |
| विवस्तितानक्जननेत्रमेचत ॥" (कुमार०)  नोट—इस श्रव्यय के भी प्राय 'श्रय' के समान अर्थ होते हैं।  किल्च-इसके श्राग स्वर श्राने पर 'श्रोत (१६) सूत्र द्वारा प्रगृद्धा सक्जा हो जाती है। तब प्रकृतिभाव होने के कारण सिन्ध नहीं होती।  यथा—अनेन याकरणमधीतमयो एन छ दोऽध्यापयेति।  इसका विवेचन स्वरादियों में हो चुका है। स्वरादियों में इन के पाठ का प्रयोजन बत्त्वाते-हुए श्रीमहोजिदाचित शौदमनोरमा' में लिखते हैं— 'स्वरादिश्रों में इसके पढने का प्रयोजन यह है कि मङ्गत्रस्पसच्वाची 'श्रय' शब्द की भी श्राययसक्जा सिद्ध हो जावे। यथा नेषध में—  (१४ ६)।  "उदस्य कुम्भीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कच।रुत्विषि वेदिकादरे। यथा कृत्वाचारमयावनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गक -स्नप्रवास्वस्त्रत्व।"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                     | मनागत सा न शशाक शसितुम्।                           |     |
| नीट—इस अब्यय के भी प्राय 'अय' के समान अर्थ होते हैं।  किञ्च-इसके आग स्वर आने पर 'ओत (१६) सूत्र द्वारा प्रगृद्धा सञ्ज्ञा हो जाती है। तब प्रकृतिभाव होने के कारण सिन्ध नहीं होती। यथा—अनेन याकरणमधीतमयो एन छु दोऽध्यापयेति।  इसका विवेचन स्वरादियों में हो चुका है। स्वरादियों में इस के पाठ का प्रयोजन बत्त्वाते हुए श्रीमहोजिद। चित्र भौडमनोरमा' में जिखते हैं— 'स्वरादियों में इसके पडने का प्रयोजन यह है कि मक्का स्प्यसच्चाची 'अथ' शब्द की भी अय्यसञ्ज्ञा सिद्ध हो जावे। यथा नैषध में— (१४ ६)।  "उदस्य कुरमीरथ शातकुरमजाश्वतुष्कचारुत्विष वेदिकादरे। यथा कृताचारमयाधनीनद्रजां पुरन्धिवर्गक -स्नप्रमाहवस्त्व।।''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     | त्रयो वयस्यां परिपारववत्तिनीम् ,                   |     |
| किन्य-इसके श्राग स्वर श्राने पर 'श्रोत (१६) सूत्र द्वारा प्रगृद्धा सन्त्रा हो जाती है। तब प्रकृतिभाव होने के कारण सन्ध्रि नहीं होती। यथा—श्रनेन व्याकरणमधीतमयो एन छ दोऽध्यापयेति। इसका चिवेचन स्वराहियों में हो चुका है। स्वराहियों में इन के पाठ का प्रयोजन बत्त्वाते हुए श्रीमहोजिद। चित्र भौडमनोरमा' में जिखते हैं— 'स्वराहियों में इसके पडने का प्रयोजन यह है कि मङ्गळरूपसत्त्ववाची 'श्रथ' शब्द की भी श्राययसन्त्रा सिद्ध हो जावे। यथा नैषध में— (१४ ६)। "उदस्य कुरमीरथ शातकुरमजाश्वतुष्कचारुत्विष वेदिकादरे। यथा कृताचारमयाश्वनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गक -स्नप्रवाहत्वसूत्र ॥"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     | विवत्तितानञ्जननेत्रमैचत ॥" (कुमार०)                |     |
| सन्ज्ञा हो जाती है। तब प्रकृतिभाव होने के कारण सिन्ध नहीं होती।  यथा—अनेन याकरणमधीतमधो एन इन्दोऽध्यापयेति।  इसका विवेचन रूपराहियों में हो चुका है। स्वराहियों में इस के  पाठ का प्रयोजन बत्त्वाते हुए श्रीभद्दोजिद। चित शौडमनोरमा' में लिखते  हैं— 'स्वराहियों में इसके पडने का प्रयोजन यह है कि मङ्गलरूपसत्त्ववाची 'अथ' शब्द की भी अय्ययसन्ज्ञा सिद्ध हो जावे। यथा नैषध में—  (१४ १)।  "उदस्य कुम्भीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कचारुत्विषि वेदिकादरे।  यथा कृताचारमथावनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गरु -स्नप्रवाह वस्तू ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ।<br>नोट—इस इ       | प्रस्यय के भी प्राय 'श्रय' के समान श्रर्थ होते हैं | 1   |
| यथा—अनेन याकरणमधीतमथो एन छ दोऽध्यापयेति ।  इसका विवेचन क्वरादियों में हो चुका है। स्वरादियों में इस के  पाठ का प्रयोजन क्वलाते हुए श्रीमझोजिद। चित्र भौडमनोरमा' में लिखते  हैं— 'स्वरादियों में इसके पडने का प्रयोजन यह है कि मझलक्पसत्त्ववाची 'अथ' शब्द की भी अ ययसब्दा सिद्ध हो जावे। यथा नैषध में—  (१४ ६)।  "उदस्य कुम्भीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कचारुत्विषि वेदिकादरे।  यथा इलाचारमयाधनीनद्रजां पुरन्धिवर्गक -स्नप्रमाहनसूत ॥"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | किञ्च-इसके श्रार    | । स्वर त्राने पर 'स्रोत् ( ४६ ) सूत्र द्वारा प्रगृ | ह्य |
| हसका विवेचन क्षरादियों में हो चुका है। स्वरादियों में इन के पाठ का प्रयोजन क्लखाते हुए श्रीमहोजिद। चित शौडमनोरमा' में लिखते हैं— 'स्वरादियों में इसके पडने का प्रयोजन यह है कि मक्कलरूपसत्त्ववाची 'अथ' शब्द की भी अ ययसन्ता सिद्ध हो जावे। यथा नैषध में— (१४ ६)। "उदस्य कुम्भीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कचारुत्विषि वेदिकादरे। यथा कुलाचारमयाधनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गक -स्नप्याक्रवसूव।।"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | सञ्ज्ञा हो जाती है। | । तब प्रकृतिभाव होने के कारण सन्धि नहीं होती       | 1   |
| पाठ का प्रयोजन बत्त्वाते हुए श्रीमहोजिदाचित शौदमनोरमा' में लिखते हैं— 'स्वरादियों में इसके पदने का प्रयोजन यह है कि मङ्गलरूपसत्त्ववाची 'ग्रथ' शब्द की भी श्राययसम्बा सिद्ध हो जावे। यथा नैषघ में— (१४ ६)। "उदस्य कुम्भीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कचारुत्विषि वेदिकादरे। यथा हुलाचारमयाधनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गक -स्नप्याहनसूव ॥"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | यथाश्रनेन चाकर      | ग्रमधीतमयो एन इ दोऽध्यापयेति ।                     |     |
| पाठ का प्रयोजन बत्त्वाते हुए श्रीमहोजिदाचित शौदमनोरमा' में लिखते हैं— 'स्वरादियों में इसके पदने का प्रयोजन यह है कि मङ्गलरूपसत्त्ववाची 'ग्रथ' शब्द की भी श्राययसम्बा सिद्ध हो जावे। यथा नैषघ में— (१४ ६)। "उदस्य कुम्भीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कचारुत्विषि वेदिकादरे। यथा हुलाचारमयाधनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गक -स्नप्याहनसूव ॥"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४३ अथ    | इसका चिवेचन         | स्वरादियों में हो चुका है। स्वरादियों में इस       | के  |
| हैं— 'स्वरादियों में इसके पहने का प्रयोत्तन यह है कि मङ्गलरूपसत्त्ववाची<br>'स्रथ' शब्द की भी श्राययसम्ब्रा सिख हो जावे। यथा नैषध में—<br>( १४ १ )।<br>"उदस्य कुम्भीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कचारुत्विषि वेदिकादरे।<br>यथा कुलाचार मथावनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गरे -स्नप्याह वसूव ॥"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                     |                                                    |     |
| 'स्रथ' शब्द की भी श्राययसम्ज्ञा सिद्ध हो जावे। यथा नैषध में— ( १४ ६ )। "उदस्य कुम्मीरथ शातकुम्मजाश्वतुष्कचारुत्विषि वेदिकादरे। यथा हुलाचारमयावनीन्द्रजां शुरन्धिवर्गरे -स्नपसाम्बसूव ॥"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |                                                    |     |
| ( १४ ६ )। "उद्स्य कुम्भीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कचारुत्विषि वेदिकादरे। यथाकृताचारमयावनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गरे-स्नपसाम्बसूव ॥"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                     |                                                    |     |
| "उदस्य कुम्मीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कचारुत्विष वीदकादरे ।<br>यथा इलाचारमयावनीन्द्रजां युरन्धिवर्गरु स्नप्याम्बम् व ॥"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | (3 4 8)1            |                                                    |     |
| थथा इत्ताचार मथावनीनद्रजां बुरन्धिवनेरु -स्नपमा≭ वसूव ॥''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | "उदस्य कुम्भीर      | थ शातकुम्भजाश्वतुष्कचारुत्विषि वेदिकादरे ।         |     |
| ि ७५ हिं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        | यथा इलाचार मध       | गावनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गरु -स्नएबाम्बभूव ॥"       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i        |                     | 9E # 1                                             |     |

यहा 'अथ स्नप्याम्बभूव' का अथ 'मङ्गल स्नप्न चकार' ऐसा है। निपातों मे पढ़ा गया यह 'श्रथ' शब्द तो स्वरूप से ही मङ्गलजनक होता है किन्तु उसका वाचक नहीं होता।'

तस्वबोधिनीकार श्रीज्ञानेन्द्रस्वामी श्रादि ने दीचितजी के इसी कथन का श्रमुकरण किया है। परन्तु दीचितजी के ये विचार हमें कुछ रुचिकर प्रतीत नहीं होते, क्योंकि यदि ऐसा माना जाने तो केनल स्वरादियों के श्रन्तर्गत पाठ से ही काम चल सकता है निपातों में गिनने की कोई श्रावश्यकना प्रतीत नदीं होती । हमारा तो कुछ ऐसा विचार है कि स्वरादियों में इस का पाठ ही प्रचिष्त है। इसका पाठ केवल चादियों में दी है। इस विषय पर विशेष विचार 'सिद्धान्तकौ मुदी' की वारया में ब्यक्त करेंगे।

१४ सुन्छ +

प्रश्नित प्रम +

प्रश्नित स्म प्राण्यमुल्येयशासि' (माघे)

नाट—यहा भृतकाल में भी 'लट् स्मे' (३ २ ११८) तयाँ

प्रमरोचे च' (३ २ ११८) सूत्र से लट् हो जाता है।

१ हिंसा

श्रमरोचे च' (३ २ ११८) सूत्र से लट् हो जाता है।

श्रमरोचे च' (३ २ ११८) सूत्र से लट् हो जाता है।

श्रमरोचे च' (३ २ ११८) सूत्र से लट् हो जाता है।

श्रमदहारीन् पुरदर'। [गण्यरनमहोदघो ]

श्रादह भक्तस्य भोजनाय' [गण्यरनमहोदघो ]

श्रादह यदि करिष्यसि' [गण्यरनमहोदघो ]

नोट—इस अय्य का हमें कहीं प्रयोग नहीं मिल्ल सका। श्री
दीचितजी को भी इसका श्रयोग उरलब्ध नहीं हुन्ना यह उन्होंने स्पष्ट

श्रव्दकौस्तुभ' में स्वीकार किंग्रा है।

#### उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च । ( गणसूत्रम् )

त्रार्थीः — उपसर्गंत्रतिरूपक, विअक्तिप्रतिरूपक तथा स्वरमंतिरूपक भी चादियों में पढ़ने चाहिये । जो वस्तुत उपसग तो न हों कि तु उपसग के समान प्रतीत हों उन्हें

'उपसग्रातिरूपक' कहते हैं। इसीप्रकार-विभक्ति के समान प्रतीत होने वाले 'विभक्ति प्रतिरूपक' तथा श्रच के समान प्रतीत हाने वाले 'स्वरप्रतिरूपक' कहाते हैं।

( उपसर्गप्रतिरूपक यथा--- )

४७ अवदत्तम् । दिया हुआ किमब्रम् अवदत्त त्वया १

नोट-यहा 'श्रव' के उपसर्ग न होने के कारण 'दा' घातु की न।८—-परः जन गण्यात्र विकास मित्र प्रादेश नहीं होता।
'दो दद् घो'(७ ४ ४६) सूत्र से 'दद् आदेश ही होता है। ध्यान
रहे कि 'अव' उपसग के योग में 'श्रवत्तम्' रूप बनता है। इसी

प्रकार—

("अवदत्त विदत्त च प्रदत्तन्चादिकमणि।

( सुदत्तमनुदत्तन्च निदत्तमिति चेष्यते ॥")

(विंभिक्तप्रतिरूपक यथा--)

श्रहङ्कारवान् ''श्रहयुनाऽथ चितिप शुभेयु
स्वे वचस्तापसकुन्जरेख''। [ भष्टि० १ २० ]
नोट---'श्रहम्' यह विभक्तिश्रतिरूपक श्रायय है। 'श्रस्मद्' शब्द के

प्रथमा के एकवचन के समान प्रवीत होता है परन्तु है उससे नितान्त भिन्न ही। इस अव्यय से 'श्रहशुभमीयु'स्' (११६२) स्त्र द्वारा मत्वर्थीय 'युस्' प्रत्यय हो जाता है। श्रहम् श्रस्यास्तीति- 'श्रह्यु '। 'श्रह्यु' शब्द उकारान्त त्रिलिङ्गी हो जाता है (ध्यान रहे कि इसे सकारान्त सममाना भूल है। सिन्व पदत्वार्थ है। अत 'मोऽनुस्वार' से अनुस्वार हो जाता है)। 'श्रह्यु' शब्द में यदि 'श्रह्मद्' शब्द होता तो 'प्रत्ययोत्तरण्ड्योश्च' ( ७ २ ६८ ) द्वारा मपयन्त मद् श्रादेश होकर—'मद्यु' एसा श्रनिष्ट रूप बन जाता।

इसीप्रकार 'शुभम्' (पवित्रता व भाग्य) इस विभक्तिप्रतिरूपक श्रद्यय से भी 'युस्' प्रत्यय होकर —'ग्रुभयु' शब्द निष्पन्न होता है। इस का उदाहरण भी ऊपर साथ ही द दिया है।

चिरेण, चिराय, चिरात्, चिरे, चिरस्य, श्रकस्मात्, मम ['चुद्रेऽपि न्न शरण प्रपन्ने ममत्वमुक्चे शिरसा सतीव' ( हुमार० १ १२ ), ममत्व गतराज्यस्य', 'ममता मता' ] इत्यादि श्रव्ययों को भी कई लाग स्वरादियों मे न पढ कर चादियों मे पढ़ते हैं। ये सब विभक्ति प्रतिरूपक श्रायय है। विभक्ति न होने पर भी इन में विभक्ति का श्रम होता है। इन में सुबन्तविभक्ति का श्रम होने से इन को सुबन्तप्रति रूपक श्रव्यय भी कहते हैं। तिङातप्रतिरूपक श्रायय का उदाहरण यथा —

#### ४९ ऋस्तिक्षीरा

चीरवती गौ श्रादि श्रस्ति ममैकाऽस्तिचीरा गौ ।

नोट—श्रस्त (विद्यमानम्) चीर (दुग्धम्) यस्या सा = श्रास्तचीरा। बहुवीहिसमास । यहा 'श्रस्ति' यह विद्यमानार्थं विभक्ति प्रतिरूपक श्र यय है। यदि यह तिह त होता नो इसका सुबन्त 'चीर' शब्द के साथ समास न हो सकता। [देको—'श्रनेकमन्यपदार्थे' (१३४)]।

वस्तुतः 'श्रस्ति'को तिङम्तप्रतिरूपक श्रायय मानना द्वचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसका पीछे स्वरादियों मे पाठ श्रा चुका है। श्रत इसकी श्राययसञ्ज्ञा तो सिद्ध है हो। इसके स्थान पर 'श्रस्मि' (मैं) का उदाहरण यहा के लिये युक्त है। 'श्रस्मि'के उदाहरण यथा—

- १ "त्वाम् अस्मि विच्म बिदुषा समवायाधन्न तिष्ठति" (साहित्यदर्पेग्रे)
- २ 'दासे कृतागिस भवत्युचित प्रभ्**णाम्** पादप्रहार इति सुन्दरि ! नास्मि दूये"।
- ३ 'त्राससृतेर्सिम जगत्सु जात'" ( किल० ३ ४६ ) । 👌

योगशास्त्र में प्रसिद्ध 'श्रस्मिता' शाद भी इस श्रायय से निष्पञ्ज होता है। इसीपकार--श्रस्तु, श्राह, श्रास प्रभृति भी तिङातप्रतिरूपक श्रायय हैं।

# ( स्वरप्रतिरूपक यथा--- )

| ५, স্ব     | श्राचेप                                                             | ग्र पचिस त्व जारुम <sup>1</sup>                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|            | सम्बोधन                                                             | त्र श्रभता !                                        |
| ५१ आ       | १ प्वप्रक्रान्त                                                     | श्राएव नुमन्यसे। श्रिबत् ऐसा मानता है।              |
|            | वाक्य के श्रन्यथा                                                   | श्रर्थात् पहले त् ऐसा नहीं मानता था श्रव मानने      |
|            | करने म                                                              | बगाह।]                                              |
|            | २ स्मरण                                                             | श्रा एव किल तत्। [श्रोह ' वह ऐसा ही है।]            |
| ५२ इ       | सम्बोधन, विस्मय                                                     | इ इन्द्र पश्य।                                      |
| ५३ ई       | सम्बोधन                                                             | ई ईश !                                              |
| ५४ उ       | सम्बाधन, वितर्क                                                     | उ उमेश ।                                            |
| ५५ ऊ       | सम्बोधन                                                             | ऊ ऊषरे बीज वपति ।                                   |
| ५६ ए       | 99                                                                  | ए इतो भव।                                           |
| ५७ ऐ       | <b>79</b>                                                           | णे इतो भव ।                                         |
| ५८ श्रो    | 1)                                                                  | श्रो श्रावय ।                                       |
| ५९ ऋौ      | ,,                                                                  | श्री महात्मन् ।                                     |
|            | नोट—इन                                                              | भ्रव्ययों से अन् परे होने पर 'निपात एकाजनाङ्'       |
|            | ( ११ ) सूत्र द्वारा प्रगृद्धसङ्गा होकर प्रकृतिभाव हो जाता है। ये सब |                                                     |
|            | स्वरप्रतिरूपक श्रव्यय हैं।                                          |                                                     |
| ६० पशु     | ठीक तरह                                                             | <b>बोध नयन्ति षशु मन्यमाना</b> ।                    |
| ६१ शुकम्   | शीघ                                                                 | शुक्र गच्छति । [ प्रक्रियाक्रीमुदी की प्रासादटीका ] |
| 11 9. 7    | नोट—इस <sup>्</sup>                                                 | ह प्रयोग अन्वेषणीय हैं।                             |
| ६२ यथाकथाच | श्चनाद्र                                                            | 'यथाकथाच दीयते' [ गस्रास्तमहोदधौ ]                  |
|            | नोटप्रयोग                                                           | ।<br>ा गवेषग्रीय हैं ।                              |

| ६३ पाट्   | सम्बोधन                | पाट् पान्था ।                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६४ प्याट् | ,,                     | प्याट् पाठका ।                                                                                                                                         |
| ६५ ऋड्ग + | सम्बोधन                | 'तृरोन काथ भवतीश्वराखा                                                                                                                                 |
| •         |                        | किमङ्ग ! वाग्यस्तवता नरेग्ग् <sup>7</sup> ।                                                                                                            |
|           |                        | 'प्रभुरिष जनकानामङ्ग भो याचकस्ते ।                                                                                                                     |
|           | नोट—' <sup>ग्र</sup> ङ | 'शब्द के श्रानेक अर्थ होते हैं। यथा—                                                                                                                   |
|           | ू 'चिः<br>हर्षे स      | में च पुनरर्थें च सङ्गमासूययोस्तथा । }<br>तम्बोधने चैव ह्यङ्गशब्द प्रयुज्यते ॥'' }                                                                     |
| ६६ है     | सम्बोघन                | है राम । पादि माम्।                                                                                                                                    |
| ६७ हे +   | ,,                     | हे राम ! मा पालय।                                                                                                                                      |
| ६८ मोस् + | ,,                     | क कोऽत्र भो । दौनारिकाणाम् ।                                                                                                                           |
| ६९ ऋये +  | "                      | श्रये ! गौरीनाथ ! त्रिपुरहर ! शम्भो ! त्रिनयन !                                                                                                        |
| ७० द्य    | पादपूर्त्ति, हिंसा     | च हिनस्ति सृग व्याधा ।                                                                                                                                 |
|           | प्रातिलोम्य            | [ प्रक्रियाकौमुदी प्रासादटीका ]                                                                                                                        |
|           | में नहीं मिलता। १      | प्रब्यय का प्रयोग भ्राधुनिक उपलब्ध सस्कृतसाहित्य<br>प्रथर्ववेद में 'द्य' का पाठ तीन स्थानों पर भ्राया है<br>का प्रयोग न होकर धातु का रूप प्रयुक्त किया |
| ७१ विषु   | साम्य                  | विषु विद्यतेऽस्येति—विषुवत् । समरात्रिदिव                                                                                                              |
| , ,       |                        | काल (Equinox) इत्यर्थं । उक्तक्च भारते—                                                                                                                |
| ,         |                        | "भवति सद्दस्नगुग् दिनस्य राहो                                                                                                                          |
| ţ ,       |                        | र्विषुवति चाचयमर्युते फलम् ॥''                                                                                                                         |
|           | नाना                   | उदाहर <b>ग्रम्प्र</b> थम् ।                                                                                                                            |
| ७२ एकपदे  | शीव्र                  | 'निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्त स्वराानव' (माघे०)।                                                                                                          |

श्रवानक कथमेकपदे निरागस जनमाभाष्यिम न मन्यस'

(रघु० = ४=)

उदाहरणग्मृग्यम्।

नोट—शब्दकौस्तुभ श्रोदमनोरमा, याकरणसिद्धान्तसुधानिधि
श्रादि प्रन्था म यहा 'पुन' पाठ नकर पुत् = दुश्मितमवयव छाद्यतीति—
पुच्छम्'' एसा उदाहरण भी जिखा हुआ है।

इतोऽपि = इस (श्रातश्च सूत्रत एव' (महाभाष्ये परपशाह्निके))
कारण स भी

#### श्राकृतिगणोऽयम् ।

यह चादिगण भी श्राकृतिगण है। प्रयोग में दखे जाने वाले कुछ श्रम्य शब्द यथा—

१ आहोस्वित् = विकल्प । २ उताहो = त्रिकल्प । ३ दिष्ट्या = वधाई व आनन्द । ४ चाडु = चापल्सी । १ चडु = चापल्सी । ६ इति = समाप्ति । ७ इव = साहश्य, तरह । द आहावे = आजकला । १ जातु = कदाचित । १० नो = नहीं । ११ श्रह्माय = शीध । १२ श्रहो = धाश्चर्य । १३ व = साहश्य (मगीतोष्ट्रस्य लम्बेते कियो वस्सतरो मम )। १४ प्रसहा = बलपूर्वक, जबरदस्ती । १४ किञ्च = श्रीर भी, इसके श्रतिरिक्त । १६ ते = तुम से (त्वया)। १७ मे = सुम से (मया) ['तेमेशब्दौ निपातेषु (१ २ १०) इति का यालङ्कारस्त्रवृत्तौ । श्रुत ते (त्वया) वचन तस्य', 'त्रिलस्य वाणी न कदापि मे (मया) श्रुता'। ] इत्यादि शिष्टग्रायों के प्रयोगानुसार जान लेने चाहियें।

यहा यह ध्यान रखने योग्य है कि यद्यपि स्वरादि और चांदि दोनों आकृतिगया हैं तथापि जिन में निपातस्वर (आद्युदात्त) इष्ट हो उन्हें चादियों में और जिन में इष्ट न हो उन्हें स्वरादियों में गिनना चाहिये। किन्च जहा दोनों प्रकार के स्वर अभीष्ट हों उन को दोनों गर्यों में पढ़ना युक्त है। इन चादियों स अतिगिक्त अन्य भी बहुत से निपात होते हैं। उन सब की भी 'स्वरादिनिपातमध्ययम् ( १६०) सूत्र से अध्ययसञ्ज्ञा हो जाती है। इन सब का विवेचन जानने के इच्छुक 'प्राभीश्वराबिपाता' ( १ ४ १६) के अधिकार को अष्टाध्यायी व काशिकावृत्ति में देखें।

प्र' श्रादि भी निपाताधिकार में प्रादय (१४ ४८) द्वारा निपातसन्ज्ञक होकर श्र-ययसञ्ज्ञक हो जाते हैं। इन प्रादियों का किया के योग में तथा कियायोग के श्रभाव में भी स्वतन्त्ररीत्या प्रयोग हुत्रा करता है। किया के योग में इन की (३४) सूत्र से उपसगसञ्ज्ञा विशेष है। निपातसञ्ज्ञा तो दोनों श्रवस्थाश्रो में ही श्रजुण्ण बनी रहती है।

# [ लघु॰ ] सन्ता स्त्रम्— ३६८ तद्धितश्चासर्वविभिन्तः । १। १। ३७॥

यस्मात् सर्वा विभक्तिनींत्पद्यते स तद्धितान्तोऽव्यय स्यात् ।

त्र्यर्थ — जिस तिह्तान्त से वचनत्रयात्मिका सब विभक्तिया उत्पन्न नहीं हो सकती वह अत्ययसम्ज्ञक होता है।

ट्या्ट्या्—तिख्त । १।१।च इथ्य ययपदम्। श्रसवैविभक्ति ।१।१। श्र य यम्।१।१। स्वरादिनिपातम ययम्' से ] समास — नोत्पद्य ते सर्वा वचनत्रयात्मिकाक्ष विभक्तयो बस्मात् सोऽसविभिक्ति , बहुवीदिसमास । श्रथ — (श्रसविभिक्तिः) जिस से वज्रनत्रयात्मिका सम्पूण विभक्तिया उत्पन्न नहीं हो सकतीं वह (तिख्ति ≒तिख्तान्त†) विद्तान्त (च) भी (श्र ययम्) श्रव्यययसक्ज्ञक होता है।

यथा—'श्रत' (इस से) इस ति इता त से सब विभक्तिया उत्पन्न नहीं हा सकतीं श्रयीत 'इस से को, इस के द्वारा, इसके लिये' इत्यादि निभक्तियों वाला यवहार इस से नहीं हो सकता। इसिलये यह श्रव्ययसञ्ज्ञक है। इसिलये—'श्रत्रत' 'तत्रत' 'कुत्रत' श्रादि प्रयोग ठीक नहीं।

<sup>% &</sup>quot;एकवचनमुत्सगत करिष्यते" इस महाभाष्य के कथन से सब विमिक्तिया का एकवचन तो सब शादों से स्वत सिद्ध है ही, श्रत 'श्रसविमिक्ति 'यह कथन व्यथ हो जाता है। इसिलिये यहा इसका यह श्राशय समभना चाहिये कि—जिस तिद्धतान्त से सब विभिक्तियों के सब वचनों की उत्पत्ति न हो उसकी श्रव्ययस जा होती है।

<sup>†</sup> केवलस्य तद्धितस्य प्रयोगाभावेन फलाभावात् सञ्जाविधाविषात्रहस्त्रविधिविति भाव ।

प्रशस्त पचतीत—पचितिरूपम् [प्रशसाया रूपप' (१३६६)] ईषत पच तीति—पचितिरूपम् [इषदसमाप्ती कल्पव '(१३६७)]। यहा इन तिद्व तान्तो से भी सब वचनत्रयात्मिका विभक्तिया उपक्ष नहीं हो सकतीं ग्रत इन की भी श्राप्यसञ्ज्ञा होकर सुप का लुक प्राप्त होता ह—जो श्रत्यात श्रानिष्ट है। किञ्च वचनत्र यात्मिका सब विभक्तिया तो उभय शब्द से भी उत्पन्न नहीं होतीं झौर यह तिद्वतान्त भी है श्रत इसकी भी श्रायय सञ्ज्ञा होकर सुब्लुक् श्रादि दोष प्राप्त होते हैं। इस पर उन उन तिद्वितप्रत्ययों का परिगणन करते हैं जिन के श्रन्त म श्राने से श्रव्यय सञ्जा होती है। †

[लघुः ] परिगणन कर्ता व्यम् । तसिलादय प्राक्पाशपः । शस्प्रभृतय प्राक् समासान्तेभ्यः । स्त्रम् । स्त्राम् । कृत्वोऽर्थाः । तसि-वती । ना नान्त्रौ । एतदन्तमव्ययम् । स्त्रत इत्यादि । स्त्रर्थ — उन तद्दित प्रत्ययों का परिगणन करना चाहिये

- ( क्) 'तासिल् से लेकर 'पाशप्' के पूव तक सब प्रस्यय।
- ( ख़ ) 'शस्' से लेकर समासान्तों के पूव तक सब प्रत्यय ।
- (ग) 'अम्' और 'श्राप्त्र प्रत्यय।
- ( घ्) 'कृत्वसुच्' तथा उस के श्रथ वाले श्रन्य प्रत्यय ।
- ( इ ) 'तसि' श्रीर 'वति' प्रत्यय।
- (च) 'ना' श्रीर 'नान्' प्रत्यय।

ये तिह्नतप्रत्यय जिन क अन्त में हो उनकी श्रव्ययसम्बद्धा होती है। यथा— अत ' (यहा 'तिसिज्' प्रत्यय अन्त में है)।

ट्या्ट्या— उपयुक्त सब प्रत्यय श्रष्टाध्यायी क क्रम से कहे गये हैं। जिन्हे श्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ होगी उन के लिये यह सब समक्तना श्रत्यन्त सुकर है। हम कोष्ट में सस्त्र इनका स्पष्टीकरण करते हैं—

<sup>†</sup> यहा यह यान रहे कि इस परिगणन के विना दोपनिवृत्ति स्नसम्भव है, स्नत यह 'तद्धितश्चासवविभक्ति' सूत्र यर्थ सा हो जाता है। स्नत एव प्राचीन वैयाकरणों ने इस परिगणन को स्वरादिगण में सम्मिलित कर दिया है। [देखो—काशिकावृत्ति १ १ ३७]

# (क) तसिलादय प्राम्पाशपः।

| प्रत्यय | स्त्र                                    | सार्थ उदाहरण व स्पष्टीकरण                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तसिस    | 'पब्चम्यास्तसित्' (४३७)                  | ङ्त = किस से, सवत = सब से, श्रत =<br>इस से यत = जिस से, तत = उस से,<br>बहुत = बहुतो से, इत्यादि।                           |
|         | पर्यभिभ्याञ्च' (४३६)                     | परित = चहु श्रोर, अभित = दोनो श्रोर।                                                                                       |
| त्रल    | सप्तम्यास्त्रत्' (४३ १०)                 | कन्न = कहा, तन्न = वहा, यन्न = जहा,<br>श्रन्न = यहा, सवन्न = सब जगह, श्रन्यन्न =<br>दूसरी जगह, बहुन्न = बहुत जगह, इत्यादि। |
| ह       | 'इदमाह' (४३ ११)                          | इह = यहा ।                                                                                                                 |
|         | 'वाह च च्छन्दसि' (४ ३ १३)                | कुह = कहा (वेद में ही प्रयोग हाता है)।                                                                                     |
| श्रत्   | 'किमोऽत्' (१३१२)                         | क्व = कहा।                                                                                                                 |
| दा      | 'सर्वेंकान्यकिंयत्तद काजे दा'<br>(१३११)  | सवदा = सदा, सदा = हमेशा, कदा = कब,<br>एकदा = एक बार, श्रयदा = श्रन्य बार,                                                  |
| हिंल    | 'इदमो हिं ल्' ( १३१६)                    | यदा = जब, तदा = तब।<br>एतहि = इस समय।                                                                                      |
|         | 'श्रनद्यतने हिंत्तन्यतरस्याम्'<br>(४३२१) | किहें = कब, यहिं = जब, तिर्ह = तब,<br>इत्यादि।                                                                             |
| धुना    | 'ऋधुना' ( १ ३ १७ )                       | श्रधुना = श्रव । [ भाष्य के मत से 'श्रधुना'<br>प्रत्यय है, इदम्'को इश्' होकर उसका<br>लोप हो जाता है ]                      |
| दानीम्  | 'दानीञ्च (४३१८)                          | इदानीम् = श्रव ।                                                                                                           |
|         | 'तदो दाच' ( १ ३ १६ )                     | तदानीम् = तव ।                                                                                                             |

| द्यस् श्रानि | 'सद्य परुत्परायष्म परेद्यव्यद्य       | संच = उसा समय, फारन, तत्काल ।                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (निपातन)     | पूर्वेद्युर-येद्यूरन्यतरद्युरितरन्पुर | परत = पूत्र ले वष (म)। परारि = पहिले                                                                                    |
| ,            | परेन्युरघरन्युरभयेशुरुत्तरेसू '       | स पहिले वर्ष (म) परार । एषमस्                                                                                           |
|              | ( १ ३ २२ )                            |                                                                                                                         |
|              |                                       | दिन, परसों। श्रद्य = श्राज। प्वेंद्युस् () =                                                                            |
|              |                                       | प्व दिन। यायसुस् ( )= श्रन्य दिन।                                                                                       |
|              |                                       | भ्रन्यतरद्युस् ( ) = भ्रन्य से भ्रन्य टिन ।                                                                             |
|              |                                       | इतरन्युस ( ) = श्रय दिन । श्रपरेद्युस्                                                                                  |
|              |                                       | ( )=ग्रन्य दिन। ग्रधरेद्युत् ( ) =                                                                                      |
|              |                                       | परत दिन, परसो। डमयेद्युस् ( )=                                                                                          |
|              |                                       | दोनों दिन (में)। उत्तरेद्यस् ()=                                                                                        |
|              |                                       | त्र्रगले दिन।                                                                                                           |
|              | 'द्युश्चोभयाद्वत्त-य '                | उभयद्युस ( ) = दोनों ादन।                                                                                               |
| थाज्         | 'प्रकारवचने थाल्' (१ ३ २३)            | यथा = जैसे, तथा = वेसे सर्वथा = सब                                                                                      |
|              |                                       | प्रकार से, उभयथा = दोनों तरह से,                                                                                        |
|              |                                       | इस्यादि ।                                                                                                               |
| थमु          | इदमस्थसु ' ( १ ३ २४ )                 | इत्थम् = इस प्रकार ।                                                                                                    |
|              | 'किमश्च' ( १३२१)                      | कथम् = केसे, किस प्रकार ।                                                                                               |
| था           | 'था हेतौ च च्छादसि''                  | कथा = किन कारण से [ वेद में ही प्रयोग                                                                                   |
|              | (४ ३ २६)                              | होता है ]।                                                                                                              |
| श्र€गति      | दिकशब्देभ्य सप्तमी पब्चमी•            | पुरस्तात् = प्र्वं में, पूर्वं से, पूर्वं (दिशा,                                                                        |
|              | प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्व             | देश और काल तीनों के लिये)। इसी                                                                                          |
|              | स्ताति '(१३२७)                        | प्रकारग्रथस्तात् इत्यादि ।                                                                                              |
| अतसुच        | 'द्वियोत्तराभ्यामतसुच्'               | दिचयत = दिचय में, दिचया से दिचया                                                                                        |
| ``           | ( १ ३ २  )                            | द्वियत = द्विया में, द्विया से द्विया<br>(दिशा श्रीर देश केवल दो के लिये)।<br>इत्तरत = उत्तर में, उत्तर से उत्तर (दिशा, |
| l            |                                       | डत्तरत = उत्तर में, उत्तर से उत्तर (दिशा,                                                                               |
| 1            | ļ                                     | देश श्रीर काल तीनों के लिये )।                                                                                          |
|              |                                       |                                                                                                                         |

|                   | 'विभाषा परावराभ्याम्'                           | परत = पर मे पर से, पर। अवस्त =                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | (४३ २६)                                         |                                                                                                       |
| श्चस्ताते ह्य     | क् 'अञ्चेलु'क्' (४३३०)                          | शाक = पूज मे, पूज से, पूर्व (दिशा देश<br>काल)।                                                        |
| रिख<br>रिष्टातिख् | े 'उपयुपरिष्टात्' (१ ३ ३ ı)                     | उपरि ) जपर में, जपर से, जपर<br>उपरिष्टात् ) (दिग्देशकाल )।                                            |
| श्राति            | 'पश्चात् (१३३)                                  | परचात् = पीछ [ 'ग्रस्ताति' की तरह श्रर्थं]                                                            |
| श्र<br>श्रा }     | 'पश्च पश्चा च छुन्द्सि'<br>(४३३३)               | पश्च } पीछे (श्रस्तात्यर्थे, वेद एव<br>पश्चा } प्रयोग ।)                                              |
| श्राति            | 'डसराधरदिखणादाति '                              | उत्तरात् = श्रस्तात्यर्थे, यथा - उत्तरस्तात्।                                                         |
|                   | ( १ ३ ३४ )                                      | श्रधरात् = श्रस्तात्यर्थे, यथा—श्रधरस्तात् ।<br>दिषणात्=श्रस्तात्यर्थे, यथा — दिषणस्तात् ।            |
| एनए               | 'पुनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्या '<br>(१३३१)        | उत्तरेगा, श्रधरेगा, दिल्लगोन। सब जगह<br>'श्रस्ताति' वाला श्रथ केवल पञ्चमी का<br>प्रहग् नहीं, एवमग्रे। |
| স্মাস্            | 'दिचियादाच्' (४३ ३६)                            | दिचया ( ग्रस्तात्यर्थे )।                                                                             |
| श्राहि            | 'ब्राहिच दूरे' (१३३७)                           | दिचणाहि ( श्रस्तात्यर्थे )।                                                                           |
| _                 | 'उत्तराच्च' (१३३८)                              | उत्तराहि ( श्रस्तात्यर्थे )।                                                                          |
| श्रसि             | पूर्वाघरावराखामसि पुरधव<br>श्चैषाम्' ( १ ३ ३१ ) | पुरस् ( ), श्रधस् ( ), श्रवस् ( )।<br>(श्रस्ताति की तीनों विभक्तियों वाला श्रुर्थ)                    |
| धा                | सड्रयाया विघार्थे धा' (१३ ४२)                   | एकथा = एक प्रकार, द्विधा = दो प्रकार,                                                                 |
| ł                 | •                                               | त्रिघा = तीन प्रकार । इसी प्रकार—चतुर्घा,<br>पञ्चघा, षोढा, षड्घा श्रादि ।                             |

स्रव इस क स्रागे 'याच्ये पाशप्' ( १ ३ ४७ ) इस सूत्र से पाशप् प्रत्यय का विधान किया जाता है। 'पाशप स पूव का ग्रहण होने से पाशप प्र ययान्त की स्रायय सक्ता नहीं होती। स्रतएव—याप्या (निविता) वैयाकरण = वैयाकरणपाश इत्या दियों में सुप् का लुक् नहा होता। सुप का लुक् तो श्रायय स परे ही हुन्ना करता है। देखों—'स्राययादापसुप' ( ३७२ )।

# (ख) शस्प्रभृतयः प्राक् ममासान्तेभ्यः ।

| प्रत्यय | स्त्र                                                                          | सार्थ उदाहरण व स्पष्टीकरण                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| शस्     | 'बह्वरुपार्थाच्छस्कारकादम्यतर<br>स्याम्' (४ ४ ४२) इत्यादि                      | बहुरा =बहुत (कमान्कारक)। श्रल्पश =<br>थोडा ( कमादिकारक )। इत्यादि।                            |
| त्तसि   | 'प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसि '<br>(१ ४ ४४)                                         | प्रद्मुम्ना वासुदेवत प्रति [ प्रद्मुम्न वासुदेव<br>का प्रतिनिधि है ]। श्रमिमन्युरज्जनत प्रति। |
|         | 'ब्राद्यादिभ्य उपसङ्ख्यानम्<br>( वात्तिक )                                     | श्रादौ इति श्रादित ।<br>मध्ये इति — मध्यत ।                                                   |
|         | 'अपादाने चाहीयरुहो'<br>(१४४१)                                                  | चौरादिति चौरतो बिमेति।<br>श्रध्यथनरिदति श्रध्ययनतः पराजयते।                                   |
|         | 'त्र्यतिग्रहा यथनचेपेष्वकर्त्तरि<br>तृतीयाया ' (१ ४ ४६)हत्यादि                 | वृत्तेनेति वृत्ततोऽतिगृह्यते । चारित्रेगोति चारि<br>त्रतोऽतिगृह्यते । इत्यादि ।               |
| चिव     | 'श्रमूततद्भावे क्रम्बस्तियोगे<br>सम्पद्यकर्त्तीरे च्वि ' (४ ४ ४०)<br>इत्यादि । | अशुक्त शुक्त सम्पद्यते त करोतीति<br>शुक्त्तीकरोति। इत्यादि।                                   |

| ६३०  | <b>₩ भैमी ⁻यारययोपबृ हिता</b>                                      | या लघुसिद्धान्तकोमुद्याम् 🕸                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| साति | 'विभाषा साति काल्स्न्यें'<br>(१४१२) इत्यादि।<br>देये त्राच (१४११)  | उदकीभवति—उदकसाद्भवति जवणम् ।<br>इत्यादि                                                                                                |
| त्रा | देये त्राच (१४४१)<br>इत्यादि।                                      | ब्राह्मणत्रा करोति । ब्राह्मणाधीन देय करोती त्यथ । 'राजा स यज्वा विबुध ब्र <u>जत्रा</u> कृत्वा ध्वराज्योपमयेत्र राज्यम्' । (नैषध-३ २४) |
| ভাৰ্ | 'श्र यक्तानुकरखाद् द्वाजवरा<br>द्वीदनितौ डाच्' (४ ४ ४७)<br>इस्यादि | पर्णटाभवति। दमदमाकरोति । इत्यादि॥                                                                                                      |

इसस आगे समासा त आरम्भ हो जाते हैं। तद्-तों की अव्ययसञ्ज्ञा नहीं होती। यथा--व्यूहोरस्क ।

# (ग) 'अम्' और 'आम्'।

श्चम् (श्वमुच छन्दसि' (१ ४ १२) 'प्रतर नयाम'। [वेद एव ]
श्वाम् (क्रिमेत्तिड ययघ दाम्बद्ग यप्रकर्षे' पचितितराम्। पचितितमाम्। [श्वच्छा
(१ ४ ११) पकाता है।] इत्यादि।

# (घ) कृत्वोऽर्थाः॥

| कृत्वसु <b>च्</b> | 'सख्याया क्रियाभ्यावृत्तिगणने                       | पञ्चकृत्वी सुङक्ते । [ पाञ्च बार खाता है ]         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                   | 'सल्याया क्रियाम्यावृत्तिगणने<br>कृत्वसुच्' (१४ १७) | सप्तकृत्व = सातवार ।                               |
| सुच               | 'द्वित्रिचतुभ्य सुच्' (४ ४ १⊏)                      | द्धि = दो बार । त्रि = तीनबार । चतु =<br>चार बार । |
|                   | 'एकस्य सकृच्च' (४ ४ १६)                             | सकृत् = एक बार ।                                   |
| <b>ঘা</b>         | 'विभाषा बहोर्घाऽविप्रकृष्टकाते'<br>(१४२०)           | बंहुधा = श्रनेक बार ।                              |
| ł                 | (                                                   |                                                    |

# ( इ ) 'तसि श्रीर वति' प्रत्यय ।

तसि

तसिश्च' (४३ ११३) सुदामत । पीलुमूलत । हिमवत्त । इ 

# (च) 'ना' श्रीर 'नाञ' प्रत्यय ।

ना विनम्भ्या नानाओं न सह विना = पृथक् यहा का वक्तन्य पीछ् नाज (१२२७) नाना = पृथक स्वरादिगण् म (१०१९) शब्दों पर लिख चुके हैं।

[लघु०] सन्ज्ञा सूत्रम्— ३६६ क्रुन्मेजन्त । १।१।३८॥ कृद्यो मान्त एजन्तक्च तदन्तमव्यय स्यात् । स्मारम् स्मारम् । जीवसे । पिवध्यै ॥

अर्थ --- मकारात व एजात कृत्यत्यय जिस के अन्त म हो उस की आययसन्ज्ञा होती है।

ट्याल्या--हत्। १।१। मेजत । १।१। श्रव्ययम्। १।१। [ स्वरादि निपातमब्ययम्' से ] समास --म् च एच् च = मेचौ । इतरेत्राद्धन्द्व । मचौ श्रन्त यस्य स मेज त । बहुवीहिसमास सौत्रमत्वात् कुत्वामात्र । ध्यान रहे कि केवल कुत्प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता श्रत सञ्ज्ञाविधि में भी तदन्तविधि होकर 'कृत् से 'कृदन्त' का प्रहर्ण होता है। श्रथ — ( मेजन्त ) मकारान्त श्रीर एजन्त (कृत = कृदन्त ) जो कृत्, वह जिसके श्रन्त में हो ऐसा शब्द ( श्रव्ययम् ) श्राययसञ्ज्ञक होता है।

ण्युल , कमुल , लमुल् , तुमुन्—ये चार प्रत्यय ही कृष्प्रत्ययों में मान्त होते हैं। इनके उदाहरण यथा--

<sup>†</sup> व्यान रहे कि यहाँ का 'तिस' प्रत्यय पीछे शस् प्रभृति मे स्नाए हुए 'तिस' प्रत्यय से भिन्न है।

ग्रमुल्—स्मार स्मारम्। स्मृ चिन्तायाम्' ( भ्वा० प० ) घातु से आभीक्षये ग्रमुल् च' (३ ४ २२) सूत्र द्वारा ग्रमुल् प्रत्यय, श्रनुब घलोप, अचो न्ग्यिति' ( १८२ ) से वृद्धि और रपर करने से—'स्मारम्'। अब नित्यवीप्सयो ' (८ १ ४) से द्वि व हाकर—स्मार स्मारम्' प्रयोग सिद्ध होता है †। यहा प्रत म अम् (ग्रमुल) यह कृत प्रत्यय विद्यपान रहने स श्रव्ययसञ्ज्ञा हो जाती है। श्र यय म्ब्जा हाने म कृद तत्वात् सुप् की उत्पत्ति होने पर वच्यमाण (३७२) सूत्र स उसका लुक हो जाता है। 'स्मार स्मार गुरोर्वच ' (प्रौडमनोरमा) [गुरु जा के वचनो का बार बार समरण कर क]।

कमुल्—'श्रश्निवें दवा <u>विभाज</u> नाशक्तुवन्' (विभक्तुमित्यथ )। यहा शकि समुल्कमुली' (३ ४ १२) द्वारा समुल् प्रत्यय हो नाता है। इसी सूत्र से 'श्रपलुप नाशकत्' (श्रपलोप्तुमित्यर्थं ) यहा कमुल्' प्रत्यय हो नाता है।

त्मुज्— चौरङ्कारम् श्राक्रोशित'। यहा 'कृ' धातु स क्मण्याक्रोशे कृत्र खमुन्' (३ ४ २१) सूत्र द्वारा 'खमुन्' प्रत्यय हो जाता है।

तुमुन्—पिठतुम् (पढ़ने के । लये), भिवतुम् (होने के लिये) इत्यादियों में तुमुन्यवुली—'(६४६) श्रादि सूत्रों से 'तुमुन् प्रत्यय होता है।

ध्यात रहे कि समुल् श्रादि चारों कृत्प्रत्यय श्रनुबन्धों का लाप हो जाने से मका रान्त हो जाते हैं। यथा—समुल्—श्रम् कमुल्—श्रम्, लमुल—श्रम्, तुमुन्—तुम्।

कृत्प्रत्ययों में एजन्तप्रत्यय [एकारान्त, श्रोकारा त, ऐकारान्त, श्रीकारान्त] तुमर्थे से—'(३ ४ ६) श्रादि स्त्रों से वेद म विधान किये जाते हैं। तदन्तों की भी श्र-ययसञ्ज्ञा हाती है। उदाहरण यथा—

| प्रत्यय        | उदाहरगा           | विधायकसूत्र                                                       | प्रत्यय  | उदाहरस           |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|                | वस्रे             | श्रु त                                                            | कभ्ये    | -<br>स्राहुवध्ये |
| न्             | एवे               | क ध्र                                                             | कध्यै न् | त्राहुवध्यै      |
| ास             | जीवस              | यै न्य<br>यू                                                      | शध्ये    | माद्यभ्यै        |
| <b>म्सेन्</b>  | जीवस              | तुमर्थे सेसेनुसेश्वसेन्द्र-<br>क्रथ्येक्रध्येन्द्राध्येशध्ये<br>( | शध्येन्  | पिबध्यै          |
| स्रे           | प्रेषे            |                                                                   | तवै      | दातवै            |
| पन्            | श्रियसे           | भेकसेनध्यैश्रध्यैन<br>तबैतवेइतवेन<br>३ ४ ६)                       | तवेङ्    | सूतवे            |
| ध्यै           | <b>उपाचरध्ये</b>  | क से ध                                                            | तवेन्    | कर्त्तवे         |
| <b>ध्यै</b> न् | <b>उपाचर</b> ध्यै | वे व                                                              | •        |                  |

<sup>†</sup> ऋायानार्थे शिचि मिन्वे ह्स्वे 'चिरश्समुलो ' इति वा दीघ ।

| प्र यय | उदाहरग्                  | सृत्र                                     |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------|
| निपातन | प्रये, राहिच्ये ऋ यित्ये | }<br>अय राहिष्ये ग्रायथिष्ये' (३ ४ ५०)    |
| तवै    | <b>म्ले</b> च्छितवे      | )                                         |
| केन्   | श्रवगाहे                 | } 'कृत्यार्थे तवक-क्रम्यस्वन '(३४१')<br>∫ |

इत्यादि कृदात शब्द वद म ही प्रयुक्त हाते हे। स्र ययसञ्ज्ञा का प्रयापन सुञ्तुक श्रादि होता है।

## [लघु०] सन्ना सनम—३७० स्त्वा-तोसुन्-कसुन. ।१।१।३६॥

एतदन्तमव्ययम्। कृत्वा। उदेतो । विमप ॥

त्रार्थ, — करवा, तोसुन् श्रोर कसुन् प्रत्यय जिनके श्रन्त म हों वे भी श्राययसञ्ज्ञक होते हैं।

व्याख्या—क्ता तोसुन् कसुन । १। १। श्रव्ययानि । १। १। १ ( स्वरादि निपातम ययम्' से वचनविपरिणाम द्वारा । केवल प्रत्यय की सञ्ज्ञा का कुछ भी प्रयोजन न होने से तदन्तविधि हो जाती है। श्रय - ( क्त्वातोसु-कसुन ) क्त्वा, तासुन् श्रौर कसुन् प्रत्यय जिनके श्रन्त में हों वे ( श्रययानि ) श्रव्ययसञ्ज्ञक हाते हैं। उदाहरण यथा—

क्त्वा—इत्वा, पठित्वा, भूत्वा, गत्वा आदि। यहा 'समानकर् कयी प्वकाले'
(१ ४ २१) सूत्र से क्त्वा प्रत्यय हो जाता है। अत क्त्वाप्रत्ययात होने के कारण इनकी
अ ययसन्ज्ञा हो जाती है। अप्ययसन्ज्ञा का प्रयोजन सुक्तुक् (१७२) आदि है।

तोसुन् -- उदेतो , श्रपाकत्तों , श्रावि वितो श्रादि । यहा 'भावलच्छे स्थेण्हव्वदि चरिहुतमिजनिम्यस्तोसुन्' (३ ४ १६) सूत्र द्वारा तोपुन् (तोस्) प्रत्यय हो पाता है। श्रत इनकी श्रम्ययसन्त्रा हो जाती है।

कसुन्—विस्प , त्रातृद । यहा स्पितृदो कसुन्' (३ ४ ४७) सूत्र द्वारा 'कसुन्' (श्रस् ) प्रत्यय हो जाता है। श्रत इन की श्रव्ययसम्ज्ञा हो जाता हे।

क्रवा, तोसुन् और कसुन् इन वीन प्रत्ययों में वोसुन् और कसुन् नेवल वेद में तथा क्रवा प्रत्यय लोक वेद दोनों में प्रयुक्त हाता है। ये तीन प्रत्यय भी क्रस्सञ्ज्ञक होते हैं।

I

## [लघु०] सन्जा स्त्रम्— ३७१ **अव्ययीमावश्च ।१।१।४०॥** श्रिषहिरि।।

त्रार्थ - त्र ययीभावसमास भी व्य ययसन्ज्ञक होता है।

ट्या्ट्या— श्र ययीभाव । १। १। च इत्य ययपदम् । श्र-ययम् । १। १। १। ६ हत्य ययपदम् । श्र-ययम् । १। १। १। ६ हत्य ययपदम् । श्र-ययम् । १। १। १। च इत्य ययपदम् । श्र-ययम् । श्र ययसङ्क्षक होता है।

समासप्रकरण में भ्रव्ययीभावसमास का विवचन किया गया है वहीं देखे। उदाहरण यथा—

### अधिहरि [ हरी इत्यधिहरि । ( हरि में ) ]

यहा विभक्त थ मे श्र यय विभक्ति '( ६० म ) सूत्र द्वारा श्रव्ययीभावसमास हो जाता है। श्र ययीभावसमास हाने से श्र ययसञ्ज्ञा हो जाती है। श्र ययसञ्ज्ञा का प्रयोजन सुब्जुक् श्रादि होता है। इसी प्रकार 'यथाशक्ति' श्रादियों में भी समक्त जेना चाहिये।

श्रब श्र ययसञ्ज्ञा का प्रयोजन दर्शाने के लिये श्राग्रमसूत्र लिखते हैं-

## [लघु०] विधि स्त्रम्— ३७२ अवययादाप्सुपः ।२।४।⊏२।।

श्रव्ययाद्विहितस्याप सुपश्च लुक् । तत्र शालायाम् ॥

त्रर्थ — अन्यय से विहित आए (टाप् आदि ) और सुप् प्रत्ययों का लुक् हो जाता है।

व्याख्या—श्राययात्। १।१। श्राप्तुत्।६।१। त्तुक्।१।१। ['एथक्ति यार्षेत्रितो यूनि त्तुगियत्रो 'से ] श्राप् च सुप् च = श्राप्तुत्, तस्य = श्राप्तुत्, समाहारद्वनद्व। श्रथ — (श्राययात्) श्रायय से विधान किए हुए (श्राप्तुत् ) श्राप् श्रौर सुप् प्रत्ययों का ( तुक्) तुक् हा जाता है। श्राप्' से टाप्, डाप् श्रादि स्त्रीप्रत्ययों का तथा सुप् से सु, श्रौ, जस् श्रादि का प्रहृण होता है। उदाहरण यथा—

तत्र शाबायाम् [ उस शाबा में ]। यहा 'तत्र' यह श्र-यय 'शाबा' इस स्त्रीबिङ्ग का विशेषण है, श्रत इस से 'श्रजाद्यष्टाप्' ( १२४१ ) द्वारा टाप् प्रत्यय होकर प्रकृतसूत्र से खुक् हो जाता है।

'सुप' का लुक् तो प्रत्येक श्रव्यय से होता है। इस सूत्र विषयक विशेष विचार 'सिद्धा'तकौ सुदी' की व्यारया मे देखें। श्रव 'श्र यय' का लच्चा करने कालये एक श्रत्यन्त प्राचीन रलाक (गोपथनाह्मरा की ब्रह्मपरक श्रुति ) उद्धत करते हं—

त्र्रश्र — जो तीनो लिङ्गों सब विभक्तिया त्रोर सब वचनों म विकार को प्राप्त नहीं होता—एक जैसा ही रहता है—बद्जता नहीं, यह अ यय कहाता है।

व्य|र्य|— 'श्र-ययम्' यह श्र वथ (श्रथानुसारिणी) सञ्ज्ञा है। नास्ति यय = विनाश = विकृतियस्य यस्मिन् वा, तद् श्र ययम्। जिस म किसी प्रकार की विकृति न हा—प्रत्येक श्रवस्था में एक जैसा स्वरूप रह उस 'श्र-यय' कहते ह। इसी लच्चण को ऊपर के रक्षोक मे श्रीर श्रधिक परिष्कृत किया गया है। रक्षाक म विभक्ति से तात्पथ कम श्रादि कारक श्रीर 'वचन' से एकत्व, द्वित्व श्रीर बहुत्व का प्रहृण समक्षना चाहिये।

श्रव 'श्रव' श्रोर 'श्रपि' डपसर्गों के विषय में श्रीभागुरि श्राचाय का मत दर्शते हैं—

वगाह । त्रवगाह । पिधानम् । त्रपिधानम् ॥

त्र्रार्थ — भागुरि' श्राचाय 'श्रव' श्रौर 'श्रिप' उपसर्गों के (श्रादि) श्रकार का जाप चाहते हैं तथा हजात शब्दों से स्त्रीत्वबोधक 'श्राप' प्रत्यय भी विधान करना चाहते हैं।

व्याल्या—'भागुरि' श्राचाय्य सम्भवत पाणिनि से पूत्र के श्राचाय हो चुके हें। पर-तु श्रष्टाध्यायी में पाणिनि ने उनके मत का कहीं उल्लेख नहीं किया। 'भागुरि' के मत में 'श्रव्' श्रीर 'श्रिप उपसर्गों के श्रादि श्रकार का लोप हो जाता है, श्रन्य श्राचार्यों के मत में न होने से विकल्प सिद्ध हो जाता है। उदाहरण यथा—

<sup>†</sup> वशेश्छान्दसत्वेन प्रयोगश्चिन्त्य इति नागेश । एतज्ज्ञापकाद् भाषायामप्यस्य प्रयोग इति तत्त्ववोधिनीवालमनोरमाकारादय ।

| भागुरिसम्मत लोपपक्षे | लोपाभावे (श्रन्येषा मते) | त्र्रर्थ    |
|----------------------|--------------------------|-------------|
| १ वगाह               | श्रवगाह                  | गोता        |
| २ पिधानम्            | श्रपिधानम्               | <b>ढकना</b> |
| ३ वकाश               | श्रवकाश                  | श्रवसर      |

इसी प्रकार श्र य धातुश्रों के योग में भी शिष्टप्रन्थानुसार लोग सममना चाहिये। विक्च---'हलन्त श दों से खीलिड़ बोधक टाप् हो' यह भी भागुरि श्राचाय चाहते हैं। पाणिनि के मत में हलन्तों से टाप् विधायक कोई सुत्र नहीं श्रत विकल्प सिद्ध हो जायगा। उदाहरण यथा---

| 9         | वाच् ( वाखी )          | वाच्+टाप् (श्रा)=वाचा।               |
|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| ₹         | निश (रात्रि)           | निश्+ टाप् (ग्रा) = निशा।            |
| Ŋ         | दिश् (दिशा)            | दिश + टाप ( श्रा ) = दिशा।           |
| इसीप्रकार | •                      |                                      |
| 8         | चुध् (भूख)             | नुध् + टाप् (ग्रा) = नुधा।           |
| ¥         | गिर् (वाणी)            | गिर् + टाप् ( श्रा ) = गिरा ।        |
| ६         | प्रतिपद् ( पहली तिथि ) | प्रतिपद् + टाप ( श्रा ) = प्रतिपदा । |
| •         | सम्पद् (सम्पत्ति)      | सम्पद्+टाप् ( श्रा ) = सम्पदा ।      |
| =         | विपद् ( विपत्ति )      | विपद् + टाप् ( ग्रा ) = विपदा।       |

परन्तु शेखरकार श्रीनागेश इस टाप् वाले पत्त को श्रप्रामाणिक मानते हैं। विशेष जिज्ञासु उनका मत वहीं देखें।

## [ तमु ० ] इत्यव्ययप्रकरण समाप्तम् । इति सुबन्तम् । इति पूर्वार्धम् ।।

त्रर्थ ----यहां 'श्रव्ययप्रकरण' श्रीर उसके साथ ही सुबन्त प्रकरण समाप्त होता है। किन्च प्रनथ का पूर्वार्ध भी यहीं समाप्त जानना।

#### अभ्यास (४८)

(१) मिथो' श्रक्ष्यय का स्वरादिगण में पाठ उपयुक्त है या नहीं, सन्नमाण सीदाहरण विवेचन करो।

- (२) तिद्धितश्चासवविभक्ति 'सूत्र की याख्या करते हुए श्रसविभक्ति ' पद का तात्पर्थं स्पष्ट करो और यह भी लिखो कि इस सूत्र के रचे जाने पर भी परिगण्न की क्या आवश्यकता थी ?
- ( ३ ) उपसगप्रतिरूपक श्रौर विभक्तिप्रतिरूपक श्रयया कास्वानार करने की क्या श्रावश्यकता ह, उदाहरण दकर स्पष्ट करो।
- ( ४ ) निम्नलिखित अव्यया का सार्थ साटा दरण स्पष्टीकरण करो तथा इनकी अन्यय सन्ज्ञा करन वाला सूत्र भी सार्थ लिखो —
  - त्रिथ, पठितुम्, परस्तात, स्थाने, श्रत्म, नाना विसृप, यहिं पुरा, श्रस्ति एषम तिरस्, अन्तरा, चिरम्, कम्, समया, किचत्, श्रह्मि, ऐकध्यम्, जीवस, पहत् खलु प्रसद्ध यथाशक्ति. किल समस्य । जीवस, परुत् खलु प्रसद्ध यथाशक्ति, किल, सनुतर्।
- ( ५) "परिगणन कत्त यम् ' यह कह कर किन किन प्रत्ययों का परिगणन किया गया है-सोदाहरण लिखो।
- (६) स्वर्, अन्तर्, प्रातर् आदि अन्यय यदि सकारान्त होते तो क्या अनिष्ट हो जाता, सोदाहरण सप्रमाण विखो।
- ( ७ ) 'भागुरि' श्राचाय के मत में चुघ्, दिश् निश् वाच्, प्रतिपद्, सम्पद् श्रादि शब्दों के क्या २ रूप बनते हैं ? सप्रमाण स्पष्ट करो ।
- मान्त क्रस्प्रत्यय कौन कौन से हैं ? तदन्तों की श्राययसन्ज्ञा किस सूत्र से होती है ?
- (१) 'अध्ययसन्ज्ञा' की अन्वर्थता सिद्ध कर 'श्रथय' का सार्थ जावण जिल्लो।
- (१०) 'यत्र' श्र यय का चादिगण मे पाठ क्यो किया गया है १ 'तद्धितश्चासर्वैविमक्ति से भी इसकी अययसञ्ज्ञा सिद्ध हो सकती है।
- (११) (क) 'चादयोऽसस्वे म 'ग्रसस्वे' कथन का क्या ग्रसिप्राय है १ (ख) 'चण् श्रोर 'च' म तथा 'नज् श्रीर न' में श्रन्तर बताको।

  - (ग) 'तिर कृत्वा' श्रोर 'तिर कृत्य' इन दोनों के श्रथ का भेद स्पष्ट करी।

इति श्रीमाटियावशावतस स्वर्गीय श्रीरामचन्द्र-वर्म स् तु-श्रीभीमसेन-शास्त्रि-कृताया मैम्यभिवविस्तृतव्याख्ययोपेताया

लवु सिद्धान्त-कौमुद्याम्

**ऋव्यय-प्रकर**ण

समाप्तम् ।

समाप्तञ्चात्रपूर्वार्द्धम् ॥ शुभ भुयात् ॥

# परिशिष्टम् पूर्वार्द्ध-मूल-गत-सूत्राणाम् अकारादि-वर्णानुकमणिका

|                        |                                                | 09                                            | % o ———       |                                             |                              |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| सूत्रांगि              | पृष्ठसंख्या                                    | सूत्राणि                                      | पृष्ठसरया     | सूत्राणि                                    | पृष्ठसख्या                   |
| ग्रक स <b>वर्षे</b>    | त्र<br>७ (४२)% ७६                              | श्रदशन लोप<br>श्रदस श्रौ सु०<br>श्रदसो मात् ( | (३४४) ४३=     | श्र तादिवच्य<br>श्रप्टक एकाव<br>श्रपो भि (३ | ग्०(१७⊏)२४१                  |
| श्रचि रनुधातु          | (२२४) ३३६<br>१०(१8 <i>६</i> ) ७२<br>१० (३8) ७२ | श्रद्सोऽसर्दांदुः<br>(३५१                     | दोम ४३६<br>६) | श्रप्तृन्तृच्०<br>श्रमि पूर्व (             | (२०६) २६१<br>(१३४) १६१       |
|                        | ो (१८२) २४४<br>।ाम्०(६०)१०३                    | श्रदेंड गुण (<br>श्रद्ड् डतरा०                |               | 1 -                                         | 184) २७०<br>(२६१) ४०४        |
| श्रच (३३,४             | () <b>१</b> ०३                                 | श्चनङ्सौ (१<br>श्रमचिच (१४                    |               | 1 -                                         | o (११६) १७३<br>o(२६२) ४४७    |
| <b>अट्</b> बुप्वाङ्    | 108) २४८                                       | श्रमाप्यक (२०<br>श्रमिदिता ह                  | 318 (30       | श्रतोऽन्यस्                                 | য (२४)                       |
|                        | र्षस्य०(११)३०<br>(२७४) ४१७                     | (३\$                                          | 8)            | श्रहलोपी ऽन                                 | (२४७) ३८०                    |
|                        | स्(१४२)१ <b>६६</b><br>३४) ३४७                  | श्रतुनासिकात्प<br>(१                          | ŧ <b></b> †)  | श्राययाद्गाप्                               | to (89) = E                  |
| श्रतो रोरप्लु          | ताद्प्लुते १४६<br>०६)                          | 1                                             | )             | श्रष्टन श्रा (                              | रंख (१७१) ६३४<br>वेभक्ती ४४३ |
| <b>श्रत्रः</b> नुनासिक | <b>ह (११) १४</b> १                             | श्रनेका विश्वात्।<br>श्राप्तर बहियौँ          | भिष्ठ २२४     | भ्रष्टाभ्य श्रौ                             | स्(३००) ४ <b>४</b> ४         |
| <b>श्रश्वसन्त</b> स्य  | ०(३४३) ४१२                                     | (3                                            | <b>+=)</b>    | श्रस्थिद्धि ०                               | (२४६) ३७६                    |

<sup>\*</sup> स्मा के आगी ( ) इस प्रकार को ठान्तर्गत श्रृङ्क, उस स्त्रों के प्रन्थगतनम के सूचक हैं। मन्थ के प्रत्येक सूत्र से पूर्व उनका ग्रङ्क लिखा है।

| सुत्रासि                        | पृष्ठसंख्या    | सूत्रागि         | पृष्ठ         | संख्या     | स्त्राणि         | <b>पृष्ठस</b> र     | या             |
|---------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|------------------|---------------------|----------------|
| श्रहन् (३६३)                    | <b>१६</b> ८    | इदमो म           | (२७२)         | 310        | ऋतो डि॰ (२       | s (80               | 80             |
| [ স <u>্</u> সা                 | 1              | इदुद्रधाम्       | (२२३)         | ३३३        | ऋत्यक (६१)       | 3                   | 08             |
|                                 |                | इदोय पु          | सि (२७३)      | ४१७        | ऋत्विग्दधक्०।    | (\$ o \$ <b>)</b> 8 | ¥9             |
| श्राकडारादका                    |                | इन्द्रेच (       | 8 <b>=</b> )  | 59         | ऋदुशनम्पुरु०(    | २०४) २              | ę o            |
| श्राडि चाप (<br>श्राडो नाम्बि०( |                | ् इ दन्यूषाः<br> | (२८४)         | ४३३        | ऋ नेस्याटीप (    | २३२) प              | <del>ረ</del> ዓ |
| श्राच्छीनद्योर ०                | (३६४) ४७८      |                  | [专]           |            | [                | ]                   |                |
| श्राटश्च (१६७)                  | ) २७२          | इदूदद् हि        | (o (t 1)      | 80         | एकवचनस्य च       | (३२४)४ः             | <b>5</b>       |
| श्राग्नद्या (१                  | ६६) २७१        |                  | 7             | ]          | एकवचन सबु०       | (१३२) ११            | 59             |
| त्रातो धातो (१                  | १६७) २४१       | I                | [ ਭ ]         | 1          | एकाचा बशो स      |                     |                |
| श्रादिरन्त्येन ०                | (8) \$         | उगिद्चा ।        | प्रवं ० (२८   | <b>೬)</b>  |                  | (२४                 | ₹)             |
| श्रादेशप्रत्यययो                | (140)२०२       | उच्चैरुदास       | (§) r         | 94         | षुकाजुत्तरपद्या  |                     |                |
| श्रादे परस्य (                  | ७२) १२१        | उद ईत् (         | <b>(</b> ७ इ  | ४०५        | एङ पदान्तार्दा   | ते(४३) ः            | <b>53</b>      |
| श्राद् गुग्र (ः                 | १७) ४४         | उद स्था          | (00)          | 120        | एडि पररूवम्      |                     |                |
| श्राद्य तवदेक०(                 | २७८) ४२३       | उपदेशेजनु        | (२ <b>८</b> ) | ২২         | एङ्हस्वात्० (    | 128) B:             | <b>58</b>      |
| ग्राद्यन्तौ॰ (८                 | <i>१</i> ) १३८ | उपसर्गाद्य       | ते॰ (३७)      | <b>૭</b> ૦ | एच इ्ग्झस्बा॰(   |                     |                |
| श्रामि सवनाम्न                  | ० २१४          | डपसर्गा          | क्रियायागे    | ६=         | एचोयवायाव (      | (२२)                | 38             |
| (3-                             | <b>*</b> *)    |                  | (३१)          |            | एत ईइहु॰ (३      | ۲ <b>ه)</b> ۲       | 80             |
| श्रा सवनाम्न (                  | ३४८) ४२१       | उमे अभ्य         | स्तम् (३४४    | )          | एतचदो सु०(       | 118) 1              | ę ş            |
| <u></u> [ इ                     | 7              | डरएरपर           |               | ২৩         | एत्येधत्यूठ्सु ( | <b>ર</b> ૪)         | ६३             |
|                                 |                |                  | 1             |            | एरन्काच ० (न     | (00) R              | ∌ छ            |
| इकोऽचि वि०                      |                | 1                | [ ऊ ]         |            | िक्से            | . 7                 |                |
| इकोऽसवर्णे शा                   |                | <b>ऊ</b> कालोज्  | • (*)         | 8 2        | [ श्रो           |                     |                |
| इको यगचि (                      | (14) 38        |                  |               |            | श्रोत् (४६)      |                     | 33             |
| इंग्वरा सम्प्र०(                | (३५६) ४०७      |                  | 羽 ]           |            | ग्रोमाङोश्च (१   |                     | ७ ६            |
| इतोत् सर्वं ० (                 | २६४) ४४६       | ऋत उत्           | (२०८)         | २६३        | श्रीसिच (११      | ·)                  | 00             |
|                                 |                | 1                |               |            |                  |                     |                |

सूत्राणि सूत्राणि पृष्ठसख्या पृष्ठसरया श्रो सुपि (२१०) 385 घि [ ऋौ ] घेडिंति (१७२) २४७ [ इ ] श्रीड श्राप (२१६) ३१६ हमो हस्याद्० (८६) १४३ श्रीतोम्शसा (२१४) ३१२ भ्रौत् (१८४) डिसडिसोश्च (१७३) २४७ २५७ इसिड्यो स्मात्० 238 「和一 (148) कानाम्रे डिते (१००) १४१ टिच्च (४६) ニャ किस क (२७३) डिति हस्वश्च(२२२) ३३१ 81६ कुप्यो अक्रपी० १४० हेप्रथमयोरम्(३११) ४७६ (23) हेराम्नद्याम्नी०(१६८)२७२ क्तिवितसमासश्व 304 डेय (१४३) 988 (999) ड्यो कुक्० (८६) १३६ कृदतिङ् (३०२) ४६० ड्याप्प्रातिपदिकात् 900 कृन्मेजन्त (३६६) ६३१ (398) क्त्वावोसुन्० (३७०) ६३३ चि क्विन्प्रस्ययस्य कु ४६३ चतुरमहुहो ० (२४६) ५०३ (₹08) चादयोऽसत्त्वे (४३) चुदू (१२६) 354 चो कु (३०६) 848 खरवसानयोर्०(१३) १४६ चौ (३३६) 403 खरि च (७४) ख्यत्यात्परस्य (१८३) २४६ [ छ ] िग\] छेच (१०१) 548 [ज] गतिश्च (२०१) २८२ गोतो खित् (२१३) जित्यादय ० (२४६)११७

सुत्राणि पृष्ठसंख्या २३३ जराया जरसन्य० (181) जश्शसो शि (२३७) ३४६ जिस च (१६८) २४४ जस शी (१४२) २१२ [ भ सयो हो यतर०(७४) १२६ का करि०(७३) 923 मला जरमाश (१६) ४४ मता जशान्ते (६७) ११४ [ ह ] टाड सिडसाम्०(१४०)१६४ टे (२४२) ३६८ िंड ] डति च (१८७) २६० ड सि धुट् (८४) १३७ [ ह ] ब्र्लोपे पूवस्य०(११२)१६४ [ त ] तदो स सात्र०(३१०)४७३ तद्धितश्चासर्व०(३६८)६२४

तप्रस्तत्कालस्य (२६) ५३

सूत्राणि पृष्ठसख्या तवममौ डसि(३२६) ४८७ तस्माच्छसो न ० 982 (१३७) तस्मादित्यु० (७१) 920 तस्मित्रिति० (१६) ই৩ तस्य परमा० (११) १४१ तस्य लोप (३) 3 तिरसस्तिय०(३४०) ४०६ तुभ्यमह्यौ डिय(३२२) ४८४ तुल्यास्यप्रयत्नम्०(१०) २० तृत्र क्रोब्ड (२०३) २८६ तृतीयादिषु भा० ३८२ (२४६) तेमयावेक्वचनस्य ४६३ (३३१) तोर्जि (६१) 995 तो षि (६६) ११३ त्यदादिषु दश (३४७)४२ त्यदादीनाम (१६३) २६६ त्रिचतुरो० (२२४) ३३६ न्नेस्त्रय (१६२) २६४ त्वमावेम्वचने(३१७) ४८१ त्वामौ द्विती०(३३२) ४६४ त्वाही सी (३१२) • िथ ] ,यो त्य (२.११) 888

सुत्राणि पृष्ठसल्या सूत्राणि पृष्ठसंख्या दि न लाप प्राति० २५४ (320) दश्च (२७४) 812 नलोप सुप्स्वर०(४८२)४२६ दादर्घातोघ (२४२) ३६४ । न विभक्तौ तुस्मा 9=4 दिव उत् (२६४) (123) दिव श्रौत् (२६४) ४०८ नशेर्चा (३४६) 448 दीघाज्जसि च (१६२)२-६ नश्च (८७) 380 दूराइते च (४१) नश्चापद्।०(७८) 930 द्वितीयाटौस्० (२८०) ४२४ नश्झ य०(१४) 382 द्वितीयाया च (३१८) ४८१ न षट्स्वस्ना०(२३३) ५४३ द्वयेक्योर्द्धि०(१२३) १८० न सम्प्रसारखे०(२६१)४४६ न सयोगाद्धम०(२८३)४३१ िध नहिवृतिवृषि०(३६०) ४४६ 385 धारवाद नहोध (३४६) (२४४) नाञ्चे पुजा०(३४१) ४०७ [न] नादिचि (१२७) नाम्बस्ताच्छतु (३४४) ४१६ न डिसम्बु० (२८१) ४२७ नामि (१४६) २०१ न तिस्चतस्(२२६) ३३७ निपात एका॰ (४४) 89 न पदान्ताष्ट्रोर्०(६४) १११ नीचेरनुदात्त (७) नपरेन (८३) १३६ े 14 जुन्विसज (३४२) १२६ नपु सकस्य मालच इं६० (२३६) नृ च (२१२) ₹08 नपु सकाच्च (२३१) ३४८ नृत्ये (३७) 385 न भूसुधियो (२०२) २८४ नेदमदसोर् ७(२७६) ४२२ नेबहुवङ०(२८३) 美名差 न मुने (३४८) ४४३ जोपभाषा (२६८). ४४२ न लुमता (१६२) २६३

सुत्राि् पृष्ठसंख्या

[4]

पञ्चम्या स्रत् (३२४) ४८६ पति समास एव 345 (154)

पथिमथ्युभुज्ञा०(२६३)४४८ पदान्तस्य (१३६) 83 पदा ताहा (१०२) 373 परश्च (१२१) 900 पर सनिकर्ष (१३) ३३ पाद पत् (३३३) 8\$6 पुम खय्यम्०(६४) 380 यु मोऽसुङ् (३४४) ४३४ प्वत्राक्षिद्धम् (३१) 48 पूवपरावर (१४६) २२२ पूर्वाद्रिभ्यो तव०(१५६)२२६ प्रत्ययत्वोपे प्र०(१६०) २६२ प्रत्ययस्य लुक्० 3 4 9 (158)

झस्यय (१३०) 999 प्रश्नमचरम०(१६०) २२६ प्रश्रमयो प्व०(११६)१८४ まめれ (イリモ) の色剤をは体体は माद्य (१४) 8 6 स्ब्रुतप्रमुखाः (४०) FR

सुत्राग्रि पृष्ठसल्या

[4]

बहुगणवतु० (१८६) २६० बहुवचने क० (१४४) १६६ बहुवचनस्य वस्तसी ४१२ (३३०)

बहुषु बहुवचनम् 354 (125)

[ भ ]

भस्य टेलोंप (२६६) ४४० भूवादयो घा० (३६) ६६ भोभगोग्रघो० (१०८) १६० भ्यसोऽभ्यम् (३२३) ४८४

[म]

मधवा बहुलम्(२८८) ४४ १ मय उजी वी० (१८) १०० मिद्चोन्त्यात्०(२४०)३६१ मुखनासिका (१) मीऽनुस्त्रार (७७) १३० मो नो धातो (२७०) ४१४ मो राजि सम (८१) १३३

[य]

यचि भम् (१६४) 358 यथासख्यमनु (१३) ४०

स्त्राणि पृष्ठसख्या यरोऽनुना० (६८) 998 यस्माप्रत्यय०(१३३) १८८ यस्येति च (२१६) ३४६ बाद्धाप (२१६) 3 95 युजेरसमासे (३०४) ४६२ युवावी द्विवचने(३१४)४ १६ युष्मदस्मदो षष्ठी० ४६१ (३२१) युष्मद्रमदोर्गादशे ४८४

(३२१)

युष्मदरसङ्गया इस ० ४८७

(३२७) यूयवयौ जिस (३१६) ४८० यूर-यारयी० (१६४) २६६ योऽचि (३२०) ४८३ य सौ (३६१)

449

「す了 स्वास्या न ० (२६७) ४१२ राव्स₹य (२०६) 838 रायो हिला (२१४) 393 रोऽसुवि (११०) 983 रो रि (१११) 358 रो सुपि (२६८) 898 र्वोद्धपधायाः (३४१) ४२७

[ \text{ \text{g} } ]-लशक्वति (१३६) १६१ जोत्र शाकल्य० (३०) क्ष्म

#### 🕸 त्रवुकौमुदीस्थसूत्र खाम् 🍪

पुत्राणि पृष्ठसंख्या वि र्षिभ्वश्च (२११) ३०१ **श्कुल सु॰ (२६२)** 808 वसो सम्प्र०(३१६) १३२ वा द्रुहसुह० (२४४) ३६६ वा नपु सकस्य (३६४)४४७ वा तो यि० (२४) 49 वा पद्दान्तस्य(८०) १३२ वाऽऽमि (२३०) ₹8⊏ वाऽम्शसो (२२८) **38**8 वाऽवसाने (१४६) 388 वा शरि (१०४) १४६ वाइ ऊठ् (२४७) 801 विप्रतिषेधे परम्० १६६ (111) विभक्तिश्च (१३०) १८६ विभाषा डिस्यो (२४८)३८१ विभाषा तृतीया० 787 (२०७) विभाषा दिक्समासे० 3 70 (२२१) विरामोऽबस्मनम् 141 विश्वस्य वसुराष्टी। 888

(B & E)

सूत्राणि पृष्ठसंख्या सुत्राणि पृष्ठसख्या विसंजनीयस्य स च्यान्ता घट (२१७) ४४१ 182 ( \$ \$ ) [ **स** ] विसजनीयस्य स (१०३)१४६ वृद्धिरादैच (३२) सस्युरसम्बु० (१८१) २४४ वृद्धिरेचि (३३) समाहार स्वरित (=) १६ Ęş सम समि (३५८) ४०४ वेरपृक्तस्य (३०३) ४६० सम सुटि (१०) वरचअरज० (३०७) ४६४ सरूपाणामक (१२४)१८२ [ য় ] सवत्र विभाषा गो (४४)८२ सवनामस्थाने चा० शप्यनोर्नित्यम् 30% (100) (३६६) सवनाम्म सी(१४३) २१३ शरोऽचि (२६१) ४१६ सवनाम्न स्या०(२२०)३२३ शरछोऽटि (७६) 350 सर्वादीनि सर्व० 211 शसो न (३११) (141) ४८२ शात् (६३) ससजुषो हैं (१०४) १४८ 302 शि तुक् (८८) सहस्य सिंघ (३३६) ४०४ 181 शि सर्वनाम०(२३८) ३६ सहै साड स'(२६३)४०७ शेष जोप (३१३) सान्तमहत ० (३४२) ४११ 800 शेषो ध्यसंखि (१७०) २४१ साम श्रोकम् (३२८) ४८८ रवयुवमघोनाम् ० सौवनहुई (२६०) ४०३ 多谷菜 सुडनेपु संबस्थ ( १६३) २३७ (440) सुपि च (४४३) **\***\*\* [4] सुप (१२२) 301 सुप्तिकन्तम् (१४) ३४ षट्चतुभ्यश्च (२६६) ४११ सीचि क्रीपै॰ (१११) १६३ षड्भ्योलुक् (१८८) २६० सौ च (२८१) 8#4 च्द्रना *च्*द्र (६४) 908

#### ॐ त्रकारादिवर्णानुक्रमणिका ॐ

| सूत्राणि ५छ         | सल्या |
|---------------------|-------|
| सप्रसारण च (२४८     | 800   |
| सबुद्धौच (२१७)      | ३१६   |
| सबुद्धी शाक्र० (१७) | 8 8   |
| सयोगा-तस्य लो०(२    |       |
| स्को सयोगा०(३०६     | ) ४७० |
| स्तो श्चु० (६२)     | १०६   |
| स्त्रियाच (२३१)     | ३५०   |
| स्त्रिया (२२७)      | इ४४   |
| स्थानिवदाद०(१४४)    | 180   |
| स्थानंऽन्तरतम (१७)  | ३६    |
| स्पृशोनुद्के० (३४०) | ) ४२४ |
| स्वमज्ञाति० (१४७)   | २२४   |

| सूत्राणि        | पृष्ठसख्या  |
|-----------------|-------------|
| स्वमोनपु सकात   | १७३         |
| (२:             | 88)         |
| स्वरादिनिपात०   | <b>५</b> ६० |
| (३१             | ₹७)         |
| स्वादिष्वसवनार  | न० २३८      |
|                 | (१६४)       |
| स्वौजसमोट० (    | (११८)१७६    |
| [ ह             | ]           |
| इल व्यम् (१)    | ¥           |
| हिला लाप (२०    | ७७) ४२०     |
| हिल सर्वेषाम् ( | १०१) १६१    |

सूत्राणि पृष्ठसरया

हलोऽनन्तरा ० (१३) ३३

हल्डयाडभ्य ० (१७६) २४२

हशि च (१०७) १६

हे मपरे वा (८२) १३४

हा ड (२४१) ३६२

हो हन्ते ० (२६०) ४३४

हस्वनद्याप ० (१४८) २०१

हस्वस्य गुण (१६३) २४४

हस्वो नपु सके० ३७१

(२४३)

# पूर्वार्द्ध-गत-वार्त्तिकानाम् अकारादिवर्णानुक्रमणिका

--- o & o --

| श्रच।दूहि याम्० (४)     | ६४         |
|-------------------------|------------|
| अभ्वपरिमाखे च (३)       | ५१         |
| श्रनाम्नवति० (१०)       | 112        |
| श्रन्वादेशे नपु ० (२६)  | १६६        |
| थ्रस्य सम्बु॰ (२८)      | १३४        |
| ऋलृवर्षायोर्० (१)       | <b>₹</b> 9 |
| ऋते च तृतीया० (६)       | ६६         |
| ऋवर्णानस्य० (२१)        |            |
| पुकत्तरात्प्रति० (२३) । |            |
| एते वासावाद्य (२,०)।    | ३६६        |
| भौङ स्या प्रति०(२२)३    | 48         |

| गतिकारकेतर० (१८)   | २८३   |
|--------------------|-------|
| डाबुत्तरपदे० (२४)  |       |
| चयो द्वितीया ० (१४ | ) \$8 |
| छत्वममीति० (१२)    | १२८   |
| तीयस्य ङिव्सु०(१६) | २३१   |
| इन्करपुन ० (२०)    | ३०१   |
| न समासे (६)        | १०३   |
| नुमचिर० (१६)       | २६५   |
| प्रस्यये भाषायाम्० | 990   |
| (11)               |       |
| प्रथमिबङ्ग० (१७)   | 200   |

| प्रवरसंतर <b>ः</b> (७) | ६७   |
|------------------------|------|
| प्रादूद्दीढो॰ (४)      | ६६   |
| यस प्रतिषेधो० (२)      | ४६   |
| यवलपरे यवला १(१३)      | १३४  |
| बृद्ध्यौत्व० (२४)      | 夏 ゆゆ |
| शकन्ध्व।दिषु (८)       | چ ي  |
| _                      | ४८४  |
|                        |      |
| (२६)                   |      |
| सम्युङ्काना सो० (१४)   | 180  |
| सम्बुद्धौ नपु सकाना०   | ११६  |
| (३०)                   |      |
| ` '                    |      |

# परिभाषादीनामनुक्रमणिका

(यहा यारया वा मूल गत परिभाषात्रों न्यायों तथा विशेषवचनों की सूची दी जा रही है।)

-----

| परिभाषादीनि पृ                                | ष्ठसंख्या       | परिभाषादीनि पृ                    | ष्टसंख्या   |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| श्रकृतब्यूक्ष पाणिनीया                        | <del>१</del> ३३ | एकदेशविकृतमन"यवत्                 | २३४         |
| श्रच परस्यैव मालो नुम्विधानम्                 | ३६०             | एका च सिकता तैलदानेऽसमर्था        | ***         |
| श्रज्फीन परेण सर्योज्यम्                      | ४७              | कृताकृतप्रसङ्गी यो विधि स नित्य   | ४०१         |
| श्रन तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषे०             | <b>५१</b> ५     | क्विब ता विजन्ता विख ता धातु ०    | ३ह४         |
| श्रनिनस्मिन्प्रहृणा-यथवता चानर्थं०            | 880             | तद-तविधि (येन विधिस्तद्न्तस्य)    | 84          |
| श्र-यत्रा-यत्रलब्धानकाशयोरेकत्र ०             | 188             | तदादिविधि (यस्मिन्विधिस्तदादा     | o) 49       |
| म्रन्योन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रक०           | 800             | तन्मध्यपतितस्तद्ग्रह्योन०         | \$8         |
| श्रपवादो वचनप्रामाख्यात्                      | 302             | तेन विनेति मर्यादा, तेन सहेत्यमि  | वि १=       |
| श्रधमात्रालाघवेन पुत्रात्सवम्०                | १४६             | त्रिमुनि व्याकरग्रम्              | २३          |
| ग्रलोऽन्त्यविधि (ग्रलोऽ <sup>न्त्</sup> यस्य) | ४४              | देवदत्तस्य हातरि हते०             | 583         |
| श्रसिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे                     | १स२             | द्विबद्ध स्वद्ध भवति              | <b>३</b> १८ |
| श्रसिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे                     | ७८              | द्रौ नमौ तु समारयातौ पगुदास॰      | 81          |
| श्राकृतिगणोऽयम् ("याख्या)                     | ७५              | धात्पसर्गयो कायमन्तरङ्गम्         | 95          |
| <b>इ</b> त्सन्ज्ञायोग्यत्वमनुबन्धत्वम्        | 380             | न केवला प्रकृति प्रयोक्तन्या न०   | २१म         |
| ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा०                   | ६म              | नानर्थंकेऽजोन्त्यविधिरनभ्यास •    | ४२०         |
| उणादिनिष्पन्नाना तृन्तृज-तानाम्०              | ३०७             | नानुब घकृतमनेकाल्त्वम्            | 5×          |
| उत्तरोत्तर मुनीना प्रामाण्यम्                 | २३              | निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः | 388         |
| उपदेश आधारचारणम्                              | *               | निरनुबन्धकग्रद्दणे न सानुबन्धकस्य | 80\$        |
| उभयनिर्देश पश्चमीनिर्देशो बलीयान              | १३८             | निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति       | २३४         |
| एकतिड् वाक्यम् (॰यार्या)                      | ४६४             | पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च   | २३३         |